## ऋथर्ववेद का सुबोध भाष्य

द्वितीय भाग

[ काण्ड ४-६ ]

#### भाष्यकार

पद्मभूषण डा॰ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर



स्वाध्याय मण्डल

- पारडी

प्रकाशक वसन्त श्रीपाट सानवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी [जि॰ मलसाष्ट]

This book has been published with financial assistance from the Ministry of Education and Culture, Government of India

1985

Rs. 460 for 10 Vols.

मुद्रक मेहरा आफसेट प्रेस, नई दिल्ली



# अथर्ववेदके सुभाषित

TO CENTES

वेदमंत्रों में सुभाषित यह उनका मुख्य भाग, मुख्य भागमा ही है। ये सुभाषित वारंवार मनन करने के योग्य होते हैं, ज्यक्तिशः अथवा संघशः पुनः पुनः जपने योग्य होते हैं। इनके ध्यानमें धरनेसे वेदमंत्रों को ध्यानमें धारण करनेका फळ प्राप्त हो सकता है। वेदमंत्रों में जो ध्यानमें धरने योग्य भाग होता है, वेही "वेदिक सूक्तियां" हैं। वेदमंत्रों का भाव मनमें धारण करना, वाणीसे उसका वारंवार उचार करना, मनसे असका वारंवार मनन करना मनतें असका कारंवार मनन करना मनतें असको अपने आवरणमें धारण करना आवश्यक है। इससे मानवों के आवरणमें वेद भा सकते हैं। ऐसे वेद आवरणमें आ गये, तो मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। यह होने के लिये वैदिक स्कियों का संप्रह विषयानुसार अर्थके साथ देना चाहिये। वही प्रयत्न यहां किया है। इस अर्थन वेदके द्वितीय विभागके ये सुभाषित अब देखिये—

#### सर्वसाक्षी प्रभु

गृहस्रेषामधिष्ठातान्तिकादिव पश्यति (४।१६।१)— इन सबका एक बढा काविद्याता है जो समीपसे सबको देखता है।

यस्तायन् मन्यते चरन् जो फैला है भीर सर्वत्र विचरता है, वह सब जानता है।

सर्व देवा इदं विदुः — ज्ञानी इस सबको जानते हैं।
यस्तिष्ठति, चरति, यश्च चञ्चति, यो निलायं
चरति, यः प्रतङ्कं, द्वौ संनिषद्य यनमन्त्रयेते
राजा तद्वेद चरुणस्तृतीयः (४।१६१२) — जो
ठद्दरता है, जो चळता है, जो ठगाता है, जो गुप्त व्यवहार करता है, अथवा जो खुळा व्यवहार करता है,

दो बन साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा करते हैं, इस सबको शीसरा वरुण राजा- सबका प्रभु- जानता है। उतेयं भूमिर्वरुणस्य राह्मः (४।१६।३)— यह मूमि इस वरुण राजाकी है।

उतासौ द्यौर्वृहती दूरे अन्तः — भौर यह दूर मन्तर पर दीखनेवाला गुकोक भी उसीका है।

उतो समुद्री वरुणस्य कुक्षी- और ये दोनों समुद्र वरुणकी कोसें हैं।

उतासिम्नरप उदके निलीनः— इस थोडेसे जरूमें भी वह प्रभु लीन हुमा है।

उत यो द्यामितसर्पात् परस्तात् न मुच्याते वरु णस्य राह्यः (४११६१४) — जो द्युकोकके परे मी चका जाय तो भी वह इस प्रभुके शासनसे छूट नहीं सकता।

दिवः स्पदाः प्रचरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पद्यन्ति भूमि — इस दिग्य देवके दूत इस जगत्-में संचार करते हैं वे सहस्र आंखोंसे इस भूमिको देखते हैं।

सर्व तद् राजा वहणो विचष्टे यद्न्तरा रोद्सी यत्परस्तात् (४११६१५) — वह राजा वहण वह सब देखता है जो इस शावाष्ट्रियीके भन्दर भौर परे हैं।

संख्याता अस्य निमिषो जनानां, अक्षानिव श्वझी नि मिनोति तानि— सब मनुष्योंकी पछकींकी झड-पोंको भी उसने गिना है जिस तरह जनाडी पासोंको गिनता है। ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्टिन्ति विपिता/ रशान्तः । छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं, यः सत्यवादी अति तं सृजन्तु (१११६१) — दे वरुण देव! तेरे जो पाश सात सात तीन प्रकारसे रहे हैं वं तेजस्वी पाश सत्य बोठनेवालेको छिन्न-भिन्न करें। पर जो सत्यवादी है उसको वह छोट दें। शतेन पाशैराभि घोहि वरुणैनं मा ते मोच्यनृतवाङ् नृचक्षः (१११६१७) - सैकडों पालोंसे देवरूण! तृ इस पापीको बांघ ले। दे मानवींको देखनेवाले प्रमो! ससत्यभाषी तेरेसे न छुटे।

अहेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिन्धते विशोविद्याः प्रविश्विचांसं ईमह स नो मुञ्चत्वंहसः। (४१२३११) — जिसको बहुत प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस पञ्चजनोंसे निवास करनेवाले विशेष ज्ञानी, प्रत्येक प्रजाजनमें निवास करनेवाले (प्रभु) का हम मनन करते हैं, वह हमें पापसे बचावे।

देवेभ्यः सुमतिं न आवह— गेवींसे उत्तम मति हमें प्राप्त हो।

येन ऋषयो वलमद्योतयन्युजा ( ४।२३।५) — जिसके साथ रहनेसे ऋषि बलको प्राप्त करते रहे ।

येनासुराणामयुवन्त मायाः— जिमकी सहायतासे असुरोंको कपट युक्तियां दूर होती है,।

येनाशिना पणीनिन्द्रो जिगाय — जिस तेजस्वीकी सहायतासे इन्द्रने पणियोंको जीता। पणि:- ज्यापार ज्यावहार कपटने करनेवाले ।

येन देवा अमृतमन्त्रविन्दन् ( ४।२३।६ )— जिसकी सहायतासे देवोंने अमृतत्वको प्राप्त किया था।

येन देवाः खराभरन्— जिसकी सहायतासे देवोने कात्मिक बरू प्राप्त किया । हुन्

य उग्रवाहः उग्राणां ययुः, यो दानवानां वलमारु-रोज ( शरशा ) — जो वीरोंमें अधिक वीर्यवाहु है और जो दानवींके बलको तोहता है।

यः प्रथमः कर्मकृत्याय जातः ( ४.२४) ह )—जो प्रथम कर्म करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है।

यः संग्रामात्रयति सं युधे वशी ( ४।२४।७ )— जो वशमें रखनेवाका योदानोंको युद्धमें के जाता है।

तंव वर्ते निविशन्ते जनासः ( ४)२५।३ )— तेरे वर्त्ते ।

द्यावापृथिवी भवतं में स्योते ( ४।२६।६ )— यु और पृथिवी मुझे सुख देनेवाठी हों।

सर्वसाक्षी प्रभुका वर्णन ये सुभाषित कर रहे हैं। ऐसे सुभाषित और भी हैं, पर यहां नमूनेके किये इतने ही दिये हैं। इनको तोहकर छोटे-छोटे सुभाषित भी बना सकते हैं। बृहस्त्रेणां अधिष्ठाता— इन सबका महान् एक अधि-हाता है।

अन्तिकादिव पश्यति — वह सबको षति समीपसे देखता है।

राजा तद्वेद वरुणः— वरुण राजा वह सब जानता है। भूमिर्चरुणस्य राज्ञः— यह भूमि वरुण राजाकी है। न सुच्यातै वरुणस्य राज्ञः— राजा वरुणके पाशसे कोई छुटवा नहीं।

द्विः स्पराः प्रचरन्तीद्मस्य-- इस दिन्प देवके दूत सर्वेत्र संचरते हैं।

सर्वे तद्राजा वरुणो विचष्टे— वह राजा वरुण सब देखता है।

ते पाञा · छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं — तेरे पाश असस्य मार्थाको छिन्न मिन्न करें।

मा ते मोच्यनृवाङ्— शसस्य माषी तेरे से न छूटे। विशोविशः प्रविशिवांसं ईमहे— प्रसंक प्रजाजनमें निवास करनेवालेका मनन इम करते हैं।

यो दानवानां वलमारुरोज— जो प्रमु अधुरोंका बल तोडता है।

यः प्रश्मः - जो सबसे प्रथम हुला था।

इस तरह बढे स्कावचनों में छोटे स्कावचन रहते हैं। ये स्कियां वारंवार मनन करने तथा मनमें रखने योग्य हैं। इसका जो बोध है वह जहांतक हो सके वहांतक मानवोंको आचरणमें छाना मावदयक है। भौर देखिये—

#### नहा

बह्य जहानं प्रथमं पुरस्तात् (४।१।१) - सबसे प्रथम ् बह्य प्रकट हुना ।

वि सीमतः सुरुची वेन आवः (४१९११)- सस (ब्रह्म) की सीमासे उत्तम प्रकाश फैला है ऐसा ज्ञानीने देखा। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः- (४।१११) उस (ज्ञानी) ने इस ब्रह्मके काधारस्थानमें उपमा देने योग्य ्र ( स्यादिकोंको ) देखा ( और ये स्यादिक गोल हैं ) . 🚁 ऐसा जाना ।

सतश्च योनि असतश्च वि वः ( ११११) - उसने सत् और कसत्के उत्पत्तिस्थानको विशव किया।

्रह्यं पित्र्या राष्ट्री पत्वग्रे प्रथमाय जनुषे अवनेष्ठाः ( शाशार )- यह भुवनमें रहनेवाली तेजस्वी पितृ-

, 🤲 शक्ति प्रथम जन्मके लिये भागे यहती है। तसा एतं सुरुचं व्हारमहां घमं श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे -- अस पहिले सर्वाधारके लिये इस तेजस्वी, उसकी पीतिके छिये प्रशस्तवम कर्म करें।

प्र यो जन्ने विद्वान् अस्य बुरुष्ठः विश्वा देवानां ः जनिमा विवक्ति (अशह )— जो विद्वान् इसका भाई होता है वह सब देवींके जन्मीका वर्णन करता है।

ब्रह्म ब्रह्मण उज्जमार मध्यात्— वसके मध्यसे ज्ञान प्रकट हुआ।

नीचैः उचैः खघा अभि प्र तस्थौ — नीचेसे, उद्य मागसे अपनी धारणशक्तियां फैर रही है।

स हि दिनः स पृथिव्याः ऋतस्थाः (अ। १।४) — वह ( प्रभु ) चुकोक भौर वहीं प्रथिवीके जपर सत्य नियमोंका प्रवर्तक है।

मही क्षेम रोद्सी अस्कभायत्— इसीने नाकाश नौर पृथिवीरूपी घर स्थिर किया।

महान् मही अस्फभायत् वि जातो द्यां सद्य पार्थिवं च रजः - इस महान् ( प्रभुने ) खुलोक सीर पृथिवी हो-सन्तरिक्षको-घरके समान सुस्थिर किया। चृहस्पतिदेवता तस्य सम्राट्-( ४।१।५) -- ज्ञानका - स्वासी प्रभु इस सबका सम्राट् है। 📮

द्यमन्तो वि वसन्तु विप्राः— तेजस्वी शानी हत्तम

रीतिसे यहाँ रहते हैं। नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्वस्य धास ( ४।१।६ ) - इस पाचीन मदान् प्रमुके . धासका वर्णन ज्ञानी ही करता है।

एव जहे बहुभिः साकमित्या पूर्वे अर्घे विपिते ससन् चु- वह बहुतीके लाथ उत्पन्न हुना, (पर यह विशेष शानी हुआ ) और यां कीके लोग आधे बाकाशमें सूर्य छानेपर मी सोते रहे। (इस कारण वे उसंत नहीं हुए।)

यो अथवीणं पितरं देववन्धुं वृहस्पति नमसाव " गच्छात्— ( प्राश्राष् ) जो स्थिर विता देवोंके धन्छ ज्ञानी अञ्चको नमस्कार करके उसको ठीक तरह त्वं विश्वेषां जिन्ता असः—्' हे प्रभो ! तू सवका

, जनक हो ' (ऐसा जानता है।)

्दुष्टोंको द्यानेवाले, द्वीनावसे रिदेत यज्ञको करें। कविदेवो न द्यायत स्वधावान (उस ज्ञानीको ) अपनी धारण शक्तिवाला देव कभी द्वाता नहीं।

य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिपं यस्य देवाः (४।२।१)-जी आमिक सामर्थ जीर वल देता है, और सब देव जिनुकी आज्ञाका पालन करते हैं ( ऐसा एक देव है। )

योऽस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदः जो द्विपाद मौर ् चतुष्पादोंका एक स्वामी है।

यः प्राणतो निमिषतो महित्वा एको राजा जगतो बभूच- ( शश्र)- जो प्राण धारण करनेवाळे कौर आंखें बूंदनेवाले जगत्का एकमात्र राजा है।

यस्य छायाऽसृतं यस्य मृत्युः — जिसके नाश्रयमें रह्ना धमरस्य प्राप्त करना है, भौर (जिसका माश्रय छोडना ) मृत्यु प्राप्त करना है (वह जगत्का एक राजा है।)

कन्दली अवतश्चरकभानें ( धाराइ ) - लढने मिडनेवाली दो सेनाएं जिसकी शरण जाकर संरक्षण प्राप्त करती है।

भियसाने रोदसी अह्रयेथाम् - दरनेवाले धाकाश मीर पृथिवी सहायार्थ जिसकी प्रकारते हैं।

यस्याली पन्धा रजसो विमानः - जिसकी प्राप्तिका यह रजीक्षीकका मार्ग विशेष माननीय है।

यस्य चौरुवीं पृथिवी च मही यस्याद उर्वन्तरिक्षम्। यस्यासौं सुरो वितनो महित्वां ( शश् )-जिसकी महिमासे यह घुळोक यहा है, यह विस्तृत यह बढा सूर्य प्रकाशसे फैलाया है।

यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा—( ४।२।५)- जिसकी महिमासे यह हिमवान् पर्वत खंडे हैं।

समुद्रे यस्य रसामिदाइः - तमुद्रमें यह प्राधिवी रही है ( यह जिसके सामध्येसे हुआ है।)

इमाश्च प्रदिशो यस्य वाहु- यह दिशा उपदिशाएं जिसके बाहु हैं।

यासु देवीष्वधि देव आसीत् ( ४।२।६ )— जिन सब दैवी शक्तियोंपर एक श्रधिष्ठाता यह देव है।

हिरण्यगर्भः समर्वतात्रे ( धारा७ )— प्रारंभर्मे सुवर्णके समान चमकनेवाळे पदार्थोंको अपने पेटर्से धारण करनेवाला ( एक देव था । )

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्— वह भूतमात्रका एकमात्र स्वामी था।

स दाघार पृथिवीमुत द्याम् — ( शश७ )- इसी एक देवने पृथिवी सौर घुळोकको धारण किया है। एक देव सब विश्वका कर्ता, धर्ता, उत्पन्न कर्ता, पालन कर्ती घारण-पोषण कर्ता है, उसीको शरण जाना योग्य है । वही प्रभु सबका पाछन करता है और शासन करता है। इसिलिये वही एक प्रमु सवीधार है। उसीकी मिक सबको करनी चाहिये।

#### श्रेष्ठ देव

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यश्च उत्रस्त्वेषनुम्णः ( पारा१ )— वह निश्चयसे सुवनोंमें श्रेष्ट झंझ था. जदांसे उम तेजोबक मकट हुआ।

सद्यो जझानो नि रिणाति शत्रून्— वह तरकाळ प्रकट होते ही बाबुओंको दूर करता है।

वावृधानः शवसा भूयोंजाः शत्रुः दासाय भियसं द्धाति (पारार) - बलसे बढनेवाला बहुत सामर्थ्यवान् शत्रु दासको ही मय दिखाता है। (वह श्रेष्ठको भय नहीं दिखा सकता।)

यदि चिन्तु त्वा धना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः ( पाराष्ट )— प्रत्येक युद्धमें धनोंको जीतने-वाले तुझको ज्ञानी अनुमोदन करते हैं।

भोजीयः शुष्मिन् स्थिरमातनुष्व — दे बळवान् वीर! स्यिर बक्त फैकाओ ।

मन्तरिक्ष है भौर यह प्राथिवी विशाल है। जिसने मा त्वा दभन् दुरेवासः कशोकः — दुराचारी भोक करनेवाळे शत्रु तुझे न दबावें।

> त्वया वयं शासबाहे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि (पाराप) — युद्धमें प्राप्त होनेवाके बहुत धनोंको देखते हुए तेरे साथ इम रणोंमें रहकर शत्रुका नाश करेंगे।

> चोदयामि त आयुघा वचोभिः — तेरे आयुघोंको वचनोंसे में प्रेरित करता हूं।

> सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि — तेरी गतियोंको में ज्ञानसे प्रेरित करता हूं।

> महो गौत्रस्य क्षयति खराजा (५।२।८) - बढे गो-रक्षक राष्ट्रका स्वाधीन राजा होकर वह रहता है।

> तुरिश्चद् विश्वमणीवत् तपस्वान् - वेगवान् तपस्वी देव विश्वमें अमण करता है। (विश्वकी देखता है।) श्रेष्ठ देवका यह वर्णन है। विश्वमें श्रेष्ठ देव एक ही है उसकी ब्रह्म, आस्मा, देव, राजा आदि नामौसे पुकारते हैं। इसका सामर्थ्य जानना चाहिये । इसका मनन करना चाहिये भौर इसके गुण सदा मनमें रखने चाहिये। यही स**ब**का राजा है।

#### राजा

भृतो भृतेषु पय आ दघाति स भृतानामधिपति. र्वभूव ( धाटा ) — जो प्रजाजनींको दुग्धादि (खाद्यपेय) देता है वह सब प्रजाजनोंका मधिपति

स राजा राज्यमनु मन्यतामिद्म्— वह राजा राज्यकी भनुमतिसे चले।

अभिप्रेहि, माप वेन उम्रश्चेता सपत्नहा ( ४।८।२ )— मागे बढ, पीछे न हट, प्रतापी, चेवना देनेवाला भौर बाबुनाशक बन ।

आतिष्ठ मित्रवर्धन — हे मित्रोंको बढानेवाळे राजत् ! त् अपने स्थानपर स्थिर रह ।

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषन्-( धाटा३) --- राज-गद्दीपर बैठनेवाछे राजाको सब छोग भछंकृत करें ।

श्रियं वसानश्चरति खरोचिः - उदमीको वह (राजा) धारण करता है और स्वकीय तेजसे युक्त होकर ( अपने राज्यमें ) घूमता है ।

महत्तद् वृष्णः असुरस्य नाम- उस बलवान् प्राण-रक्षकका ही वह यश है।

विश्वरूपो अमृतानि तस्था- भनेक रूपोंको धारण करके वह भनेक समरमावोंमें रहता है।

व्याघ्रो अधि वैयाघ्रे विक्रमस्व दिशो मही:— (४।८।४) > व्याघ्रके समान कूर स्वभाववाळे दुर्धे-पर व्याघ्र बनकर विशाल दिशाओं में विशेष परा-क्रम कर ।

विश्वकत्वा सर्वा वाञ्छन्तु— सब प्रआएं तुझे चाहें।
यथा सो मित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करत् (४।८।६)
— जिससे त् मित्रोंको बढानेवाला हो सकेगा वैसा
तुझे सूर्य करे।

आ त्वा हार्पमन्तरभूः ध्रवस्तिष्ठाविचाचालेः ( ६।८७। १ ) — तुझे मैंने यहां राजगद्दीपर काया है, त्यहां स्थिर रह, चंचल मत् बन ।

विशस्तवा सर्वा वाञ्छन्तु — सब प्रजा तेरी ही इच्छा

मा त्वत् राष्ट्रमधि श्रश्चत्— तुझसे राष्ट्र अष्ट न हो। इहैवैधि, मापच्याच्डाः- ( ६।८७।२ )— यहां ना, कमी मत गिर ना।

पर्वत इवाविचाचिलः— पर्वतके समान स्थिर रह।
इह राष्ट्रमु घारय— यहां राष्ट्रका घारण कर।
ध्रुवो राजा विद्यामयं— प्रजाभोका यह राजा स्थिर है।
राष्ट्रं घारयताद् ध्रुवम्— राष्ट्रको स्थिर रूपसे घारण

्ध्रुवा अच्युतः प्रमृणीहि शत्रून् स्थर भौर न गिरने बाह्य होकर शत्रुभोंका नाम कर ।

श्रात्र्यतोऽघरान् पादयस्य (६१८८१३) — श्रात्रुता करनेवालोंको नीचे गिरा दे।

ध्रुवाय ते समितिः कल्पयतामिह— तेरी स्थिरताके किये यहां यह समिति समर्थ हो।

प्रभु विश्वका राजा है। और पृथ्वीपरके छोटे राज्यका बासक है। इन दोनोंसें समान गुण चाहिये।

#### विश्वशकटका चालक

अनङ्वान् दाघार पृथिवीमुत द्याम्, अनङ्वान् दाघारोर्वन्तरिक्षम् (भागा) — पृथिवी, सु जीर यह विशास अन्तिरिक्षको आधार देनेवाला एक बैल (सामर्थ्यवान् प्रभु ) है। (अनड्वान् - विश्व-शकट चलानेवाला, विश्वका संचालक। )

अनद्वान् विश्वं भुवनमा विवेश — यह विश्वसंचाहक सब भुवनमें प्रविष्ट हुमा है।

भूतं भविष्यद्भवना दुद्दानः सर्वा देवानां चरित व्रतानि (४११११२) — भूत, भविष्य और वर्तमान काकके पदार्थोंको दुद्दता है भौर सब देवोंके वर्तोको चलाता है।

यः विश्वजित् विश्वभृत् विश्वकर्मा (४११९१५)-जो विश्वकी जीतनेवाला, विश्वका भरणपोषण करनेवाला मौर सबका कर्त है।

इन्द्रो रूपेणाग्निः वहेन प्रजापितः परमेण्ठी विराट् (४१११७)— विश्वका स्वामी अग्नि है, वही मजा-पाइक, परमस्यानमें रहनेवाला विराट् है। अग्निः- अप्रणी।

सोऽदंहयत सोऽघारयत— उसने सबको बळवान् बनाया सौर धारण किया है।

संपूर्ण विश्व एक गाडी है, रथ है, उसका संचाळन करने वाला बैळ या घोडा है। वही अभु है। विश्वका संचाळन इससे अधिक उत्तम रीतिसे करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। यहां बैळकी उपमा ईश्वरको दी है वह उसका संचाळक विश्वंभर है यह बतानेके लिये यह उत्तम उपमा है।

#### जनक देव

सो अपर्यज्ञानितारमग्रे (४।१४।१) प्रारंभमें उसने सबके उरपष्ठकर्ता देवको देखा ।

स्वज्योंतिरगामहम् ( ४।१३।३ ) - में आस्मिक ज्योतिको प्राप्त हुमा हूं।

अग्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षदेंवानामुत मानुषा-णाम्। ( शाश्याप )— दे अग्ने। त् देवों में प्रथम है, त् देवोंका और मानवोंका आंख है।

सबका स्रापन्नकर्ता वह एक प्रभु है। सब देवों में वह प्रथम है। वह एक ही एक है, वह श्राद्वितीय है। इस विश्वक्ष जानिता एक ही है क्यों कि सर्वत्र एक जैसा नियम है, सर्वत्र संचालनकी व्यवस्था एक ही है। उत्पत्ति स्थिति लयमें एक ही नियम सर्वत्र है। यह एक नियम जिन ऋषियोंने देखा वे असका वर्णन करने लगे कि वह एक षाहितीय है। सर्वत्र यह एक नियम देखा जा रहा है। इस नियमको देखना भौर उस नियमके सचालकका सामध्ये जानना षत्या-वश्यक है।

#### क्षत्रिय-राजा

इमिमन्द्र वर्धय क्षत्रियं में ( धाररा ) — हे इन्द्र ! मेरे इम क्षत्रियको वढाजो ।

इयं विशामेकवृपं कृणु त्वं — प्रजामों में इसको भादि-तीय वलवान् कर ।

निरमित्रान् अक्ष्णुहास्य सर्वान् - इस वीरवे सव शत्रुषोंको शत्रुताहीन कर।

तान् रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु — स्पर्धानोंमें इसके सव

यर्ध्म क्षत्राणां अयमस्तु राजा ( ४।२२।२) — यह राजा क्षात्र गुणोंकी मूर्ति बने।

शत्रुं रन्ध्य सर्वमस्मै — इसके सब शत्रुलोंका नाश

अयमस्तु धनपतिर्धनानां — ( ४।२२।३ ) यह सब धनोंका स्वामी हो।

अयं विद्यां विद्यतिरस्तु राजा—यद्द प्रजालेंका पालक राजा हो।

असिनिनद्र महि वर्चासि घेहि—हे इन्द्र ! इस राजामें वहे तेजोंको स्थापन कर ।

अवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य— इसके शत्रुको निस्तेज कर।

अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात् ( ४।२२।४) — वह राजा प्रमुको प्रिय हो।

येन जयन्ति न पराजयन्ते — ( धारशाप ) — जिससे जय होता है और कभी पराजय नहीं होता ( वह ज्ञान में तुम्हें देता हूं। )

यस्त्वा करदेकच्चेषं जनानां उत राष्ट्रामुत्तमं मान-वानां -- जो तुम्हें जनोंमें श्रद्धितीय बळवान्, राजा-श्रोंमें उत्तम तथा मानवोंमें श्रेष्ट बनाता है।

उत्तरस्त्वं अघरे ते सपत्नाः ये के च राजन् प्रति शत्रवस्ते ( शश्श्रा )— त् उचा हो, तेरे शत्रु नीचे हों, हे राजन् ! तेरे शत्रु अधःपातको जांग । सिंहप्रतीको विशो आद्धि सर्वाः- ( शश्श्राण् ) सिंहके समान सब प्रजाओंसे भोग ग्रहण कर ।

व्याव्रप्रतीको अव वाधस्य शत्रून् — व्याव्यके समान शत्रुको बाधा पहुंचाक्षो ।

जिगीवां शत्र्यतामाखिदा भोजनानि— विजयी होकर शत्रुता करनेवालोंके भोग खींच ले लालो।

इस तरह क्षत्रिय राजा क्या करे, कैसा उन्नत हो, किस रीतिसे विजयको प्राप्त हो इस विषयमें वेदमंत्रोंमें सुमा-पितों द्वारा उपदेश मिलता है। मनुष्य ध्वपनेमें वीरता बढावे, शत्रुको दूर करे, यश कमावे धीर वंदनीय बने।सय लोग इसकी प्रशंसा करें ऐसा यह वीर ध्वपना वर्ताव रखे।

#### হান্ত্ৰ

हिरुङ् नमन्तु शत्रवः ( ४।३।१)— हमारे शत्रु नीचे रहकर नम्र हों।

परेणैतु पथा वृकः (४।३।२)— इमसे दूरके मार्गसे भेडिया चला जावे (वह हमारे पास न आवे )।

परेणोत तस्करः - चोर इमसे दूर रहे।

परेण दत्त्वती रज्जुः— दांतवाली सांपीन इमसे दूर हो। परेणाधायुरर्षतु— पापी हमसे दूर रहे।

व्यान्नं दत्त्वतां वयं प्रथमं जम्भयामसि ( ४।३।४ )— दांतवालोंमें हम पहिले व्यान्नको नष्ट करते हैं।

आदु छेनमथो अहि यातुधानमथो घुकुम्—चोर, सौर, भेदिये और यातना देनेवालेको हम नष्ट करते हैं। यो अद्य स्तेन आयित स संपिष्टो अपायिति— ( शश्प ) बाज जो चोर हमारे पास बाता है, वह चूर्ण होकर दूर जाता है (इतनी स्वसंरक्षणकी) हमारी तैयारी है।

पथापध्वंसनेनेतु— ( वह चोर आदि ) विनाशके मार्गसे चका जाय ।

इन्द्रो वज्रेण हन्तु तम्— इन्द्र वज्रसे शत्रुको मारे। योऽसान् ब्रह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते, सर्व तं रंधयामसि ( ६।६।१ )— हे ज्ञानी देव । जो दुष्ट हमें अभिमानसे नीचे देखता है उस सबका हम नाश करते हैं।

यो नः सोमाभिदासित सनाभिर्यश्च निष्ठयः। अप तस्य वलं तिर (६१६१)— जो सजातीय अथवा नीच हमें दास बनानेकी इच्छा करता है उसके बकको नीचे कर। यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति, वज्रे-णास्य मुखे जहि (६१६१२)— ६म उत्तम बोकनेपर भी जो दुष्ट हमें पराधीन करना चाहता है, उसके मुखपर बज्रका नावात कर ।

पराशर ! त्वं तेषां पराञ्चं शुष्ममर्द्य ( ६।६५।१ )— हे दूरसे बाण मारनेवाले वीर ! तू उन शत्रुकोंके वकको दूर करके नाश कर ।

अधा नो रियमा भर- जीर हमें धन भर दो। निर्हस्ताः शत्रुवः स्थन ( ६।६६।२) - शत्रु इस्तरहित हों।

अङ्गेषां ग्लापयामसि (६।६६।३)— हम इनके नगोंको निर्वल बनाते हैं।

अथैषामिन्द्र वेदांसि शतशो विभज्ञामहै — हे इन्द्र! अब इम इनके धनोंको आपसमें बांट देंगे।

मूढा अमित्राश्चरताशीर्पाण इवाहयः (६।६७१२)-सिर टूटे सांपके समान कात्रु मूढ होकर विचरें। तेषां वो अशिमूढानां इन्द्रो हन्तु वरं वरं— उन मूढ बने वीरोंके श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीरको इन्द्र मारे।

इस तरह युक्तिसे शतुका परामृत किया जाय और अपने जयका संपादन किया जाय ।

#### आत्मबल

स्यों में चक्षः, वातः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा, पृथिवी शरीरं, अस्तृतो नामाहमयमस्मि ( ५१९१७)— सूर्य मेरा चक्ष है, वायु प्राण है, अन्तरिक्ष आत्मा है, पृथिवी शरीर है, अमर नामवाला मैं हूं।

सत्यमहं गभीरः कान्येन, सत्यं जातेनासि जातवेदाः (५१९१३) — में कान्य बनानेके कारण गंभीर हूं यह सत्य है, यह कान्य होनेसे मुझे जातवेदा कहते हैं।

न में दासो नार्यों महित्वा वर्त मीमाय यद्हें धरिष्ये— जो वर्त में धारण करता हूं उसको मह-खके कारण न दास तोड सकता, न कार्य तोड सकता है। न त्वदन्यः कवितरो, न मेघया घीरतरो वरुण स्वधावान् (५१११४) — दे वरुण ! तेरेसे मिल कोई दूसरा क्षधिक ज्ञानी नहीं है, न मेघासे क्षिक घीर कौर कपनी घारणशक्तिये युक्त है।

त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ- त् उन अव भुवनोंको जानता है।

स चिन्तु त्वज्जनो मायी विभाय- कपटी मनुष्य तुससे दरता है।

त्वं ··· विश्वा वेत्थ जिनमा सुप्रणीते — तू सब जनमोंको जानता है।

अघोवचसः पणयो भवन्तु (५।११।६)— दुष्ट व्यव-हार करनेवाले बनिये नीच सुख करनेवाले हों।

नीचैद्धा उप सर्पन्तु भूमि— दास कोग नीचेसे भूमिपर चर्छे।

मात्माका बळ इन सुक्तियोंके मननसे बढ सकता है। पाठक इस कारण इनका भनन करें।

#### आत्मोन्नति

सप्त मार्यादाः कवयस्ततश्चः, तासामिदेकां अभ्यंहरो गात् ( पार्व )— ज्ञानियोंने सात मर्यादाएं निश्चित की हैं। उनमेंसे एकका मी उद्घंचन किया जाय तो मनुष्य पापी होगा।

उतामृतासुर्वत एमि कृष्वन् (पांश्राण)— वतका धारण करके में अमर प्राणके बक्से युक्त होऊंगान

उत पुत्रः पितरं क्षत्रमोहे ( पाशार ) पुत्र अपने रक्षक पिताकी स्तुति करता है।

ज्येष्ठं मर्यादं अह्नयन्तस्वस्तये — मर्यादाकी स्थापना करने-वाके श्रेष्ठका कल्याण होनेके लिये प्रार्थना करता है।

सात मर्यादालोंका पालन करना आरमोलतिके किये असंत भावश्यक है। यह जितना पालन किया जाय उतना लाम होगा। हिंसा न करना, चोरी न करना, कुटिलतासे दूर रहना, व्यभिचार न करना, असस्य न बोलना, वारंवार पाप न करना आदि मर्यादाएं हैं जो मनुष्यको अपनी उल्लासि साधन करनेके लिये पालन करना आसंत आवश्यक है। असुतासुः भें बनुंगा। प्राण मेरे शरीरमें दीर्षं कालतक रहे। इस सब अनुष्ठानका यही उद्देश्य है।

२ [ अथ. प. भा. २ ]

विजेषक्रदिन्द्र इवानवब्रवोऽसाकं मन्यो अधिपा भवेद्व (४१३११५)— हे उत्साह ! तू विजय करने-वाला, इन्द्रके समान उत्तम बोळनेवाळा होकर यहां इमारा खामी हो ।

प्रियं ते नाम सहरे गुणीमिस — दे समर्थ ! तेरा प्रिय नाम दम केते हैं।

संसृष्टं धनं उमयं समाकृतं अस्मभ्यं धतां (४।३१।
७)— एकत्रित किया दोनों प्रकारका धन हमारे

भियो द्धाना हृद्येषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्तां — इद्योमें मयको धारण करनेवाके शत्रु पराभृत दोकर दूर भाग जावे।

यस्ते मन्योऽविधद् वज्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक् (४१३२११) — हे वज्रादि शख्युक्त दरसाह ! जो तेरा सेवन करता है वह सब बल मौर सामर्थको प्रष्ट करता है।

साधाम दासमार्यं त्वया युजा- वेरे साथ इन दासौं भौर भार्योको भपने वक्तमें करेंगे ।

ध्यं सहस्छानेन सहसा सहस्रता— हम बकको बढानेवाले सामध्यंसे युक्त होंगे।

मन्युविंश ईडते मानुषीयीः (३।३२।२) — मनुष्योंकी प्रजाएं अस्ताहकी प्रश्नंसा करते हैं।

पाहिनो मन्यो तपसा सजीपाः— हे उत्साह । उत्साह युक्त किये तपसे हमारा रक्षण करं।

अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान् तपसा युजा वि जहि राजून् (४१३२१३)— हे मन्यो । त् महा शकि-वाला यहां ना । भपने तपके सामर्थंसे युक्त होकर शश्रुमोंका नाश कर ।

अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वस्त्या भरा त्वं नः ( ४।३२।३ )— दुष्ट शत्रु और चोरका नाश कर और हमें सब धन का दे।

रवं हि मन्यो अभिभूत्योजाः खयंभूभांमो अभिमा-तिपाहः (भारताष्ठ)— हे उत्साह! तू विजयी मजसे युक्त हो, भपनी बाक्तिसे रहनेवाला तेजस्वी भीर बानुका पराभव करनेवाला है। विश्वचर्याणः सहिरे सहीयान् अस्मास्योजः पृतः नासु घेहि— त् सन्दा निरीक्षण, समर्थ भौर बढवान् हमारी सेनामें बढको रस।

तं त्वा मन्यो अऋतुर्जिश्वाहं स्वा तनूर्वलदावा न पहि (शश्वाप)— हे उत्साश्वी कमेदीनसा दोकर मैं तेरे पास आ गया हूं। हमें अपने शरीरसे बल दे। (हमें उत्साहित कर।)

मन्यो विज्ञिन् अभि आ ववृत्स्व हनाव द्स्यूंहत बोध्यापेः — हे शस्त्रकुक्त हरसाह । तु हमारे पास ना। मित्रोंको पहचानो, हम शत्रुकोंको मारें।

अभि प्रेहि ( शहराइ )— नागे बढ ।
ना दक्षिणतः भव— इमारे दाइनी मोर ही जा।
नोऽघा वृत्राणि जंघनाव भूरि— भव हम भवने सव
शत्रुभोंको बहुत संख्यामें मारेंगे।

इस तरह बानुको परास्त करनेके सुभाषित हैं। ये बडे बोधमद, मागैदर्शक कीर प्रसक्ष कामका मागै दिखानेवाके हैं।

#### ऋणको दूर करना

इदं तद्शे अनुणो भवामि (६११९७११) — हे अमे !
में उक्तण होता है।

अनुणा अस्मिन, अनुणा परस्मिन तृतीय लोके अनुणाः स्थाम (६१९१०१३)— इस लोकमें इसण, परलोकमें उन्तण, भौर तीसरे लोकमें भी इम उन्तण होंगे।

सर्वान् पथो अनुणा आ क्षियेम -- सब मागाँवर उन्नण होकर रहेंगे।

यन्धानमुंचामि वद्धकं ( १।१२११४ )- भन्धनसे वंधे हुएको छोडता हुं।

ऋणसे मुक्त होना चाहिये। मनुष्य बाळपनमें विधा सीखता है वह ऋण ही है। विद्या दान करनेसे यह ऋण दूर हो सकता है। हरएक यह देखें कि में जो ऋण कर रहा हूं वह में वापस करता हूं या नहीं। इसीका विचार करे जीर जन्तमें में ऋणसे मुक्त हो गया हूं ऐसा देखे। उऋण होना हरएकका कर्तस्य है।

#### मैं - आत्मशक्ति

अहं रुद्रेभिर्वसुभिः चरामि, अहं आदित्यैरुत विश्व

#### आत्मशुद्धि

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया। पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा (११९९१) — देवजन मुझे पवित्र करें, मननजीक ज्ञानी सुझे बुद्धिसे पवित्र करें, सब भूत मुझे पवित्र करें, वायु मुझे पवित्र करें।

पावमानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे, अथो अरिष्टतातये। (६११९१२)— पवित्र करनेवाला देव पुरुषार्थ, दक्षता, दोर्बायुष्य तथा कल्याण होनेके लिये मुक्के पवित्र करे।

तारपर्यं यह है कि अपनी पवित्रताका साधन हरएकको करना चाहिये, स्वयं ही यह अनुष्ठान करना चाहिये। आरम-शुद्धिमें शरीर, इंदियां, मन, बुद्धि, अन्तःकरणकी शुद्धि है। यह स्वयं जिसकी उसीने करनी चाहिये। अतः आरमशुद्धि करनेके लिये हरएकको दक्षतासे सिद्ध रहना चाहिये।

#### उत्कर्ष

उदुवा उदु सूर्य उदिदं मामकं वचः । उदेजतु प्रजा-पतिर्कृषा शुष्मेण वाजिना (४१४१२) — उपा, भूर्य ये जैसे उदयको प्राप्त होते हैं, वैसा प्रजाका पाठक राजा और मेरी घोषणा उस्कर्षको प्राप्त हों।

उपा, स्यं ये कैसे उदयको प्राप्त होते हैं। ये स्वयं अपना उदय करते हैं, ये स्वयं प्रयत्नकीक हैं। उस तरह हरएक अपने उत्कर्षके लिये प्रयत्न करे। सूर्यका आदर्भ कोग अपने सामने सदा रखें।

प्रजाका पालक राजा अपना उरक्षं करनेकी प्रशक्तां करे कीर वह सब प्रजाका सरक्षं करनेके साध्य लथकों सहज प्राप्त हों ऐसा करे। इससे सब प्रजाका सरक्षं हो सकेगा।

ज्ञानी लोग स्वयं (मामकं वचः ) अपना माथण ऐसा करें कि सुननेवालोंके सामने उत्कर्षका मार्ग खुला हो । इस तरह सबकी उन्नति हो सकती है ।

#### उत्तम बनना

सवन्धुश्चासवन्धुश्च यो अस्तां अभिदासति । तेषां सा वृक्षाणामिव अहं भूयासमुत्तमः ।( १।९५। २)— अपना भाई हो या दूसरा हो, जो हमें दास बनाता है, बुक्षोंमें जैसी वह उत्तम है वैसा में बनमें उत्तम होऊंगा।

किसीने दास नहीं बनना है। सबने आये अर्थात् श्रष्ठ बनना है। इसिकिये यदि कोई किसीको दास बनानेका यरन करता है तो वह सफक न हो, ऐसा करना हरएकका कर्तस्य है।

तथा हरएकने मनमें ऐसा विश्वार रखना शिष्टिये कि 'अर्द्ध भूयासं उत्तमः' में उत्तम बन्ता। में सबमें उत्तम बन्ता। में सबमें उत्तम बन्ता। यह विश्वार प्रयत्न करके मजुष्यको अपने मनमें धारण करना शिष्टिये और वैसा आश्वरण करना शिष्टिये। और यत्न करके सबमें श्रेष्ठ बनना शिष्टिये।

#### उत्साहसे वीरत्वकी वृद्धि

अग्निरिय मन्यो त्विपितः सहस्य सेनानीनः सहुरे हृत एथि (४१६११२)— मनिके समान हे बस्ताह! त् तेजस्वी होकर शत्रुको परास्त कर। हे समर्थ ! त् प्रार्थना करनेपर हमारा सेनापति हो।

हत्वाय शत्रुन् वि भत्रस्व वेदः — शत्रुको मारकर धनको बांट।

स्रोजो विमानो वि स्घो नुदस्य— भपनी शक्ति बढाकर शतुको इटा दो ।

सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मै ( ४१६ ११३ )— हे बस्साह ! हमारे शत्रुको परास्त कर ।

रुजन् मृणन् प्रमृणन् प्रेहि शत्रून्— शत्रुनोंको वोडता, मारता, कुचकता हुना शत्रुओंपर चढाई कर ।

उत्रं ते पाजो नन्या रुद्धे — तेरा वत्र तेज निश्चयसँ शत्रुको रोकेगा।

वशी वशं नयासा एकज त्वं — तु संयमी भद्वितीय वीर होकर शतुको वशमें करेगा।

एको बहुनामिस मन्य ईडिता (४१६१)४)— हे उत्साह ! त् अकेळा बहुतोंमें सरकार पाता है।

विशं विशं युद्धाय सं शिशाधि — त्मलेक मनुष्यको युद्धके लिये शिक्षित कर।

अक्रत्तरक् त्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय क्रण्मसि— मद्दर प्रकाशवाले! तेरे साथ इम हर्षः युक्त बोप विजयके छिये करेंगे। क्रव्यादो अन्यान्दिष्सतः सर्वोस्तान्त्सहसा सहै ( शाइदाइ )— जो मांसभोजी दूसरोंको कष्ट देते हैं, उन सबका हम अपने बजसे पराभव करते हैं। सहे पिशाचान्त्सहसा एषां द्राविणंद्दे ( शाइदाध )— रक्त पीनेवालोंका अपने बलसे पराभव करता हूं और उनका धन में लेता हूं।

सर्वान् दुरस्यतो हिन्म— सब दुष्टोंको सारता हूं। सं म आकृतिर्ऋध्यताम्— मेरा संकर्प सफल हो। तपनो आंस्म पिशाचानां— रक्त पीनेवालोंको तपाने-वाला में हूं।

ते न्यञ्चनं न विन्द्ते— वे दुष्ट अपने छिये रक्षण प्राप्त नहीं करते ।

न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनैर्न वनर्गुभिः — रक्त वीनेवालों चोरों कौर ढाक्कनोंसे में मेल करना नहीं चाहता।

पिशाचास्तसान्नरयन्ति यमहं त्राममाविशे ( ४।३६। ७ )— रक्त पीनेवाके उस प्रामसे दूर होते हैं जिसमें में जाता हूं।

यं त्राममाविद्यात इत्मुत्रं सहो मम, पिद्याचास्तसा-श्रद्यन्ति न पापमुप जानते (४१३६१८)— मेरा वळ भौर सामध्यं जिस माममें प्रविष्ट होता है, उस मामते सब रक्त पीनेवाळे नष्ट होते हैं और वे पापको भी जानते नहीं।

ये मा क्रोधयन्ति लिपता तानहं मन्ये दुर्हितान्— जो बढबडनेवाले मुझे क्रोधित करते हैं उनकी में दुःखमें रहनेवाले करता हूं।

अभि तं निर्ऋतिर्घत्ताम् ( ४१३६।१० ) — उन दुष्टीको नाश ही प्राप्त हो।

महवो यो महां कुध्यति स उ पाशाप्त मुख्यते— जो मिलन पुरुष मुझे कोधित करता है वह पाशोंसे नहीं जूटता।

सत्यका बल प्राप्त करके इस तरह अपनी शक्ति बढाकर शत्रुको दूर करना चाहिये।

#### विजय

ममाग्ने वर्चा विह्वेष्वस्तु (५।६११) — हे अग्ने ! मेरा तेज युद्धोंसे प्रकाशित होता रहे।

व्यं त्वेन्थांनाः तन्वं पुषेम— हम तुझे प्रदीष्ठ करके अपने शरीरको पुष्ट बनावें।

महां नमन्तां प्रदिशश्चतस्त्रः— चारों दिशावें मेरे सामने नमें।

त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम— तेरी अध्यक्षवामें इम संप्रा-मोंमें विजय पार्वेगे।

अग्ने मन्युं प्रतिनुदन् परेषां (पाइ।२) — हे अमे ! शतुकोंके कोधको दूर कर ।

त्वं नो गोपाः परि पादि विश्वतः — तू हमारा रक्षक होकर वारों भोरसे हमारा पाछन कर।

अपाञ्चो यन्तु निवता दुरस्यवः— दुःखदायी दुष्ट कीग दूर चके जांग।

अमेषां चित्तं प्रवुधां वि नेशत्— इन प्रबुद दुर्शेका चित्त विनष्ट होवे ।

मिय देवा द्विणमा यजन्तां — देव मेरे पास धन छे कार्वे।

अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः— अपने शरीरसे नीरोग तथा उत्तम वीर्यवान् इम बनें।

मा नो विद्द्भिभा मो अश्वास्तिमी नो विद्द् वृजिना द्वेष्या या (५१३१६)— निवर्थिता, बकीर्ति, द्वेषके योग्य पाप हमारे पास न बावें।

मा हास्मिह प्रजया — हम संवानहीन न हों।
मा तनूभिः — शरीरसे कृश न वनें।
मा रघाम द्विपते — शत्रुके कारण हम पीडित न हों।
मा नो रीरिषो मा परा दाः – हमारा नाश न हो,
हमारा लाग न हो।

धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिर्देवः सविताभिमा-तिषाहः (५१३१९)— धारणकर्ता, निर्माणकर्ता, भुवनका पति, सबका प्रसव करनेवाला, शत्रुनाक्षक वह देव है।

ये नः सपत्ना अप ते भवन्तु- जो शत्रु हैं वे दूर हो। उग्नं चेत्तारमधिराजमकत (पाइ।१०)- उप्नवीर चेतना उथाब करनेवालेको सधिराजा बनाया है।

तेन त्वं वाजिन् बलवान् बलेनाजि जय समेन पारियण्णः (६।९२।२)— हे घोढे! उस बक्से बलवान् होकर युद्धें जय प्राप्त करे और संप्रामके पार हो जा। देवे: ( ४१३०११) — मैं रहों, वसुकों के साथ चळवा हूं. में बादियों कोर सब देवों के साथ चळवा हूं। अहं मित्रावरुणोभा विभिमें, अहं इन्द्राग्नी, अहम-श्विनोभा — में दोनों मित्र वरुणको, इन्द्र-अभिको कीर दोनों अधिनौको धारण करता हूं।

अहं राष्ट्रो संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यशि॰ यानाम् ( ४।३०।२ )— में तेजिस्तिनी राष्ट्रविक धनोंको एकत्रित करनेवाळी हूं । प्जनीयोंमें पिहकी प्जाके योग्य हुं।

तां मा देवा ब्यद्धुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेदा-यन्तः— उस मुझको बहुत उत्साहको घारण करने-वाछे देवोंने सनेक प्रकारसे धारण किया है।

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुएं देवानामुत मानुषा॰ णाम् ( ४।३०।३ )— में ख्यं यह कहती हूं जो देवों बौर मानवोंको सेवा करने योग्य है।

यं कामये तं तं उत्रं कृणोमि, तं ब्रह्माणं तं ऋषि तं सुमेधाम् — जिसको में चाहती हूं उसको श्रुरवीर, ब्रह्मा, ऋषि और उत्तम मेधावान बनाती है।

मया सोऽन्नमित्त, यो विषद्यति, यः प्राणिति, या ई श्रणोत्युक्तम् ( श्री३०१४) — जो यह देखता है वह मेरी कृपासे अन्न, खाता है, तथा वह जीवित रहता है जो मेरा भाषण सुनता है।

अमन्तवो मां त उपश्चयन्ति, श्रुधि श्रुत, श्रद्धिवं ते वदामि — मेरा अपमान करनेवाळे नाक्षको प्राप्त होते हैं, हे श्रद्धावान् । श्रवण कर, तुझे यह मैं कहता हूं।

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शर्व हन्तवा उ (४३०१४)— ज्ञानके विद्वेषी, घातपातीको मार-नेके किये, में रुद्रको धनुष्य तनाकर देती हूं।

अहं जनाय समदं कुणोमि— में जनोंके दिवके लिये युद्ध करती हूं। (में लोगोंके लिये हुएँ बदानेकी बात करता हूं।)

अहं दधामि द्रविणा हविष्मते (४।३०।६) -- में हवन करनेवालेको धन देती हूं।

अहं सुवे पितरं अस्य मूर्घन्— ( शाइ ०१७ ) में इस राष्ट्रके सिरपर पालकको रखती हूं।

अहमैच चात इव प्र वास्यारभमाणा भुवनानि विश्वा (४।३०।८)— सब भुवनोंको बनानेवाली में दी बाबुके समान सबैत्र फैक्की हूं।

परो दिवा पर पना पृथिव्या पतावती महिस्ना सं वभूव- शुलोकसे परे, इस पृथिवीसे भी परे अपनी महिमासे फैलती हूं।

यह परमारमाका वर्णन है, शरीरधारी जीवारमाका भी यही वर्णन है। क्योंकि मानव शरीरमें ये सब देवताएं रहती हैं जौर उनका धारण जीवारमा करता है। यह ज्ञान आरम-शक्तिका सामध्ये बता रहा है। मनुष्य इसका वार्रवार विचार करे और विचदेही परमारमानें भी यह देखे और अपनेमें भी देखे और दोनों स्थानोंमें यह वर्णन समान शितिसे क्रगता है इसका अनुभव करे। आरमशक्तिका महस्व इस शितिसे जाना जा सकता है।

#### तीन देवियां

तिस्रो देवीर्वर्षिरेदं सदन्तां इडा सरस्वती मही
भारती गुणाना। (पारण )— तीन देवताएं
श्रन्तःकरणमें बैठें, वाणी (मातृभाषा), सरस्वती
(मातृमभ्यता) और भारती (राष्ट्रमूमि भारती)।
मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमि ये तीन देवियां
दें जो हरएक मनुष्यके मनमें शादरके साथ रहनी चाहिये।
प्रत्येक मनुष्य मातृभूमिकी मक्ति करे, मातृमभ्यताके विष्ययमें सदा शादरभाव मनमें रखे और मातृभाषाका उत्तम

ये तीन देवियां मानवहा उदार कर सकती हैं। सत्यका बल

ताल सत्योजाः प्र दहत्विश्चिंश्वानरी चृपा। यो नो दुरस्यात् दिष्साचाथो यो नो अरातीयात् ( ४१६६११) — सत्यके वलवाला वैधानर वलवात् भिन्न उनको जलावे जो हमें चुरी भवस्थामें डाले, जो हमारा नाम करे, और जो शतुता करे।

यों नो दिप्सादिद्धितो दिप्सतो यश्च दिप्सति। वैश्वानरस्य देण्र्योरग्नेरिप द्धामितं(४।३६।२) —जो नाश न करनेवाळे हमारा नाश करे, जो विना-शकको कष्ट देता है, उसको हम वैश्वानर भाष्निके जबहोमें देते हैं। इन्द्रो जयाति न पराजयातै (६।९८।१) - इन्द्र जीतता है, कभी पराजय नहीं होता।

अधिराजो राजसु राजयाते— राजाणोंमें तेजस्वीताके हिये वह प्रसिद्ध अधिराजित नहीं होता है।

समश्वपर्णाः पतन्तु नो नरः ( ६।१२६।३)— घोडोंपर बैठे हमारे वीर हमळा चढावें।

अस्माकिमिन्द्र रिथनो जयन्तु— हे इन्द्र । हमारे रथी जीत छे।

क्रणोमि भगिनं माप द्रान्त्वरातयः (६।१२९।१)— मुक्ते भाग्यशाली बनालो, इमारे शत्रु दूर हों।

#### वीयबल

सं पुंसामिन्द्र चृपण्यमस्मिन् घोहि तन्वाशिन् ( ४१४१४) - दे शरीरको वशसे रखनेवाले हन्द्र। पुरुषों दे वीर्यका बल इस पुरुषसे धारण कर। पुरुष वीर्यवान् बनें और पराक्षम करें।

#### दुन्दुभीका घोष

शुवा विध्य हृद्यं परेपां हित्वा श्रामान् प्रच्युता यन्तु शत्रवः। (पारः।३)— शोकसे शत्रुः शोका हृद्य वीध, वे शत्रु दरसे भयभीत होकर माम छोदकर भाग जावे।

संक्रन्दनः प्रवदो धृष्णुवणः प्रवेदक्कत् वहुधा ग्राम-घोषी (पारणाष )— वडा शब्द करनेवाला, घोषणा करनेवाला, सेनाका विजय करनेवाला, चेतना देनेवाला, ग्रामोर्से घोषणा करनेवाला दुन्दुभीका शब्द होता है।

शश्चाणनीषाद्धभिमातिषाहो गवेषणः सहमान उद्भित्। वाग्वीव मंत्रं प्र मरस्व वाचं संग्राम-जित्यायेषमुद् वदेह । (५१२०११)— शत्रुको जीतनेवाला, नित्य विजयी, वैरियोंको वशर्मे करने-षाला, शत्रुको लोजनेवाला, बलवान्, शत्रुको छलेड-नेवाला, त् डोल शब्दको मर दे जैसा वक्ता अपने विचारको श्रोतामें मर देता है। इसिलये युद्धमें विजय कमानेके लिये यहां वही घोषणा कर।

विद्यस्यं वैमनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे (पारशाश)— शत्रुकोंमें मनकी स्याकुळता तथा निकस्ताह उत्पन्न कर। विदेषं कर्मलं भयं निद्ध्यासि— द्वेष, पाष, भय षातु-धौमें रख दे।

धावन्तु विभ्यतोऽमित्राः— शत्रु डरसे भागे।
एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रान् अभिक्रन्द प्र त्रासयाथो
चित्तानि मोहय (५१२११४-६)— इस तरह द्
हे ढोल! गर्जना हर, डरा, जाँर उनके चित्तोंको
मोहित हर।

एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः अमित्राची जयन्तु । (५१२) १२ वह सूर्य झंडीवाली देव-सेना शत्रुवींको जीते ।

प्रामुं जय, अभीमे जयन्तु ( ६।१२६।३ )— इस शतुका पराभव कर, ये बीर विजय प्राप्त करें।

केतुमत् दुन्द्रभिर्वावदीतु-- झण्डेवाला दुन्दुभी पडा शब्द करे।

षपने दुन्दुभीका घोष सुनकर सैनिकों में घीरता यहती है जौर टोकके शब्दके साथ एक एक सैनिक व्यक्तिशः और संघशः यह शौर्यके कार्यं करता है। इस कारण सैन्यके साथ दुन्दुभीका अत्यंत महस्व है।

#### रथ

वनस्पते वीड्वंगों हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः
सुवीरः। गोभिः संनद्धो असि वीडयस्वास्थाता
ते जयतु जेत्वानि॥ (६।१२५।१) — हे पृक्षसे
बने रथ । त् सुदृढ वना है, तू हमारा मित्र, तू
वारक और वीरोंसे तू युक्त हो। गोचर्मको रासियोंसे
बंधा है, हमें मुदृढ कर, तुझपर चढनेवाका वीर
जीतने योग्य धन प्राष्ठ करे।

युद्धमें विजय कमानेके किये उत्तम रथका महत्व यहुत है।

#### रक्षण

असन्मन्त्राद् दुष्वप्न्याद् दुष्कृताच्छमलादुत । दुर्हा-द्श्यक्षुपो घोरात् तस्मात्रः पाद्यक्षन (४।९।६) - द्वरा मंत्रणासे, द्वरे स्वमसे, दुष्ट कमसे, पापसे, द्वरे दुरयसे तथा घोर दृष्टिसे हमारा बचाव कर ।

स नो हिरण्यजाः शङ्काः स्रशनः पात्वंहसः (४१९०। १)— वह सुवर्णसे बना हुला तेजस्वी शंस हमें पापसे बनावे।

शंखेन हत्वा रक्षांसि अत्रिणो विषहामहे ( ४) १०। २) — शंखसे रोगकृतियोंको मारकर हम (रक्तः) मक्षकोंको पराभूत करते हैं। (रक्षः - रोगकृति, रोगबीज। अत्रिः - भक्षक, रक्षमक्षक।)

शंखेनामीवाममितं शंखेनोत सदान्वाः ( १११०१३ )— शंखसे बामरोग, बुद्धिशनता तथा शंखसे सदा पीडा करनेवाले रोग दूर होते हैं।

दाह्यों नो विश्वभेषजः, कृशनः पात्वंहसः — शंख सब रोगोंका सौषध है वह कृशता दूर करनेवाला हमें पापसे बचावे।

दीष्वप्तयं दीर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः। दुणि सिः सर्वा दुर्वाचः, ता अस्मन्नाशयामसि ( ११९०) ५ )- द्वरे स्वप्त, दुःखदायी जीवन, रोगकृमि, निर्व-कता, निस्तेजता, दुष्ट नामवाके रोग, यह सब हमसे दूर हों भीर नष्ट हों। ( हमारा उत्तम संरक्षण हो।) क्षुधामारं तृष्णामारं अगोतां अनपत्यतां, अपामार्ग। त्वया वयं सर्वे तद्य मुज्महे ( १११०)६ )— शुधा भीर तृष्णाके रोग, वाणीके दोष, संवान न होना भादि दोष हे अपामार्ग! तेरी सहायतासे यह सब हम दूर करते हैं।

अपामार्ग ओषधीनां सर्वासां एक इद्वर्शा, तेन ते मुज्म आस्थितं, अथ त्वं अगद्श्वर । (४।१७। ८)— हे अपामार्ग! तु सब कौषधीयोंको वक्ष करनेवाका है, इस कारण तेरे द्वारा इम कारीरस्थित रोगको तूर करते हैं। हे रोगी! जब तुनीरोग होकर चळ।

अपमुज्य यातुधानानप सर्वा अराय्यः (४११८१८)— यातना देनेवाके तथा निस्तेजता बढानेवाके (रोग-बीजको इम अपामार्गसे दूर करते हैं।)

उत त्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ( ४।१९। ३) — हे भपामार्ग ! तू परिपक्ताका रक्षक भौर रोगकृमियोंका नाशक है ।

यः क्रत्याक्रनमूलकृद्यातु घानो नि तस्मिन्धत्तं वज्र-सुग्रौ (४१२८१६) — जो हिंसक है, जो मूलको काटता है ऐसे यातना देनेवालेपर तुम दोनों वज्र मारो। दुष्टोंसे अपना रक्षण होना चाहिये। अपना सामर्थ्य बढना चाहिये। अपने साधन उत्तम रहने चाहिये। उत्तमसे उत्तम शस्त्र और अस्त्र अपने पास रहने चाहिये। जिससे अपना रक्षण होगा और हम विजयी हो सकेंगे।

#### पापमोचन

अप नः शोशुचद्घम् (४३३११)— हमारा पाप दूरहो।

अग्ने शुशुर्थ्या र्यि — हे अप्ने ! धनको शुद्ध कर । सुक्षेत्रिया सुगातुया चस्था च यजामहे (४।३३।२) — उत्तम क्षेत्र, उत्तम भूमि तथा धनसे यज्ञ करते हैं।

प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम् ( ४।३३।४ )

— हे अग्ने । जो तेरे विद्वान् है, वैसे हम हो जायेंगे।
प्र यदग्नेः सहस्ततो विश्वतो यन्ति भानवः ( ४) १३।
५) — बळवान् अग्निके किरण जैसे चारों आरे फैलते
हैं। (वैसा हमारा तेज फैलें।)

त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरिस (४।३३।६)

— तू सब कोर मुखवाला हो । तू सब कोरसे चारों
ओर हो (तू सर्वन्न ज्यापक हो ।)

द्विपो नो विश्वतीमुख अति नावेच पार्य (४।६६। ७)- दे सब कोर मुखवाके, शत्रुकींसे हमें पार कराजो, जैसे नौकासे सागर पार करते हैं।

स नः सिन्धुमिय नावाति पर्षा स्वस्तये— ( ४।३३। ८)— वह हमें नौकाले सागरको पार करते हैं वैसे कल्याण प्राप्त करनेके लिये हमें हु:खसे पार करे।

#### एकता

सं जानीध्वं (६।६४।१) — मिलकर रहनेका ज्ञान प्राप्त करो ।

सं पृच्यध्वं — मिलकर एक होकर रहो। सं वो मनांसि जानताम् — अपने मनोंको शुभसंस्कार-संपन्न करो।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते— प्राचीन-कालके ज्ञानी लोग जिस तरह अपने कर्तन्यका भाग स्वयं करते थे, वैसा तुम करो।

समानो मन्त्रः (६।६४।२)—तुम्हारा विचार समान हो। समितिः समानी— तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो। समानं वर्तं— तुम्हारा सबका एक वत हो। मह निरमेमं — इन महका विश्व समान हो। समानी य आकृतिः ( ६१६४१ ) — तुम्हारा संकल्प एर हो

समाना हृद्यानि यः — तुम्हारे हृद्य एक हो। स्मानसम्तु यो मनः — आपका मन समान हो। यथा यः सुस्रहासति — हमसे तुम सम मिलकर रह सहोते।

सं या मनांसि सं बना समाकृतिर्नमामसि (६१९४१९)
—गुन्दारे मन, प्रद मीर संदर्शको एक विचारसे
युक्त करवा हूं।

अमी ये चिव्रताः स्थन नान्यः सं नमयामासि — यह जो परस्पर विश्वद कर्म करनेवाके हैं उन तुमको हम प्र विधारमें झुकाते हैं।

अदं गृभ्णामि मनसा मनांसि (६।९४।२)-- मैं अपने मगसे दुग्दारे मनोंको एक विचारछे युक्त करता हूं। मम चित्तमतु चित्तेभिरेत- मेरे चित्तके अनुकूठ तुम शपने चित्तेशि मिला दो।

मग वर्रापु हदयानि या हाणोमि — मेरे वशमें तुम्हारे इद्योदी कामा हूं।

मम यातमतु धन्मान एत- मेरे मार्गके धतुक्छ तुम धनो ।

भारते समातमें और राष्ट्रमें, सब पक्षोंमें, जनतामें, या साविधीमें एकता रहती चाहिये। एकतासे यक खडवा है, बावि बढती हैं भीर विशय मिल्ला है।

#### संयम

परदेतर् अमभं चक्षः ( शपाष )— चंचल जीलका मंने निमद किया है।

मानं सजयभं — मलका मैंने संवम किया है। राजीणों सिंद रावेर सचां संगानि सजयभं — राजी के रणर मागमें में अपने सक संगोका निमह दाना हूं।

सपती प्रधाना होनी चाहिये। इन्द्रियों कार सनका निमह दिया हो ही यह प्रशानता सिद्ध ही सकती है।

#### मृख्को हर करना

यं केंद्रमं प्रथमता ऋतम्य प्रजापतिः तपसा प्रदाणे स्राप्तत् /शाःभाः ।— जिम ऋत्को महानियः मोंका पहिका प्रवर्तक प्रजापित सपसे प्रमाके किये पकारता रहा।

यः लोकानां विधृतिः — जो लोकोंका धारण करता है। तेन ओदनेनाति तराणि मृत्युं (१-७) — इस अब्रसे में मृत्युको खरता हूं।

येन अतितरन् भूतकृते।ऽति मृत्युम् ( धाइपार) — विससे भूतोंको यनानेवालोंने मृत्युको पार किया।

यमन्वविन्दन् तपसा श्रमेण— जिसको तप तथा श्रमसे प्राप्त किया था।

यो दाघार पृथिवीं विश्वभोजसं ( श३५१३) — जिसने सबको मोजन देनेवाठी पृथिवीका घारण किया।

यो अन्तरिक्षमापृणाद्रसेन — जिसने रससे -जलसे-धन्तरिक्षको भर दिया।

यो अस्तभ्राद्विवमूध्यों महिस्रा- निसने धुरोकको वपनी महिमासे धारण किया है।

यसान्मासा निर्मितास्त्रिशद्राः ( ४११५१४ ) — जिसने तीस दिनवाले मिहने बनाये ।

संवत्सरो यसाञ्चिमितो द्वादशारः — जिससे बारह मार्सोका वर्षं बना है।

सहोरात्रा यं परियन्तो नापुः— चलनेवाले दिन शौर रात्र जिसको प्राप्त कर नहीं सकते ।

यः प्राणदः प्राणद्वान् यभूव— जो जीवन देनेवाला प्राणदातानोंका स्वामी हुमा है।

यस्मात्पकादमृतं संवभूव — जिस पके हुएसे अमृत अस्य हुमा है।

यो गायत्रया अधिपतिर्घभृव — जो गायत्रीका स्वामी हुना।

यस्मिन् चेदा निहिता विश्वरूपाः - जिसमें सब प्रका-रवे येद रखे हैं।

अव वाघे द्विपन्तं देवपीयुं ( ४।३५।७ ) — देवरवके विनाशक पत्रुबीको में दूर करता हूं।

सपरना ये मेऽप ते भवन्तु— जो मेरे पत्र हैं वे दूर हों।

प्राणीदनं विश्वजितं पचामि शृण्यन्तु मे श्रद्धानस्य
देवाः— विश्वको जीवनेवाला शानक्षी अद्ध में

पकाला हूं सब देव श्रद्धावान् मेरा यह मापण सुने।

मृखुको दूर हरनेका अर्थ दीर्घ शासु प्राप्त करनी है।

भवः देशिये कि दीर्घायुके विषयमें सुमापित कैसे हैं-

#### दीर्घायु

स नो हिरण्यजाः शंखः आयुष्प्रतरणो मणिः (४।१०। ४)— वह सुवर्णयुक्त शंक इमारा नायु वटानेवाका मणि हो ।

प्र ण आयूंपि प्रतारिवस् (४११०१६)—(शंस ) इमारी भायु बढावे ।

देवानामस्यि कुरानं वभूव ( शाश्वा ) — शंक देवोंकी कस्यि है, वह तेज है।

तद्वात्मन्वचरित अप्यु अन्तः— वह नात्मवजवाजा जलोंमें ( वंस रूपसे ) चलता रहता है ।

तत्ते ब्रामि आयुरे वसंसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय कार्शनस्त्वाभि रक्षतु— वह शंसमिण में तुझे बोधता हूं। इससे तेरी बायु, तेज, बल, दीर्घायु सौ वर्षकी बायु हो। यह बांसमिण तेरा रक्षण करे।

प्रत्यक् सेवस भेपजं जरदार्धे कृणोमि त्वा (५१६०। ५)— इस भीपधका सेवन कर, तुसे में हुद्धावस्थाः एक रहनेवाका बनाता है।

मा बिसेन मरिष्यास जरदाएँ कृणोमि त्वा। निर्योक् चमहं यहमं अक्किम्यो अंगज्वरं तव— (५१३० ८)— मत हर, सूनहीं मरेगा, बृद्धावस्थातक जीवित रहनेवाळा तुझे में बनाता हूं। तुम्हारे भंगींसे उहर जीर यहमरोगको दूर करता हूं।

म्हजी बोधप्रतिबोधावस्वन्तो यश्च जागृविः, तौ ते प्राणस्य गोसारी दिवा नक्तं च जागृताम्। (५१३०१९०) — बोध धीर प्रतिबोध वे हो ऋषि हैं, एक पुस्तीरहित है भीर दूसरा जागता है। ये दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं। वे दिन रात जागते रहें।

उदेहि मृत्योगेमभीरात् कृष्णाश्चित्तमसस्परि । (५। १०।११) — गंभीर सृत्युसे अपर डठ, गहेर मन्ध्र, कारसे प्रकाशमें था ।

अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः। यहमै त्व-मिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जिल्लेषे। स च त्वानु ह्यामिल, मा पुरा जरसो मृथाः। (भाइना १७) — यह लोक नपराजित है नतः देवोंको प्रिय ३ [अय. प. मा. २] है। हे बुह्द । त् मृखुको प्राप्त होनेवाका हस कोकमें सर्वक होता है। यह मुझे हुलाता है। पर स् वृद्धाः वस्थातक न सर ।

रायस्पोषेण सं सुज जीवात वे जरसे तय ( १।५।२ )
- इते घर जीर पोदण छत्म रीतिसे माप्त हो, जीर
दसको कुद धवस्थावट से जा।

शृद अवस्थाके पक्षात मृत्यु हो। उससे पूर्व छोई न मरे। अर्थात जो दुष्ट कर्म करनेवाले हैं वे मरेंगे। इससे संदेश नहीं है। परंतु शुभ कर्म करनेवालोंके लिये यह जाधामन है कि वे जजदी नहीं मेरेंगे।

#### हस्तरपर्शसे रोगानिवारण

उत देवा अवहितं देवा उक्तयथा पुनः ( ४११२११ )

— हे देवो ! इसके स्मीरसे सम्मति हुई है, इसकी
पुनः उत्तव दशे।

उतागश्चकुषं देवा देवा जीवयथा पुनः— हे देवो! इतने पाप किया है, जब इनको पुनः कोवित करो। द्वाविमो वातो वात वा खिन्छोरा परावतः। दक्षं ते जन्य भावातु व्यन्यो वातु यद्गपः— दो वासु हैं, एक समुद्रते कौर दूसरा भूमिपरसे यहता है। इन-सेंसे एक तुसे यक देवे कीर दूसरा दोवको दूर छरे।

आ सात चाहि भेवजं (१११६१३)— हे वायो ! तू जीवय के ना।

वि वात वाहि उद्गपः— हे वायो । को दोप है उसको हर कर।

त्वं हि विश्वभेषञ्च ऐवानां दून ईयसे - तू सर्व शीवध-रसवान् हो । तू देवोंका दूर होकर वहता है।

त्रायन्तामिमं देवाः, त्रायन्तां मरुतां गणाः। त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरण असत् (४११६१४) — इस रोगीका रक्षण मव देव करें, मरुतेंके गण-प्राण-इसका रक्षण करें। सब भूत इसका रक्षण करें जिससे वह निर्होद होगा।

आ त्वा गर्म शंतातिभिः, अथो अरिष्टतातिभिः ( ४।१३।५)— शान्तिवायक भीर दोप दूर करने बार्क गुर्गोंके साथ, हे रोगी ! मैं तेरे पास नाया हूं। दक्षंत उग्रमाभारिषं, परा यक्ष्मं सुवाभि ते— तेरे लिये में श्रेष्ठ वक कावा हूं और तुससे रोग में दूर करता हूं।

अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे भगवत्तरः (४।१३। ६, -- यह मेरा हाथ भाग्यवान् है और यह दूसरा हाथ अध्यक्ष भाग्यवान् है।

अयं मे विश्वभेषजोऽअयं शिवाभिमर्शनः — यह मेरा हाथ सब लौषधी गुर्णोसे युक्त है लौर यह हाथ शुम करनेवाला है।

हस्ताभ्यां द्वाशाखाभ्यां जिहा वाचः पुरोगवी।

अनामियत्त्रभ्यां हस्ताभ्या ताभ्यां त्वाभि

मृशामिस ( ४१९३१७)— दस शाखावाळे इन

मेरे दोनों हाथोंसे- ये नीरोगता करनेवाळे हाथोंसे

तुझे में स्पर्श करता हूं और जिहासे प्रेरक शब्द बोळता हूं। (इस स्पर्शसे तुम्हारा रोग दूर होगा।)

इस्तस्पर्शसे रोग दूर होते हैं, मनकी शक्ति उस हस्तस्पर्शके साथ लगाना चाहिये। जो मनकी शक्तिको हाथोंके

गौ

साथ वर्ष सकते हैं वे ही यह कर सकते हैं।

था गावो अग्मन्तुत भद्रमक्तन् (४१२१११) — गाँवे शा गयी श्रीर उन्होंने कल्याण किया।

प्रजावतीः पुरुक्तपा इह स्युः — उनको प्रजा होका वे यहां सनेक रूपवाली हों।

उरुगायसभयं तस्य ता अनु गावा मर्तस्य वि चर-न्ति यज्वनः ( ४।२१।४)— वे गावें यज्ञ करने वाळे सनुष्यके छिये प्रशंसनीय निर्मयता करवी हैं।

यूयं गावो मेदयथा करां चित् ( ४।२१।६ )— तुम गायो हुवंछको भी पुष्ट करती हैं।

अम्रीरं चित् ऋणुया सुप्रतीकं— निस्तेजको गाँवें सुंदर बनावी हैं।

भद्र गृहं छणुय भद्रवाचः — हे रुत्तम शब्द करनेवाछी गाँवो ! तुम घरको कल्याणमय बनाती हैं।

युहद् वो वयः उच्यते सभासु— सभामोंमें तुम्हारा बहा यश गाया जाता है।

प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवन्तीः ( ४१२१७) — गीवं प्रजाके साथ उत्तम घासमें घूमती हैं, भौर शुद्ध जल उत्तम जलस्थानमें पीठी हैं।

मा व स्तेन ईशन माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेति-र्वृणक्तु — चोर भीर पापी तुम्हारा खामी न यने, रुद्रका शक्ष तुमसे दूर रहे।

पयो घेनूनां रसमोबधीनां जवमर्वतां कवयो य इन्वध (४१२७१३)— कविक्षोग गौनोंसे दूध, मौष-धियोंसे रस, घोडोंसे बेग प्राप्त करते हैं।

विश्वरूपा घेनुः कामदुधा मे अस्तु ( शाइशा८)—
मेरी गाय इच्छनुपार दूध देनेवाली, अनेक रंगरूपवाली हो।

नैतां ते देवा अद्दुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे। मा ब्राह्म-णस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम्। (५। १८।१) — उन देवोंने इस गौको तुम्हारे खानेके छिये नहीं दिया है। हे क्षत्रिय । ब्राह्मणकी गौको खाना योग्य नहीं, इसे न स्वः (गौधा दूध शादि सेवन करना योग्य है।)

अक्षद्भुग्धो राजन्यः पाप आतमपराजितः । स ब्राह्म-णस्य गां अद्यात् अद्य जीवानि मा श्वः (५१९८। २) — जुवादी क्षत्रिय वह पापी भीर पराजित है, जो ब्राह्मणकी गोको स्त्रावे वह श्राष्ट्र जीवे पर कड़ नहीं।

यो ब्राह्मणं मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिवति तैमा-तस्य (५१९८१४)— जो ब्राह्मणको अपना अस मानता है वह सांप्रका विष पीता है।

तीक्णेषवी ब्राह्मणा हेतिमन्ती यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृषा (५११८) — वीसे बाणवाछे, अस-वाळे ब्राह्मण जिस बाणको मेजवा है वह असत्य नहीं होता।

ते ब्राह्मणस्य गां जरुष्यां वैतह्व्याः परामयन् । ( ५। १८।१० )— वे वैतह्य ब्राह्मणकी गीको साकर पराभृत हुए।

उम्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति, परा तत् सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते ( ७१९६) — राजा अपने जापको ग्रुरबीर मानकर माझणको सवाता है, वह राष्ट्र गिर जाता है जहा माझणको कष्ट होते हैं।

नासणं यत्र हिंसान्ति तत् राष्ट्रं हन्ति वुड्छुना। (५१९१८)— जहां नाझणको कष्ट पहुंचते हैं वह राष्ट्र विपक्तिसे मरता है।

तं बृक्षा अप सेघन्ति छायां नो मोएगा इति, यो ब्राह्मणस्य सत् धनं अभि नार्द मन्यते (५। १९१९)— जो ब्राह्मणके धनकी अपना मानता है, ब्राह्म है क्रम भाषानी छायामें बाने नहीं देवे।

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्गयोः क्रधि, अकर्तां अश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु (६११४९१२) —लोहेकी पालाकासे पश्चनोंके कानोंपर चिन्ह कर । अधिदेव यह चिन्ह करें, यह पश्चके संतानोंके लिये बहुत हितकर है।

गौ अपने तूध, दही, मक्सन, भी, छाछ, मूत्र, गोमय आदिले मनुष्योंके शरीरके रोग दूर करती हैं। मूत्रले पेटके प्रायः लब रोग दूर होते हैं। पेली यह गौ दिवकारिणो है।

#### रोगक्रमिनाशन

त्वया पूर्वमथविणो जन्तू रक्षांस्योषघे ( भारणा )-तेरे द्वारा अयर्वाने, हे औषधे ! रोगकृमियोंका नाश

त्वया जधान कद्मया स्वया कण्यो अगस्त्यः — तेरे द्वारा कश्मप, कण्य श्रीर शगस्त्रमे (रोगकृमियोंका नथा किया।)

त्वया वयं अप्सरसो गन्धविद्यातयामहे। अज-शृंग्यज रक्षः सर्वान् गन्धेन नादाय (४१३७१२)-वेरे द्वारा हम अप्सरा और गंधवं नामक रोगवीजीको हटावे हैं। हे अजर्शित | सब रोगकृतियोंको तू अपने गन्धसे नष्ट कर ।

तत् परेता अप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ( ४१३०)३ )-अक्षमें फैडनेवाले कृमि तूर हुए यह जान जानो।

भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टीहिरण्ययोः । ताभि-हेविरदान् गन्धवान् अवकाद्। नन्द्यृषतु ॥ ( ४। १७।९ ) — सूर्वके सुवर्णके समान तीक्षण किरणें सैकडों शखोंके समान भयंकर है, उनसे अस खानेवाले दिसक रोगकृमियोंका नाश करते हैं।

जाया इद्वो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम् । अप धावतामत्यी मत्यानमा सच्चर्यं (४१३७) १२)— हे गन्धर्वी ! तुम्हारी खियां अप्सराएं हैं, तुम इनके पति है। हे अमरो ! यहांसे भागो, मनु-द्योंको न पहडो ।

यो अक्यो परिसर्पति, यो नासे परिसर्पति, दतां यो मध्यं गच्छति तं किर्मि जंगयामि (५।२३। १)— जो रोगकृषि भासों, नाक तथा दोतोंमें जाता है, उसका नाज दम करेंगे।

उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदणो अद्दृष्टा, दृणंश्च झन्तदणंश्च सर्वान् च प्रमुणन् क्रिमीन् (५)२३। ६)— सबको दोखनेवाले भीर न दीखनेवाले कृमि-बाले भीर न दोखनेवाले सब कृमियोंको मारता है। उत् सूर्यो दिच एति पुरो रक्षांसि निज्वेन् (६)५२। १)— रोगकृमियोंका नाश करता हुना सूर्य उदयको सास होता है।

सूर्यकिश्णसे अग्निसे शेगकृति नष्ट होते हैं। इवनसे चिकित्सा भी इसी कारण होती है।

#### रोगनाशन

भस्यसंसं परसंसं आस्थितं हृद्यामयम्। बलासं सर्चे नाराय अंगेष्ठा यश्च पर्वेसु (६११४१९)-भस्यिमं, जोडोंमं, इदयमं जो रोग हैं, कपक्षय जो शरीरमें है इस सबको तूर कर।

#### वृष्टि

समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्ततीः समश्राणि चात् जूतानि यन्तु ( ११९५१ )— बादलसे युक्त दिशापं डमड बांय, वायुसे चलाये मेघ मिळकर बार्वे।

महत्रपभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु— महाबळवान् गर्जना करनेवाळे बादळीं से गतियुक्त बरुधाराएं प्रथिवोकी तृती करें। खणं रसा ओपधीसिः सचन्ताम् ( १।१५१२ )— बहों हे बन्दरके रम तीपधियों हे याप मिलें।

वर्षस्य सर्गा यह यन्तु भूमि पृथक्ता यंतामोप घयो विश्वस्पाः— वृष्टिकी घाराष् मूमिको समृद्ध करें तौर विविध रूपवासी जीवधियां रूपक हो।

समीक्षयस्य गायतो नभांसि ( १११५१) — गायन करनेवाले मेघोंसे भरे काकाब देखो ।

रखया सुष्टं बहुलमैतु वर्षम् (४११५१६ — त्ने उत्पन्न की बहुत वृष्टि होती रहे ।

आशारेषी स्वश्युरेत्वस्तम् अध्यकी हुर्छ। करने-

सिसकन्द्र, स्तलय, अर्दयोद्धि— गर्जना कर, वियु-यका कषका हो, ममुदको हिला दे।

सरुद्धिः प्रच्युना मेघा पृथिवीं अनुवर्षन्तु (४।१५।७)-षायुसे चळावे मेव पृथिवीपर अनुकूल वृष्टि करें।

स नो वर्ष वसुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो असृतं दिवस्परि ( ११९५।१०)— वह अप्रि गुलोकके अमृतको जो प्रवासीके लिये प्राणस्य है वह वपिके रूपसे एमें देवे।

#### बैल

पांद्धः सेदिमनकामिशां जंघामिरुत्विद्त् । अमेणानस्वान् कीलालं कीनाशस्त्रामि गरुखतः
( ४१११११०) — वैक पार्वोसे मुमीपर चकता है,
यांवोसे गलको उत्पन्न करता है। परिश्रम करते हैक
शीर विमान गस दस्ता करनेके किये चकते हैं।

#### मिन्नका लक्षण

सिन युज्यस्ते सप्तपदः सखासि (५।११।१०)— में वेरे योग्य नित्र हूं चौर तू सात पांत साथ चलकर मित्र हुना है।

#### मेधा

यां ऋषयो मृतकृतो सेघां मेघाविनो विदुः। तया
सामद्य मेध्याते मेघाविनं कृणु। (६११०८-४)
— बुद्धिमान् कोर भूतकाकका इतिहास करनेवाके
ऋषियोंने जिस मेधाको जाना था उस मेधाने मुझे
बुद्धिसान् कर।

#### जाग्रती

जागृतादहामिन्द्र इवारिष्टो अक्षिनः (४ ५१७) — इन्यके समान में नाशरहित सीर क्षयरहित होकर जागता रहूं।

#### निद्रा

प्रोष्टेशयाः तस्पेशयाः वहाशीवरी या नारीः या पुण्यगन्या स्प्रियः ताः सर्वाः स्वापयामसि (१९११)— बी मह्नर्शेषर सोती है, जो बिछाने पर सोती है, जो हिंबोर्लोपर सोती है, ऐसी जो स्वियो क्लम सुगन्धते युक्त हैं, हन सक्को मैं सुलाता हूं।

#### जलचिकित्सा

ज्ञालावेणाभि विचत जलावेणोव सिचत । जालाव मुत्रं भेषजं तेन नी मृद्ध जीवस । (६१५०१२) — जलसे सिचन करो, जलसे इवसिचन करो, जल बहा ताम नीवध है, इनसे हमें दार्धनी नक लिये सुसी कर।

आप इद्धा उ मेवजीः आपो अमीवचातनीः, आपो विश्वस्य भेपजीः तास्ते छण्वन्तु भेपजम् (६१ ९११६)-- जङ भीपच है, जङ आन्तोग तूर करन-वाङ। हे, जङ सब तोगोंका दवा है, वह जङ तेग विकित्स। करें।

#### रोहिणी वनस्पति

रोहण्यसि रोहण्यस्थ्रादिछन्नस्य रोहणी। रोहये दमदन्धति (४११२११)— त्राहिणी हे, कटा हुई हड्डीको बढानेवाकी है। त्रुहसको भर दे। (भावको सरकर ठीक कर दे।)

स उचिष्ठ, प्रोहि, प्र द्व रथः सुचकः सुपविः सुनाभिः। प्रति तिष्ठ ऊर्घः। (४११२१६)— हे रोगी ! तू उठ, चळ, उत्तम चक्रवाळा, नामि-वाळां, छोहेकी पश्चीवाळा स्य चळवा है वैसा कंचा खहा रह भीर दौहा (शोहिणी वनस्पति शरीरको स्वस्य करती है।)

यदि कर्तं पतित्वा संशिष्टे यदि वाश्मा प्रहतो जघान । ऋभू रथस्येवाङ्गानि सं व्यत् प्रवपा परः। ( शा राष ) — यदि आरा तिर गया, यदि किसीके मारे पत्यरसे घाव हुना, तो सुतार जैसे रथके लंगोंकी ठीक करता है इस वरह यह वनस्पति अंगोंको ठीक करे। (रोहिणी वनस्पतिसे घारीरकी जन्म या मणकी दुरुखी होती है।)

#### लाक्षा वनस्पति

यस्त्वा पिषति जीवति, त्रायसे पुरुषं त्वं (५,५१२)
— जो तुझं जीवा है वह जोवित रहता है, मनुख्यका
रक्षण दू करती है।

#### असमृद्धि

परोपेहालमृद्धे वि ने हेति नयामिस ( पाणाण)—हे अनमृद्धे त्रूर चली जा, तेरे शक्को हम दूर करते हैं।

#### विष्पली

पिष्पली क्षित्रभेषजी उतातिविद्ध भेषजी, ता देवाः समकल्पयन् इयं जीवितवा अलम् (६११०९) १ — पिष्पली उत्भाद रोगकी नीविष है यह महान्याधिकी जीविष है, देवोंने इसको सामध्येवान् बनाया है भीर कहा है कि यह जीवनके क्षिये पर्यात है।

पिष्पस्यः समयदन्तायतीर्जननाद्धि, यं जीवमश्रवाः मद्दे न स्त दिष्याति पूरुषः (६१९०९१२)— जन्मसे पिष्पली भौषधियां नापसमें बोकती हैं कि जिस जीवको हमें दिया जाता है वह मनुष्य मरवा नहीं।

असुरास्त्वा नयस्वनन् देवास्त्वोद्यपन् पुनः, वाती-कृतस्य भेषजीं अथो क्षिप्तस्य भेषजीम् (६। १०९१६) — मसुरीने इस भौषिको बोदा भौर देवीने पुनः कृगाया या, यह पिष्पकी वातकी नौर बन्मादकी भौषित्र है।

#### द्त

त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः (५।१२।१) — तू दूत किं नौर शानी है। (दूत शानी नौर विद्वान् हो।)

#### पत्नी प्रेम

यथा वृक्षे लिबुजा समन्तं परिषस्तजे। एवा परि ध्व-४ [भव. प. भा. २] जस्त मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ( १।८।१ ) — जिस तरह क्श्रपर बेड कपेटती है, इस तरह तू मुझे बार्डिंगन दे। मेरी इच्छा सफळ करनेवाडी हो, मुझसे दूर जानेवाडी न हो।

#### वरवधूको आशीर्वाद

स्रभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् । रथ्या सहस्रवर्षसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥२॥ त्वष्टा जायामजनयत् त्वहास्यै त्वां पतिम् । त्वष्टा सहस्रमायूंषि दीर्धमायुः कृणोतु वाम् ॥२॥ (१॥४८।२-६)

ने बज़ तथा वर दूभ पीकर पुष्ट हों, वे दोनों अपने राष्ट्र के साथ बढ़ें, सहस्रों प्रकारके धनोंसे ने युक्त हों। श्वधाने स्त्री बनायी है, स्वधाने ही तुझ पतिको उस स्त्रीके साथ संयुक्त किया है। यह विश्वनिर्माता प्रभु तुन्हें सहस्र प्रकारके सुलोंके साथ दीर्थ आयु दने।

#### स्वर्गलोकमं स्रैण

नैयां शिक्षं प्र दहाति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्त्रैणमेयाम् ( ४१३४१२) — इनका शिक्ष अप्ति कैसा जलाता नहीं जिनका स्वर्गकोकों भी बहु स्रैण स्ववहार रहता है।

#### स्वर्गलोकमें घीके होज

घृतहदा मधुक्लाः खरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेत द्भा। पतास्त्वा घारा उप यन्तु सर्वाः (शक्ष्श ६)— घीके हीज, मधुरसके नद, ग्रुद उदकसे मरे, घीसे परिपूर्ण, दहीसे भरे हीज हैं वे सब तुम्हें प्रात हों।

उप त्वा तिष्ठनतु पुष्करिणीः समन्ताः— तुझे वे मधुर-रसकी नदियां प्राप्त हों।

चतुरः कुम्भान् चतुर्घा द्दामि श्रीरेण पूर्णी उद-केन द्धा ( ४१३४१० )— बार घडे दूध, दही बीर जलसे मरे बार प्रकारसे में देता हूं।

#### ब्राह्मणकी स्त्री

भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता दुर्घां दधाति परमे क्योमन (५१९७६)— ब्राह्मणकी भगाई परनी

भयंकर होती है, वह कृत्य परमधाममें दुःस देने-बाला है।

उत यत् पतयो द्दा स्त्रियाः पूर्वे अत्राह्मणाः, ब्रह्मा चेद्धस्तं अग्रहीत् स एच पतिरेकघा। (५११७। ८)— माझणसे भिन्न सीके पति दस होते हैं, पर माझणने उसका पाणिब्रहण किया वो वह उसका पक्त ही पति होता है।

हाह्मण एव पतिर्न राजन्यो न वैदय, तत् स्थैः प्रवृचकोति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः (.५११७१९)— ब्राह्मण ही पति है, क्षत्रिय भीर वैदय पति नहीं द्वोता, पांची मानवोंको, यह सूर्व कहकर चढता है।

#### गर्भ

धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीम्योः। पुर्मासं पुत्रमाधेहि दशमे मालि स्त्वे (५१२५ ३०-१३)-हे धातादेव ! इस स्त्रीके गर्माशयमें श्रेष्ठरूपके लाध पुरुष गर्मको स्थापन कर जो एसवें महिने स्टर्म हो बाय।

#### पुत्रकी उत्पत्ति

दामीमश्वत्य आरूडस्तत्र पुंसुवनं छतम्। तहे पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्रीव्या भरामस्ति ( ६१११११ )— शमोपर समस्य चढा है, वहां पुंसत्रन किया है। वह पुत्रवातिका निश्चय है। नह'कियोंमें हम भर देवे हैं। ( शमी वृक्षपर समस्य वृक्ष हगा, हमका पंचांग सेवन करनेसे पुत्र होता है। शमी मंयमी की सौर घोडेके समान पुरुष, इनका सम्बन्ध पुत्र निर्माण करता है।)

पुंसि वै रेतो मवति तत् शियामनु विचयते, तहै पुत्रस्य वेदन तत्मजापतिरबवीत् (६१९११२)— पुरुषमें रेत होता है, वह सीमें सीचा जाता है। वह पुत्रमाहिका साधन है ऐता मजापिते कहा है।

#### पुत्रोंकी सुरक्षा

वीराक्षी अत्र मा द्वन् ( ४।७।७ )— हमारे पुत्रर्गत्रों हो यहां कष्ट न पहुंचे ।

इस वरध इस द्वितीय विभागमें उत्तम ध्यानमें धर्ने योग्य सुभाषित हैं। पाठक इससे काम प्राप्त करें।

# अथवंवेद

का

सुबोध भाष्य चतुर्थं काण्डम्

## जागते रहो!!

नूनं तदंख काव्यो हिनोति
महो देवस्य पूर्वस्य धार्म ।
एष जीन्ने बहुभिः साकिमित्या
पूर्वे अर्धे विषिते सुसम्न ।

( अथवंवेद ४।१।६ )

'निश्चयसे ज्ञानी ही इस प्राचीन महादेवका धाम प्राप्त करता है। यह ज्ञानी बहुतोंके साथ जन्मा था, पंरतु जिस समय (उस धामका) पूर्व द्वार खुळ गया था, (उस समय अन्य लोग) सीये पढे थे, (और केवळ यह ज्ञानी ही जागता था), इसिलिये इस ज्ञानीका अन्दर प्रवेश हुआ और दूसरे बाहर ही रह गये।'



## अथर्ववेदका स्वाध्याय।

## चतुर्थ काण्ड।

इस चतुर्य काण्डका प्रारंभ ' झझा ' शब्द से हुआ है। यह ब्रह्म शब्द अत्यंत मंगल है और इस शब्द द्वारा परममंगलमय परब्रह्मकी विचा इसमें कही है।

भयवंवेद प्रथम काण्डका प्रारंभ 'दां' शब्दसे हुआ है। भयवंवेद द्वितीय काण्डका प्रारंभ 'दोनः'शब्दसे हुआ है। भयवंवेद तृतीय काण्डका प्रारंभ 'अग्निः'शब्दसे हुआ है। भयवंवेद चतुर्भ काण्डका प्रारंभ 'ब्रह्म 'शब्दसे हुआ है।

ये प्रारंभके सब्द कुछ विशेष भावके सूचक निःसंदेह हैं।
यद्यपि अवर्ष प्रथम काण्डका प्रारंभ 'ये जिष्याः' से होता
है और 'द्यां नो देखीं 'सूफ छठवां है, तबापि ज्ञायज्ञपरिगणनमं, महाभाष्यमें तबा अन्यत्र मीं 'द्यां नो देखीं 'सूफों
अथवंवेदका प्रारंभ माना है, इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रथमके
पांच सूक्त भूमिकारूप हैं।

इस चतुर्थ काण्डमें चालीस सूक्त हैं और इसके पांच सूकोंका एक अनुवाक, ऐसे आठ अनुवाक हैं। यह चतुर्थ काण्ड प्रधान-तया सात मंत्रोंबाले सूक्तोंका है, तथापि इसमें अधिक मंत्रवाले सूक्त भी हैं, इसकी गिनती इस प्रकार है—

मंत्रसंख्या १४७ है, ७ मंत्रवाले २१ स्का है, जिनकी ८० है. सूक हैं, मंत्रसंख्या ८ मंत्रवारे १० अिनकी २७ हैं. जिनकी मंत्रसंख्या ९ मंत्रवाले ३ सूक हैं, ३० है, १० मंत्रवाले ३ सूक हैं. निनकी मंत्रसंख्या २४ है. १२ मंत्रवाले २ सूत्त हैं, मंत्रसंख्या जिनकी १६ हैं, १६ मंत्रवाले १ सूक्त है, मंत्रसंख्या जिनकी कुल मंत्रधंख्या ३२४ कुल स्कसंख्या ४०

इस प्रकार काण्डमें २१ सूक्त ही सात मंत्रवाले हैं, और शेष १९ सूक्त आठ या आठचे अधिक मंत्रवाले हैं। प्रथम काण्डके १५३ मंत्र, द्वितीय काण्डके २०७ मंत्र, तृतीय काण्डके २३० मंत्र और चतुर्थ काण्डके ३२४ मंत्र हैं, इस प्रकार कमशः मंत्रसंख्या बढ रही है।

पहले तीन काण्डोंमें प्रत्येकमें दो प्रपाठक और छः अनुवाक ये, परन्तु इस चतुर्थ काण्डमें तीन प्रपाठक और आठ अनुवाक हैं। इस प्रकार सब मिलकर चतुर्थ काण्डकी समाप्तितक नी प्रपाठक और छन्चीस अनुवाक हुए हैं। अब इस चतुर्थ काण्डके ऋषि देवता और छन्द देखिये—

| £æ      | <b>मंत्रसंस्या</b> | - ऋषि              | देवता              | छन्द                                                                  |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| १ प्रथम | गेऽनुवाकः । ६      | तसमः प्रपाठकः ।    |                    |                                                                       |
| 9       | V                  | वेन:               | बृहस्पतिः । भादिसः | त्रिष्टुप् ।                                                          |
| २       | 6                  | वेनः               | भारमा              | त्रिष्टुप्; ६ पुरोऽतुष्टुप्; ८ उपरिष्टा<br>ज्ज्याति                   |
| 3       | N                  | <del>थ</del> थर्वी | रहः । व्याघ्रः     | अनुष्टुप्; १ पंक्तिः; ३ गायत्री ।<br>७ कुकुम्मतीगर्मोपरिष्टाद्वृहती । |
| ¥       | 6                  | <del>ध</del> यवी   | वनस्पतिः           | अनुषुप्; ४ पुरचिष्णक्; ६,७ भुरिजौ                                     |
| ч       | y                  | नदाा               | (खापनं) ऋषभः       | अनुष्टुप्; २ भुरिक्; ७ पुरस्ताउज्यो-<br>तिश्विष्टप्                   |

| स्क              | मेत्र <b>सं</b> ख्या | ऋषि                      | देवतः                        | <b>छन्द</b>                                              |
|------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                  | योजुवाकः ।           | -161-3                   | 4                            |                                                          |
| र १८५०।          | ८                    | गरुत्मान्                | तक्षकः                       | अनुषुष्।                                                 |
| ų<br>V           | v                    | गहत्मान्                 | धनस्पतिः ,                   | अनुष्टुष्, ४ खराट् ।                                     |
| ٥                | v                    | <b>अथवाँ</b> गिराः       | चन्द्रमाः । भाषः             | अतुष्टुप्; १,७ भूरिक् त्रिष्टुप्; ३ त्रिष्टुप्;          |
| •                | •                    | 4144111111111            | (राज्यामिषकः)                | ५ विराट् प्रस्तारपंकिः ।                                 |
| ٩                | 90                   | <b>मृ</b> गुः            | श्रेकाकुदाजनं                | सतुष्टुप् ३ फ्रकुम्मती; ३ पध्यापंकिः।                    |
| 90               | 9                    | <b>છ</b> યું.<br>છાયુંની | शंखमणिः                      | सन्दृष्ट् ६ वध्यापंक्ति, ७ वश्यवदा                       |
|                  | _                    |                          |                              | वरानुषु प्राक्तरी ।                                      |
| ३ तृती           | योऽनुवाक् ।          |                          |                              |                                                          |
| 99               | 92                   | मृखंगिराः                | धनुद्धत् । इन्त्रः           | त्रिष्टुप्; १, ४ जगती, २ भुरिक्, ७                       |
|                  |                      |                          |                              | त्र्यवसाना षट्वदानुष्टु व्यमीपरिष्टाजा-                  |
|                  |                      |                          | .0                           | गतानिचृछक्वरी; ८-१२ अनुष्टुमः।                           |
| 93               | u                    | ऋसुः                     | वनस्पतिः                     | अनुष्यु । त्रियदा गायत्री, ६ त्रियदा                     |
| 93               | v                    | शंतातिः                  | चन्द्रमाः । विश्वेदेवाः      | यवमध्या भुरिग्गायश्री। ७ वृहती ।                         |
| 1 Y              | 9                    | मृगुः                    | खाज्यं । <b>अ</b> भिः        | अनुग्हुप् ।<br>त्रिम्हुप्;२,४ अनुम्हुमी;३ प्रस्तारपंकिः; |
|                  | •                    | 'C.O'                    | ગાન્ત્ર ક આવા                | ७,९ जगतीः ८ प्रमपदातिशक्वरी ।                            |
| 94               | 9६                   | <b>अथ</b> र्वा           | मकत् । पर्जन्यः              | त्रिष्टुप्, १, २, ५ विराह् जगती,                         |
|                  | •                    |                          |                              | ४ विराइ पुरस्ताद् मृहती ७ (८),                           |
|                  |                      |                          |                              | १३ (१४) अनुष्टुप्, ९ पथ्यापंकिः।                         |
|                  |                      |                          |                              | १० मुरिग्: १२ पश्चवदानुष्टुनाभी                          |
|                  |                      |                          |                              | भुरिग्; १५ शंकमलानुष्टुन्।                               |
| ४ चतुः           | र्थोऽनुवाकः ।        |                          |                              |                                                          |
| 9 ६              | 9                    | व <b>द्गा</b>            | वरणः ( सत्यानृतोऽन्वीक्षणं ) | त्रिष्डप्; १ अनुष्डप्; ५ मुरिक्ः                         |
|                  |                      |                          |                              | ७ जगती; ८ त्रिपान्म <b>हा</b> नुहती;                     |
|                  |                      |                          |                              | ९ विराण्नामित्रपाद्गायश्री।                              |
| 90               | ۷                    | <b>যু</b> দ্ধ.           | अपामार्गः । वनस्पतिः         | अनुष्दुप् ।                                              |
| 10               | 6 .                  | হ্যুক্য:                 | अपामार्गः । वनस्पतिः         | भनुष्दुप् , ६ वृहतीगर्भा ।                               |
| 98               | ۷                    | गुकः                     | अपामार्गः । वनस्पतिः         | अनुष्दुष्; २ पष्यापंकिः।                                 |
| ₹°               | 9                    | मातृनामा                 | मातृनामादेवता                | अनुष्टुप्; १ खराज्; ९ भुरिक् ।                           |
|                  |                      | ष्टमः प्रपाठकः ।         |                              |                                                          |
| <b>૨</b> ૧<br>૨૨ | •                    | नह्या                    | गाव:                         | त्रिष्दुप् ; २-४ जगती ।                                  |
|                  | •                    | वसिष्ठः; अथर्वा ।        | इन्द्रः                      | त्रिष्दुप् ।                                             |
| २३               | V                    | मृग(र:                   | प्रचेता भागि.                | त्रिष्दुप्; ३ पुरस्ताज्ज्योतिन्मती; ४                    |
| २४               | ও                    | mn.                      |                              | अनुष्टुप् ; ६ प्रस्तारपिकः ।                             |
| <b>२</b> ५       | ti                   | मृगार:<br>सरामः          | इन्द्रः                      | त्रिग्दुप् ; १ शक्वरीगर्मा पुरःशक्वरी ।                  |
|                  | ~                    | मृगार:                   | वायुः । स्रविता              | त्रिष्दुप् ; ३ आतिशक्वरीगर्भाजगती,<br>७ पथ्या सहनी।      |
| *                |                      |                          |                              | A 4041 May 11 1                                          |

| ąъ               | <b>मंत्र</b> संख्या | ऋषि              | देवता                     | छन्द                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६ बष्ठो          | ऽनुवाकः ।           | ,                |                           |                                                                                                                                                                                |
| २६               | v                   | <b>मृगारः</b>    | द्यावापृथिवी              | त्रिष्टुप्; १ पराेऽष्टिर्जगती; ७ शाक्वर-<br>गर्भातिमध्येज्योतिः ।                                                                                                              |
| २७               | v                   | मृगार:           | <b>म</b> हतः              | त्रिष्टुप् ।                                                                                                                                                                   |
| २८               | ৬                   | मृगारः ( अथवा )  | भवशर्वौ । रुद्रः          | त्रिष्टुप्; १ द्वधीतजागतगर्भा भुरिक्।                                                                                                                                          |
| २९               | v                   | मुगारः           | <b>मित्रावरुणी</b>        | त्रिष्टुप्; ७ शास्वरीगर्भाजगती ।                                                                                                                                               |
| ३०               | ٤                   | अयर्वा .         | वाक्                      | त्रिष्टुप्; ६ जगती।                                                                                                                                                            |
| ७ सप्त           | मोऽनुवाकः । स       | नवमः प्रपाठकः ।  |                           |                                                                                                                                                                                |
| 39               | •                   | त्रह्मा स्कन्दः  | मन्युः                    | त्रिष्टुप् ; २, ४ भुरिक् ; ५-७ जगती।                                                                                                                                           |
| ३२               | U                   | ब्रह्मा स्कन्दः  | मन्युः                    | त्रिष्हुप् ; १ जगती ।                                                                                                                                                          |
| 33               | 4                   | नहा।             | पाप्मा । अग्निः           | गायत्री ।                                                                                                                                                                      |
| - <del>3</del> & | 6                   | <b>अथ</b> र्वा   | नहा <u>ँ।</u> द <b>नं</b> | त्रिष्टुप्; ४ भुरिक्; ५ त्र्यवसाना सप्ट-<br>पदा कृतिः, ६ पंचपदातिशक्वरीः,<br>७ भुरिक्शक्यरीः, ८ जगती।                                                                          |
| ३५               | u                   | प्रजापतिः        | अतिमृत्युः                | त्रिष्टुप्; ३ भुरिग्जगती।                                                                                                                                                      |
| ८ अष्ट           | मोऽनुवाकः ।         |                  |                           |                                                                                                                                                                                |
| ₹                | ঙ                   | चातनः            | चत्यौजाः । अप्तिः         | अनुष्टुप् ; ९ भुरिक् ।                                                                                                                                                         |
| ३७               | 92                  | वादरायणिः        | अज्ञश्रृंगी । अप्सराः     | अनुष्टुप्; ३ त्रथवसाना षट्पदात्रिष्टुप्;<br>५ प्रस्तारपंक्तिः; ७ परोष्णिक्; ११                                                                                                 |
| 36               | v                   | <b>बादरायणिः</b> | अप्सर्राः । ऋषभः ∙        | षट्पदा जगतीः १२ निचृत् ।<br>अनुष्टुप् ; ३ षट्पदात्र्यवसाना जगती ,<br>५ भुरिगत्यष्टिः; ६ त्रिष्टुप् ; ७ त्र्यव-<br>साना पञ्चपदानुष्टुञ्गर्भाषुरञ्परिष्टा-<br>ज्योतिष्मती जगती । |
| 35               | 90                  | अङ्गिराः         | साजलं। नानादेवताः         | पंक्तिः; १,३,५,७ महाबृहतीः; २,४,६,८<br>संस्तारपंक्तिः, ९,१० त्रिप्टुप् ।                                                                                                       |
| 80               | ć                   | शुकः             | •<br>बहुदैवर्स            | त्रिष्टुप्; २ जगतीः; ८ जगती पुरोति-<br>शक्वरी पादयुग्।                                                                                                                         |

यं स्कोंके ऋषि देवता और छन्द हैं। अब इनका ऋषि-क्रमानुसार विभाग देखिये—

१ मधर्मा— ३,४,१०,१५,(२२, २८), ३०, ३४ ये साठ सूक्ता

१ मृगारः - २३-२९ ये सात सूक्त ।

रे ब्रह्मा- ५, १६, २१, ३३ ये चार सूका।

8 गुकाः— १७-१९,४० ये चार सूक्त।

५ भृगुः - ९, १२, १४ ये तीन सूक ।

न गरुत्भान् - ६, ७ ये दो सूक ।

७ वादरायाणिः — ३७, ३८ ये दो सूक्त।

८ ब्राह्मा स्कन्दः — ३१,३२ ये दो सूक ।

९ वेनः - १,२ ये दो स्का.

१० अस्मिराः - ३९ यह एक सूक्त ।

११ अथवीङ्गिरसः — ८ यह एक स्क।

```
१२ चातनः - ३६ यह एक सूक्त।
१३ प्रजापितः ३५ — यह एक स्क।
१४ भृग्विद्धराः — ११ यह एक स्का।
१७ मात्नामा- २० यह एक स्का
१६ वसिष्ठः - २२ यह एक स्का।
१७ शंतातिः — १३ यह एक स्क ।
```

ये ऋषिकमानुसार सूक्त हैं, अब देवनकमानुसार सूक्तकम देखिये-

```
१ वनस्पतिः — ४, ७, १२, १७-१९ ये छः सूक्त।
२ अग्निः— १४, २३, ३३, ३६ ये चार स्का।
३ अपामार्ग- १७-१९ ये तीन स्का।
४ इन्द्रः- ११, २२, २४ ये तीन सूक्त ।
५ झप्सराः — ३७,३८ ये दो सूक्त ।
६ ऋषमः - ५, ३८ ये दो स्का।
७ चन्द्रमाः — ८, १३ ये दे। स्ता।
८ नानादेवताः — ३९, ४० ये दो सूक ।
   (बहुदेवताः ) ३९, ४० ये दे। स्का
९ मन्युः - ३१-३२ वे दो सूक ।
१० महत्— १५, २७ वे दो स्क।
११ रुद्र:- ३, २८ ये दो स्क।
१२ अजञ्जा — ३७ वां एक सूक ।
१३ अञ्जनं — ९वा एक स्का।
१४ अतिमृत्युः — ३५ वां एक सूक ।
१५ अतङ्कत्— ११ वां एक स्का।
१६ आउयं — १४ वां एक सूक्त ।
१७ आत्मा- २ रा एक स्का।
१८ आदित्यः — १ ला एक स्का।
१९ आपः - ८ वां एक सूका।
२० गावः -- २१ वां एक सूक ।
२१ तक्षकः — ६ वा एक स्का।
१२ द्यावापृथिवी - २६ वां एक सूक ।
२३ पर्जन्यः - १५ एक स्का।
१८ पाटमा- ३३ वा एक सूक्त।
२५ प्रचेता अक्षिः— २३ वा एक सूक्त ।
२६ बृहस्पतिः — १ ला एक सूक्त ।
२७ ब्रह्मोदनं - ३४ दा एक सूक्त।
२८ भवाशर्षी- २८ वां एक सूका।
```

```
२९ मातृनामा- २० वां एक स्क ।
३० मित्रावरुणी- - २९ वां एक सूक्त ।
३१ वरुणः -- १६ वां एक स्का
३२ वाक् — ३० वां एक स्क।
३३ वायुः — २५ वां एक स्क ।
३८ विश्वेदेवाः— १३ वां एक स्फा।
३५ व्याद्यः — ३ रा एक सूक्ता।
३६ शंखमणिः— १० वो एक स्क ।
३७ खत्योजा अग्निः— ३६ वां एक सूक्त ।
३८ सविता- २५ वां एक स्का
३९ स्वापनं -- ५ वां एक सूक ।
```

इनके सिनाय ' बहुदेवताः, माना देवताः, विश्वे-देवाः ' इन देवताओं के अन्दर कई अन्य देवतायें हैं चनका पाठक मंत्रों के अन्दर देख सकते हैं। अब इस चतुर्थ काण्डके सुक्तोंके गण देखिये-

१ अहोलिंगगण- २३-२९ ये सात स्का। २ अपराजितगण— १९, २१, ३१ ये तीन स्का ३ रौद्रगण- ३ यह एक सूक्त। ८ आयुष्यगण- १३ यह एक स्क । ५ दुष्वप्रताशनगण- १० यह एक सूक । ६ पाटमगण- ३३ यह एक सूक। ७ कृत्यात्रतिहरणगण— ४० यह एक स्क है। इस काण्डके स्कोंका शांतियोंके स्थान संबंध देखना हो तो

१ वृह्च्छान्तिः — १, १३, २३-२९ ये नी स्का। २ पेरावती महाशानित— ९ यह एक सूक। ने चारुणी महाशान्ति— १० यह एक स्क। ध प्राजापत्या महाशान्ति— १५ यह एक स्क। ५ वायव्या महाशान्ति— २५ यह एक सूक ।

निम्नलिखित कोष्टक देखिये---

६ गांधवी महाञ्चान्ति— ३७ यह एक स्क।

इस काण्डके सूक्तोंका अध्ययन करनेके समय इन गणींका पाठक अवश्य विचार करें। क्योंकि इन गणेंका जो परिगणन पूर्व आचार्योने किया है वह स्वाध्यायशील पाठकाँके हितार्य ही किया है।

इतनी भूमिकाके साथ अब इस काण्डके स्कॉका विचार प्रारंभ करते हैं।



## अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

#### चतुर्थ काण्ड।

### ब्रह्म-विद्या ।

#### [ स्त १]

( ऋषिः'- वेनः । देवता - वृहस्पतिः, आदित्यः )

ब्रह्म ज<u>ब्रा</u>नं प्र<u>थ</u>मं पुरस्तादि सीमृतः सुरुची बेन अविः । स बुद्रन्या∫ उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च यो<u>नि</u>मसंतश्च वि वैः

11 8 11

ह्यं पित्र्या राष्ट्रचेत्वग्रं प्रथमायं जुनुषे भ्रवनेष्ठाः । तस्रो एतं सुरुचं ह्यारमंद्यं घर्मे श्रीणन्तु प्रथमायं घास्यवे

11 7 11

अर्थ- ('पुरस्तात् प्रथमं ) पूर्वकालके भी प्रथम । जञ्चानं ब्रह्मा ) प्रवट हुए ब्रह्मको ( सु-रुचः सीम-तः ) उत्तम प्रकाशित नयौदाओं से ( वेनः वि आवः ) ज्ञानीने देखा है । ( सः ) वही ज्ञानी ( अस्य खुध्न्याः वि-स्याः ) इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और ( उप-माः ) उपमा देने योग्य सूर्योदिकों को देखकर ( सतः च असतः योनि ) सत् और असत्के उत्पत्तिस्थानको भी ( वि वः ) विशद करता है ॥ १ ॥

(इयं भुवने-स्थाः पित्रया राष्ट्री) यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त चमकनेवाली बुद्धि (प्रथमाय अनुषे असे एतु ) मुख्य जीवनके लिये आगे होने । (तसी प्रथमाय धास्यने ) उस पहले धारण करनेवालेकी अपण करनेके लिये (एतं सुरुचं हारं अ-शं धर्म श्रीणन्तु ) इस तेजस्वी, दुष्टोंकी दशनेवाले, दीनतासे रहित, यज्ञको सिद्ध करें ॥ २॥

भाषार्थ — सबसे प्रथम प्रगट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मर्यादाओं के द्वारा ज्ञानी जानता है और वहीं ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशसमारी सूर्यादि प्रहों और नक्षत्रों को देखकर सत् और असत्के मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें सख उपदेश करता है ॥ १ ॥

यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई तेजस्वी वृद्धि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेकी इच्छासे भागे बढे। तथा वह बुद्धि सबके मुख्य धारणकर्ता परमात्माके लिये समर्पण करनेके हेतुसे तेजस्वी, दुष्टोंकी दूर करनेवाले, उच्च और श्रेष्ठ यज्ञको सिद्ध करे।। २॥

| प्र यो जुज्ञे विद्वानंस्य वन्धुर्विर्धा देवानां जनिमा विवक्ति ।     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| व्रह्म व्रह्मण उन्जंभार अध्यां श्री चैरूचचे। ख्रधा अभि प्र तेस्थी   | ॥३॥     |
| स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदंसी अस्कभायत् ।           |         |
| मुहानमुही अस्कंभायदि जातो द्यां सद्य पार्थिवं च रर्जः               | 11 8 11 |
| स बुध्न्यादांष्ट्र जुनुपोऽभ्यग्रं वृहस्पतिदेवना तस्यं सुम्राट् ।    |         |
| अहुर्यच्छुकं ज्योति <u>यो</u> जिन्छार्थ द्युमन्तो वि वंसन्तु विप्रा | 11 4 11 |
| नूनं तर्देख काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्व्यस्य धार्म ।             |         |
| एप जंज्ञे बृहुभिः साकमित्था पूर्वे अर्धे विपिते ससनु                | ॥ ६ ॥   |

अर्थ-(यः विद्वान्) जो विद्वान् ( अस्य वन्धुः प्रजिष्ठे ) इसका बंधु होता हैं, वह ( देवानां जिनमा विवक्ति ) सब देवोंके जन्मोंको वहता है। ( ब्रह्मणः ब्रह्म उज्जाभार ) ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट हुआ है। उसके ( मध्यात् नीचैः उद्योः ) मध्यमें, निम्न भागसे और उच्च भागसे (स्व-छाः अभि प्रतस्थी ) उसकी निज धारक शक्तियों फैली हैं ॥ ३ ॥

(सः हि दिवः) वह ही गुलोकका और (सः पृथिव्याः ऋत-स्थाः) वही पृथिवीका सल नियमसे ठहराने-वाला है। उसीने (मही रोदसी क्षेमं अस्कभायत्) बडे गुलोक और पृथिवी लोकको घरके समान स्थिर किया है। (महान् जातः) वह वडा देव प्रकट होता हुआ (द्यां पार्थिवं सम्म रजः च) गुलोक, पृथिवीके निवासस्थानको और अंतिरिक्षलोकको (मही अस्कभायत्) विस्तृत रूप देकर स्थिर करता है॥ ४ ॥

(तस्य सम्राट् देवता बृह्स्पतिः) उस जगत्का सम्राट् बृह्स्पति देव है और (सः सुध्न्यात् जनुपः अप्रं अभि आष्ट्र) वह पहिलं जन्मसे भी पूर्वकालसे चारों भोर व्याप्त है। (अथ यत् ज्योतिषः शुक्तं अहः जनिष्ट) अभ जो ज्योतिसे बुद्ध दिन उत्पन्न हुआ, उससे (सुमन्तः विद्राः विवास निवास करें॥ ५॥

(काव्यः नूनं) शानी निश्वयसे (अस्य पूर्व्यस्य देवस्य तत् महः घाम) इस प्राचीन देवका वह महान् घाम (हिनोति) प्राप्त करता है। (इत्था बहुभिः सार्क एवः जक्षे) इस प्रकार बहुतों के साथ यह शानी उत्पन्न हुआ था, परंद्र जिस समय (पूर्वे अर्घे वि-सिते) पूर्व दिशाका आधा द्वार खुला, तब उनमें से प्रत्येक (ससन् नु) सेता ही रहा॥ ६॥

भावार्थ— जो ज्ञानी इस परमारमाका वन्धु बनता है वही देवोंके देवश्वके विषयमें सत्यज्ञान कहता है । परम्यसे ज्ञानका प्रकाश हुआ है और उसके निम्न, मध्य और उच्च अर्थात् सब अंगोंसे धारक शक्तियों वारों ओर फैली हैं ॥ ३ ॥

वहीं एक देव युलोक भौर पृथ्वीलोक भादियों को सख नियमों से अपने अपने स्थानमें स्थिर करनेवाला है। उसीने इस युलोक भौर पृथ्वीलोकको घर जैसां बनाया है। उसी प्रकट हुए महान देवने युलोक, अन्तिरिक्षलोक और इस हमारे घरके समान भूलोकको विस्तृत भौर महान् बनाकर अपने अपने स्थानमें सुदृढ किया है। ४॥

इस जगत्का एक सम्राट् यृहस्पित देव हैं, वह आदिकाळसे चारों और पूर्ण रीतिसे फैला हुआ है। उसकी ज्योतिसे जो पवित्र दिनका प्रकाश होता है, उससे प्रदाशित होनेवाले शानी विशेष प्रकारसे जीवन व्यतीत करें ॥ ५॥

शानी निश्चयसे इस प्राचीन देवका वह प्रसिद्ध महान् धाम प्राप्त करता है। वस्तुतः शानीका जन्म अनेक मनुष्योंके जन्मोंके साथ हुआ होता है, परन्तु प्रयत्नसे शानीके लिये जिस समय वह पूर्व महाद्वार थोडासा खुल जाता है, उस समय जाप्रत रहनेके कारण उसमें शानी प्रविष्ट होता है, परन्तु अन्य लोग बाहर ही सोये पढे रहते हैं ॥ ६ ॥

## योऽथवीणं पितरं देववन्धुं वृहस्पति नमुसावं च गच्छति । त्वं विश्वेषां जितता यथासीः किविदेवो न दर्भायतस्यधानांन

11 9 11

वर्ध— (यः) जो (अथविणं पितरं देवबन्धुं) निश्चय पिता देवोंके माई ( वृहस्पति नमसा च अव गच्छात्) वृहस्पतिदेवको नमस्कारके साथ ऐसे जानें। ' (त्वं विश्वेषां जनिता असः) तू सबका उत्पादक हो, ( यथा कविः स्वधावान् देवः न द्रायत्) भौरं ज्ञानी, सकीय सामर्थ्य युक्त देव कभी दबाया नहीं जाता '॥ ७॥

भावार्थ — मनुष्य, देवोंके भाई, परमिषता निश्चल वृहस्पतिका नम्नताके साथ की हुई उपासनाहारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि 'हे देव ! तू सबका उत्पादक है, तू ही ज्ञानी और स्वकीय सामर्थ्येसे युक्त है और तू ही कभी न दवनेवाला है '॥ ७॥

#### नस्मकी विद्या।

इस सूक्तमें ' ब्रह्मकी विद्या' बढ़ी मनेहर रीतिसे कही है। जो ब्रह्मविद्याका मनन करते हैं, उनके लिये यह सूक्त बड़ा बोधपद होगा। इसका पहिला कथन यह है—

#### प्राचीन देव।

पुरस्तात् प्रथमं ब्रह्म जहानम्। (स्. १, मं. १)

'सबसे अति प्राचीन कालको जो भी कत्पना की जा सकती है उससे भी अखनत प्राचीन कालसे वह परव्रह्म अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है।' जिस समय अन्य कोई भी पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, उस समयसे स्वयं प्रकाशी ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशित होनेके लिये इसको किसी अन्यकी सहायता नहीं लेनी पदती है। इसके अति प्राचीन होनेके विषयमें इसी सूकमें निम्निलिखित बचन देखने थोग्य हैं—

१ प्रथमाय तसौ घास्यवे। (स्. १, मं. २) १ अग्रं स बुब्ल्यात् जनुषः अभि आष्ट।

(स्. १, मं. ५)

१ पूर्वम्य अस्य देवस्य तत् घाम । (स्. १, मं. ६)

'(१) सबसे पहिला वह घारक है। (२) सबसे प्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई है उससे भी पहिले वह चारों ओर न्याप्त है।(३) सबसे पुराने इस देवका वह स्थान है।'

इन मंत्रोंमें इस देवके शित प्राचीन होनेके विषयमें निखया-रमक बर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि यह देव स्वयंसिद्ध भयवा स्वयंभू, सर्वाधार और सब जगतकी स्वपित होनेके पूर्वकालसे भी विद्यमान है।

२ (अवर्वे. माध्य, काण्ट ४)

#### इसका ज्ञान।

इसका ज्ञान किस रीतिसे हो सकता है, इस विषयमें विचार करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र वहीं सहायता देता है—

सुरुचः सीमतः वेनः वि आवः। (स्. १, मं. १)

'(सु-हचः) उत्तम प्रकाशमान (सीमा-तः) सीमा-ऑस ही (वेनः) ज्ञानी मनुष्य उसकी देखता है। 'जिस प्रकार वादलोंसे छिपा हुला सूथे बादलोंके चमकनेवाले किना-रोंस ही जाना जाता है, उसी प्रकार सूर्यचन्द्रादियोंके पीछे रहकर सूर्यादियोंको समकानेवाला यह देव इन गोलोका चमका-हटसे ही जाना जाता है। 'जिसकी सूर्यादि प्रकाशित नहीं करते परन्तु जिसके तेजसे सूर्यादि प्रकाशित हो रहं हैं, वह नहा है। 'अर्थात सूर्यादियोंके सुप्रकाशित सीमाओंको देखनेसे और विचार करनेसे परमात्माका ज्ञान होता है। स्पष्टिमें उसका कार्य देखनेसे ही उस परमात्माका ज्ञान हो सकना है। उसके ज्ञानके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

#### इसके लिये उपमा ।

यह परमात्मा प्रत्यक्ष दीखता नहीं है, छ्ष्टीमें उसका कार्य देखकर उसका अनुमान होता है, अथवा उपमाओंसे भी उसका वर्णन किया जाता है जैसा—

अस्य उपमाः बुद्ध्याः वि-स्थाः। (सू. १, मं. १)

'इसके लिये उपमाएं ( गुष्ट्याः ) आकाशमें वि-स्थाः ) विशेष रीतिसे रहनेवाले जो स्योदि गोल हैं वे ही हैं। 'अर्थात् उस परमात्माका यदि वर्णन करना हो तो 'वह स्यंका भी स्यं है, ''वह चन्द्रमाका भी चन्द्रमा है ' इस प्रकार किया बाता है। अर्थाद स्योदिकों की उपमा उसकी देवर हो उसके विषयमें शान दिया जाता है। या तो मनुष्य स्टिमें उसका

कार्य देखकर उसके विषयमें अनुमान करे अथवा सूर्यादि गोलोंका भी वह प्रकाशक है इसलिये वह सूर्यका भी सूर्य है ऐसा जाने । यह रीति है जिससे उसके विषयमें कुछ अनुमान हो सकता है।

#### आदि कारण।

सवका आदि कारण वह परमातमा ही है। सत् और असत्, बहुत समय ठहरनेवाले और क्षणभंगुर ऐसे जो पदार्थ हैं, उनका मूल आदि कारण वह है। देखिये—

सतः असतः च योनि सः वि वः।(सू.१, मं.१)

' सत् और असत्का आदि कारण वह है इस विषयमें यथा-योग्य विवरण ज्ञानी हो करता है।' अन्य मनुष्योंको उसके विषयमें पता नहीं होता। वे उसके विषयमें पूर्ण अज्ञानी रहते हैं।

#### श्रेष्ठ जीवन ।

ज्ञानी अपना जीवन किस प्रकार न्यतीत करता है यह एक वडे महत्त्वका विषय है, इसका विवेचन द्वितीय मंत्रमें किया है वह इस समय देखिये—

ह्यं पित्र्या राष्ट्रवेत्वन्ने प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः । तस्मा एतं सुरुचं हारमद्यं घर्मे श्रीणन्तु प्रथ-माय घास्यवे ॥ (स्. १, मं. २)

'मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई मनुष्यकी खुद्धि प्रथम श्रेणीका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये उत्सुक होकर आगे बढ़े और सर्वाधार परमारमाकी संतुष्टिके लिये ही इस सुन्दर श्रेष्ठ यह कर्मको करे। 'इस मंत्रके कुछ शब्द मनन करने योग्य हैं—

१ सुवनेष्टाः ( सुवने-स्थाः ) = सुवनमें रहनेवाली ।
' सुवन ' शब्दका अर्थ है— ' मनुष्य, मानवजाति, प्राणी, जगत्, उत्पन्न हुए हुए पदार्थ, पृथिवी, घर, स्थान और अभ्युदयको प्राप्त स्थिति । ' इनमेंसे यहा ' मनुष्य अथवा मानवजाती यह अर्थ अभिप्रेत है, क्योंकि इनमें रहनेवाली शिक्त ( प्रथमाय जनुषे ) प्रथम श्रेणीका जीवन व्यतीत करनेके लिये ( अग्रे पतु ) आंग वढे अर्थात् उत्साहसे अपने जीवनका सुधार करे, ऐसा कहा है । मानवेतर प्राणी या पदा-थोंमें इसकी संभावना नहीं है इस्रिलये मनुष्य विषयक अर्थ ही यहा अपेक्षित है ।

२ पिञ्या राष्ट्री= ( पिञ्या ) पितासे आनुवंशिक ग्रुम सस्कारोंसे सुसंस्कृत ( राष्ट्री ) तेजस्वी सुप्रकाशित सुदि ।

इस प्रकारकी बुद्धि मनुष्यके भन्दर शुभ संकल्प सुद्दढ करें और इस संकल्पके बलसे मनुष्य वलवान बनकर (प्रथमाय जनुषे) प्रथम अर्थात् श्रेष्ठ दर्जेका जीवन व्यतीत करनेका लत्साह अपने मनमें वढावे। उत्साहसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करें । बीचमें कोई प्रलोभन आवे तो उसमें न फंसे और कोई विच्न उत्पन्न हो जावे तो इताश न होवे। अर्थात् शुभाशुम अवस्थाएं प्राप्त होनेपर भी अपना श्रेष्ठ मार्ग न छोडे। इसके पश्चात्—

प्रथमाय घास्यवे घर्म श्रीणन्तु । (सू. १, मं. २)
'समके मुख्य आधारभूत परमात्माके लिये यज्ञ सिद्ध
करे ।' अर्थात् यज्ञ करे और वह उसको समर्पण करनेकी
बुद्धिसे ही करे, क्योंकि यज्ञका पुरुष वही है और समी यज्ञ
उसीके लिये किये जाते हैं ।

#### यज्ञका लक्षण।

इसी मैत्रमें यज्ञका लक्षण तीन शब्दें। द्वारा बताया है, इस लिये यज्ञका खरूप देखनेके लिये इन तीन शब्दोंका मनन करना चाहिये—

? अ-हां- ( अहीनं )= जिसमें दीनता नहीं है; जिसमें हीन या त्याज्य भाव विलक्कल नहीं है, अर्थीत् जो उध्वभावसे युक्त है।

२ सुरुचं = असंत तेजस्वी । तेजिस्ता बढानेवाला ।

३ द्वारं= दबानेवाला, बुराइयोंकी और दुष्टताकी दवाकर टेखा करनेवाला, दुष्टताकी ऊपर सिर उठानेके लिये अवसर न देनेवाला।

' द्यर्भ ' यह यज्ञवाचक शब्द यहां है, इसका अर्थ ' उष्णता, स्थेत्रकाश, यज्ञ ' ऐसा है। यहा उष्णताका ताल्प्य मजुष्यके मनकी उष्णता अर्थात् उत्साहशक्ति है। जिस श्रेष्ठ कमेसे मजुष्यका पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक उत्साह बढता है उस यज्ञकमेका नाम ' द्यर्भ ' है। पूर्वोक्त प्रकारका मजुष्य इस प्रकारके श्रेष्ठ यज्ञ करे और अपने जीवनको सार्थक करे।

#### परमात्माका सामर्थ्य ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि वही सबका भाधार है, जिसने इस संपूर्ण जगत्को ठहरा रखा है—

१ स हि दिवः पृथिव्याः च ऋतस्थाः । (सू. १, मं. ४)

२ सः मही रोदसी क्षेमं अस्कभायत्। ( सू. १, मं. ४ )

३ द्यां पार्थिवं सम्म रजः च स जातः मही अस्कभायत्। (सू. १, मं. ४) '(१) उसने गुलोक और पृथ्वीलोकको सख नियमेंसि धारण किया है। (२) वडी द्यावा पृथिवीको उसीने सुखपूर्ण किया है, और (३) गुलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्षको उसी सुप्रसिद्ध परमात्माने विस्तृत और सुदृढ बनाया है।'

इस संपूर्ण जगत्का रचियता वही परमात्मा है और वह इसको भपने सत्यानियमों से रचता है, चलाता है और सुहढ़ करता है। इसी विषयमें सप्तम मंत्रका कथन यहां देखिये—

त्वं विश्वेषां जानेता असः। (सू. १, मं. ७)

'तू सबका उत्पन्न कर्ता है 'इसमें असीदम्य रीतिसे कहा है कि वही सबका उत्पादक है। यही बात भिन्न शब्दों द्वारा तृतीय मंत्रमें भी कही है—

ब्रह्म ब्रह्मणः उक्तभार। (सू. १, मं, ३) मध्यात् निचैः उच्चैः खधा अभिव्रतस्यौ।

(सू. १, मं. ३)

' ब्रह्म ब्रह्मसे प्रकट हुआ है, उसीके मध्यसे, निम्नभागसे भीर उच्च भागसे उसकी अपनी धारकशिक्या चारों ओर फैली हैं। ' ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट होता है, और उसीसे अनंत धारकशिक्तयां उत्पन्न होती हैं और उनसे इस विश्वका धारण होता है।

' ब्रह्म' शब्दका अर्थ 'परब्रह्म, परमारमा, आत्मा, झान, मंत्र, वेद, ब्राह्मण, भक्त, तप, पित्राचरण, घन, अन्न, सूर्य, ब्राह्म, प्रजापति ' ये हैं। यहां एक ' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ परमात्मा है और दूसरे ' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ ' आत्मा, झान, ब्रह्मि, तप ' आदि हैं। ब्रह्मिके अन्दर ' ख-धा ' निजधारकशिक्त हैं वहीं सबका धारण करती है। इसमें निजशिक्त होनेसे किसी अन्यकी शक्ति अपेक्षा यह नहीं करता। यही दूसरोंकी शक्ति देता है, यहीं इसका परम सामर्थ्य है। इसींसे ये सूर्यचन्द्रादि तेजके गीले अने हैं और उसीकी शक्ति अपने अपने स्थानमें स्थित हैं।

#### ज्ञानी।

इस परमात्माका जो बंबु होता है अर्थात् जो भाई जैसा इसके साथ व्यवहार करता है वहीं इसके सामर्थ्यका वर्णन कर एकता है—

यः विद्वान् अस्य बन्धुः जक्रे,

सः देवानां जिनमा विवक्ति॥ (स्. १, मंत्र ३)

' जो ज्ञानी इसका भाई करके प्रसिद्ध होता है वही इस पर-मात्मासे उत्पन्न हुए हुए सूर्यादि देवोंकी उत्पत्त्यादिके विषयमें यथायोग्य विवरण कर सकता है। 'क्योंकि वहीं मनुष्य ठीक रीतिसे उस परमात्माकी शक्तिको जानता है। उसका भाई बननेका तास्पर्य उच्चाधिकारसे संपन्न होना है। जीवात्मा उस परमात्माका जैसा ' अमृतपुत्र ' है, वैसा ही उसका ' वंधु ' भी है। ये शब्द जीवात्माकी उन्नतिके दर्जे बताते हैं। वस्तुतः भाई आदि संबंध वहां लाक्षणिक ही हैं; ये संबंधवाचक मनु-ष्यकी उन्नतिकी अवस्था बतानेवाले हैं।

यह मनुष्यकी योग्यता किस रीतिसे बढती है इस विषयमें पन्नम मंत्रका एक वचन वडा मने।रंजक है; वह अब देखिये —

अथ यत् ज्योतिषा शुकं अहः जनिष्ठ (तेन) द्यमन्तः विपाः वि वसन्तु। (सू. १, मं. ५)

'जो परमात्माकी ज्योतिका प्रकाशपूर्ण दिन होता है, उसके प्रकाशसे प्रकाशित हुए हुए ज्ञानी विशेष प्रकारसे रहें, 'अर्थात् उनका रहना सहना विशेष नियमें से बंधा होना चाहिये। विशेष परिशुद्ध रीतिसे जीवन व्यतीत करनेसे ही उनकी योग्यता बढती है। इनको परमात्माके प्रकाशसे प्रज्वलित हुए हुए दिनका सर्वत्र अनुभव होना चाहिये। जहां वे विचरें वहां परमात्माकी अखंड ज्योति उनको दिखाई देनी चाहिये। उसीके उजालेसे उसके व्यवहारका मार्ग प्रकाशित होना चाहिये, तभी उन्नतिकी संभावना है।

सूर्यके प्रकाशसे जो 'दिन ' होता है उसकी उस परमास्माके प्रकाशसे होनेवाले 'दिन ' के साथ तुलना करनेसे वह दिन कहलानेके भी योग्य नहीं है। क्योंकि सूर्य परमात्माके प्रकाशित होता है, इसलिये परमात्माके प्रकाशका महत्त्व सब अन्य प्रकाशोंसे विशेष ही है।

#### ज्ञानीकी जाग्रती।

जो विद्वान् इस प्रकारके मार्गसे अपनी उन्नति करनेका इच्छुक है उसको उचित है कि वह जाप्रत रहे, प्राप्त अवसरसे योग्य लाम लेता जाय। ऐसा करनेसे ही उसकी निःसन्देह उन्नति होती है। यदि अवसर आनेपर वह सो जावे तो वह पीछे रहेगा; इस विषयमें छठा मंत्र वडा महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है—

१ एष बहुभिः साकं इत्था जहे। ( सू. १, मं. ६ )

२ (परंतु ) अस्य पूर्व्यस्य देवस्य तत् महः घाम कान्यः नूनं हिनोति । (सू. १, मं. ६)

३ ( अन्ये ) पूर्वे अर्धे विसिते ससन् नु ।

( सू. १, मं. ६ )

(१) यह आनी बहुतसे अन्य मनुष्योंके साथ-साथ उत्पन्न हुआ था, (२) परंतु प्राचीन देवका वह श्रेष्ठ धाम यही अकेला आनी ही प्राप्त करता है, (३) इसके साथ जनमे हुए अन्य साधारण लोग पूर्वका महाद्वार जिस समय खुल गया था उस समय सोये पढे थे। दार खुल जानेके समय द्वानी जागता था इस कारण जानीका प्रवेश देवताके स्थानमें हुआ, अन्य लोग सोये पढे थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके। यह मंत्र अवसरके महत्त्वका वर्णन कर रहा है।

जिस दिन ज्ञानी जन्मा या उसी दिन इस पृथ्वीपर सहस्तों मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य अवसरकों गर्ना देनेसे अन्य सनुष्य पीछे रह गए और जागता हुआ ज्ञानी प्राप्त अवसरसे योग्य लाभ लेनेक कारण आगे यह सका। मनुष्य केवल जन्मके कारण उच्च नहीं होता उसको जागते हुए अपनी उच्चतिका प्रयत्न करना चाहिये, तभी उसकी उच्चतिकी संभावना है। जो पाठक अपनी आध्यात्मिक उच्चति करनेक इच्छुक हैं वे इस मंत्रका योग्य मनन करके उच्चित बोध प्राप्त करें।

नमन और गुणचिंतन।

इस सूक्तक अंतिम सप्तम मंत्रमं ज्ञानी बननेके मुख्य दो साधन कह हैं, एक परमात्माको भक्तिसे नमन करना और दूसरा उसके गुणोंका चिन्तन करना। इन दोनों साधनोंका सब विचार की जिये—

यः अथवीणं पितरं देववन्धुं बृहस्पति नमसा अवगच्छात्। (स्. १, मं. ७) 'निखल परमिपता संपूर्ण देवाँका वन्धु, जो सर्वेद्ग देव है, उसको जो मनुष्य नमन करता है वही उसको जानता है।' सिक्षि परमाहमाठी शरण जाना, उसको प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रणाम करना, उसके सामने नम्र होना, ये मार्ग हैं जिससे कि मनुष्य उच्च होता रहता है। आध्यारिमक उजतिक लिये, तथा आहिमक शिक्तका विकास करनेके लिये नम्र होनेकी अखंत आवश्यकता है। नम्र होनेके सिवाय आहमाकी शक्ति विकसित नहीं हो सकती। नम्रतापूर्ण अंतःकरणसे परमाध्माका गुणिवतन करना चाहिये, वह इत प्रकार किया जाता है—

१ त्वं विश्वेषां जिता वसः। (स्. १, मं. ७) १ कविः खघावान् देवः न दशायस्। (स्. १, मं. ७)

'हे देवाधिदेव ! तू ही सबका एक उत्पादक है। हे देव ! तू ज्ञानी, निजसामध्येष युक्त है, इसिलये तुझे कोई भी दबा नहीं सकता । 'इत्यादि प्रकारसे उस प्रमुका गुणगान करना न्याहिये। इसी प्रकार—

तस्य खम्राट् देवता चृहस्पतिः। (सू. १, गं. ५)
'इस जगत्का सचा एक सम्राट् वृहस्पति देव है।'यहां
वृहस्पतिदेव परमात्मा ही है।'वृहस्पति'का अर्थ ' शानका
खामी, बहे विश्वका प्रभु 'ऐसा होता है। इस स्कृष्ण गही
देवता है। जो परज्ञह्म परमात्माको सर्वज्ञताका वर्णन कर रहा है।

इस स्कों परब्रह्मका खरूप, उसका सामध्ये, उसकी प्राप्तिका उपाय इत्यादि महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं, जो पाठक ब्रह्मवियाके अभ्यासी हैं, उनको इसके मननसे बढ़ा लाभ हो सकता है।

## किस देवताकी उपासना करें ?

[ ध्का २ ]

( ऋषिः - वेतः । देवता - आत्मा )

य अत्मिदा वंलुदा यस्य विश्वं जुपासंते प्रशिषुं यस्यं देवाः । योर्थस्येशे द्विपदो यश्चतंष्पदः कसै देवायं हविर्षा विवेम

11 8 11

अर्थ (कस्म द्वाय द्विषा विधेम ?) किस देवताकी समर्पण द्वारा हम सब पूजा करें ? (यः आतम-दाः वल-दाः) जो भात्मिक बल देनेवाला भौर अन्य सब बल देनेवाला है, तथा (यस्य प्रशिषं विश्वे देवाः उपासते) जिसकी भाज्ञा सब देव मानते हैं और (यः अस्य द्विपदः, यः चतुष्पदः ईशे) जो इस द्विपद और चतुष्पदका स्वामी है। इसीकी पूजा सबको करनी योग्य है॥ १॥

भावार्थ— हिस देवताको इम पूजा करें ? जो देव आतिमक बल देनेवाला है, तथा जो अन्य बल भी देता है, जिसकी आज्ञास पालन संपूर्ण अन्य देव करते हैं, जो द्विपाद और बतुष्पादोंका एक मात्र प्रभु है ॥ १ ॥

| यः प्राणुवो निसिष्वो संहित्वैको राजा जर्गतो वसूर्व ।        |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| यस्यं च्छानामृतं यस्यं मृत्युः कसौ देवायं हविषां विधेम      | ॥२॥     |
| वं ऋन्दंसी अवंतश्रस्कभाने भियसांने रोदंसी अहं येथाम् ।      |         |
| यस्यासौ पन्था रर्जसो विमानः कसौ देवायं हविषां विधेम         | 11 3 11 |
| यस द्योरुवी पृथिवी च मही यस्याद उपे १ नति सम् ।             |         |
| यस्यासी धरो वितंतो महित्वा कसी देवायं हविषां विधेम          | 11811   |
| यस्य विश्वें हिमर्वन्तो महित्वा संमुद्रे यस्यं रुसामिदाहुः। |         |
| इमार्थ प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवायं हविषा विधेम           | 11411   |

अर्थ— (कस्मे देवाय हविपा विधेम ?) किस देवताकी वपासना यजनहारा हम सब करें ? (यः प्राणतः निमिषतः जगतः) जो श्वास उछ्वास करनेवाले और आंखे मुंदनेवाले जगत्का (महित्वा एकः राजा वभूव) अपनी महिमासे एक ही राजा हुआ है। (यस्य छाया अमृतं) जिसका आश्रय अमृतद देनेवाला है और (यस्य मृत्युः) जिसका आश्रय न करना ही मृत्यु है, उस देवताकी पूजा हम सबको करनी चाहिये॥ २॥

(कसी देवाय द्दाविषा विधेम ?) किस देवताकी दम उपासना यज्ञ द्वारा करें ? (वस्क्रमाने क्रन्द्सी यं अवतः) लढने भिडनेवाली दो बेनायें जिसकी शरण जाती हैं और (भियसाने रोद्सी अद्वयेथाम्) डरनेवाले युलोक और पृथ्वीलोक जिसकी पुकारते हैं, (यस्य रजसः असी पन्थाः विमानः) जिसके लोककी जानेका यह मार्ग विशेष समान बढानेवाला है, उस देवताकी हम सबको पूजा करनी चाहिये॥ ३॥

(कसौ देवाय हविषा विघेम ?) किस देवताकी हम युजन द्वारा नपासना करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (उर्वी द्योः) विस्तार्ण युलोक, (च मही पृथिवी) और वडी पृथ्वी तथा (यस्य अदः उरु अन्तरिक्षं) जिसकी महिमासे यह लंबाबीडा अन्तरिक्ष और (यस्य असौ स्र्ः विततः) जिसकी महिमासे यह सूर्य अपने प्रकाशसे फैल रहा है, उस्र देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ ॥

(कसौ देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम पूजा करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (विद्वे हिमवन्तः) सब हिमवाले पहाड खडे हैं और (यस्य समुद्रे इत् रसां आहुः) जिसकी महिमासे समुद्रमें भी भूमि रही है। (इमाः च प्रदिशः यस्य बाह्र) और ये दिशार्ये जिसकी बाहु हैं उस देवकी हम सब पूजा करें ॥ ५॥

भावार्थ — जो अपनी सामर्थ्यके कारण श्वासोच्छ्वास करनेवाले और आंख मूंदने और न मूंदनेवालोंका एक मात्र राजा है, जिसका आश्रय अमरत्व देनेवाला है और जिससे दूर होना ही मृत्यु है ॥ २ ॥

ं लडनेवाली दोनों सेनाएँ विजय प्राप्त्यर्थ जिसकी शरण जाती हैं, ये यावापृथ्वी डरके समय जिसकी सहायताके लिये पुका-रते हैं, तथा जिसकी प्राप्तिका मार्ग उसपरसे चलनेवालेकी योग्यता बढानेवाला होता है ॥ ३ ॥

जिसकी महिमासे युलोक विस्तीर्ण हुआ है, यह पृथ्वी वडी बनी है और यह अंतारेक्ष लंबा-चौडा बना है तथा जिसकी साम-थ्येसे सूर्य प्रकाशता है ॥ ४ ॥

जिसके वलसे ये हिमयुक्त ऊंचे पर्वत खंडे हुए हैं, प्राणियोंके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बनी है और सब दिशा उपदिशाएँ जिसकी बाहुओंके समान फैली हैं ॥ ५॥ आपो अग्रे विश्वमावन्यार्भे दथाना अमृतां ऋत्जाः । यासुं देविष्वधि देव आसीत्कस्मै देवायं हिवपां विधेम ॥६॥ हिर्ण्यगर्भः समैवर्तृताग्रे मृतस्यं जातः पित्रेकं आसीत् । स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवायं हिवपां विधेम ॥७॥ आपो वृत्सं जनयन्त्रीर्गर्भेमग्रे समैरयन् । तस्योत जायमानुस्रोरुवं आसीद्धिर्ण्ययः कस्मै देवायं हिवषां विधेम ॥८॥

अर्थ — (कस्मै देवाय हविषा विघेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ! (ऋतझाः अमृताः) सस नियमसे चलेनवाली जीवनशिक्त हे युक्त और (गर्भ दघानाः आपः) गर्भकी धारण करनेवाले जलने (अप्रे विद्वं आवन्) प्रारंभमें विश्वको गित दी थी। (यासु देवीषु अधि देवः आसीत्) जिन दैवी शिक्तयों के स्पर एक देव विराजता है उस देवताकी हम सब पूजा करें ॥ ६ ॥

(कसी देवाय द्दाविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? जो (अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत ) शरंभमें सुवर्ण जैसे चमक्तेवाले पदार्थोंको अपने गर्भमें घारण करनेवाला या, (सृतस्य एकः पितः आसीत् ) भृतमात्रका एक ही खामी था, (सः दाधार पृथिवीं उत धां) उसीने भूमि और युलोकका धारण किया है, उस एक देवकी हम सब पूजा करें॥ ७॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना करें ? (अग्रे वत्सं जनयन्तीः) जगत्के प्रारभमें बालकको जन्म देनेवाली (आपः गर्भे समेरयन्) जलधाराओंने गर्भको प्रेरित किया (उत तस्य जायमानस्य) उस उत्पन्न होनेवाले पालकका जो (हिरण्ययः उत्वः आसीत्) सुवर्ण जैसा झिल्लीक्ष्य था, उसकी हम सब उपासना करें ॥ ८॥

भावार्थ— सल नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली, गर्भ धारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिहर जलकी धाराएं जब नियरचनाके लिये आगे बढीं तब उनका संचालन करनेवाला जो एक देव था ॥ ६ ॥

जिसके अन्दर सूर्यके समान हजारहां चमकनेवाले गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्का जो एक ही सचा खामी है और जिसने यावापृथिवीका घारण किया है ॥ ७ ॥

प्रारभमें सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मूल प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनेवाले पदार्थ मात्रका, गर्भके उपरकी मिल्लोंके समान जो तेजस्वी संरक्षक था; उसीकी सबको उपासना करनी चाहिये॥ ८॥

#### हम किस देवताकी उपासना करें ?

इरएक उपासक के सन्मुख 'इम किस देवताकी उपासना करें ' यह प्रश्न काता है, और इरएक धर्मने इसका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया है। वेदके सन्मुख भी यही प्रश्न काया है; चारों वेदों में यह प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर वडी तत्त्वज्ञानकी हिष्टेसे दिया है। इस सूक्त यह प्रश्न आठवार उठाया है और इतने ही मंत्रों द्वारा विभिन्न पहलुओं से इसका उत्तर दिया है। यह विषय बढे महत्त्वका है इसिलेये इसका विचार यहां करना क्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सूक्त अति सरल है; तथापि इसमें कई महत्त्वपूर्ण वार्तोका उक्षेख है, इसलिये 'कस्मै देवाय हविषा विधेम?' इस प्रश्नके प्रत्येक उत्तरका आवश्यक विचार हम यहां करते हैं।

#### प्रश्नका महत्त्व।

इसमें जो प्रश्न किया है वह यह है—

कसी देवाय हविषा विधेम ? (सू. २, मं. १-८)
'किस देवेके लिये हिवेसे करें यह प्रश्नेके शब्दोंका अर्थ
है। हिवेसे क्या करेंगे वह यहां कहा नहीं है। हिवेसे हवन
करते हैं, हवनका अर्थ 'आहुति समर्पण' है। हवनमें हवन

सामित्रिकी आहुतियां डाल देते हैं और प्रखेक आहुति देनेकें समय कहते हैं कि—

असये स्वाहा, अग्रय इवं, न मम। इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इवं, न मम।

'अभिके लिये यह अर्पण है, यह अभिका है, मेरा नहीं। इन्ह्रेक लिये यह समर्पण है, यह इन्ह्रका है, मेरा नहीं है। 'ये हिंके ह्वनेक मंत्र बताते हें कि ह्विसे जो ह्वन किया जाता है, वह पूर्णतया समर्पण किया जाता है अर्थात् उसपरका अपना अधिकार छोडा जाता है। यह यज्ञका आशय मनमें लाकर इस प्रइनका विचार कीजिये तो आपको प्रतीत होगा कि 'किस देवताके लिये हम अपना समर्पण करें; किस देवताके हेतु हम अपना लाग करें, किस (देवाय इदं) देवताके लिये यह है और (न मम) मेरा नहीं ऐसा हम कहे 'यह सार इस प्रइनका है। जिस देवताने यह सब हमें दिया है उसके लिये अपना समर्पण करना हमारा कर्तक्य ही है, इसलिये उस देवताका पता हमें कैसे लगेगा इसकी खोज करनी चाहिये, इस खोजके लिये उस देवताके लिये उस द

१ यः आत्मा-हाः— जो आत्माका देनेवाला है, जिसने भाग्मा दिया है, अर्थात् अपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त आत्मा जिसने हम मनुष्यों या प्राणियोंके अंदर रखा है।

१ यः वल-दाः— जे। वल देनेवाला है। आत्मिक, बौदिक, मानसिक और शारीरिक वल जिससे प्राप्त होता है।

रे विश्वेदेवाः यस्य प्रशिषं उपासते — सव अन्य देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हं, अर्थात् सूर्यादि देवता जगत्में, ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्वान् राष्ट्रमें और नेत्रादि इंद्रिय-शक्तियां शरीरमें जिसके नियमानुसार चलते हैं। तीन स्थानोंमें ये तीन देव हैं और ये उसके नियममें रहकर अपना कार्य करते हैं।

8 यः द्विपदः चतुष्पदः ईशे — जो द्विपाद और चतु-ष्पादोंका खामी है। सब पशुपक्षियोंका जो एक जैसा पालन करता है।

५ यः प्राणेतः निभिषतः जगतः महित्वा एकः राजा वभूव— जो प्राणियों तथा अन्योंका अपने निज साम-ध्येसे एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसीका भी शासन नहीं है। इसीका शासन सर्वेषिर है।

६ यस्य त्वाया अमृतं — जिसका भाश्रय अमरत्व देने-वाला है, जिसका प्राप्तिसे अमरत्व प्राप्त होता है। ७ यस्य (अच्छाया) मृत्युः - जिससे विमुख होना मृत्यु है। यहां विमुख हो का तात्पर्य उसकी मिक्त छोडना आदि समझना चाहिये।

८ चस्कभाने कन्द्सी यं अवतः— परस्पर विरोध करनेवाले और आक्रोशके साथ युद्ध करनेवाले दोनों ओरके सैनिक अपनी रक्षाके लिये जिसकी शरण जाते हैं अर्थात् दोनों पक्षोंके लोग जिसपर विश्वास रखते हैं आर जिससे बलकी याचना करते हैं।

९ भियसाने रोद्सी यं अह्नयेथां — भय प्राप्त होने पर द्यावाप्टियिनीमें रहनेवाले सब जिसको अपनी सहायताके लिये पुकारते हैं। भयके समय किसी दूसरेकी शरण न जाते हुए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं।

१० यस्य रजसः असौ पन्थाः विमानः — जिसके लोकको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध मार्ग जिसपरसे कि भाक्रमण करनेवालेका योग्यता बढती है, अर्थात् जिसके स्थानको पहुंचानेवाले मार्गका आक्रमण करनेवालोंको योग्यता प्रतिदिन उच्च होती जाती है। जिदा मार्गका आक्रमण होगा उतनी योग्यता बढ जाएगी।

११ यस्य चौः उर्वा, पृथिवी च मही, यस्य अदः अन्तरिक्षं उर्व — जिसके प्रभावसे चौ, पृथ्वी और अंतरिक्षं विस्तीर्ण हुए हैं, अर्थात् जैसे चाहिये वैसे खले हुए हैं।

१२ यस्य महित्वा असी सूरः विततः — त्रिसके प्रभावसे यह सूर्य अपने प्रकाशसे चारों दिशाओं में फैल रहा है।

१३ यस्य महित्वा विश्वे हिमवन्तः — जिसकी महिमासे ये सब हिमाच्छादित पर्वत खडे हुए हैं।

१८ यस्य महित्वा समुद्रे रसां आहुः— जिसके सामर्थ्यसे समुद्रके जलमें भी भूमी होती है, ऐसा कहते हैं।

१५ यस्य बाह्र इमाः प्रदिशः— जिसके वाहु ये सव दिशा उपदिशाएं हैं।

१६ ऋतझाः असृताः आपः अग्रे गर्भे द्धानाः विश्वं आवन्, यासु देवीषु अधिदेवः आसीत्— सल नियमसे चलेनेवाली, जीवन देनेवाली मूल प्रकृतिकी प्रवार हकी धाराएं जगत्के गर्भको धारण करती हुई विश्वकी उरपन्न करनेके लिये जब आगे बढीं, तब उन दिब्य धाराओं में जो अधिष्ठाता एक देव था।

१७ हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत- जिसके अन्दर प्रकाशमान अनेक गोले हैं ऐसा जो देव पहलेसे विद्यमाण है।

१८ भूतस्य एकः पतिः जातः आसीत्— सब जगतका जो एकमात्र सामी प्रसिद्ध है। १९ स दाधार पृथिवीं उत द्याम् — जिसने पृथ्वी भौर युले।कका अर्थात् सब विश्वका धारण किया है।

२० आएः गर्भ वत्सं जनयन्ती अग्रे समैरयन्, उत तस्य जायमानस्य यः हिरण्ययः उत्वः आसीत्मूल प्रकृतिकी जलधराएं अपने अंदरसे- गर्भसे- जगत् रूपी
बळडा उत्पन्न करती हुई जब आगे बढीं तम उस जन्मे हुए
विश्वरूपी बळडेका सुवर्णके समान चमकनेवाला क्षिलीके समान
संरक्षक था।

#### उसकी उपासना करो।

पूर्वोक बीस लक्षणोंसे जिस परमेश्वरका बोध होता है उसकी उपासना सबको करनी चाहिये। इससे भिज किसीकी भी उपासना करनी योग्य नहीं है।

ये सब बीस लक्षण सरल और सुबोध हैं इसिलये इनका अधिक विवरण करने की आवश्यकता नहीं है। पाठक इससे अपने उपास्य देवको जाने और उसकी उपासना करके उत्तम गति प्राप्त करें।

इन बीस लक्षणोंने पहिले दो लक्षण मनुष्यकी आन्तरिक शक्तियोंका वर्णन कर रहे हैं। मनुष्यके अन्दरकी शक्तियोंके साथ परमात्माका संबंध इसमें पाठक देख सकते हैं। इसके पश्चात्के पांच लक्षणों वह परमात्मा प्राणिमात्रका राजा है थार मनुष्यको अंतिम सख अर्थात् मोक्ष देनेवाला है यह पात कही है। शेप लक्षणों प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध प्रकारसे कहा है। दसवें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिके मार्गका महत्व है। जो इस मार्गसे जाते हैं उनका सम्मान यह जाता है। यह विशेष बात इसमें कही हैं। यह एकाप्र चित्तसे मनन करने योग्य है।

कई लोक ' करमें देघाय हिवा विघेम।'इस वाक्यसे यह अनुमान करते हैं कि इस स्क्रिकी रचना करने-वालेको ईश्वरके विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह ईश्वरकी खोन कर रहा था। परंतु यह कथन निर्मूल है क्योंकि पूर्वोक्त बीस लक्षण परमेश्वरका निश्चित खरूप बता रहे हैं, और इसके पूर्व ' ब्रह्म ज्ञालं ' (सू॰ १) स्क्रमें तो ब्रह्म विषयक छोख स्पष्टतासे किया हुआ है। इसलिये ' अज्ञात देव 'की प्रार्थना इस स्क्रमें है ऐसा मानना वही भारी भूल है।

अतः इस सूक्तसे पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे बोधित होनेवाले 'एक अद्वितीय ईश्वरकी पूजा करनी चाहिये' यह वेदका सिद्धान्त स्पष्ट है। जो उपासकोंके लिये वडा बोधप्रद और असंदिग्ध रीतिसे मार्गदर्शक है। आशा है कि विचारी पाठक इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे।

## शत्रुओंको दूर करना।

सिक्त ३ ]

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - रुद्रः, व्याद्रः)

उदितस्त्रयो अफ्रमन्च्याघः पुरुं<u>षो</u> पृक्तः । हिरुग्धि यन्ति सिन्धं<u>वो</u> हिरुग्देवो वनुस्पतिहिंरुंङ्नमन्तु श्रत्रंवः

11 8 11

अर्थ — (व्याघः, वृकः, पुरुषः त्रयः) वाघ, मेडिया और वोर मनुष्य ये तीनों (इतः उदक्रमन्) यहांसे भागकर चले गये। (सिन्धवः हिरुक् यन्ति) नदियां नीचेकी गतिसे जाती हैं, (देवः वनस्पतिः हिरुक्) दिष्य वनस्पति भी रोगोंको नीचेकी गतिसे भगा देती है, इसी प्रकार (शत्रवः हिरुक् नमन्तु) शत्रु नीचे होकर छुके रहें ॥ १॥

भावार्थ — वाघ, मेडिया और चोर यहांसे भाग जानें । जिस प्रकार निदयोंके प्रवाह नीचेकी ओर जाते हैं, और दि•य वनस्पतियोंसे रोग दूर होते हैं, इसी प्रकार शत्रु हमसे दूर हो जानें ॥ १ ॥

( १७)

परेणित प्था वृक्तः पर्भणोत तस्करः । परेण दुत्वती रज्जुः परेणाघायुरेषेत ॥ २ ॥ अक्ष्यो च ते व्याघ्र जम्भयामसि । आत्सवीन्विक्यति नुखान् ॥ ३ ॥ २ ॥ व्याघ्रं दुत्वतां व्यं प्रथमं जम्भयामसि । आहं ष्ट्रेनमथो अहं यातुषान्मथो वृक्तम् ॥ ४ ॥ था अद्य स्तुन आयंति स संपिष्टो अपायित । प्थामंप व्यंसेनैतिनदो वज्जेण हन्तु तम् ॥ ५ ॥ ५ ॥ मूर्णी मूगस्य दन्ता अपित्रीणी उ पृष्टयंः । निम्नुक्तं गोधा संवत् नीचार्यच्छक्ष्युर्भृगः ॥ ६ ॥ यत्संयमो न वि यसो वि यसो यन्न संयमः । इन्द्रजाः सीमुजा अध्वर्णमंसि व्याघ्रजम्भनम् ॥ ७ ॥

अर्थ— ( परेण पथा वृकः पतु ) दूरके मार्गसे मेडिया चला जावे । ( उत परमेण तस्करः ) और उससे मी दूरसे चोर चला जावे । ( परेण दस्वती रज्जुः ) दूरसे दातवाली रस्सी अर्थात् सांपीन चली जावे । और ( अधायुः परेण अर्थतु ) पापी दूरसे माग जावे ॥ २ ॥

हे व्याघ्र ! (ते अक्ष्यो ) तेरी दोनों आलोंको, (च ते मुखं) तेरे मुखको, (आत् च सर्वान् विंगति नखान्) भीर तेरे सब बीसी नखोंको (जम्भयामिस ) नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥

( द्रवतां प्रथमं व्यावं ) दांतवालों में पहिले वाघका, ( आत् उ अहिं ) और संपका, ( अथो खुकं ) और मेडि-येका, ( स्तेनं अथो यातुधानं ) चार और छटेरेका ( चयं जंभयामिस ) हम नाश करते हैं ॥ ४॥

( अद्य यः स्तेन आयित ) भाज जो चीर आवे, ( संपिष्टः सः अप अयित ) चूर चूर किया हुआ वह इट जावे और वह ( पथा अप द्वंसेन एकु ) मार्गेंके विनाशसे अर्थात् मार्गको भूलकेर चला जावे, और ( इन्द्रः बज्रेण तं हन्तु ) इन्द्र वज्रसे उसे मार डाले ॥ ५ ॥

( सृगस्य दन्ताः मूणीं ) हिंस पशुओं के दांत तोडे गये, ( अपि पृष्टयः शीणीं उ ) और उसकी पसलियां हूट गर्यी हैं। ( ते गोधा निम्नुक् भवन्तु ) तेरी गोह नीचे हैं। जाने, और ( सृगः शश्युः नीचा अयत् ) हिंस पशु लेटता हुआ नीचे माग जाने ॥ ६ ॥

(यत् संयमः न वियमः) जिसका संयम किया हो उसकी विशेष दवावमें न रखी, परन्तु (यत् न वियमः संयमः) जिसकी विशेष दवावमें न रखा हो उसकी अच्छी प्रकार संयममें रखी। यह (इन्द्रजाः सोमजाः) इन्द्रसे और सोमसे उत्पन्न हुआ हुआ (आथर्वणं जंभनं असि ) अर्थविवधासे व्याघादिको दवानेका उपाय है ॥ ७॥

भावार्थ — मेहिया, चोर, सांप कीर पापी दुष्ट हम सबसे दूर भाग जाएं ॥ २ ॥ वाघकी आंखें, मुखकें दांत कीर उसके बीस नालून हम नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥ वाधकी सांक्रिक कार सांक्रिक कार कार्यों होत और सर्वेक्ट कार उस उसके

तीक्ष्ण दांतवालों में वाघको, मेडियेको और सांपको तथा दुष्टों में चोर और छुटेरेको हम नष्ट करते हैं ॥ ४॥

षाञ्र जो चोर हमपर इमला करेगा उसका पूर्ण नाश होगा और यदि वह बचेगा तो घवराकर अपना मार्ग भूलेगा। किर इस पुरुष अपने शक्क उसकी काटेगा॥ ५॥

हिंस्र पशुके दांत तोंडे गये और पसिलयां काटी गईं हैं। सब हिंस्र पशु नीचे मुख करके डरसे भाग जावें ॥ ६॥

जिसको उत्तम प्रकारसे कानु किया है उसको और अधिक दबावमें न रखो, परंतु जिसको कानु नहीं किया है उसको अच्छी प्रकारसे दबावमें रखो । यह इन्द्र सोम और अधर्वाका दुष्टोंको दमन करनेका उपाय है ॥ ७ ॥

३ ( अवर्व. भाष्य, काण्ड ४ )

### दुष्टोंका दमन करनेका उपाय।

इस सूक्तमें दुष्टोंको दमन करनेका उपाय कहा गया है। यह सूक्त बड़े व्यापक अर्थवाला है इसिलिये इसको पढ़नेके समय अपना दृष्टिकीण आध्यात्मिक रक्तना चाहिये, तभी इससे योग्य लाभ हो सकेगा। अब इस दुष्टोंके दमनका उपाय देखिये-

#### अथर्वविद्याका नियम ।

१ यत् सं-यमः, न वि यमः,

२ यत् न वि यमः, सं-यम। (सू. ३, मं. ७)

' जिसका संयम किया हो, उसको और विशेष न दनाया जाने; परतु जिसका दमन विरुक्तरु न किया हो तो उसका संयम अवस्य किया जाने । 'यह अभवेनियाका नियम हैं—

इन्द्रजाः सोमजाः। (सू.३, म. ७)

' इन्द्र अर्थात् इंद्रियोंका अधिष्ठाता जो मन अथवा अंतः-करण चतुष्टय है उससे उत्पन्न होनेवालों (इन्द्र-जाः) अंतः-शिवतिसे एक दमन होता है और (सोमजाः) सोम आदि शैविधयोंकी शिवतेसे एक दमन किया जाता है। 'दुष्टोंके दमनके ये दो मार्ग हैं।

इस संपूर्ण सूक्तमें '(१) ज्याद्यः (वाघ), (१) ज्रुकः (भेडिया), (१) अदिः (गंप), (४) दस्वती रज्जुः (दातवाली काटनेवाली रस्बी अर्थात सापिन), (५) तथा अन्य दातवाले, नाय्नीवाले हिंस सृगः (हिंस-पग्न) और गोधा (गोह)' इन दुष्ट प्राणियोंके नाम भी गिनाये गए हैं। तथा 'तस्करः, स्तेनः पुरुषः (चीर मनुष्य), अधायुः (पापी), यातुधानः (छेटेरा), अञ्जः (वैरी)' ये दुष्ट मनुष्योंके नाम भी गिने गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे दुष्ट मनुष्योंके नाम भी गिने गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे दुष्ट मनुष्योंके समाजसे दूर हटाना आवश्यक है उसी प्रकार हिंस पश्च आदियोंको भी दूर करके समाजको सुस्ती करना चाहिये। यहां जिनकी गिनती नहीं हुई ऐसे जो अन्य दुष्ट होंगे उनको इसी विधिसे कावू करना चाहिये, और समाजसे दूर करना चाहिये। यह इस सुक्तका आश्य है।

वाघ, साप और सांपिनके दात उखाडकर उनकी सोंम्य बनानेका उपाय तीसरे मंत्रमें बताया है, यह उपाय सभी पशु जो दोतो और नाख्नोंसे हिंसा करते हैं उनके शमनके लिये वर्ता जाने योग्य है। सांप, वाघ, भेडिया आदि हिंसक प्राणी आ जायं तो उनकी पीटना चाहिये, उनकी पसिलयां तो दनी चाहिये, उनकी मरेने तक मारना चाहिये, यह बात मंत्र ३ से ६ तकके चार मत्रों में बतायी हैं। तथा इन्हीं मंत्रों में चोर, लुटेरे, डाकू, दुए आदि समाजवातक लोग समाजमें आकर उपद्रव मचाने लगें तो उनकों भी उसी उपायसे शांत करना चाहिये, ऐसा कहा है।

इस दण्डेकी मारसे इन सब दुष्टों, हिंसकों और शत्रुओंको शान्त या दूर करना चाहिये, यह इस सूक्तद्वारा उपदेश दिया है। परंतु वाध, शेर, चोर, लुटेरे ये बाहरके समाजमें ही रहते हैं ऐसा मानना वही भारी भूल है। ये जसे बाहर हैं वस ही मनुष्येक भंदर भी हैं और इस सूक्तमें वाध, भीडिया, चोर आदि चाहरके शत्रुओंके शमनके उपदेशके मिषसे वस्तुतः आंतिरक हिंस पशुओंका और आंतरिक शत्रुओंका ही शमन करनेका उपदेश किया है। सप्तम सूक्तके 'संयम ' शटदसे यह बात स्पष्ट हो रही है।

मनुष्येक अंतःकरणके क्षेत्रमं काम, फोध, लोभ, मोह, मद और मस्तर ये छः शत्रु हैं और इनको वेदमें पशु ही गिना हैं-

उल्क्यातं ग्रुगुल्क यातं जिह श्वयातुः मृत कोक्यातुम् । सुपर्णयातुमुत गृध्रयातं दृषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥ (ऋग्वेद ७१९४।२२)

'(सुपर्ण-यातुं) गरुडके समान चालचलन अर्थात् धमंद, (ग्रुध्रयातुं) गीधके समान व्यवहार अर्थात लोभ, (कोक-यातुं) चिद्दियोंके समान अपवार अर्थात् काम, (श्वयातुं) कुत्तेके समान वर्ताव अर्थात् स्वकीयोंसे मत्सर या द्वेष, (उल्कूक-यातुं) चल्द्धके समान आचार अर्थात् मृहता, (शुशुल्क-यातुं) मेडियेके समान क्राता ये छः पशु मनुष्येक अंतः करणमें रहते हैं, इनका नाश वैसा करना चाहिये जैसा पर्यरोंसे पिक्षयोंका करते हैं। 'हाम, कोभ, लोभ, मोह, मद और मत्सर 'ये छः शत्रु है, ये पशु हैं, उनको दूर करना चाहिये। इनके संयम करनेका यह उपाय सप्तम मंत्रमें कहा है—

- १ जिनका संयम हो जाय उस पर और विशेष दबाव नहीं डालना चाहिये।
- २ और जिनका संयम न हुआ हो उनको संयमके अंदर लाना चाहिये।

यह बात समझमें आने के लिये एक उदाहरण लेते हैं। गाडी के घोडे पहिले केवल पशु होते हैं, पश्चात् उनको सिखाया जाता है, पिस्नानेपर वे गाडीमें जोते जाते हैं। जो घोडे अच्छे नियमसे खेलों में जो सिंह, न्याघादियों को वशमें रखते हैं वे भी इसी प्रकार वशमें रखते हैं। पिहले प्रेमसे उनके साथ न्यवहार करते हुए उनमें अपने विषयमें विश्वास उत्पन्न करवाते हैं, पश्चात योग्य रैतिसे शिक्षा देते हैं। शिक्षित हो जानेपर उनपर

बाहरसे बहुत दवान न डालते हुए, परंतु किसी भी प्रकार वे मर्यादाका उल्लंघन न कर सकें, ऐसी व्यवस्थासे उनकी पालना करते हैं। संमयके पूर्व और पश्चात् व्यवहार करनेकी जो यह स्चना इस सूक्तमें दी है वह बढी उपयोगी है।

पनुष्यके अंतःकरणमें जैसे ये पशु है, उसी प्रकार अन्य रिपु, वैरी, लुटेरे बहुतसे भाव हैं। इन सबको अपने खाधीन करना अगवा दूर करना चाहिये। इस विषयमें योग्य बोध पाठक प्राप्त करें। यह संयम अपनी अंतःशिक्तयों से करना चाहिये, साथ ही साथ औषधि प्रयोग से भी फुळ अंशतक सहा- यता की जा सकती है। जैसा सत्वगुणी अज्ञका सेवन करने से कामकोध कुळ अंशतक कम होते हैं और रजोगुणी वा तमेगुणी अज्ञ सेवन करने से विषक्त हैं। मद्यमांसाशनसे कामकोध बढ़ते हैं और उक्त पदार्थों के सेवन से निवृत्त हो जानेपर उनसे बब जाने की बहुत संभावना रहती है। इसी प्रकार सोमादि कीषि रस सेवन से भी बहे लाभ होने संभव हैं।

इतना होनेपर भी अपनी अंतःशिक्तयोंसे कामादियोंका संयम करनेका अनुष्ठान अतिश्रेष्ठ है।

पाठक इस बातका अधिक विचार करें और योग्य बोध प्राप्त करें।

## बल संवर्धन।

[सूक्त ४]

( ऋषिः - अथर्वा । देवता - वनस्पतिः, नानादेवता )

यां त्वां गन्ध्वों अर्खन्दरुणाय मृतभ्रंजे । तां त्वां व्यं खंनाम्स्योषेषि शेष्ट्षिणीम् उदुषा उदु सूर्य जिद्दे मांमुकं वर्चः । उदेजतु श्रुजापेतिर्दृषा ग्रुष्मेण वाजिनां

11 ?

11 3

सर्थ— (यां त्वा) जिस तुझको (गन्धर्वः मृत-भ्रजे चरुणाय असनत्) गंधर्वने शक्तिहीन वरुणके लिये खो है (तां त्वा रोपहर्षणीं ओषधिं) उस तुझ इंदियका सामर्थ्य चरानेवाली औषधिको (वयं खनामसि )हम खोदते हैं॥

(वाजिता शुष्मेण) शक्ति और वलके प्रभावसे (उषाः उदेजतु ) उषाकी वेला अवी होवे, (उ सूर्यः उत् ) स अपर चढे, (इदं मामकं वचः उत् ) यह मेरा वचन अंचा हो, और इसी प्रकार (वृषा प्रजापितः उत् एजतु ) वलव प्रजापित अंचा होवे ॥ २ ॥

भावार्थ — तरण मनुष्य शक्तिहीन हुना तो उसको पुनः शक्ति देनेके लिये वैद्य इंद्रियशक्ति बढानेवाली भौषिषे देवे ॥

| यथां स्म ते बिरोईतोऽभिर्वसमिवानंति । तर्तस्ते छुष्मंवत्तरमियं कृणोत्वोपेधिः       | 11 3 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| उच्छुव्मीर्वधीनां सारं ऋषुमाणांभ् । सं पुंसामिन्द्र वृष्ण्यंमुस्मिन्धेहि तन्वशिन् | 8       |
| अवां रसं: प्रथमजोऽथो वनस्वतीनाम् । उत सोर्मस्य आदांस्युतार्शमंसि वृष्ण्यम्        | 11411   |
| अवामें अद्य संवित्रद्य देवि सरखित । अद्यास ब्रेह्मणस्पते धर्तुरिवा तान्या पसंः    | 11 & 11 |
| आहं तंनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वीन । ऋमुखरी इव रोहितमनेवग्लायता सदी             | 11 0 11 |
| अर्थस्याश्चतुरस्याजस्य पेर्त्वस्य च । अर्थ ऋष्मस्य ये वाजास्तानुसिन्धेहि तन्वशिन् | 11 & 11 |

अर्थ— (यथा स्म ते विरोहतः) त्रिस प्रकार तेरी मृद्धि होनेके समय (अभि तसं इव अनित ) तप्त होनेके समान श्वास चढता है (ततः ते शुष्मवत्तरं) उसी प्रकार हुने अधिक बलवान (इयं ओपधिः कृणोतु ) यह अधिक करे ॥ ३॥

<sup>(</sup>अप्रमाणां ओपधीनां शुष्मा सारा उत्) ऋषभक नामक भौषिध्योंका यलक्षक सार बल बढावे । हे (तन्-विदान इन्द्र) शर्रारको वगमें रखनेवाले इन्द्र! (पुंसां बृष्णयं अस्मिन् घेहि ) पुरुषोंका वल इसमें सम्यक् रीतिसे घारण कर ॥ ४ ॥

<sup>(</sup> वनस्पतीनां अपां प्रधमजः रसः ) वनस्पतिके जलांशका प्रथम उत्पन्न होनेवाला रस ( अध उत सोमस्य भाता अस्ति ) और सोमका रस, भाई जैसा पोपणकर्ता है, ( पत आर्था बृष्णयं आसि ) और उठाने तथा बल बढानेवाला है ॥ ५॥

है अमे । ( अद्य ) आज, हे सिवता । ( अद्य ) आज, हे सरस्वती देवी । ( अद्य ) आज, हे महाणस्पते । ( अद्य ) आज ( अस्य पसः धनुः इव आ-तान्य ) इसकी इंदियको धनुषके समान फैला ॥ ६ ॥

<sup>(</sup> अहं ते पसः तनोमि ) मैं तेरी इन्द्रियको फैलाता हूं। ( घन्वनि अधि ज्यां इव ) जैसे धनुष्यपर होरांडा तानते हैं। ( क्रदाः रोहितं इव ) जैसे हिंसक पशु हरिणपर घावा करता है उस प्रकार तू ( अनवरलायता सदा क्रमस्य ) न थकता हुआ आक्रमण कर ॥ ७॥

<sup>(</sup>अश्वस्य अश्वनरस्य अजस्य पेत्वस्य च) घोडेके, खचरके और मेडेके, (अध ऋषमस्य) और बैलके (ये चाजाः) जो बल हैं, हे (तनुविज्ञन्) शरीरको वशमें करनेवाले। तु (तान् अस्मिन् घोहि) उन बलोंको इसमें धारण कर॥ ८॥

भावार्थ — जिस प्रकार उपा प्रकाशती है, सूर्य उदयके पथात् चमकने लगता है, और वकाका शब्द यहा होता जाता है, उसी प्रकार इस अं।पाधिके सेवनसे सतानका पिता पुनः बलवान होगा ॥ २ ॥

इस भौषाधिसे गरीर अधिक बलवान होगा और इन्द्रियोंकी शक्ति वढ आयगी॥ ३॥

ऋषभक औषधियोंका यह गाक्तिवर्धक सार है। शरीरको स्वाधोन रखनेवाला मनुष्य पुरुषोंको शाक्तिवर्धक इस सार रूप औपधको घारण करके बलवान बने ॥ ४॥

इन कोषिधियोंका सत्वरस. सामबल्लोके धमान इस वल्लोका रस ये सब शक्ति बढानेवाले हैं ॥ ५ ॥

हे देवो । आज इसकी इंदियकी शाक्ति बढा दो ॥ ६ ॥

इसको इदियोंको में पुष्ट करता हू, जैसा हिंसपशु हरिणको पकडता है, इस प्रकार यह न थकता हुआ चढाई करे।। ७॥ घोडे, सचर, मेंढे और बैलमें शक्तियां हैं वेसण शक्तिया, हे शरीरको स्वाधीन करनेवाले मतुष्य। तू इसमें घारण कर॥८॥

### बलवर्धन ।

इंद्रियोंके बल बढानेवाली औषिधयोंका इस स्क्रमें वर्णन है, विशेष करके पुरुषकी जननेन्द्रियकी शाक्ति पुनः पूर्ववत् स्थिर करनेके लिये ऋषमक औषिधयोंका रस सेवन करनेका उपदेश इसमें किया है। ऋषमक औषिध और जीवक औषिष हिमा-लयके शिखरपर उत्पन्न होती है, जैसे सोमवली वहा होती है। इसीलिये ऋषभक्को सोमका माई मं ५ में कहा है। यह ऋष-भक्त आषाचि वीर्यवर्धक है। वाजीकरणके लिये अत्यंत उपयोगी है। (इस विषयमें हम अधिक लिखना नहीं चाहते।) सुयोग्य वैद्य इस औषचि प्रयोगके विषयमें अधिक विचार करें। यह औषचि वीर्यवर्धनके लिये अत्यंत गुणकारी औषचि है ऐसा इस सूक्तसे प्रतीत होता है।

## गाढ निद्रा।

## [सक्त ५]

(ऋषिः - ब्रह्मा। देवता- स्वापनं, ऋषभः)

सहस्रंशृङ्गो वृष्मो यः संमुद्रादुदाचरत् । तेनां सहस्ये ना व्यं नि जनांन्त्खापयामसि ॥ १॥ न भूमि वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन । स्त्रियश्च सर्वीः खापय श्चनश्चेन्द्रं सखा चरंन् ॥ २॥ प्रोष्ठेश्यास्त्रं रूपे विद्यापि विद्यापि विद्यापि । स्त्रियो याः पुण्यंगन्धयस्ताः सर्वीः खापयामसि ॥ ३॥ एजंदेजदज्ञम् चक्षः प्राणमंजग्रमम् । अङ्गान्यजग्रभं सर्वी रात्रीणामतिशर्वरे ॥ ४॥ य आस्ते यश्चरति यश्च विष्ठीन्वपश्यति । तेषां सं दंध्यो अक्षीणि यथेदं हम्यं तथा ॥ ५॥

अर्थ — ( सहस्रश्रंगः वृपभः ) सहस्र सींगवाला अर्थात हजारी किरणींसे युक्त बलवान चन्द्र ( यः समुद्रात् उदाचरत् ) जी समुद्रसे उदय हुआ है, ( तेन सहस्येन ) उस बलवानकी सहायताने ( वयं जनान् नि स्वापयामासि ) हम जनींकी सुला देतें हैं ॥ १॥

(न वातः भूमिं अति एति ) इस समय न तो वायु भूमिपर अधिक चलता है, (न कश्चन अतिएइपति ) न कोई ऊपरसे देखता है, (इन्द्रसाखा चरन्) इन्द्रका मित्र होकर बहता हुआ तू वायु (सर्वाः स्त्रियः शुनः च स्वापय) सब स्त्रियोंको और क्वर्तोंको मुला दे ॥ २॥

(प्रोष्ठे-शयाः तर्वे-शयाः) मधकीयर सोनेवाली, खाटींपर सोनेवाली (वह्य-शीवरी) हिंडोला आदिमें सोनेव वाली (याः नारीः) जो त्रियां हैं (याः पुण्यगन्धाः स्त्रियः) जो पुण्य गन्धवाली त्रियों हैं (ताः सर्वाः स्वापया-मस्ति ) उन सबको हम सुलाने हैं ॥ ३ ॥

( पजत्-पजत् चक्षुः अजयभम् ) इधर उधर भटकनेवाली आखको मैंने निग्रहमें रखा है, उसी प्रकार ( प्राणं अजग्रभम् ) प्राणको मैंने स्वाधीन किया है, ( रात्रीणां अति शर्वरे ) रात्रीयोंके अंधकारमें ( सर्वा अंगानि अजग्रभं ) सब अंगोंको मैंने निग्रहमें रखा है ॥ ४ ॥

(यः आस्ते, यः चरति ) जो बैठता है, जो चलता है, (यः तिष्ठन् वि पर्यात ) जो खंडे हे। कर देखता है (तेषां अक्षाणि संद्ध्मः ) उनको आखोंको हम वन्द करते हैं जैसे (यथा इदं हम्यें तथा ) इस मंदिरके द्वार बंद किये जाते हैं।। ५॥

स्वप्तुं माता स्वप्तुं पिता स्वप्नु खा स्वप्नुं विश्वपतिः। स्वपेन्त्वस्यै ज्ञातयः स्वप्त्वयम्भितो जनेः ॥ ६ ॥ स्वप्नं स्वप्नामिकरंणेन सर्वे नि न्वापया जनम् ।

ओत्सूर्यम्न्यान्त्स्वापयान्युषं जागृताद्वहिमन्द्रे ह्वारिष्टो अक्षितः

11011

इति प्रथमोऽनुवाकः॥१॥

अर्थ — ( माता स्वप्तु, पिता स्वप्तु) माता सोवे, पिता सोवे, ( इवा स्वप्तु, विद्यातिः स्वप्तु ) कृता सोवे, और प्रजारक्षक सोवे, ( अस्य झातयः स्वपन्तु ) इनकी ज्ञातिके लेग सोवें, ( अयं जनः अभितः स्वप्तु ) यह ६व लोग चारों ओर सोवें ॥ ६ ॥

हे (स्वप्त) निहा! (स्वप्त-अभिकरणेन) नींदके उपायसे (सर्वे जनं नि व्वापय) सब जनीकी सुली दे । (अन्यान् जनान् आ-उत्-सूर्ये स्वापय) अन्य जनीकी सूर्य उदय होनेतक सुला दे। परन्तु (अहं इन्द्र इव) में शूर पुरुषके समान (अ-रिष्टः अ-क्षितः) नाश रहित और क्षय रहित होता हुआ (जागृतान्) जागता रहूं॥ ७॥

[ यह सूक्त अति सरल होनेसे इसका भावार्थ देनेकी आवश्यकता नहीं है । ]

#### गाढ निद्रा लानेका उपाय ।

इस सूक्तमें मनकी हड मावनासे गण्ड निद्रा प्राप्त करनेका उपाय बताया है। चन्द्रमा ऊपर आया हो तो उसकी शांतिका ध्यान करनेसे मन शान्त बनकर गांड निद्रा आ सकती है (म. १)। मन्द वायु चल रहा है इस प्रकारकी मावनासे भी गांड निद्रा आ सकती है (मं. २)। आंखोंका, अंगों और अवयवोंको तथा प्राणको ज्ञांत करनेसे भी निद्रा आती है (मं. ४)। तरुण क्रियोंको भीर पुरुषोंको भी प्रयत्नसे अपनी यृत्तियां ज्ञान्त करके सुखसे निद्रा आने योग्य मनकी ज्ञान्ति बढाना चाहिये, जिससे सुखपूर्वक ने सो सकेंगे। पास रक्षाके लिये क्रुतोंको भी सुलाना चाहिये। (मं. ६)

को रक्षक पुरुष हों वे दूसरों को शान्तिसे सीने दें परन्तु खर्ब उत्तम प्रकार जागते रहें और सबकी रक्षा करें। (मं. ७)

॥ यद्दां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

## विषको दूर करना।

## [सूक्त ६]

( ऋषिः — गरुत्मान् । देवता — तक्षकः )

बाह्यणो जी प्रेश्वमो दर्शशिषों दर्शास्यः। स सोमं प्रथमः पेणे स चैकारार्सं विषम् ॥ १॥ यार्वती द्यार्थशिवी विरम्णा यार्वत्सप्त सिन्धवो वितिष्ठिरे। वार्च विषस्य दूर्पणी तामितो निर्रवादिषम् ॥ २॥ सुप्रणस्त्वा गुरुत्मान्विषं प्रथममावयत्। नामीमदो नार्रुरुण उतास्मा अभवः पितुः ॥ २॥ यस्त आस्यत्पश्चाङ्गुरिर्वेकाचिद्धि घन्वनः। अपस्क्रम्मस्य शुल्यान्तिरंवोचम्हं विषम् ॥ ४॥ शल्याद्विषं निर्रवोचं प्राञ्चनाद्वत पेणेधेः। अपाष्ठाच्छक्षात्करमं छान्यान्तिरंवोचम्हं विषम् ॥ ४॥ भा

वर्ध— (प्रथमः दशशीर्षः दशास्यः ब्राह्मणः जक्षे ) सबसे प्रथम दस सिर भीर दस मुखनाला ब्राह्मण उत्पन्त हुआ, (सः प्रथमः सोमं पपौ ) उसने पहले सोमरसकः पान किया और (सः विश्वं अ-रसं अकार ) उसने विषकी साररहित बना दिया ॥ १॥

(यावती द्यावापृथिवी विरम्णा) जितने युलेक और भूलोक विस्तारसे फैले हैं, (सप्त सिन्धवः यावत् वितष्ठिरे) सात नदियां जितनी फैली हैं, वहांतक (विषस्य दूषणीं तां वाचं) विषक्षे दूर करनेवाली उस वाणीकी (इतः निरवादिषं) यहांसे मैंने वह दिया है॥ २॥

हे विष ! (गरुतमान् सुपर्णः ) वेगवान गरुद्वाने (प्रथमं त्वा आचयाः ) प्रथम तुमको खाया । उसे (न अमीमदः ) न तूने उन्मत्त किया और (न अफ्टपः ) न वेहोप किया, (उत् असी पितुः अभवः ) परंतु तू उसके किये अन्न वन गया ॥ ३॥

(यः पञ्चाङ्गुरिः ) जिस पांच संगुलियोंसे युक्त दीरंने ( वक्तात् चित् घन्वतः अधि ) टेढे घनुष्यपरसे ( अप रकंमस्य शल्यात् ) बंधनसे निकाले शर्दे ( ते विषं आस्यत् ) तेरे सन्दर विष चलाया है ( सहं विषं निरवोसं ) . मैंने उस विषको हटा दिया है ॥ ४॥

(श्रांच्यात् प्राख्नतात् उत पर्णघः) शल्यसे, निम्नसागसें, पह्नवाले स्थानसे (विषं निरवोचं) विष मैंने इटाया है। (अपाद्यात् श्रुंगात् कुल्मलात्) फालसे, सींगसे और बाणके अन्य मागसे (अहं विषं निरवोचं) मैंने विष इर् किया है।। ५॥

भावार्थ- ज्ञानी ब्राह्मणने सोमपान करके विषको दूर किया ॥ १ ॥

यह विष दूर करनेका उपाय में उद्घोषित करता हूं यह सम जगत्में फैल जावे ॥ २ ॥

गरुड पर्शाको विषकी बाधा नहीं होती है वह विष खाता है, परन्तु उसको न तो उनमाद चढता है और न बेहोबी आती है। विष तो उसके लिये अस जैसा है।। ३॥

वीर लोग जो विषये पूर्ण बाण कलाते हैं उससे हम वह विष दूर करते हैं ॥ ४ ॥ बाणके सादि, सध्य और अप्रमागसे हम विष दूर करते हैं ॥ ५ ॥

अर्सस्तं इषो श्रुल्योऽथों ते अर्सं विषम् । जुतार्सस्यं वृक्षस्य धर्नृष्टे अरसार्सम् ।। ६ ।। ये अपीषुन्ये अदिहृन्य आस्युन्ये अवासृंजन् । सर्वे ते वर्ध्रयः कृता विधिविपशिरिः कृतः ।। ७ ।। वर्ध्रयस्ते खनितारो विधिस्त्वर्मस्योषधे । विधिः स पर्वेशे शिरिर्यती जातिमदं विषम् ।। ८ ।।

अर्थ— हे (इपो) बाण ! (ते ज्ञाल्यः अरसः) तेरी बाणकी आणि निःसार है, (अथो ते विपं अरसं) और तेरा विष साररहित है । हे (अरस ) रस रहित शुष्क ! (उत अरसस्य वृक्षस्य ते घतुः) साररहित वृक्षका तेरा धतुष (अरसं) निःसत्व हो जावे ॥ ६ ॥

(ये अपीषन्) जिन्होंने पीसा है, (ये अदिहन्) जिन्होंने लेप दिया है, (ये आस्यन्) जिन्होंने फॅका है, (ये अपस्यन्) जिन्होंने फॅका है, (ये अपस्यन्) जिन्होंने लक्ष्यपर छोडा है (सर्वे ते वध्रयः कृताः) वे सब निर्वल किये गये हैं, (विपगिरिः विधिः कृतः) विषप्वति भी निर्वल किया गया है॥ ৬॥

हे ( योषचे ) विषक्षी भौषिध ! ( ते खनितारः चभ्रयः ) तेरे खोदनेवाले निःसत्त्व हुए, ( त्वं चिन्नः असि ) तू भी निःसत्त्व है । ( स पर्वतः गिरिः चिन्नः) वह पर्वत और पहाड भी निर्वीर्य हुआ ( यतः इदं विषं जातं ) अहांसे यह विष उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥

भावार्थ- इस प्रकार सब बाण हम निर्विष करते हैं ॥ ६ ॥

जो विषको पीसते हैं, उपका लेप बाणपर करते हैं, जो बाण फेंकते हैं अथवा वेधते हैं, उनके सब प्रयत्न इस रीतिसे निर्विष हुए हैं और सब विष भी जिकम्मा सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

इस प्रकार विषवल्लीको खोदनेवाळे व जिस पर्वतपर विषवृक्ष उगते हैं वह पर्वत भी निःसत्त्व हुआ है ॥ ८ ॥

#### विष दूर करनेका उपाय।

इस स्कमें विष दूर करनेके उपाय कहे हैं। पाईला उपाय 'सोमपान' करना है। सोमपान करनेसे विष दूर होता है। (मं. १) प्रथम मंत्रमें यह उपाय कहा है। इसमें कहा है कि 'दस शार्ष और दस मुखवाला बाह्मण प्रथम उत्पन्न हुआ, उसने सोमपान किया जिससे विषवांधा नहीं हुई।' इसमें 'दशशींष और दशास्य शब्द बाह्मणके विशेषण हैं। शीर्ष शब्द मुद्धिका और आस्य शब्द बक्तृत्वका वाचक है। दस गुणा मुद्धिमान और दस गुणा विद्वान, यह इस शब्दका भाव है। जो ऐसा विद्वान सोमयाग करके उसका यज्ञशेष सोमं पीता है उसका विष दूर होता है, ऐसा यहां आशय दीखता है। 'इस सोमयागसे विषवांचा दूर होती है' यह घोषणा सब जगत्में दी आवे, (मं. २) ताकि सर्वत्र सोमयाग होते रहे और सब देश निर्विष होवें । जल नायुको निर्दोष और निर्विष करनेका उपाय यह सोमयाग है ।

दूसरा उपाय गरुड्पक्षीका है। गरुड सांप आदि विषजन्तु-भोंको खाता है, उनका विष उनके पेटमें जाता है, परंतु उसको विष वाधा नहीं होती, मानो वह विष उसका अल ही बन जाता है। संमव है कि इस विषयकी योग्य खोज करनेसे विष शमन करनेके उपायका ज्ञान हो जावे। खोज करनेवाले पाठक गरुडकी पाचक शक्तिके विषयमें खोज करें और लाम उठावें।

अन्य मंत्रोंका विषय युद्धमें विषद्ग्ध बाण लगनेसे जो विष• बाधा होती है, उस संबंधका विष दूर करनेका है। यह विषय हमारे समझमें नहीं भाया है। इसलिये इस विषयमें हम अधिक कुछ भी नहीं लिख सकते।

## विष दूर करना।

## [ स्क ७]

(ऋषिः - गरुत्मान् । देवता - वनस्पतिः )

वारिदं वारयाते वर्णावं त्यामि । तत्रामृतस्यासि तं तेना ते वारये विषम् ॥ १॥ अर्स प्राच्यं विषम् सं यदंदीच्यं । अथेदमं घराच्यं कर्म्भेण वि कंच्पते ॥ २॥ कर्म्भं कृत्वा तियं पीवस्याकमुंदार्थिम् । श्रुषा किर्ल त्वा दृष्टनो जं श्रिवान्त्स न र्रूक्पः ॥ २॥ वि ते मदं मदावति श्रुर्मिव पातयामिस । प्रत्वा च्क्रिमिव येपेन्तुं वर्चसा स्थापयामिस ॥ ४॥ परि ग्रामं मिवाचितुं वर्चसा स्थापयामिस । तिष्ठां वृक्ष ईव स्थाम्न्यप्रिसाते न रूक्पः ॥ ५॥

मर्थ— (वारणावत्यां अधि) वारणानामक औषधिमें रहनेवाला ( ददं वार् वारयाते ) यह रस, जल, विपको दूर करता है। (तद्र अमृतस्य आसिकं) वहां अमृतका स्रोत है (तेन ते विषं वारये) उपसे तेरा विष में हटाता हूं॥ १॥

(प्राच्यं विषं अ-रसं) पूर्व दिशाका विष रसहीन होने, (यत् उद्गीच्यं अरसं) जो उत्तर दिशामें विष हो वह मी रसहीन होने। (अध इदं अधराय्यं) अब जो नीचेकी दिशाका यह विष है वह (कर्मभेण विकल्पते) दहीसे विफल होता है॥ २॥

हे (कु: +तनो ) दोषयुक्त शरीरवाले ! (तिर्यं=तिरुयं ) तिलोंका (पीवः +पार्कः ) घीके साथ पका हुआ (उदाः रियं = उद्र-थिं ) पेटको ठीक करनेवाला (करम्भं ) दिध मिश्रित अन (क्षुंधा किल जाक्षित्रान् ) छुंबाके अनुकूल खाया जायगा, तो (सः त्वा न रूठपः ) वह तुझे बेहोष नहीं होने देगा ॥ ३ ॥

हे ( मदावित ) मूर्च्छा लानेवाली ! (ते मदं छरं इव वि पातयामिस ) तेरी बेहोंशीको बाणके समान दूर फैंक देते हैं। और ( येपन्तं चरं इव ) चूनेवाले बर्तनके समान (त्वा वचसा प्रस्थापयामिस ) तुझको वचा स्रीपधीस हम हटा देते हैं॥ ४॥

( आचितं ग्रामं इत् ) इक्ट्ठे हुए प्रामीण जनोंके समान तुमको हम ( वस्ता परि स्थापयामासि ) वना औषिसे सब प्रकार ठहरा देते हैं। (स्थासि सुझ इव तिष्ठ ) स्थानपर वृक्षके समान ठहर। हे ( अश्वि-खाते ) कुद्दालं खांदी हुई । तू (न सरुपः ) वहोप नहीं करेगी ॥ ५॥

सावार्ध- नारणा नामक औषधिका रस निषको दूर करता है, उसमें जो अमृतका स्नात होता है, उससे निष दूर होता है। १॥

इससे प्राच्य और उदीच्य विष शान्त होता है। निश्रभागक विष दहिके प्रयोगसे विफलसा होता है॥ २॥ विष शरीरको बिगाइता है। उसके लिये तिलोंके पाक्में बहुत घी डालकर उसका उत्तम पाक बनाकर और उसको दही के साब मिश्रित करके अपने पेटकी स्थिति और मूखके अनुकूल खाया जाय तो विषसे आनेवालों मूच्छी दूर होती है॥ ३॥ औषिष के विषसे मूच्छी या बेहोशों आती हो तो उसके लिये वचा औषिषका प्रयोग किया जावे, इससे मूच्छी दूर होगी॥ ४॥ वचा औषिष प्रयोगसे विष अपना असर नहीं कर सकता और बेहोशों दूर होती है॥ ५॥

रे ( अयर्व, भाष्य, काण्ड ४ )

प्वस्तिस्त्वा पर्यक्रीणन्द्र्शिभिर्जिनैकृत । युक्रीरंसि त्वमीष्षेऽश्रिखाते न रूक्षः ॥ ६ ॥ अनीप्ता ये वैः प्रथमा यानि कर्माणि चक्तिरे । वीराक्षो अत्र मा देशन्तद्वे एतत्पुरो देधे ॥ ७ ॥

अर्थ — ( पवस्तैः दूर्शिभः उत अजिनैः ) स्रोढनेकी चादरें, दुशाले भीर कृष्णाजिनीसे, हे भोषधे । तू ( प्रक्रीः सिस ) विकास वस्तु है । हे ( अभि-खाते ) कुहालसे सीदी हुई ! तू ( न रूरुपः ) मूर्चित नहीं करती है ॥ ६॥

(ये प्रथमाः सनाताः) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष ये उन्होंने (वः यानि कर्माणि चिकिरे) तुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (तः वीरान् अत्र मा दभन्) हमारे वीरोंको यहां न कष्ट दें। (तत् प्रतत् वः पुरः दधे ) वह यह सब तुम्हारे सम्मुख में भरता हूं॥ ७॥

भावार्थ — यह औषधि एक विकास चीज है, इससे मूच्छी हट जाती है, इसलिये यह विविध वस्तुएं देकर खरीदी जाती है। ६ स

इस प्रकारके शौषधिके प्रयोगसे प्राचीन शानी वैद्योंने जो जो चिकित्साएं की थीं, उनका स्मरण कर और उस प्रकार अपने बालक्कों तथा पुरुषोंको विनादासे बचाओ। यही हमारा कहना है ॥ ७॥

#### दो औषधियां

इस स्क्रमें बारणा और बना इन दो औषधियोंका उपयोग विष दूर करनेके लिये कहा है।

विषके पेटमें जानेपर मूर्च्छा आने लगी तो तिलीदन दहीं के साम जानेका लगाय ततीय मन्त्रमें कहा है।

[ सूचना- ये सूक तथा इस प्रकारके जा अन्य सूक विकिश्ताके साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनका विचार ज्ञानी वैद्यों-

को ही करना चाहिये, क्योंकि भीषधिवाचक शब्दोंके छर्थ कई प्रकारसे होते हैं और केवल भाषाविज्ञानसे यह विषय छल्जा नहीं सकता। इसलिये वैद्यकीय प्राचीन परम्पराको जाननेवाले सुयोग्य वैद्य यदि इस विषयकों स्रोज करेंगे तो इससे जनताक बहुत लाम हो सकेगा। केवल भाषाविज्ञानी ऐसे स्कोंका जो अर्थ करते हैं, उसको सुविज्ञ वैद्य ही ठीक रीतिसे सुधार सकते हैं और सर्थके सलासल्यका निर्णय भी वे ही हर सकते हैं।]

## राजाका राज्याभिषेक।

[सूक्त ८]

(ऋषिः - मधर्षाङ्गिराः। देवता - चन्द्रमाः, मापः, राज्याभिषेकः)

मूतो मृतेषु पष् आ दंघाति स मृतानामधिपतिर्वभ्व । तस्यं मृत्युर्थरति राज्यस्यं स राजो राज्यमत्तं मन्यतामिदम्

11 8 11

मर्थ — जो (भूतः) खर्य प्रमानशाली बनकर (भूतेषु पयः मा दघाति) सन प्रजाजनोंको दुग्धादि उपमीगके पदार्थ देता है (सः भूतानां मधिपतिः बभूय) नह ही प्रजामोंका अधिपति हो जाता है। (तस्य राज-स्यं मृत्युः करित) नसके राज्यशासनके उत्पन्न हो जानेपर खर्य मृत्यु ही दण्ड लेकर नसकी सहायतार्थ राज्यमें अमण करता है। (सः राजा हदं राज्यं अनुमन्यताम्) नह राजा इस राज्यको अनुमतिसे चले॥ १॥

भावार्ध — जो विशेष प्रभावशाली होता है और सब जनताके लिए विशेष सुखोपभोग प्राप्त कर देनेके कार्य करता है, वहीं लोगोंका अधिपति होता है। जो मृत्यु सब प्राणियोंका अन्त करनेवाला है वह उस राजाका शासक दण्डभारी होकर उसकी सहायता करता है। इस प्रकारका जो प्रतापी पुक्त हो वहीं प्रजाकी अनुमातिसे राज्यशासन चलावे॥ १॥

( 29)

| अभि प्रेहि मार्प वेन उग्रश्चेत्ता संपत्नहा ।                   |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| आ तिष्ठ मित्रवर्धन तुभ्यं देवा अधि ब्रुवन्                     | 11 7 11 |
| आतिष्ठंन्तुं परि विश्वं अभूषं छि <u>यं</u> वसानश्चरित खरीचिः । |         |
| मुहत्तद्वृष्णे। असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थी           | 11 3 11 |
| च्याब्रो अधि वैयाब्रे वि ऋमस्य दिशों महीः।                     |         |
| विशंस्त्वा सर्वी वाञ्छन्त्वापी दिव्याः पर्यस्वतीः              | 11 8 11 |
| या आपों दिच्याः पर्यसा मदन्त्यन्तरिक्ष उव वा पृथिच्याम् ।      |         |
| तासां त्वा सर्वीसामुपामाभि विश्वा <u>मि</u> वर्चीसा            | 11 4 11 |
| अभि त्वा वर्चसासिच्नापो दिन्याः पर्यस्वतीः ।                   |         |
| यथासी मित्रवर्धनुसाथां त्वा सिवता करत्                         | ॥६॥     |

अर्थ — हे (मित्रवर्धन ) मित्रोंको वढानेवाले राजन्! तू (उत्रः चेत्ता सपतन-हा अभिप्रेहि ) प्रतापी, चेतना देनेवाला, शत्रुओंका विनाशक होकर आगे वढा (मा अपवेनः) पीछे न हट, (आ तिष्ठ) अरने स्थानपर ठहर जा। (तुभ्यं देवाः अधि ब्रवन्तु) तेरे लिये विद्वान् लोग योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥

(आतिष्ठन्तं विश्वे परिभूषन्) राजगद्दीपर बैठनेवाले राजाको सब लोग अलंकत करें। यह राजा (श्रियं वसानः स्व-रोचिः चरति) लक्ष्मीको घारण करता हुआ अपने तेजसे युक्त होकर राज्यमें विचरता है। इस (बृष्णः असु-रस्य तत् महत् नाम) बलवान्, प्रजाओंके प्राणरक्षक राजाका वही बडा यश है। वह (विश्वरूपः अमृतानि आ तस्थौ) सब रूपोंसे युक्त होकर विविध सुखोंको प्राप्त करता है॥ ३॥

(वैयान्ने अधि व्यान्नः) व्यान्न खभाववाले मनुष्यापर वाच बनकर (मही दिशः विक्रमस्व) विशाल दिशाओं में पर्णकम कर। (पंचस्वतीः आपः) दुग्धादि সাম करनेवाली (सर्वाः विश्वः) सब प्रजाएं (त्वा वाञ्छन्तु) तुसे वाहें॥ ४॥

(अन्तिरिक्षे उत वा पृथिंद्यां) अन्तिरिक्ष और इस पृथ्वीपर (या दिव्याः आपः) जो दिव्य जल अपने (पयसा मदिनत) सत्त्व रससे तृप्त करते हैं (तासां सर्वासां अपां) उन सन जलांके (वर्चसा स्वा आभिषिञ्चामि) तेजसे तेरा अभिषेक करता हूं ॥ ५॥

(दिवयाः पयस्वतीः आदः) दिव्य रसयुक्त जलाने (वर्चसा त्वा आभि असिवन्) अपने तेजसे तुझे अभिषिक्त किया है (यथा भित्रवर्धनः असः) जिससे तू मित्रों की शांद्र करनेवाला होने और (सविता त्वा तथा करत्) सबका प्रेरक देव तुझे वैसा शोग्य करे ॥ ६॥

भावार्थ — राजा अपने भित्र बढावे । वह राजा प्रतापी प्रजामें चेतना बढानेवाला और शत्रु आँका नाशक हांकर आवे बढे । अपने स्थानमें स्थिर रहे और कभी पीछे न हुटे । ऐसे राजाको विद्वान् लोग समय समयपर योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥

राजगद्दीपर विराजमान होनेवाले राजाको प्रजाजन अलंकृत करते हैं। यह राजा ऐश्वर्यको पास रखता हुआ तेजस्वी चनकर राज्यमें विचरता है। प्रजाजनीके प्राणोंको रक्षा करनेवाले चलवान् राजाका यही बढा यश है। वह राजा विविध अधिकारियोंके रूप धारण करके विविध सुखोंको बढाता हुआ अपने स्थानपर रहता है॥ ३॥

राजा दुष्टोंके दमनके लिये योग्य प्रखर उपायोंकी योजना करके सब दिशाओं में पराक्रम करके विजयी होते। दूध, जल आदि उपभोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले प्रजाजन ऐसे राजाको अपने शासनके लिये नाहें॥ ४॥

पृथ्वी और अन्तर्रक्षमें जी दिव्य जल हैं उन सबके तेजसे यह राज्योभिषेक राजाके उत्पर किया जाता है।। ५ ॥

# एना न्याघं परिषस्वजानाः सिंहं हिन्वन्ति सहते सौर्मगाय। समुद्रं न सुभ्रवंस्तिस्थवांसं मर्भुज्यन्ते द्वीपिनंमुण्स्वंशन्तः

11 9 11

अर्थ — ( व्याझं सिंहं परिषस्वज्ञानाः एनाः ) व्याप्त और सिंहके समान पराक्रमी रालाको चारों ओरसे अभिषिक करनेवाली ये जलधाराएं इसकी ( महते सौभगाय हिन्वन्ति ) बढ़े सौभाग्यके लिये प्रेरित करती हैं। ( सु-सुवः समुद्रं न ) जैसे उत्तम भूमिभाग समुदको शोभित करते हैं। उसी प्रकार ( अष्सु अन्तः तास्थवांसं होपिनं ) जलेंके अन्दर ठहरनेवाले, हीपाधिपति राजाको सब प्रजाएं ( मर्मुज्यन्ते ) सुभूषित करती हैं॥ ७॥

भावार्थ-- इस दिश्य जलसे अभिषिक्त हुआ राजा अपने मित्रोंकी संख्या घढावे और परमेश्वर उस राजाको वैसी ही प्रेरणा करे॥ ६॥

यह राजा नरव्याघ्र अथवा नरसिंह अर्थात नरश्रेष्ठ है। इस राज्याभिषेकसे इसके भाग्यनी वृद्धि होती है। जिस प्रकार अपनी मर्यादामें रहनेवाला समुद्र चारों ओरके भूभागोंसे सुभूषित होता है, उस प्रकार चारों ओरसे जलसे विष्टित राष्ट्रका अभिपति राजा सब प्रजाओंसे सुपूजित होता है॥ ७॥

#### राज्याभिषेक ।

राजाके राज्यामिषेकके समयके धर्मविधिमें कहनेका यह स्क है। इस सूक्तके मननसे राज्याभिषेक विधिका ज्ञान होना संभव है। राजगद्दीपर राजाका अभिषेक होनेके लिये विविध जलाश-योंका जल लाया जाता है। समुद्र, पवित्र महानदियां, अन्य पवित्र स्रोत और आकाशसे प्राप्त होनेवाला दिव्य जल ये सब जल लाये जाते हैं। इस संत्रपूत जलसे राज्याभिषेक किया जाता है। इसका तात्वर्य यडा गंभीर है। राजाका राज्य समुद्र-तक फैला हुआ होना चाहिये। यह पहिला बोध यहा मिलता है। जो राज्य समुद्रतक नहीं फैले हुए होते उनका स्थापार व्यवहार ठोक प्रकार नहीं चल सकता, इसलिये समुद्रके किनारे तक राज्यका विस्तार होना देशोश्वतिके लिये अत्यंत आवश्यक है। इसी विचारकी स्फूर्ति देनेके लिये सप्तम मंत्रके 'समुद्रः अप्सु अन्तः, द्वीपी 'ये शब्द हैं। पचम मंत्रमें कहा है कि 'तासां सर्वासां अपां वर्चसा अभिषिञ्चामि । ' अर्थात उन सव जलेंके तेजसे में तुम्दार। अभिषेक करता हूं, ताकि तुम इस तेजसे युक्त हो।

### समुद्रतक राज्यविस्तार।

समुद्रका और महानदियोंका जल दूसरे राजाके पाससे मिक्षा मांगकर लाया हुआ राज्यामिषेकके कामका नहीं है। अपने राज्यमें समुद्र चाहिये और महान्दियां में अपने राज्यमें चाहिये। और उनसे जल प्राप्त करना चाहिये। इसका विचार करनेसे संस्कारकी चीजें किस प्रकार राज्यविस्तारके लिये कारणीभृत हो सकती हैं इसका पता लग सकता है।

#### कीन राजा होता है ?

जो वीर विशेष प्रभावशाली और पराक्रमी होता है और जो जनताको (पय: या दघाति) दुग्ध आदि उपभोगके पदार्थ विपुल देता है तथा बेका्री कम करता है, वही ( अधिपतिः बभ्व ) राजा होता है। इस राजाका सहायक यह मृत्यु ही होता है, मृत्यु देव सब जगतको दण्ड देनेवाला होता है, मानो इस मृत्युका अंश ही राजाके पास आकर निवास करता है। इसीकी सहायतासे राजा अवराधियोंको दण्ड देता है। इस प्रकार का प्रभावशाली राजा प्रजाहा शासन करे। (मं. १) यह राजा राज्यनाराक और मित्रवर्धक तथा शूर बनकर अपना राज्य चलावे और बढावे। (मं. २) राज्यशासन करंनेवाले भनेक ओहदेदार ये राजाके ही रूप हैं, इस प्रकारस मानी, राजा (विश्वरूपः) अनेक रूपवाला होकर राज्य करता है, और (स्व-रोचिः) अपने तेजसे तेजसी बनकर राज्य चलाता है। यही राजाकी महिमा है। ( मं. ३) यह राजा वाघ और सिंह जैसा पराक्रमी बनकर शत्रुओंका दमन करे और सब प्रकारकी उन्नति सिद्ध करके यशका मागी बने ।

11 8 11

## अञ्जन।

## [सूक्त ९]

( ऋषिः — भृगुः । देवता — त्रैकाकुदाञ्जनम् )

एहिं जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्यक्ष्यम् । विश्वेभिर्देवैर्द्तं पंतिधिर्जीवनाय कम् परिवाणं प्रक्रेबाणां परिवाणं गर्वामसि । अश्वानामवीतां परिवाणांय तस्थिषे 11 7 11 उतासि परिवाणं यातुजम्भंनमाञ्जन । उतामृतस्य त्वं वेत्थाथीं असि जीवुमोर्जनुमर्थो हरितमेषुजम् 11311 यस्यांञ्जन प्रसर्वस्यक्रमक्कं परुष्परः । ततो यहमं वि बांधस उग्रो मंध्यमुशीरिव 11 8 11 नैनुं प्राप्नोति शुपथो न कृत्या ना<u>भिशोर्चनम् । नैनुं</u> विष्कंन्धमश्रुते यस्त्<u>वा</u> विभित्यीजन ॥ ५ ॥

अर्थ- ( जीवं त्रायमाणं ) जीवकी रक्षा करनेवाला, ( पर्वतस्य अक्ष्यं ) पर्वतसे प्राप्त होनेवाला सौर आखींके लिये हितकारक, (विश्वेभि: देवै: दत्तं ) सब देवोंने दिया हुआ, (कं) सुबखह्य (जीवनाय परिधिः असि ) बौबनके लिये परके। टह्न है, तू ( एहि ) यहां आ ॥ १ ॥

तू (पुरुषाणां परिवाणं ) पुरुषोंका रक्षक, ( गवां परिवाणं असि ) गीओंका रक्षक है, ( अर्वतां अभ्वानां ) बेगबान घोडोंके भी (परिपाणाय तस्यिषे ) रक्षाके लिये तू रहता है ॥ २॥

है (आइजन) अअन ! तू (उत परिपाणं असि ) निःसंदेह संरक्षक है और (यातु जंगनं ) बुराइयोंका नाश करनेवाला है। (उत त्वं अमृतस्य वेत्थ ) और तू अमृतको जानता है; (अथो जीव-भोजनं असि ) और जीवॉकी पुष्टि करनेवाला है, ( अथो हरित-मेवजं ) तथा पाण्डरागकी औषधि है ॥ ३ ॥

है ( ब्रद्भन ) अजन ! ( यहा अङ्गं अङ्गं पहः पहः प्र सर्पसि ) जिनके अंग अंगमें और जीड जीडमें तू व्यापता है, (ततः यक्ष्मं वि बाधसे ) वहां से रोगकी हटा देता है, (मध्यमशीः उग्नः इव ) मध्यस्थानमें रहनेवाले प्राणके समान तु उप्र है।। ४॥

हे अञ्जन ! ( यः हवा विभर्ति ) जो तेरा घारण करता है ( एनं शपयः न प्राप्नोति ) इसको दुष्ट भाषण प्राप्त नहीं होता है, (न कुत्या) न हिंसक कर्म और (न अभिशोचनं) न तो शोक उसके पास आता है। (विकन्धं एनं न अश्नुते ) पीडा इसकी नहीं घरती है ॥ ५॥

भावार्थ — प्राणीमात्रको अपमृत्युसे बचानेवाला, जीवनके लिये सहायक, आंखके लिये हितकारी, सब देवींसे प्राप्त और पर्वतपर चगनेवाली वनस्वतियोंसे बननेवाला यह अजन है, यह हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

मनुष्य, गौएं और घोडोंके लिये भी यह अखन्त हितकारी है ॥ २॥

यह अजन उत्तम धरक्षक, बुराइयोंको दूर करनेवाला, मृत्युकी दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाला और पाण्डुरोगका नाश करनेवाला है ॥ ३॥

यह अजन जिसके अन्यवों और संधियों में पहुंचता है वहांसे रोग हटा देता है ॥ ४ ॥

इस अजनको को लोग लगाते हैं उनको दुष्ट भाषण, शाप, हिंसाके कर्म, अन्य शोकके कारण और अन्य पीडाएं कप्ट नहीं देतीं ॥ ५ ॥

असन्मन्त्रादुष्वप्न्यांदुष्कृताच्छमं छादुत । दुर्हार्द्धश्चेशं घोरात्तसमात्रः पाद्याञ्जन ॥ ६ ॥ इदं विद्वानाञ्जन सत्यं वंश्यामि नानृतम् । सनेयुमश्चं गामहमात्मानं तवं पूरुष ॥ ७ ॥ त्रयो द्वासा आञ्जनस्य तुक्मा बुलास् आदिहिः । वर्षिष्ठः पर्वतानां त्रिक्कुनामं ते पिता ॥ ८ ॥ यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमर्वत्सपरिं । यात्ंश्च सर्वीञ्जम्भयत्सवीश्च यातुधान्यः ॥ ९ ॥ ९ ॥ यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसे । उभे ते मद्रे नाम्नी ताभ्यो नः पाद्याञ्जन ।। १० ॥

अर्थ— हे अजन । तू (असन्मंत्रात्) वुरी मंत्रणासे, (दुष्वप्तात्) वुरे खप्रमे (दुष्कृतात्) दुष्ट कमंसे, (शमलात्) अशुद्धिते, (उत दुर्हार्दः) दुष्ट-हृदयतासे, (तस्मात् घोरात् चक्षुपः) उस भयंकर नेत्र विकारसे (नः पादि) इमारा बचाव कर ॥ ६ ॥

है अजन! (इद विद्वान्) इस बातको जाननेवाला में (सत्यं वक्ष्यामि) सल्य बोलता हूं (न अनुतं) असल्य नहीं। हे (पूरुष) मनुष्य! (तव अर्थं गां आत्मानं) तेरे घोडा, गौ और आत्माको (अहं सनेयं) में आरोग्य देसं॥ ७॥

(तक्मा, बलासः, आत् अहिः) अवर, कफरोग और उदावर्तरोग अधवा सर्व ये ( त्रयः आञ्चनस्य दासाः) तीन अञ्चनके दास हैं। (पर्वतानां वर्षिष्ठः) पर्वतों श्रेष्ठ (त्रिककुद्नाम ते पिता) त्रिककद नामक तेरा पालक है॥ ८॥

(यत् त्रैककुदं आञ्चनं ) जो त्रिककृद्धे वना हुआ अजम (हिमबतः परि जातं ) हिमयुक्त पर्वतपर उत्पन्न हुआ वह (सर्वान् यातृन् जम्मयत् ) सर्व पीडकोंको दूर करता हुआ (सर्वाः यातुचान्यः च ) सर्व दुष्टोंको दूर करता है॥ ९॥

(यदि वा त्रैककुदं असि ) यदि तू तीन ककुदांसे उत्पन्न हुआ हो, (यदि यामुनं उच्यसे ) तुम्हें यामुन कहा जाता हो, (ते उभे नाम्नी भद्रे ) वे दोनें। तेरे नाम कल्याण सूचक हैं। हे अजन ! (ताभ्यां नः पाहि ) उनसे हमारी रक्षा कर ॥ १०॥

भावार्थ — इस अजनसे बुरा विचार, बुरी धंमति, दुर खप्त, दुष्ट कर्म, अग्रहता, हृदयके दुष्ट भाव और आंखके भयंकर रोग दूर होते हैं ॥ ६ ॥

में इस अजनिक गुण जानता हूं इसिलये सन्य कहता हूं कि इससे मनुष्य, घोड़े, गौवें आदिकोंकी आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ ज्वर, क्षय, कफविकार, उदावर्तनामक पेटका रोग अथवा सर्पका विष आदि इस अजनके प्रयोगसे दूर हो जाते हैं । संचे पर्वतींपरके पदार्थोंसे यह बनता है ॥ ८ ॥

इस अजनसे सब प्रकारकी पीडाएं दूर है।ती हैं ॥ ९ ॥ त्रैकाकुद और यामुन ये इसके नाम हैं, इससे फल्याण प्राप्त होता है। इससे हमारी रक्षा होने ॥ १० ॥

#### अञ्चन ।

वैद्यशास्त्रमें असनके मुख्य दो नाम हैं— 'यामुनं अथवा यामुनेयं और सीवीराञ्जनं।' इसके पर्याय सन्द ये हैं —

'पार्वतेयं, अञ्जनं, यामुनं, कृष्णं, नादेयं, मेचकं, स्रोतोजं, दुष्वप्तदं, नील, सुवीरजं, नीलाञ्जनं, चक्षुष्यं, वारिसंभवं, कपोतकं।' (रा. नि. व. १३) इन नामोंमें पार्वतेयं, यामुनं 'ये दो शब्द हैं। ये ही दो शब्द इस स्किके प्रथम भीर दशम मंत्रमें क्रमशः हैं। अन्य मैत्रोंमें भी हैं, देखिये—

पर्वतस्य असि । (सू. ९, मं. १) पर्वतानां त्रिककुत्० ते पिता । (सू. ९, मं. ८) त्रैककुदं आक्षनं हिमवतस्परि जातं।(सू. ९, मं. ९) त्रैकाकुदं (आञ्जनं ) यामुनं उच्यते । (सू. ९, मं. १०)

' पर्वतसे यह अंजन बना है। अंजनका पिता पर्वत है।

हिमपर्वतपर यह अञ्जन हुआ। इसको यामुन कहते हैं। अर्थात् वेदके शब्दोंका अर्थ वैद्यक प्रन्थोंके वर्णनसे इस प्रकार खुल जाता है। अजनके गुण वैद्यक प्रन्थमें इस प्रकार कहे हैं~ शीतलं तीक्ष्णं स्वादु लेखनं कटु चक्षुष्यं तिकं प्राह्म मधुरं स्निग्धं हिकाक्षयिपत्तविषकप्रधं

नेत्रदोषहरं वातझं श्वासहरं रक्तिपत्तझं च। (बै. निषं,)

शीतलं कटुं तिक्तं कषायं चक्षुष्यं रसायनं (रा. नि, व. १३) कफवातविषम् च ॥

य वैद्यक पंथमं कहे अजनके गुण हैं। इनमसे कई गुण इस स्क्रमें कहे हैं, देखिये-

१ ' अक्ष्यं ' (मं. १) आखोंक लिये हिसकारा, 'घोरात् चक्षदः पाहि।' (मं. ६) आंखके भयंकर रोगसे वचाता है। यहां भाव वैद्यक प्रन्थमें 'चक्षुष्यं, नेश्रदोषहरं ' शब्दसे वर्णन किया है।

२ (मं. ८ में ) तक्मा (क्षय ज्वर), बलास (कफ,

श्वास ), और अदिः (सर्प विष ) का शमन अजनंस होनेका वर्णन है। यहां बात उक्त वैद्यक प्रन्थके वर्णनसे ' दिका (श्वास), श्रय (क्षयरोग), विष (विषधाया) का नाश दरनेवाला ' इन शब्दोंसे कही है।

इस सूक्तमें हृदयादि अन्दरके अवयवीपर भी इस अजनका प्रभाव पहता है ऐसा कहा है। विचार आदिकी शुद्धता होती है और मनुष्यों तथा पशुओंके शरीरोंके अनेक रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है, वह भी वैद्यक प्रन्थमें 'कफिपत्तवातझं ' अर्थात् वात, पित्त, कफ दोषींका शमन करनेवाला इलादि वर्णनसे स्पष्ट हुआ है। कफिपत्तवातके प्रकीपसे सब रेश उत्पन्त होते हैं, उन प्रकापोंका शमन इस अजनसे होता है इसिलये सब रोग दूर करनेवाला यह अझन है। इस दृष्टिसे इस सूक्तके २ से ८ तकके मंत्रोंके कथनोंका विचार करके बोध प्राप्त करना चाहिये। यह सूक्त सुबोध है और विषय उपयोगी है। इसिल्ये वैद्योंको इस अजनके निर्माण करनेको विधिका निश्वय करके उसको प्रकट करना चाहिये।

## शंखमणि।

दिक्त १०]

(ऋषिः — अथवी । देवता — शंखमणिः)

वार्ताञ्चातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्योतिषुस्परि । स नौ हिरण्युजाः शुङ्खः क्रर्शनः पात्वंहंसः ॥ १ ॥ यो अंग्रुतो राचनाना समुद्रादधि जिह्नेषे । राङ्केन दुत्वा रक्षीस्युत्तिरणो वि पहामहे 11 2 11

अथं — ( वातात् अन्तरिक्षात् ) वायुषे, अन्तरिक्षेस, ( विद्युतः ज्योतिषः परि जातः ) विजलीषे भौर स्यादि ज्योतियोंसे भी सब प्रकारसे उत्पन्न हुआ ( सः हिर्ययज्ञाः क्रशनः शंखः ) वह सुवर्णसे बना मोती रूपी तेजस्वी शंख ( तः अंहसः पातु ) इमकी पापसे बचावे ॥ १ ॥

(यः रोचनानामग्रतः) जो प्रकाशमानोंमें अत्र भागमें रहनेवाला (समुद्राद, अधि जिन्निषे) समुद्रसे उत्पन्न होता है उस ( शुंखेन रक्षांसि हत्वा ) शंखसे राक्षसाँको नाश करके ( अत्रिणः वि सहामहे ) मक्षकाँको पराभूत करते हैं॥ २॥

भावार्थ — नायु, अन्तरिक्ष, वियुत् और सूर्यादिकोंका तेज तथा सुवर्णके गुण लेकर शंख उत्पन्न हुआ है वह रोगोंसे बचाता है ॥ १ ॥

यह खयं तेजस्वी है और समुद्रसे प्राप्त होता है, इससे रोणवीज दूर होते हैं, खूनका शोषण करनेवाले रोगोंके किमी इससे नष्ट होते हैं ॥ २॥

11 & 11

शक्केनामीवाममंति शृह्वेनोत सदान्वाः। शृह्वो नो विश्वमैपजः क्रश्नेनः पात्वंहेसः ॥ ३॥ दिवि जातः संसद्भनः सिन्धनस्पर्याभृतः। स नी हिरण्यजाः शृह्य आयुष्प्रतरंणो मृणिः ॥ ४॥ समुद्राज्ञातो मृणिवृत्राज्ञातो दिवाकुरः। सो अस्मान्त्सर्वतः पात हेत्या देवासुरेभ्यः ॥ ५॥

हिरंण्यानामेकोऽसि सोमान्वमधि जिज्ञपे ।

रथे त्वमंसि दर्श्वत इंचुधौ रोचनस्त्वं प्रण आयूषि तारिषत्

देवानामस्थि क्रर्शनं वभूव तदांत्मुन्वचेरत्युप्स्वेश्वन्तः । तत्ते वन्नाम्यायुषे वर्चेसे वलाय दीर्घायुत्वायं श्रुतशांरदाय कार्श्वनस्त्वामि रक्षतः ॥ ७ ॥

#### इति द्वितीयोऽनुवाकः॥ २॥

अर्थ— ( शंखेन अमीवां, अमितं ) शंखसे रागको और मित हीनताको ( उत शंखेन सदान्याः ) और शंख्ये सदा पीडा करनेवाले रोगोंको हम दूर करते हैं। यह ( शंखः विश्वभेषजः ) शंख सब रोगोंकी भौषि है, इसलिये वह ( कृशानः अंहसः पातु ) मेतिके समान तेजस्वी शंख पापेस बचावे ॥ ३ ॥

(दिविजातः) बुलोकसे हुआ, (समुद्रजः) समुद्रसे जन्मा अथवा (सिन्धुतः परि आभृतः) निद्योसे इक्ट्रा किया हुआ यह (हिरण्यजाः शांखः) सुवर्णके समान चमकनेवाला शंख है, (सः मणिः) वह मणि (नः आयु- ज्यातरणः) हमारे लिये आयुन्यमें दुखोंसे पार करनेनाला होवे ॥ ४॥

(समुद्रात् माणिः जातः) समुद्रसे यह शखरूपी रत्न हुआ है, जैसा (सुत्रात् दिवाकरः जातः) मेघसे सूर्य प्रकट होता है। (सः हेत्या) वह अपने शबसे (देवासुरेश्यः) देवां वा असुरोंसे (अस्मान् सर्वतः पातु) इम सबको सम प्रकारसे वचावे॥ ५॥

(हिरण्यानां एकः आसि) तू सुवर्ण जैसे नमकनेवालोंमें एक है, (त्वं सोमात् अधि जिस्पे ) तू सोमसे उत्पन्न हुआ है। (त्वं रथे दर्शतः) तू रथमें दिखाई वेना है, (त्वं रपुधौ रोचनः) तू तूणीरमें चमकता है (नः आयूंपि प्रतारिषत्) हमारी आयु बढाओ ॥ ६ ॥

(देवानां यस्थि क्रशनं वभूव) देवेंका अधिष्ठप श्वेत तेत्रं ही सुवर्ण या मोतीके सहश बना है। (तत् भारम-न्वत् अप्सु अन्तः चरित) वह आत्माकी सत्ताचे युक्त होता हुआ जलोंमें विचरता है। (तत् ते) वह तेरे ऊपर (वर्षसे बळाय सायुषे दीर्घायुष्याय शतशारदाय) तेज, वल, आयुष्य, दीर्घ आयुष्य, सी वर्षोंवाला दीर्घायुष्य प्राप्त होनेके किमे (बझामि) वांघता हूं। यह (कार्शनः त्वा अभिरक्षतु) शंख मणि तेरा पूर्ण रक्षण करे ॥ ७ ॥

भावार्थ — शंखसे मामके कारण उत्पन्न होनेवाळे रोग दूर होते हैं, बुद्धिकी सुस्ती हट जाती है, शंख से शरीरकी भन्य पींडा हट जाती है, शंख सब रोगोंकी भौषधि है। यह तेजस्वी शंख हमें रोगोंधे बवाता है॥ ३॥

यह शंख समुद्रमें उत्पन्न होता है और महा निदयों के मुखपर भी प्राप्त होता है। यह सब आयुमें हमें दुः बासे पार करता

समुद्रसे प्राप्त होनेवाला शंख अपने विनाशक गुणवे सन प्रकारके दोषोंसे हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥

शंख सुवर्णके समान तेजस्वी, और चंद्रमाके समान श्वेत हैं। यह शूरोंके रथों नर और वाणों की तूर्णीरपर रखा जाता है। इसमें आयुष्यकी बृद्धि होती है।। ६।।

यह मानों देवोंका तेज है और वही शंख रूपसे समुद्रके जलके अन्दर प्राप्त होता है। इससे तेज, बल, दीर्घ आयुष्य आदिकी प्राप्ति होती है। यह सब देविंसे मनुष्यको बचाता है॥ ७॥

## शंखसे रोग दूर करना।

संबर्ध औषघि बनाकर उसका विविध रोगोंको दूर करनेके कार्यमें उपयोग करनेका विषय वैद्यशास्त्रमें अनेक स्थानोंमें है. यही इस सूक्तका विषय है। इस विषयमें सबसे प्रथम वैद्य-शास्त्रके प्रमाण देखिये-

वैद्यशास प्रथोंमें जो इसके नाम दिये हैं उनमें 'पूतः' शब्द है। इसका कर्ष ' प्रवित्र 'हैं। खयं पवित्र होता हुआ अहां आय वहां निर्देशिता करनेवाला । शंखका यह गुण है इसी-लिये इसका उपयोग औषधि कियामें होता है।

### शंखके गुण।

वैयशास्त्रमें इसके गुण निम्नलिखित प्रकार कहे हैं-शंसकुमीद्यः खादुरसपाका मरुश्रदः। शीताः स्निग्धा हिताः पित्ते वर्चस्याः श्रेष्मवर्धनाः॥ ( मुश्रुत. स्. ४६ )

'शंख खादुरस, बायुको हटानेवाला, शीत, क्रिग्म, पित्त विकारमें हितकारी, तेज बढानेवाला और श्लेष्मा बढानेवाला है। 'तथा---

कट्टः शीतः पुष्टिवीर्थबळदः गुल्मशूळकफ-(रा. नि. व. १९) श्वासविषद्रश्च ।

' इंदु, शीत, पुष्टिकारक, वीर्यवर्षक, वल बढानेवाला, गुल्म रोग दूर करनेवाला, ग्रूल हटानेवाला, कफ रोग और श्वास दूर करनेवाला और विष दूर करनेवाला है। ' ये वैद्यशास्त्रमें कहे हुए शंब हे गुण देखनेसे इस स्काका आशय खर्य स्पष्ट हो नाता है और शंक्षका रोगनिवारक गुण ध्यानमें आ जाता है। इस शंबसे शंबदव, शंबभसा, शंबचूर्ण, शंखवटी आदि अनेक औषि विविध रोग दूर करनेके लिये बनाये जाते हैं। इस लिये जिन लोगोंको इन भौष्षियोंका अनुमन है, उनकी शंखके अपिधिगुणोंके विषयमें विशेष रीतिसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है। बचोंको होनेवाले कई रोगोंके शमनके लिये शंख पानीसे षोडकर पिलाया बाता है साथ अन्यान्य औषधियां भी होती ही हैं। इससे खयं सिद्ध है कि यह शंख बड़ी औषधि है।

### शंख प्राणी है।

संख केवल निर्भाव स्थितीमें बाजारोंमें बिकता है, परन्तु यह प्राणीका करीर अथवा श्वरीरका आवरण है, यह प्राणीके साब बढता है। यह इड्डीके समान होता है, कुछ अन्यान्य राषायनिक मेद अवस्य होते हैं, इसलिये यह केवल हुई। जैसा

५ ( अथवे. भाष्य, काण्ड ४ )

ही नहीं होता। यह जीव है ऐसा इस सूक्तके सप्तम मन्त्रमें कहा है —

देवानां अस्थि कृशनं बभव, तत् आत्मन्वत् अप्तु अन्तः चरति।

(सू. १०, मं, ७)

'देवोंकी हड्डी ही यह शंख रूपमें परिणत हुई है वह ( आत्मन्वत ) आत्मासे- जीव सत्तासे- युक्त होकर जलेंक अन्दर विचरता है। 'इससे निःसन्देह स्पष्ट हुआ कि शंख यह आत्मावाला अर्थात् जीवधारी प्राणी है। दिव्य गुणें से युक्त हड़ी जैसा, परन्तु उस हड्डी के घरके अन्दर रहनेवाला यह प्राणी ही है। इसके इस घर जैसे शंखके जो औषि गुण हैं वे इस सूक्तमें कहे हैं। इस सूक्तमें ओ इसके गुण कहे हैं वे ये हैं—

- (१) विश्वभेषजः बहुत रोगांको औषाध । शंखका भीषधिसे बहुत रीग दूर हो जाते हैं। (मं, ३)
- (२) अंहसः पातु (पाति) शरीरमें रोग रहनेसे मनुष्यदी पावकी ओर प्रवृत्ति होती है, शंखकी औषधि सेवन करनेसे यह पापप्रवृत्ति दूर होती है। और निरोग होनसे मनुष्यके सनकी प्रशृति पुण्यकर्ममें हो जाती है। रोग और पाप ये परस्परावलंबी होते हैं। एकके होनेसे दूसरा होता है।

(मं. १, ३) (३) आयुष्प्रतरणाः — आयुष्यके पार ले जानेवाला,

अर्थात पूर्ण आयु देकर बीचमें आनेवाले रोगरूपी विझोंको हरानेवाला शंख है। (सं. ४)

- (४) देवासुरेभ्यः हेला पातु (पाति)— देवाँ और अमुरांसे जो जो राग या पीडा होना सम्भव है उससे शंख बचाता है। जल, अन आदि देवता हैं, जिनका सेवन मनुष्य करता है और जो दोष इनमें होते हैं उनके कारण रोगी होता है। आधर और राझस मान इंद्रियों और मनोंके अन्दर प्रबल होते हैं और इस कारण मनुष्य बीमार होता है। इन सब रोगोंके दूर करनेके लिये शंखकी औषधि उत्तम है। (मं. ५) देवा और असुरींसे रोग कैसे होते हैं इसका यह विचार पाठक सारणमें रखें।
- (५) अमीवां शङ्खेन (विषद्यामहे) -- ' आम' अर्थात् अन्न के अपचनसे होनेवाले रोग ' अमीव ' कहे जाते हैं। इन रोगोंको शंखसे दूर किया जाता है। अर्थात् शंखसे पचनकी शक्ति बढ जाती है भीर भामके दोष हट जाते हैं। (मं. ३)
- (६) अमर्ति शक्लेन (विषहामहे)—मति, बुद्धि अथवा मनके कुविचार भी पूर्वोक्त आमके कारण ही होते हैं।

शंखसे सामके दोष दूर होते हैं और उक्त कारणसे मनके बुरे विचार दूर होते हैं और पापप्रश्चित भी हट जाती है। (मं. ३)

(७) शङखेन सदान्वाः (विषयामहे) - शरीरमें, हरएक अवयनमें जिन रोगोंमें महा दर्द हो जाता है वे रोग 'सदान्वाः' कहे जाते हैं। (सदा नोन्यमानाः) सदा रोगो चिल्लाते रहते हैं इस प्रकारके गेगोंको शंख दूर करता है। (मं. ३)

(८) तेज, बल और दीर्घ भायुकी प्राप्ति शंखसे होती है। (मं. ७)

इस प्रकार शंखंधे रे। पूर होनेके विषयमें इस सूक्तमें कहा है।

#### रोग जन्तु।

इस स्क्रमं रोगक्विमयोंको और उनसे होनेवाले विविध रोगोंको दूर स्रनेके लिये भी इसी शंखकी औषाधि लिखी है, इस विषयका वर्णन इम स्क्रमें इस प्रकार है—

- (१) रक्षांसि— (रक्षः = क्षरः) = जिन रोग जन्तुसासे शरीर क्षीण होता जाता है। (मं. २)
- (२) अतिन्—( सित्त इति ) = जिस रोगमें बहुत अन्न खोनपर भी शरीरकी पुष्टिनहीं होती है, खून कम होता है, मांस आदि सप्त घातु क्षीण होते हैं। भस्मरोग तथा उसी प्रकारके अन्य रोगों के बीजोंका यह नाम है। (मं. ३)

ये किमियोंके अर्थात रोगके कियोंके नाम हैं। इनसे उत्पन्न होनेवाले सब रोग शंखके सेवनसे दूर होते हैं।

### शंखके गुण।

इस सूक्तमें इस शंखके जो गुण कहे हैं वे अब देखिये-

- (१) समुद्रात् जिन्नपे— यह उमुद्रेश उत्पन्न होता है, जलसे उत्पत्ति है इसिलेथे यह शीतवीर्थ है, गुणोंमें शीत है। (मं. १,२,४,५)
- (२) सोमात् जिक्किये—सोम अर्थात् औषधियां अथवा चंद्रसे उत्पन्न होनेके कारण गुणकारी, रोग दूर कर-नेवाला और शीत गुण प्रधान है। (मं. ६)
- (३) हिर्ण्यजः मुवर्णसे उत्पन्न होनेके कारण बलः वर्धक आदि गुण इसमें हैं। (मं. १,४,६)
- (8) विद्युत् आदि तेजोंसे उत्पन्न होनेक कारण यह शंख शरीरका तेज बढानेवाला है। (मं. १)

इस प्रकार इस स्क्रमें शंखके गुण वताये हैं। इन गुणोंकी तुलना पाठक वैद्ययंथीक गुणोंके साथ करें और इस रीतिस वैदिक गुणवर्णनकी शैली जाननेका यतन करें।

यह वैद्यका विषय है। वैद्यशास्त्रमें शंखका अनेक प्रकारसे उपयोग होता है। इसलिये वैद्योंको इस विषयकी सोत्र करके इस विषयको अधिक सुनोध करना योग्य है।

महाराष्ट्रमें पानीमें शंख घोलकर छोटे बचोंको पिलाते हैं, जिससे छोटे बचोंकी कई मीमारियां दूर होती हैं। बचेके गलेमें भी शंखका मणि बांधते हैं, अधना छोटे शंखको सुवर्णमें जब-कर गलेमें आभूषण बनाते हैं। इससे लाम होता है ऐसा मर्ज-भव है। वैद्यांको इसकी अधिक खोग करनी चाहिये।

॥ यदां हितीय अनुवाक समाप्त ॥

## विश्वशकटका चालक।

## [ सक्त ११ ]

( ऋषिः — भृग्वाङ्गराः । देवता— अनुडुत् , इन्द्रः । )

अनुड्वान्दांधार पृथिवीमुत द्यामनुड्वान्दांधारोवेशन्तरिक्षम् । अनुड्वान्दांधार पृदिशः षडुर्वीरंनुड्वान्विश्वं भ्रवंनुमा विवेश ॥ १ ॥ अनुड्वानिन्द्रः स पृशुम्यो वि चंष्टे त्र्यां छक्तो वि सिमीते अर्ध्वनः । मृतं सिविष्यद्भवंना दुर्हानः सर्वी देवानां चरति व्रवानि ॥ २ ॥ इन्द्रो जातो मनुष्ये (ब्वन्तर्धर्मस्त्रप्रश्रंरति शोर्श्वचानः । सुप्रजाः सन्तस उदारे न सर्वधो नाश्चीयादंन्डहो विज्ञानन् ॥ ३ ॥

अर्थ— (अनद्वान् पृथिवीं दाघार) विश्वरुषी शकटको चलानेवाले ईश्वरने पृथ्वीका धारण किया है, (अनद्वान् घां उत उरु अन्तरिक्षं दाघार) इसी ईश्वरने युलोक और यह बडा अंतरिक्ष धारण किया है। (अनद्वान् घट् उर्वी: प्रदिशः दाघार) इसी ईश्वरने छः वही दिशाओं को धारण किया है। (अनद्वान् विश्वं सुवनं आविवेश) यही ईश्वर सब सुवनमें प्रविष्ठ हुआ है॥ १॥

(सः अनद्वान् इन्द्रः) यह अनड्वान् इन्द्र है वह (पशुभ्यः विचष्टे) पशुआंका निर्राक्षण करता है, (शकः अयान् अध्वनः विभिन्नीते) यह समर्थ प्रभु तीनों मार्गोको नापता है। (भूतं भविष्यत् भुवना दुहानः) भूत मविष्य भौर वर्तमानकालके पदार्थोको निर्माण करता हुआ (देवानां सर्वा व्रतानि चरति) देवोके सब व्रतोको चलाता है॥ २॥

(इन्द्रः मनुष्येषु अन्तः जातः) इन्द्र मनुष्योंके अन्दर प्रकट हुआ है वह (तप्तः घर्मः शोशुचानः चरित) तपनेवाले सूर्यंकं समान प्रकाशता हुआ चलता है। इस (अनुडुहः विजानन्) संचालकको जानता हुआ (यः न अश्लीः यात्) जो अपने लिये मोग न करेगा (सः) वह (सु-प्रजाः सन्) सुप्रजावान होकर (उत्-आरे न सर्थत्) दंहः पातके पश्चात् नहीं मटकता है॥३॥

भाषार्थ— इन्द्रने पृथ्वी, अन्तरिक्ष, युलोक और छः दिशाओंका धारण किया है और वह सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है। १॥

इसी इन्द्रको अनड्वान् कहते हैं, वह सबका निरीक्षक है, इसी समर्थ इन्द्रेन तीनी मार्गीको निर्माण किया है। भूत, भविष्य भार वर्तमानकालके सब पदार्थीका निर्माण करता हुआ वह सब अन्यान्य देवताओं के वर्तोको चलाता है ॥ २ ॥

यह प्रभु मनुष्योंके अन्दर प्रकट होता है, वह प्रकाशमान स्थेके समान तेजस्वी है। इस ईश्वरको जो जानता है वह स्वार्थी भोगतृष्णाको छोडता हुआ, सुप्रजावान होकर, देहपातके पश्चात इघर उधर न भटकता हुआ, अपने मूळ स्थानको प्राप्त करता. है ॥ ३ ॥

अन्ड्वान्दुंहे सुकृतस्यं लोक ऐनं प्याययति पर्वमानः पुरस्तात्।
पर्जन्यो धारा मुरुत ऊधी अस्य यज्ञः प्यो दक्षिणा दोही अस्य ॥ ४॥
यस्य नेशे युज्ञपंतिन यज्ञो नास्यं द्वातेशे न प्रतिग्रहीता।
यो विश्वजिद्धिश्वमृद्धिश्वक्तमी धुर्म नी जूत यत्मश्चतंष्पात् ॥ ५॥
येन देवाः स्व रारुरुहुहित्वा शरीरमुमृतंष्य नाभिम् ।
तेन गेष्म सुकृतस्यं लोकं धुर्मस्यं वृतेन तपंसा यश्चस्यवंः ॥ ६॥
इन्द्री हृपेणाशिवेहेन प्रजापंतिः परमेष्ठी विराद् ।
विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानुड्हांक्रमत । सोऽइंह्यत् सोऽधारयत ॥ ७॥

अर्थ— ( सुकतस्य लोके अनद्वान् दुहे ) पुण्यके लोकमं यह ईश्वर तृप्ति देता है और (पुरस्तात् प्यमानः एनं आप्याययति ) पहिलंसे पवित्र करता हुआ इसकी बढाता है। (पर्जन्यः अस्य घाराः) पर्जन्य इसकी घाराएं हैं, (महतः ऊधः ) महत अर्थात् वायु स्तन है, (अस्य यक्षः एयः ) इसका यह ही दृष है, और (अस्य दिसणा देहेः) इसकी दक्षिणा दृषके दोहन पात्रके समान है॥ ४॥

(यज्ञपितः यस्य न ईश्रो) यज्ञपात इसका खामी नहीं है, (त यक्षः) न यज्ञ खामी है, (न द्वाता, न प्रति-प्रदीता अस्य ईशो) न दाता और न लेनेवाला इसका खामी है (यः विश्वजित्) जो सबका जीतनेवाला (विश्वसृत् विश्वकर्मा) सबका पंषणहर्ता और सबका कर्ता है (धर्म नः खूत) उस उल्लाता देनेवालेका हमको वर्णन कही, वह (यतमः चतुष्पात्) केसा चार पांववाला है ?॥ ५॥

(येन देवाः शरीरं हित्वा) जिसकी सहायतासे देव शरीर लाग करके (अमृतस्य नामि स्वः आठरुष्डुः) अमृतके केन्द्ररूप आत्मीय प्रकाश स्थानपर चढे थे (धर्मस्य तेन व्रतेन तपसा यशस्यवः) प्रकाशपूर्णके उस व्रतेने और तपसासे यशको बढानेकी इच्छा करनेवाले हम (सुकृतस्य लोके गेष्म) सुकृतके लोकमें अपने स्थानको प्राप्त करेंगे ॥ ६॥

( इन्द्रः रूपेण अग्निः ) १ भु ही अपने रूपसे अग्नि बना है, वहीं ( परमेष्ठी प्रजापितः ) परमारमा प्रजापालन कर्ता ईश्वर ( बहेन विराद् ) सब विश्वको स्ठानेके कारण विराद् हुला है । वहीं ( विश्वा-नरे अक्रमत ) सब नरों में स्थापता है, वहीं ( वैश्वानरे अक्रमत् ) अग्नि आदिमें फैला है, वहीं ( अनुह्वि अक्रमत् ) रथ खींचनेवाले शणि आदिमों फैला है। ( सः अदंहयत ) वहीं हढ करता है और वहीं ( सः अधारयत ) वहीं धारण करता है॥ ७॥

भावार्थ — यह ईश्वर पुण्यलोकमें तृप्ति देता है और प्रारंभसे पवित्र करता हुआ इस जीवारमाको चढाता है। पर्जन्य इसकी पुष्टिकी घाराएं हैं, वायु या प्राण इसके स्तन हैं जिससे उक घाराएं निकलती हैं, यह ही पुष्टिकारक दूध है, और दक्षिणा दोहनपात्रके समान है ॥ ४॥

यम्, यज्ञपति, दाता अथवा लेनेबाला इनमेंसे कोई भी इसपर शासन नहीं करता है। यह विश्वको जीतनेवाला, विश्वका पोषण करनेवाला और विश्वसंबंधी सब कर्म करनेवाला है। इसके चतुष्पात् स्वरूपके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिये॥ ५॥

जिसकी सहायतासे शरीर त्यागके पश्चात् अमृतके केन्द्ररूपी भारमशक्तिपर स्वामिख प्राप्त करते हैं, उस प्रकाशको बढानवाले वत भीर तपसे यश प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम पुण्यलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

इन्द्र ही अगि, परमेष्ठी, प्रजापति और विराट् है, वही सब मनुष्यों और प्राणियों में व्याप्त है, वही सबैत्र है और बही सबैते पर विराट् है। उ

यंगेनदंनुड्हो यत्रैष वह आहितः । एतावंदस्य प्राचीनं यावानप्रत्यङ् समाहितः ॥ ८॥ वेदानुड्हो दोहान्सप्तानुपदस्वतः । प्रजां चं लोकं चामोति तथा सप्तऋषयो विदुः ॥ ९॥ द्रः सोदिभवकामित्रां जङ्कांभिरुत्खिदन् । अमेणानुड्वान्कीलालं कीनार्शश्चाभि गंच्छतः ॥१०॥ दंश वा एता रात्रीवित्यां आहुः प्रजापतेः । तत्रोप ब्रह्म यो वेद तहा अनुड्हो व्रतम् ॥११॥ सायं दुहे प्रातर्दुहे मुघ्यंदिनं परि । दोहा ये अस्य संयन्ति तानिव्द्यानुपदस्वतः ॥१२॥

अर्थ — ( अज्ञुहः एतत् मध्यं ) इस संचालकका यह मध्य है, ( यत्र एष वहः आहितः ) जहां यह विश्वका ए रखा है। ( एतावत् अस्य प्राचीनं ) इतना इसका पूर्व माग है और ( यावान् प्रत्यङ् समाहितः ) जितना इसा माग रखा है।। ८।।

<sup>(</sup>यः अन्-उपद्स्ततः अनुडुद्दः सप्त दोह्यन् चेद् ) जो विनाशको न प्राप्त होनेवाले इस संचालकके सात प्रवाको जानना ह (प्रजां च लोकं च आप्नोति) वह प्रजा ऑर लोकको प्राप्त होता है (तथा सप्त अरुषयः विदुः) ऐसा त ऋषि जानते हैं ॥ ९॥

<sup>(</sup>पद्भिः मेदि अवकामन्) पांवांसे मूमिका आक्रमण करता है, ( जङ्घाभिः इरां उत्खिद्न्) जंघाओंसे अन्नको अन्न करता हुआ ( अमेण कीलालं) और परिश्रमधे रस्को अन्न करता हुआ ( अनस्वान् कीनाशः च ) बैल और सान ( अभिगच्छतः ) चलते हैं ॥ १०॥

<sup>(</sup>द्वादश चै एताः रात्रीः) निश्चयमे बारह ये रात्रियां (प्रजापतेः व्यत्याः आहुः) जिनको प्रजापतिके व्रतके लिये विष हैं ऐसा कहा जाता है। (तत्र यः ब्रह्म उपवेद्) वहां जो ब्रह्मको जानता है (तत् वै अन्दुहः व्रतं) वह ही उस श्वचालकका व्रत है। १९॥

<sup>(</sup>सामं दुहे प्रातः दुहे ) में सार्यकाल और प्रातःकाल दोहन करता हूं। (मध्यं दिनं परि) मध्यदिनके समय भी हिन करता हूं। (ये अस्य दोहाः संयन्ति) जो इसके रस प्राप्त होते हैं (तान् अन्-उपदस्ततः विद्या) उनकी विनाशी हम जानते हैं ॥ १२ ॥

सावार्ध - संचालक देवका यह मध्यमाग है जिसपर इस संसाररूपी शकटका भार रखा है। इस मध्य भागके पूर्व भागमें गैर पश्चिम भागमें यह संसार रहा है।। ८॥

ने। इस संवारहारी शक्टके संवालक देवके सात दोहन प्रवाहोंको जानता है, वह सुवजाको और पुण्यलोकोंको प्राप्त करता , इसी प्रकार सप्त ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

पंत्रोंसे सूमिका आक्रमण करता है, बांघोंसे सक उत्पन्न करता है, श्रमेसे अन्नरस उत्पन्न करता है। इस प्रकारके बैल और केसान ये दोनों साथ साथ चलते हैं ॥ १०॥

ये बारह रात्रियां हैं जे। प्रजापितका जत करनेके लिये योग्य हैं। उस समयमें ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना ही विश्वचालकका वत है ॥ १९ ॥

प्रातः हाल, मध्यदिन हे. समय और सार्यकाल दोहन होता है इस दोहनसे जो रस प्राप्त होते हैं वेही अविनाशी रस होते हैं ॥ १२॥

#### विश्वशकटका स्वरूप।

यह सब संसार अथवा यह सब विश्वरूपी एक वडा शकड है, इस शकटमें सब मनुष्य आदि प्राणी बैठे हैं और अपने मुकाम-पर जा रहे हैं, इस शकटका वर्णन वेदमें इस प्रकार आता ई-

मनो अस्य। अन आसीद्यौरासीदुत्तरछिदः।
शुकावनङ्वाद्वावास्तां यदयातस्यी गृहम् ॥१०॥
ऋक्सामाभ्यामभिद्वितौ गावो ते सामनावितः।
श्रोत्रं ते चक्रे आस्तां दिवि पन्याश्चराचरः॥११॥
शुची ते चक्रं यात्या व्यानां अक्ष आहतः।
अनो मनस्मयं स्यिरोहत्त्रयती पतिम् ॥१२॥
( ऋ, १०१८५ )

'इसका मनहपी रथ था, जिस रथका ऊपरका माग धुलोक था। दो धुम्र बंल इसको लगे ये जब सूर्यादेवी पतिके घर जाने लगी '॥ १०॥

' ये वंल ऋचा और धामके मंत्रोंसे प्रोरंत हुए थं, श्रोत्रह्णी दो चक्र इस रथको लगे हैं और इसका मार्ग आकाशसे चराचर ह्यी हैं गा ११॥

' ये चक शुद्ध हैं, इसके मध्यमें रथका अक्ष व्यान वायु है। यह मनोमय रथ है जिसपरसे सूर्यादेवी पतिके घर जाती है '॥ १२॥

यहां इस रथना कपरका भाग युलेक है ऐसा कहा है अर्थात् इसका नीचिका भाग पृथ्वी है और मध्य भाग अन्तिरिक्ष है। कार्रारमें मस्तिष्क, छाती और पाव ये रथके तीन भाग हैं, विश्वमें तीन लोक तीन भाग हैं। वार्रारमें दस इन्द्रियां घोडोंके स्थान-पर हैं उसी प्रकार जगत्के विशाल रथकों दस देव लगे हैं; जिनसे ये दस इन्द्रिया बनी हैं। जिनको शरीरिके रथको ठीक कल्पना हो सकती है उसको विश्वस्पी विशाल रथकी कल्पना हो सकती है। पिण्ड ब्रह्माण्ड, कार्रारख विश्वरथ, इनकी समान-त्या तुलना स्थान स्थानपर होती है, जो यहा विचारसे जानकर ब्रह्माण्डके विशाल रथकी कल्पना करना अचित है। इस विश्वरयम सचालक ईश्वर इस स्किके वर्णनका विषय है। यही ' अनह्वान सथवा इन्द्र 'है।

इन्द्र शब्द ईश्वरवाचक प्रसिद्ध है, परंतु ' अनह्वान् ' शब्द ईश्वरवाचक होनेमें पाठकोंको शंका होना खामाविक है। क्योंकि ' अनः शकटं चहति इति अनद्वान् ' अर्थात् शकट विवा गादी खींचनेवाला वैल ऐसा इसका अर्थ है। जिस प्रकार शक्टको वेल चलाता है उसी प्रकार विश्वह्मणी रथको जो चलाता है वह विश्वरथका (अनद्वान्) वैल ही है। विश्व चलानेवाला

जो प्रभु है वहीं इसकी खींचता है, किस दूसरेकी शाफि है इसकी चलानेकी ? इसीलिय प्रथम मंत्रमें कहा है कि 'भूमि, अंतृरिक्ष और युलोक सब दिशाओं के साथ उसीके क्षाधारसे रहे हैं और वह सब भुवनों में प्रविष्ट हुआ है।'(मं. १) इस मंत्रमें जो 'अनड्वान' शब्द आया है वह सब विश्वकी आधार देनेवाले सब विश्वमें व्यापक देवताका वाचक है। यद्यि 'अन-ड्वान्' शब्द संस्कृतमें 'बेल' का वाचक है। यद्यि 'अन-ड्वान्' शब्द संस्कृतमें 'बेल' का वाचक है तथापि यहां उसका अर्थ 'विश्व—चालक' ऐसा है। कई लोक यहां केवल बेलकी ही कल्पना करते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं उनकी उचित है कि वे मंत्रके वर्णनका भी साथ साथ विचार करें और अर्थगानुकृल अर्थ करके लाम उठावें।

'जिस रथका ऊपरका माग युलोक है, मध्यभाग अंतरिक्ष है और निम्न भाग भूमि हैं, उस रथमें मनुष्यमात्र बैठे हैं, में भी उसमें बैठा हूं, ऑर इस रथको चलानेवाले खयं प्रभु हैं, ऐसा यह रथ हम सबको अभीष्ट स्थानको पहुंचा रहा है। 'यह अखंत श्रेष्ठ काव्यमय करपना इस मंत्रमें कही है। अर्जुनका रथ भगवान श्रीकृष्ण चला रहे थे, वस्तुतः 'कुरक्षेत्र' अर्थात् कर्म-क्षेत्रमें हरएक मनुष्यका देहरथ परमात्मशक्तिस ही चलाया जा रहा है। इसी प्रकार विश्वका यह प्रचंड रथ भी उसीकी शक्तिसे चल रहा है। यह करपना मनमें लाकर 'विश्वचालक 'ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करना यहां हरएक मनुष्यको उचित है। इस करप-नाका जितना अधिक मनन किया जाय उतना परमात्मशक्तिका अधिक ज्ञान प्राप्त हो। सकता है और मनुष्य ईश्वरकी अगाध शक्तिको जान सकता है।

जिस अकार रथके अनेक विभाग स्वयं अलग अलग होते । हुए भी वे भाग रथमें आनेके कारण सवका एक दूसरेके साथ सबंध अट्ट हो जाता है और उसमेंसे एक भाग भी ढीला हो जाय तो सब रथ टूट जाता है, इसी अकार यह विश्व एक दूसरेसे बंधा है, यदापि सूर्य—चंद्रादि लोकलोकान्तर एक दूसरेसे वंड अंतर पर हैं तथापि उनका परस्पर वंसा ही इड सबध है जैसा रथमें एक चकसे दूसरे चकके साथ। मनुष्यके शरीरमें भा अनेक अवयव होते हैं, वे अलग अलग होते हुए भी परस्पर संबंधित हैं, उनमेंसे एक अलग हुआ अथवा रोगा हुआ तो सब शरीरपर आपित आ जाती है। इसी प्रकार मनुष्य समाजमें आनी, शहर, व्यापारी और कारीगर ये चार अवयव हैं। ये व्यक्तिशः एक दूसरेसे पृथक् होते हैं, परंतु संघभावसे ऐसे बंधे हुए हैं कि जैस शरीरमें अवयव। यदि कई व्यक्तिओं सघके नियम तोटकर शत्रुके साथ मिलीं तो सघका बर नप्ट

होता है। क्योंकि जैसा व्यक्तिका शरीर रथ है, समाजका शरीर मी रथ है, उसी प्रकार विश्वका शरीर भी एक वडा भारी विशाल रथ है। तीनों स्थानके नियम समान हो हैं। इस रथकी कल्पना करके और इसका मनन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। सब विश्व मिलकर एक रथ है, इसमें कोई विभक्त भाव नहीं है, हरएक सजीव या निजीव पदार्थ इसी रथका अंग है और इसको इसी कल्पनाके साथ यहा रहना चाहिये। इस रथकों जो चलाता है वह ही इन्द्र है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है—

असद्वान् इन्द्रः। (स्. ११, मं. २)

इस रथकों जो चलानेवाला है वह इन्द्र है, इस जगत्में जो गति आ गयी है वह उसकी ही गति है। इस जल जगत्कों चेतना देनेवाला है वह एक ही ईश्वर है वह क्या करता है, देखिये—

- (१) शकः त्रयान् अध्वनः मिमीते।
- (२) भूतं भविष्यत् भुवना दुहानः ।
- (३) देवानां सर्वा वतानि चरति।

(सू. ११, मं. २)

- (१) वह समर्थ तीन मार्गीकी नापता है, (२) भूत, वर्तमान और भविष्य कालके भीग देता है, (३) और देवोंके सब बतोंको चलाता है। 'ये इसके कार्य हैं।
- (१) तीन मार्ग ये हैं सत्व, रज और तम प्रकृति-वालोंके तीने मार्ग होते हैं। किसको किस मार्गसे जाना चाहिये और कैसा जाना चाहिये, वह उसको पता होता है, वही इन तीन मार्गीका नाप जानता है।
- (१) तीन कालों में दोहन भूत, वर्तमान और भिवष्य कालों में यह दोहन करता है और पूर्वोक्त मार्गों के ऊपरसे चलनेवालों को भोगके लिये जो चाहिये सो देता है। जिसको जैसा देना योग्य होता है, उसके अनुकूल वैसे उपमोग उसको देता है और उसकी उन्नित वह करता है।
- (३) देवों के व्यतां को चलाता है— देवों के व्रत ये हैं—
  सूर्यका व्रत प्रकाश करनेका है, जलका वहनेका व्रत है, बायुका
  छुद्यानेका व्रत है। यह तो बाहेर के देवों के व्रत हैं। शरीर के
  अंदर के देवों के ये व्रत हैं— आंखका देखनेका व्रत है, कानका
  छुननेका व्रत है, प्राणका जीवन देनेका व्रत है, ये सब व्रत
  आत्माकी शक्ति हो रहे हैं।

इसका विचार करनेसे इस परमात्माकी महिमाका पता लग सकता है।

### मनुष्योंमें देव।

यह देव जो विश्वरूपी शकटको चलाता है और सम्पूर्ण भुवनों में न्याप्त है वह मनुष्यों में प्रकट होता है, देखिये—

इन्द्रो मनुष्येषु अन्तः जातः। (स्. ११, मं. ३)

यह इन्द्र देव मनुष्यों के बीचमें प्रकट होता है। ' मनुष्यके हृदयमें वह प्रकट होता है, मनुष्य उसकी अपने अन्दर देखता और अनुभव करता है, विश्वका ईश्वर मनुष्यके हृदयमें प्रकाकाता है। कितना यह सामर्थ्य मनुष्यमें है कि जिसके हृदयमें विश्वका संचालक रहता और प्रकट होता है। मनुष्यको यह अपनी शक्ति जाननी चाहिये। इस ज्ञानका फल देखिये—

- (१) अनडुद्दः विज्ञानन्,
- (२) यः न अशीयात्,
- (३) सः सुप्रजाः सन् उत्-आरे न सर्वत्। (सू. ११, मं. ३)
- '(१) इस विश्वरूपी शक्टको चलानेवालेको जो जानता है, (२) वह अपने लिये खार्यसे भोग नहीं करता, इस कारण (३) वह अपना लाग करता हुआ देहपातके नंतर इधर उधर नहीं भटकता, 'अर्थात् सीधा अपने अस्त धामको पहुंचता है। इसमें प्रथम परमारमाको जानना, और पश्चात् खार्थ छोड कर परोपकारके कार्यमें अपना जीवन समर्पित करना, इन दोनों 'ज्ञान और कर्म 'का यथावत् अनुष्ठान करनेसे तीसरे मंत्रभागमें कही सिद्धि मिल सकती है। यह ईश्वर किस प्रकार जीवात्माको पवित्र करता हुआ उठाता है, यह चतुर्थ मंत्रमें कमपूर्वक कहा है—
  - (१) पुरस्तात् पवमानः,
  - (२) एनं आप्याययति,
  - (३) सुकृतस्य लोके अनडवान् दुहै।

(सू. ११, मं. ४)

'(१) पहलेखे पवित्रता करता हुआ, (१) ईश्वर इसको बढाता है, पुष्ट करता है और इसको वृद्धि करता है, (३) पुण्य लोकमें यह इसको तृप्तिके साधन देता है। 'परमेश्वरका जपासक होनेसे पवित्र होनेका पहिला लाभ होता है, आत्मिक बलकी वृद्धि होना यह दूसरा लाभ होता है और पुण्यलोक प्राप्त होकर वहां विविध प्रकारकी तृप्ति प्राप्त होना यह तीसरा लाभ है। परमात्मोपसनाके यह फल हैं, इस प्रकार पवित्र होता हुआ जीवात्मा उन्नत होता है और अपने निज धामको पहुं- चता है। परमात्मा इस प्रकार सहायक होता है इसीलिये कहा है कि—

## विश्वजित्, विश्वसृत्, विश्वकर्माः (स. ११, मं. ५)

'वह विश्वकी जीतनेवाला, विश्वका पालक और पोषक तथा विश्वसंबंधी सब कर्म करनेवाला है। 'इसीलिय उपासक निर्भय होता हुआ उसकी सहायतासे आगे बढता है और अपने प्राप्तव्य स्थानको पहुंचता है। वह स्थान, जहां इसकी जाना है, अमृ तका केन्द्र है, किस अनुष्ठानसे यह जियातमा वहां पहुंचता है, इस विषयका उपदेश षष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है—

#### वतेन तपसा यशस्थवः सुकृतस्य लोकं गेष्म । (सू. ११, मं. ६)

' त्रत और तपसे यश शाप्त करते हुए पुण्य लोक शाप्त करेंग। ' इस मंत्रभागमें त्रत पालन और तपका भाचरण यश और अश्मीजितिका साधन है ऐसा स्पष्ट कहा है। विचार कर-ने पता लग जायगा कि यह तो इह-परलोक श सद्राते प्राप्त करनेका उत्तम साधन है। इस साधनके करनेसे—

#### शरीरं हित्वा अमृतस्य नामि स्वः आरुरुहुः। (सू. ११, मं. ६)

'शरीर खागनेके पश्चात अमृतके केन्द्रमें आरमप्रकाशसे युक्त होकर उपर चढते हैं। 'यह है तपका प्रभाव और प्रत-पालनका महस्व। पाठक इसका महस्व जानकर इस मार्गसे अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैं।

मं. ७ में 'इन्द्र, अप्ति, प्रजापित, परमेष्ठी, विराट् ' आदि नाम उसी एक देवके हैं, ऐसा कहा है, यह मात अपनेदमें मं. ११९६४४६ में भी अन्य रीतिसे कड़ी है। यही देव सर्वत्र व्यापता है, सबकी बालिष्ठ बनाता है और सबका घारण करता है, अर्थात हरएकको इसका आधार है और हरएकको यह प्राप्य है। किसीको अप्राप्य है ऐसा नहीं है। अष्टम मंत्रका आश्य यह है कि यह ईश्वर सबके बीचमें होनेके कारण वह ही सबका मध्य है, इस कारण अन्य विश्व इसके दोनों ओर समान प्रमाणसे है। यह सबके मध्यमें होनेसे यह विश्व इसके दोनों ओर समानत्या विभक्त है, यह घात खबं सिख हुई है। जिस प्रकार शकटका मध्य दंड दोनों चक्कों के बीचमेंसे जाता है और उसके पूर्व और पश्चिमकी ओर शकटके दो भाग होते हैं, इसी प्रकार यह ईश्वर विश्व इकि शार शकटका मध्य दंड है और सब विश्व इसके चारों ओर है।

#### सप्त ऋषि।

' इस अविनाशी ईश्वरके अधवा आत्माके सात दोहन पात्र हैं और उनमें सात प्रवाह दोहें जाते हैं, इनको सप्त ऋषि करके जानते हैं '(मं. ९) यह नवम मंत्रका कथन है। ये सात होहन पात्र अर्थाद कूप दुहनेके बर्तन हमारे सात ज्ञान इंद्रिय हैं। दो भारा हपका दोहन करते हैं, दो कान शब्दरसका कूप'निवालते हैं, दो नाक सुत्रासका रस लेते हैं आर एक सुख मधुरादि रस लेता है। ये सात प्रकृतिमाताका कूप दोहन हर-नेके बर्तन हैं, ये हो रस मर्जुप्यमात्र पीता है और पृष्ट होकर उन्नति प्रना करता है। ये ही सक्त ऋषि हैं—

#### सप्त मापयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षान्त सदमप्रमादम्। (यज्ञ॰ ३४।५५)

' प्रलेक शरीरमें सप्त ऋषि रहे हैं, ये सात ऋषि इस शरीर रूपी घरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा चरते हैं। ' यह बात उपरवाले मंत्रमें कही है। यहां सात दोहनपात्र जो वह है बे ही ये सात ऋषि हैं अथवा ये सात ऋष इन सात दोहन-पात्रोंमें परम माताका यूध निकालते हैं, इसमें कोई धंदेह नहीं है। सर्वेषाधारणतया सप्त ऋषि जो समझ जाते हैं उनका नाम कपर दिया ही है, परनतु हमारे मनमें एक बात खटकती है वह यह है कि यहां दो आंख, दो कान, दो नाक ये छः ऋषि माने हैं, परन्तु वस्तुत ये अर्थात दो आंख एक हा प्रकारका. हान प्राप्त करते हैं इपिलये इनको भिन्न मानना अयुक्त है। यशपि गिनतीके लिये ये सात होते हैं तथापि पस्तुतः ये सात भिन्न हैं ऐसा नहीं माना जा सकता। मंत्रमें सात ऋषि भिन माने हैं और उनके दोहनपात्र भी भिन्न माने हैं अर्थात उनमें दहा जानेवाला दूध भी भिन्न ही है। यह बात उत्पर माने सप्त पात्र और सप्त ऋषियोंसे सिद्ध नहीं होती इसिछये इनकी अन्य स्थानमें हुंदना चाहिये। इमारे मतसे सप्त ऋषि और सप्त दोहनपात्र ये हैं---

- १ आतमा यह ऋषि परमातमासे ' भानन्द ' रूपी दूध भपनेमें बहता है।
- २ बुद्धि (संशान ) यह ऋषि परमारमासे 'चित्' अथवा वि-ज्ञान रूपी दूध अपने अन्दर निचोडता है।
- २ अहंकार— यह ऋषि परमात्मासे 'में 'पनका भाव रूपी दूध निकालता है।
- 8 मन- यह ऋषि उसीसे 'मनन शकि' रूप दूध दहता है।
- प आण- यह ऋषि वहांसे ही 'जीवन' रूपी दूध निकालता है।

६ श्वानेन्द्रिय (संघ) — यह ऋषि वहांसे ही 'विषय़ श्वान' रूपी दूध निचोडता है।

कर्मेन्द्रिय (संघ) — यह ऋषि उसीसे ' कर्मशक्ति '
 रूप दूध निकालता है।

ये सात ऋषि एक दूसरेसे भिन्न हैं, इनके पास विभिन्न दोइनपात्र हैं और प्रत्येकका निकाला हुआ दूध भी भिन्न है, और उसके सेवनसे पृष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है 'इसिलेये ये सात ऋषि और ये सात दोइनपात्र हैं ऐसा मानना यहां उचित है। पाठक इस विषयका अधिक विचार करें और उचित बोध प्राप्त करें।

### बैल और किसान।

दशम मंत्रमें बैल और किसानके रूपकसे बढ़ा बोधप्रद स्पर-देश दिया है, इसका न्यक अर्थ यह है— ' पांवोंसे भूमिपरसें चलता है, जांघोंसे अल उत्पन्न करना है, परिश्रमसे रस बनाता है इस प्रकार बैल और किसान बड़ा कार्य करते हैं। 'यह ती बेतीमें प्रसक्ष दिस्ता है। परन्त इस मंत्रमें केवल इतना ही कहना मुख्य उद्देश नहीं है क्योंकि यहां जिस दिसानका वर्णन किया है वह ' क्षेत्र-इ ' अर्थात् जीवात्मा है। भगवद्गीतामें इसका नाम ' क्षेत्रज्ञ ' आया है । खेतको जाननेवाला किसान-त्रिस प्रकार खेतसे लाभ उठाता है, उसी प्रकार इस शरीररूपी कार्यक्षेत्रको यथावत् जाननेवाला यह जीवारमारूपी किसान इस शरीरह्मी कर्मक्षेत्रमें श्रम विचारों की खेती करके बहुत लाम प्राप्त करता है। इसकी खेतीमें हल चलाने आदिकी सहायता करनेवाला परमेश्वर है जिसका वर्णन इसी सूक्तमें ' अनड्वान् ' शब्दसे हुआ है। इस प्रकार यह इसका क्षेत्र है और यह खेती है। किसान इस श्वेतीका उपभोग करनेवाला है। पाठक इस - उत्तम रूपकका विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें।

#### बारह रात्री।

्यारहवें मंत्रमें 'प्रजापतिका जत करनेकी बारह रात्रीयों हैं ऐसा कहा है। रात्री अन्धकारकी चौतक है, अन्धकार अज्ञानका बाचक है, इसलिये यहां बारह यूढ अन्धकारकी रात्रियोंका तारपर्य बारह प्रकारके गाढ अज्ञानका है। हरएकके अन्दर यह अज्ञान रहता है और जिस प्रमाणसे यह दूर होता है उस प्रमाणसे मनुष्यकी योग्यता बढती है। जब बारह प्रकारके अज्ञान दूर होते हैं तब यह पुरुष विश्चद्धात्मा होता है और मोक्षका भागी होता है। (१) परमात्मा, (२) जीवातमा, (३) खुदि, (४) अहंकार, (५) मन, (६) प्राण, (७) ज्ञानेंद्रियें, (८) ज्ञानेंद्रियों के विषय, (९) कर्मेंद्रियं, (१०) कर्मेंद्रियों के विषय, (११) ज्ञारेर, (१२) विज्ञाल जगत इन बारह क्षेत्रों के संबंध में बारह अज्ञान, मिध्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान अथवा जो कुछ कहा जाय मनुष्यमें रहता है, यह सब हटना चाहिये और इनके विषयमें ज्ञान, विज्ञान, धंज्ञान, और प्रज्ञान प्राप्त होना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य विचार करके जाने कि अपनेमें इन अज्ञानोंमेंसे कौनसा अज्ञान कितना है और कौनसा विज्ञान कितना है बौर कौनसा अज्ञान कितना है वह कितना हो चुका है और कितना अभी चलनेका वाकी है। यह परीक्षा ही इस मंत्रने ली है ऐसा पाठक समझें और इस हिस्से अपनी परीक्षा करें। इससे वडा आत्मसुधार है। सकता है।

#### वत ।

जिस व्रतसे उक्त प्रकारका, बारह प्रकारका अज्ञान दूर हो सकता है वह व्रत इसी स्थारहवें मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है—

यः ब्रह्म उपवेद तत् वतम् । (स्. ११, मं. ११)

' जो झान प्राप्त करता है वह उसका वत है। 'यही वत अनुष्यकी उन्नति करता है। ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात् पूर्वोक्त बारह प्रकारका अज्ञान और मिथ्याझान दूर करने के लिये बारह प्रकारका ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करना चाहिये। यह वत पालन करने से इसके अज्ञानका मल घोया जाता है और यह परिशुद्ध होता जाता है। इसलिये यह वत जहातक है। सके मनुष्यको करना चाहिये।

वारहवें मंत्रमें यही अनुष्ठानका स्वरूप कहा है— 'में प्रातः-काल, दोपहरके समय और सार्यकालके समय इसका दोहन करता हूं। 'यह दोहन क्या है, इसके दोहनपात्र कीनसे हैं और इसके दोहन करनेवाले कीन हैं, इसका वर्णन इसी सूक्तमें इससे पूर्व कहा जा जुका है। यही तत है, परमात्मासे उपासना हारा श्लान-और आनंद प्राप्त करना ही यह दोहन है। जो जितना यह दूष पीयेगा वह उतना पृष्ट होगा। ' आवेनाशी तत्त्वसे यह दोहन होता है यह जो जानता है, ' उसीको इस त्रतसे लाम हो सकता है, यह आंतिम कथन है। यह निःसंदेह सल्य है। पाठक इस प्रकार इस स्क्रका मनन करें और लाम उठावें।

## रोहिणी वनस्पति।

### [सूक्त १२]

( ऋषिः - ऋभुः । देवता - रोहिणी - वनस्पतिः )

रोहणासि रोहण्यस्थ्रिक्छन्नस्य रोहणी। रोहयेदमरुन्धित ॥ १॥ यत्ते रिष्टं यत्ते द्युत्तमस्तु पेष्ट्रं त आत्मिनि । धावा तद्धद्रया पुनः सं देधत्पर्रपा पर्रः ॥ २॥ सं ते मुक्ता मुक्ता मेनतु समुं ते पर्रपा पर्रः । सं ते मुस्य विस्नेस्तं समस्थ्यिप रोहतु ॥ ३॥ मुक्ता मुक्ता सं धीयतां चर्मणा चर्मे रोहतु । अमृक्ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेने रोहतु ॥ ४॥ लोमु लोम्ना सं कंष्पया त्वचा सं कंष्पया त्वचम् । अमृक्ते अस्थि रोहतु क्छनं सं घेद्योपधे॥ ५॥

अर्थ— हे औषि ! तू ( रोहणी असि ) वढानेवाली है, तू ( छिन्नस्य अस्थनः रोहणी ) ह्रटी हुई हें कि पूर्ण करनेवाली है। हे ( अ-कन्धति ) प्रतिवन्ध न करनेवाली सौषधि ! ( इदं रोहय ) इसकी भर दे ॥ १ ॥

(यत् ते रिष्टं) को तेरा अंग चोट खोय हुए ई, (यत् ते द्युतं) को अंग जला हुआ है, और को (ते सास्मिनि पेष्ट्रं अस्ति) तेरे अपने अन्दर पीसा हुआ है, (घाता भद्रया) पोपणकर्ता उस कल्याण करनेवाली भीषिसं (तत् पकः पुरुषा पुना सं द्रधत्) उस जोडको दूसरे जोडसे फिर जोड दे॥ र॥

(ते मजा मज्झा संरोहतु) तेरी मजा मजासे बढे। (उते परुपा परः सं) और तेरी पोरुवे पोर बढ जावे। (ते मांसस्य चिस्नस्तं सं) तेरे मांसका छिन्न भिन्न हुआ भाग बढ जावे। (ब्रास्थ अपि संरोहतु) हुई। भी जुडकर ठीक हो जावे॥ ३॥

(मजा मन्द्रा सं घीयतां) मजा मजासे मिल नावे (चर्मणा चर्म रोहतु) चर्मसे वर्म बढे। (ते अस्क् अस्थि राहतु) तेरा रुधिर और इंडी बढ नावे, और (मांसं मांसेन रोहतु) मांस मांससे बढ नावे ॥ ४॥

हे भीषधे । ( लोम लोसा सं कल्पय ) रोमको रोमके साथ जमा दे । ( त्वचा त्वचं सं कल्पय ) त्वचाको त्वचाके साथ मिला दे । (ते अस्क अस्थि रोहतु ) तेरा कथिर सीर हड़ी बढ़े, (छिन्नं सं घेहि ) ह्टा हुआ अंग जोड दे ॥ ५॥

भाषार्थ — यह रोहणी नामक श्रीयधी है, जो टूटे हुए शरीरके अवयवको बढाती है। इसको रोहिणी श्रीर अर्दधती भी कहते हैं ॥ १॥

शरीरको चोटलगी हो, अंग जला हो, अवयव पीसा गया हो, तो भी इस औषधिसे हरएक जोड पुनः पूर्ववत् होता है॥ २॥ इस भीषधिसे शरीरकी मज्जा, पोरु, मांस और अस्थि बढे और अवयव पूर्व होंगे॥ ३॥

मजा, चर्म, रुधिर, इड्डी शीर मौस मी इससे बढता है ॥ ४ ॥

रोम, त्वचा, रुधिर तथा टूटा अवयव इससे बढता है ॥ ५ ॥

स उतिष्ठ प्रेहि प्र देव रथः सुचुकः सुपितः सुनाभिः । प्रति तिष्ठे प्रदे यदि कर्त पंतित्वा सँशक्षे यदि वादमा प्रहेतो ज्ञानं । क्रम् रथंस्येवाङ्गानि सं दंधत्पर्रमा पर्रः

11 9 11

11 4 11

अर्थ — ( सः त्वं उत्तिष्ठ, प्रेहि ) वह तू उठ, भागे चल, भव तू ( सुबक्तः सुपविः सुनाभिः रथः ) उत्तम चक्रवाले, उत्तम लेहिकी पट्टीवाले, उत्तम नाभीवाले रथके समान ( प्रद्रव ) दौड और ( उर्ध्वः प्रतितिष्ठ ) ऊंचा सहारह ॥ ६ ॥

(यदि कर्त पतित्वा संशक्षे) यदि आरा गिरकर घाव हुआ है, (यदि वा प्रहृतः अद्गा जधान) अथवा यदि फेंके हुए पत्थरसे घाव हुआ है तो ( असुः रथस्य अंगानि ईव ) मुतार रथके अवयवों ने जोडता है उस प्रकार (परुषा परुः संदथत्) पोरुसे पोरु जुड जावे ॥ ७॥

भावार्थ— हे रोगी । तू इस भौषधिसे आरोग्यको प्राप्त कर चुका है, अब तू उठ, आगे चल, रमके समान दौड, खडा होकर चल॥ ६॥

आरा गिरकर, या पत्थर लगकर शरीरपर चाव हुआ हो, तो भी इस औषाधिसे सब अवयव पूर्ववत् आरोग्यपूर्ण होते हैं॥ ७॥

## रोहिणी औषधि।

वैद्यमन्थों में इस रोहिणी श्रीविधिका नाम 'मांसरोहिणां' लिखा है, इसके नाम ये हैं—

मशिरहा, वृत्ता, चर्मकषा, वसा, मांसरोही प्रहारवञ्जी, विकषा, वीरवती।

इसके गुण-

स्यानमांसरोहिणी चृष्या सरा दोषत्रयापहा।

' मांस रोहिणी वीर्यवर्धक और त्रिदोषका नारा करनेवाली है। ' और--

शीता कषाया क्रमिझी कण्ठशोधनी रुच्या, वातदोषहारी च। (रा. नि. व. १२)

'यह भौषांध शीतवींर्य, कषाय क्वीवाली, कृमिदोष क्र करनेवाली, कण्ठदोष हटानेवाली, क्वी बढानेवाली और वात दोष दूर करनेवाली है।'

इस सूक्तमें 'रोहिणी' के नाम 'भद्रा और अहन्धती' आये हैं, परन्तु नैयशास्त्र अन्धोंमें ये नाम एक ही वनस्पतिके नहीं है। वैद्यशंधोंमें इसका नाम 'मांसरोहि' अथवा 'मांसरोहिणों 'कहा है, यह शब्द इस सूक्तकी ही बात छिद्ध करता है। मांसादि सप्त धातु बढानेवाली यह औषधि हैं ऐसा इस सूक्तने कहा है और वैद्यक शंध मांसको बढाती है ऐसा

कहते हें, इसमें बहुत विरोध नहीं है, क्योंकि जिससे कियर और मांस बढता है उससे अन्य धातु भी बढते हैं। है, क्योंकि अन्य धातु कियरके आगे खरं बनते हैं।

इसके अतिरिक्त इसकी 'प्रहारमूही ' वैयक प्रथोंने कहा है। प्रहारवहांका अर्थ है घाव ठीक करनेवाली औषधि, यह वर्णन भी इस स्कूक कथनसे संगत होता है। सातवां मंत्र यही वर्णन कर रहा है। इसका नाम वैद्यप्रन्थोंमें 'वीरवती' अर्थात् 'वीरांवाली' है। वीर जिसके पास जाते हैं। इस औषधिके पास वीर इसिलिये जाते हैं कि यह शक्ताकां के घावां को अति शीघ ठीक करती है। महाभारतमें हम पढ़ते हैं कि दिन भर युद्ध करनेवाले वीरोंके शरीर बाणोंके आघातसे व्रण्युक्त हो जाते थे, पश्चात् वे वीर -रात्रीके समय कुछ औषधि लगाकर सो जाते थे, जिससे उनके शरीर सवेरे तक ठीक हो जाते थे और वे पुनः युद्ध करते थे। संभवतः वह वीरोंके पास रहनेवाली वहीं यहीं 'रोहिणी ही होगी। इसीलिये इसका नाम वैद्यक प्रथोंने 'वीरवर्ती' लिखा है।

यह स्क अलंत सरल है। पाठक इस वैद्यक प्रंथोंके वर्णनके साथ इस स्कालो पढ़ें और लाभ उठावें। ज्ञानी वैद्योंको उचित है कि वे इस औषधिकों खोज करके प्रकाशित करें ताकि वार्गवार घावोंसे दुःख भोगनेवालोंको लाभ प्राप्त होनेकों संभा-वना हो जावे।

## हस्तस्पर्शसे रोगनिवारण।

### [ स्क १३]

( ऋपिः - शंतातिः । देवता - चन्द्रमाः, निश्वे देवाः )

ज्त देवा अविहितं देवा उन्नयथा प्रनीः । उतार्गश्रुकुणं देवा देवा जीवर्यथा प्रनीः ॥ १ ॥ इतिमा वाती वात आ सिन्धोरा परावर्तः । दक्षं ते अन्य आवातु व्यंश्वन्यो वातु यद्रपेः ॥ २ ॥ आ वात वाहि भेषुजं वि वात वाहि यद्रपेः । त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईपेसे ॥ ३ ॥ आ वार्यन्तामिमं देवास्त्रायंन्तां मुक्तां गुणाः । त्रायंन्तां विश्वां भूतानि यथायमंरूपा असंत् ॥ ४ ॥ आ त्वांगमं शंतातिभिरथों अरिष्टतांतिभिः । दक्षं त उत्रमार्भारिष्टं परा यक्षमं सुवामि ते ॥ ५ ॥

अर्थ — हे (देवाः) देवो ! हे देवो ! जो (अवहितं) अवनत होता है उसको (पुनः उन्नयद्य) तुम फिर उठाते हो । हे देवो ! (उत आगः अकुषं) जो पाप करता है उसको भी (पुनः जीवयथाः) तुम फिर जिलाते हो ॥ १॥

(द्वी इमी वाती) यह दोनों वायु हैं, एक (आ सिन्धोः) सिन्यु देशतक जाता है और दूसरा (आ परावतः) वाहर दूर स्थानतक जाता है। इनमेंसे (अन्यः ते दक्षं आवातु) एक तेरे लिये बल वढावे, (यत् रपः अन्यः विवातु) जो दोप है उसको दूसरा वाहर निकाल देवे ॥ २॥

ह (वात, भेषज आ वाहि) वायो ! तू रोगनाशक रस ला, हे (वात, यत् रपः वि वाहि) वायो ! जो दोष है, निकाल दे । (हि) क्योंकि, हे (विश्व-भेषज) धर्व रोगके निवारक ! (त्वं देवानां दूतः ईयसे) तू देवोंका दूत होकर चलता है ॥ ३ ॥

(देवाः इमं त्रायन्तां) देव इसकी रक्षा करें, (यरुतां गणाः त्रायन्तां) मरुतोंके गण इसकी रक्षा करें।(विश्वा भूतानि त्रायन्तां) सब भूत इसकी रक्षा करें (यथा अयं अरपाः असन् ) जिससे यह नीरोग हो जाय॥ ४॥

( शं-तातिभिः ) शातिदायकों के साथ और ( अथो अ-रिप्र-तातिभिः ) विनाशनिवारक गुणोंके साथ ( त्वा आ आगमं ) तुक्षको में प्राप्त करता हूं। ( ते उग्नं दक्षं आ अभारिपं ) तेरे लिये उप्र वल में लाया हूं। और ( ते यक्ष्मं परा सुवामि ) तेरे रोगको में दूर करता हूं॥ ५॥

भावार्थ — देवता लोग गिरे हुए मनुष्यको भी फिर चठाते हैं और जो पाप करते हैं उसको भी फिर सुधारते हैं ॥ १ ॥ दो प्राण वायु हैं, एक फेंफडोंके अन्दर किंधरतक जानेवाला प्राण है और दूसरा बाहर जानेवाला अपान है । पहला बल घढाता है और दूसरा दोपोंको हटाता है ॥ २ ॥

वायु रोगनाशक अंपिष लाता है और शरीरमें जो दोष होते हैं उन दोषोंको हटाता है। यह सब रोगोंका निवारण करने-वाला है, मानो यह देवोंका दूत ही है॥ ३॥

सव देव, मरुद्रण, तथा सब भूत इस रोगीकी रक्षा करें और यह सत्वर नीरोग हो जावे ॥ ४ ॥

हे रोगी ! में तेरे पास कल्याण करनेवाले और विनाशको दूर करनेवाले सामध्योंके साथ आ गया हूं। अब में तेरे अन्दर यल भर देता हूं और तेरा रोग दूर करता हू ॥ ५॥ अयं मु हस्तो भगवान्यं मे भगवत्तरः । अयं में विश्वभेषनोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥ ६॥ इस्तांभ्यां दर्शशाखाभ्यां जिह्वा बाचः पुरोग्वी । अनाम्यित्तुभ्यां हस्ताभ्यां ताम्यां त्वाभि मृशामसि 11 9 11

अर्थ-( अयं मे हस्तः भगवान् ) यह मेरा हाथ मान्यवान् है ( अयं मे भगवत्तरः ) यह मेरा हाथ अधिक भारयशाली है। ( अयं मे विश्वभेषतः ) यह मेरा हाथ सब रोगोंका निवारक है। ( अयं शिव-अभिमर्शनः ) यह मेरा हाथ शभवंगल बढानेवाला है ॥ ६ ॥

(दश शाखाभ्यां हस्ताभ्यां ) दस शाखेंवाल दोना हाथोंके साथ ( जिह्ना वाचः पुरोगवि ) जिह्ना वाणीकी सागे चल्तिवाली करता हू । ( ताभ्यां अनामियत्तुभ्यां हस्ताभ्यां ) उन आराग्यदायक दोनों हाथों हे (त्वा अभिमृशामिस ) द्रमको स्पर्श करते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ — यह मेरा हाथ सामर्थ्यशाली है और मेरा दूसरा हाथ तो अधिक ही प्रमावशाली है। मेरे इस एक हाथमें सब रोग दूर करनेवालो शाकिया हैं, और इस दूसरे हाथमें मंगन करन हा धर्म हैं ॥ ६ ॥

दस अंगुलियों के साथ इन मेरे दोनों हाथों से तुझे स्पर्श करता हूं और मेरी जिह्ना वाणीसे प्रेरणाके शब्द बोलती है। इस प्रकार नीरोगता करनेवाले इन मेरे दोनों हाथोंसे तुझे स्पर्श करता हूं ॥ ७ ॥

#### देवोंकी सहायता।

पहिला मंत्र देवोंकी सहायताका वर्णन करता है— ' गिरे हुए मनुष्यको भी देव फिर उठाते हैं, एक वार पाप करने छे जो गरनेही अवस्थातक पहुंचा है उस हो भी देव फिर जीवन देते हैं। '(मं. १) यह प्रथम मंत्रका कथन मनुष्यको बहुत सहारा देनेवाला है। मनुष्य किसी प्रलोभनमें फंसकर पाप करता है, पापसे अखस्य होता है, रोगी होता है और क्षीण होनेतक अवस्था आती है, मृत्यु आनेकी भी संभावना हो जाती है। ऐसी अवस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य देवताओं की सहायतासे नीरोग होता है और पुनः दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी अवस्थामें बहायता देनेवाले देव कीनसे हैं ? मृतिका, जल, अग्नि, सूर्यकिरण, वायु, विद्युत्, औषि, अञ्च, रस, वैद्य आदि देवताएं हैं कि जिनकी सहायतासे मनुष्य रोगोंको दूर करता है और दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है। ये सब देव मनुष्यके सहायक हैं। मनुष्य चिन्तामें न रहे, वीमार होनेपर अत्यधिक चिन्ता न करे। क्योंकि चिन्ता एक भवं हर व्याधि है। इस चिन्ताका दूर करनेके लिये इस मंत्रके उपदेशपर विश्वास रखे कि पूर्वोक्त देवताओं की सहायतासे नीरोगता प्राप्त हो सकती है। देव इमारे चारों ओर है भीर वे मनुष्यमात्रकी तथा प्राणिमात्रकी सहायता करते हैं, उनकी सहायताचे हीन अवस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य उन्नत हो सकता है और रोगी भी नीरोग हो सकता है।

### पाणके दो देव।

रारीरमें प्राणके दो देव हैं जो यहां बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पाण और अपान ये दो देव हैं, एक प्राण हृदयके अन्दरतक जाता है और वहां अपनी प्राणशक्ति स्थापन करक मृत्युकी हटाता है और दूधरा अपान है जी शरीरके मलेंकी दूर करता हुआ विविध रोगबीजीका नाश करता है। पहिला बल बढाता है और दूसरा दोषों हो दूर करता है, इस रीतिसे ये दोनों देव इस शरीरकी रक्षा करते हैं और आरोग्य बढाते हैं। यह द्वितीय मंत्रका कथन स्मरण रखने योग्य है। यहां प्राण अपान, अथवा श्वास और उच्छुबास ये भी दो देव हैं ऐसा माना जा सकता है।

### देवोंका दूत।

तृतीम मंत्रका कथन है कि ' प्राण रोग निवारक शक्ति शरीरमें लाता है और अपान सब दोषोंको दूर करता है, इस प्रकार यह वायु सब रोगोंको दूर करनेवाला देवोंका दूत ही है। ' ( मं ३ ) अपने शरीरमे सब इंद्रिया देवताओं के अश हैं, उनकी सेवा यह प्राण पूर्वोक्त प्रकार करता है, जीवन शक्तिकी प्रत्येक अवयवमें स्थापना करना और प्रत्येक स्थानके दोष दूर करना यह दो प्रकारकी सेवा इस शरीर रूपी देवमंदिर में प्राण करता है। इस विचारसे प्राणका सहत्त्व जानना चाहिये।

चतुर्थ मंत्रमें ' सब देव, सब महत और सब भूतगण इस रे।गकी सहायता वरें 'इस विषयकी प्रार्थना है । इसका आशय पूर्वीक्त विचारसे खयं स्पष्ट होनेवाला है।

## हस्तस्पर्शसे आरोग्य।

हस्तस्पर्शसे आरोग्य प्राप्त करनेकी विद्या आजकल 'मेसी-रिज्म ' के नामसे प्रसिद्ध है। यह ' मेसोरिज्म ' शब्द भिसार ' नामक युरोपीयनके नामसे बना है, यह विद्या उसने प्रथम युरोपमें प्रकाशित की, इसलिये इस विद्याकी उसीका नाम उसका गौरव करनेके लिये दिया गया। म. मेस्मर साइबने पवास वर्ष पूर्व युरोपमें इस विद्याका प्रचार किया, परंतु पाठक इस सूक्तमें 'इस्तर्पर्शसे आरोग्य' प्राप्त करनेकी विद्या देख सकते हैं, अर्थात् यह विद्या वेदने कई शताब्दिया पहले ही प्रकाशित की थी और ऋषिमुनी इसका अभ्यास करके रोगि- योंको आरोग्य देते थे। हस्तर्पर्शसे, दिष्टिक्षेपसे, शब्दे कथन मात्रसे, तथा इच्छामाश्रसे आरोग्य देनेकी शक्ति योगाभ्याससे मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसके अनुष्ठानकी विधियां वेदादि आर्यशास्त्रोंमें लिखी हैं। इस विद्याको पाठक इस सक्ति मं. ५ से ७ तक देख सकते हैं। मनको एकाप्र करना और अपनी सब शक्ति मनमें संप्रहीत करना तथा जिस कार्यमें चाहे उनका उपयोग करना यह जिसको साध्य है वह मनुष्य इससे लाम उठा सकता है, अर्थात् इतनी अनुष्ठानसे सिद्धि पहिले प्राप्त करनी चाहिये, पश्चात् इस्तस्पर्शसे आरोग्य प्राप्त करनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है।

रोगीपर प्रयोग करनेके समय प्रयोग करनेवाला कैसा भाषण करे यही बात इन तीन अंत्रॉमें कही हैं, वह अब देखिये—

'हे रोगी मनुष्य! मेरे अन्दर शांति और समता स्थापन करनेका गुण है और दोषों तथा विनाशकों दूर करनेका भी गुण है। इन गुणोंके साथ में तुम्हारे समीप आ गया हूं, अब तू विश्वास धारण कर कि, में अपने पाहिले सामध्येमे तेरे अन्दर बल भर देता हूं और अपने दूसरे गुणसे तेरा रोग समूल दूर करता हूं। इस रातिसे तू निःसंदेह नीरोग और स्वस्थ हो जायगा। १ (मं. ५)

'हे रोगों मनुष्य ! देख ! यह मेरा हाथ बढा प्रभावशाली है, और यह दूसरा हाथ तो उससे भी अधिक सामर्थवान् है। यह मेरा हाथ मानो संपूर्ण औषधियोंकी शक्तियोंसे भरपूर है और यह दूसरा हाथ तो निःसंदेह मंगल करनेवाला है। अर्थात् इसके स्पर्शसे तू निःसंदेह नीरोग और बलवान बनेगा।' (मं. ६)

'हेरोगी मनुष्य! ये दस अंगुलियोंके साथ मेरे दोनों हाथ संपूर्ण रोग दूर करनेवाले हैं। इनसे तुमको अब में स्पर्श करता हूं, इस स्पर्शसे तेरा सब रोग दूर होगा और तू पूर्ण नीरोग हो जाएगा। तू अब खास्थ्यपूर्ण हुआ है, यह में अनने सामर्थ्यवान और प्रभावशाली शब्दोंसे भी तुम्हें कहता हूं।'(मं, ७)

मंत्रोंसे निकलनेवाला भाशय क्षिक स्पष्ट करनेके लिये कुछ विशेष शब्दोंका भी उपयोग ऊपर लिखे भावार्थमें किया है। इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि इसका प्रयोग रोगोंके ऊपर किस विधिसे किया जाता है। प्रयोग करनेवालेको अपना मन एकाप्र करना चाहिये और अपनी मानसिक शक्ति द्वारा रोगोंके मनको प्रभावित करनेसे और अपने पवित्र शब्दों द्वारा रोगोंके मनमें विश्वास उत्पन्न करनेसे ही यह बात सिद्ध होती है। जो किसीपर भी विश्वास नहीं रखते वे अविश्वासो लोग इससे लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।

## आत्मज्योतिका मार्ग।

[ 現布 १४ ]

(ऋषिः - भृगुः। देवता - आज्यं, अग्निः)

अजो द्वी प्रेरजीनिष्ट शोकात्सो अपश्यजनितार्मग्रे । तेन देवा देवतामग्रं आयुन्तेन रोहान्नुरुहुर्मेध्यासः

11 8 11

अर्थ— (हि अरो: शोकात् अजः अजिन्छ ) क्योंकि परमात्मारूप विश्व प्रकाश अप्रिके तेजसे अजन्मा जीवातमा प्रकट हुआ है। (सः अप्रे जिनतारं अपश्यत्) उसने पहिले अपने उत्पादक प्रमुको देखा, (अप्रे तेन देवाः देवतां आयन्) प्रारंभमें उसीकी सहायतासे देव देवत्वको प्राप्त हुए, (तेन मेध्यासः रोहान् रुरुष्ठः) उससे पवित्र मनकर उस स्थानोंको प्राप्त होते हैं॥ १॥

| क्रमंध्वमुग्निना नाकुमुख्यान्हस्तंषु विश्रंतः ।               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| दिवस्पृष्ठं खर्गित्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्                    | ॥२॥     |
| पृष्ठात्प्रेथिव्या अहम्नतिरिक्षमार्रहम्नतिरिक्षादिवमार्रहम् । |         |
| <u>दि</u> वो नाकंस्य पृष्ठात्स्वं <u>9</u> ज्योतिरगाम्हम्     | 11 3 11 |
| स्तं भूर्यन्तो नार्वेक्षन्त आ द्यां रोहान्ति रोदंसी।          |         |
| युज्ञं ये विश्वतीवारं सुविद्वांसी वितेनिरे                    | 11 8 11 |
| अये प्रेहिं प्रथमो देवतानां चक्षेर्देवानांमुत मार्चवाणाम् ।   |         |
| इयेक्षमाणा भृगुंभिः सजोषाः खरिन्तु यर्जमानाः खास्ति           | ॥५॥     |

अर्थ — (उक्यान् हस्तेषु विश्वतः) अन्नोंको हाथोंमें लिये हुए तुम (अग्निना नाकं क्रमध्वम्) अभिकी सहायतासे खर्गको प्राप्त करो। (दिवः पृष्ठं स्वः गत्वा) बुलांकके उपर जानर आत्मिक ज्योतिको प्राप्त करके (देवेभिः मिश्राः आध्वं) देवोंके साथ मिलकर वैठो॥ २॥

( अहं पृथिदयाः पृष्ठात् अन्तिरिक्षं आरुहं ) में पृथ्वीके पृष्ठमागसे अन्तिरिक्ष लीकको चढ गया, ( आन्तिरिक्षात् विवं आरुहं ) अन्तिरिक्षसं गुलोकपर चढ गया। ( नाकस्य दिवः पृष्ठात् ) सुखमय गुलोकके पृष्ठ भागसे ( अहं स्वः ज्योतिः अगाम् ) मेंने आरिमक ज्योतिको प्राप्त किया ॥ ३॥

(ये सुविद्वांसः) जो उत्तम विद्वान् (विश्वतो धारं यञ्चं वितेनिरे) जो सब प्रकारकी धारणाशिक देनेवाले यज्ञको फैलाते हैं वे (स्वः यन्तः धां न अपेक्षन्ते ) आत्मिक ज्योतिको प्राप्त करनेवाले खर्गमुखकी अपेक्षा नहीं करते, वे (रोदसी आरोहन्ति) पृथ्वी और खर्गके उत्तर चढ जाते हैं॥ ४॥

हे (अग्ने)! हे प्रकाशक! (देवतानां प्रथमः प्रेष्टि) तूं देवोंमें पहिला हमें प्राप्त हो। तू (देवानां उत माजु-पाणां चक्षुः) देवों भौर मनुष्योंका चक्ष ही है। (इयक्षमाणार सजोषाः यजमानाः) यह करनेवाले और समान प्रीति-माव रखनेवाले यजमान (भृगुमिः स्वः स्वस्ति यन्तु) तपिस्वयोंके साथ आत्मतेजके। सुखसे प्राप्त करें॥ ५॥

भावार्थ— परमात्माके जगतप्रकाशक तेजसे यह अजन्मा जीवारमा प्रकट हुआ। उसी समय उसने अपने पिताका दर्शन किया। देव उसीकी शाक्ति प्राप्त करके देवत्वसे युक्त होते हैं। जो उसकी उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए अनेक उस अव-स्थाओं को प्राप्त होते हैं। १॥

अञ्चल दान करते हुए तुम-इस अग्निकी सहायतासे स्वर्गका मार्ग आफ्रमण करो । और वहाँसे भी आधिक स्व भूमिकामें जाकर आस्मिक ज्योतिके स्थानको प्राप्त होकर वहाँ देवोंके साथ बैठो ॥ २ ॥

पृथ्वीं व वन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे युलोक, युलोकसे ऊपर आस्मिक प्रकाशका स्थान है। मैंने इसी कमसे इन लोकोंका प्राप्त किया है ॥ ३ ॥

जो शानी विद्वान् विश्वधारक यशको फैलाते हैं वे पृथ्वीसे युलोक तक ऊपर चढते हैं और वहांसे भी ऊपर आर्तिक प्रका-शका स्थान प्राप्त करते हुए किसी अन्य सुखर्का अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥

हे सर्व प्रकाशक ! तू सब देवों में मुख्य है, तू इमें प्राप्त हो। तू जैसा देवोंका आंख है उसी प्रकार मनुष्मोंका की है। यह करनेवाले और सबके उत्पर समानतया प्रेम करनेवाले को यजमान होते हैं वे तपस्वी मुनियोंके साथ ही सुखपूर्वक आस्मिक प्रका-शके लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५॥

अजर्मनिष्म पर्यसा घृतेने दिव्यं सुंपूर्ण पंयसं वृहन्तेम् । तेने गेष्म सुकृतस्यं लोकं ख्रिरारोहेन्तो आभि नाकंग्रत्मम् ॥ ६॥ पश्चीदनं पश्चभिरंगुलिभिर्दव्योद्धंर पश्चधितमेष्ट्रनम् । प्राच्यों दिशि शिरी अजस्यं धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं धेहि पार्श्वम् ॥ ॥ ७॥

प्रतीच्यां दिशि भुसदंमस्य घेह्युत्तंरस्यां दिश्युत्तंरं घेहि पार्श्वम् ।
कुर्घायां दिश्यं श्वास्यान्तं घेहि दिशि घुवायां घेहि पाजुस्य मन्तरिक्षे मध्युतो मध्यंमस्य ॥ ८ ॥
श्वामुजं श्वाया प्रोणिहि त्वचा सर्वेरङ्गेः संभृतं विश्वरूपम् ।
स उत्तिष्ठेतो अभि नाक्षेमुत्तमं पद्भिश्वतुर्भिः प्रति विष्ठ दिशु

अर्थ- (दिच्य सुपर्ण पयसं) दिग्य, अलंत पूर्ण, तेजस्वी, गातिमान और ( वृह्दत अर्ज पृतेन, पयसा अनिक्रि) अजन्मा परम आत्माकी घृत और दुग्वके यज्ञसे पूजा करता हू। ( उत्तमं नाकं अभि आरोहन्तः ) उत्तम स्वगंके कपर चढते हुए (तेन सुकृतस्य लोकं स्वः गेष्म) उससे पुण्यके आत्म प्रकाशके लोकको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

( पतं पञ्चौदनं ओदनं ) इस पांच प्रकारके अन्नको ( पञ्चिमिः अंगुलि। भेः दव्यी पञ्चिचा उत्तर ) पांच अंगुः लियोंसे पकडी हुई कडछोसे पांच प्रकारसे ऊपर ला। ( अजस्य शिरः प्राच्यां दिशि घोडि ) अजन्माका सिर पूर्व दिशामें रख, ( दक्षिणायां दिशि दक्षिणं पार्श्व) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागको रख॥ ७॥

(अस्य भसदं प्रतीच्यां दिशि घेहि) इसका किटमाग पश्चिम दिशामें धर, और (उत्तरं पार्श्वे उत्तरस्यां दिशि घेहि) उत्तर कक्षा मागकें उत्तर दिशामें रख। (अजस्य अनुकं उर्ध्वायां दिशि घेहि) अजन्माकी रीढको उर्ध्वे दिशामें रख, (अस्य पाजस्यं ध्रुवायां दिशि घेहि) और इसके पेटको ध्रुव दिशामें रख, तथा (अस्य मध्यं मध्यतः अन्तिरिक्षे ) इसका मध्य भाग अन्तिरिक्षेमें रख॥ ८॥

इस प्रकार ( सर्वैः अंगैः संभृतं ) सब अंगोंसे सम्यक्तया मरा हुआ सतएव ( विश्वस्तं शृतं अजं ) विश्वस्त बना हुआ परिवक्त अजन्मा आत्माको ( शृतया त्वचा प्र उर्णुहि ) परिवक्त आच्छादनसे आच्छादित कर । ( सः ) वह तू ( इतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ठ ) यहांसे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करनेके लिये उठ और ( चतुर्भिः पद्भिः दिश्च प्रति- तिष्ठ ) चारों पांवोंसे सब दिशाओं में प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

भावार्थ — दिन्य पूर्ण तेजस्वी गतिमान और अंजन्मा परम भारमाकी ही हम घृतादिकी भाहुतियोंके यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं। इससे उत्तन स्वर्गको प्राप्त करते हुए उसके भी ऊषरके आत्मिक प्रकाशके स्थानकी प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

यह पांच प्रकारका यशीय अन्न है। पांच अंगुलियों द्वारा कडकी पकडकर इस अन्नको पांच प्रकारसे ऊपर ले। इस अज-नमाका सिर पूर्व दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिण दिशामें रख ॥ ७॥

इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें, उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें, पीठकी रीड ऊर्ध्व दिशामें, पेट घुव दिशामें और मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार अपने सब अंगोंसे परिपूर्ण विश्वरूप बने हुए परिपक्त अजन्मा जीवात्माको परिपक्त परमोत्माके आच्छादनसे आच्छादित कर, उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो और अपने चारों पोवॉसे सब दिशाओं में प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

## स्वर्गधामका मार्ग ।

इस स्कमें 'स्वर्गधाम 'का मार्ग वताया है, इस कारण इस स्का महत्त्व अधिक है। पहिले मंत्रमें 'परम पिताके अमृतपुत्र 'की उत्पत्तिका वर्णन है—

## परम पिताका अमृतपुत्र।

अग्नेः शोकात् अज्ञः अज्ञित्छ। (सू. १४, मं. १) ' भामिके प्रकाशसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ है। ' यहा अग्निपदसे सर्व प्रकाशक परमात्माका ग्रहण होता है। अधवेवेदमें काण्ड ९, सू. १० (१५) मंत्र २८ में कहा है कि 'एक ही सल्यस्वरूप परमात्माका कविजन विविध नामोसे वर्णन करते हैं, उसी एक परमात्माको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिन्य, सुपर्ण, गरूतमान्, यम, मातरिश्व। और सत् कहते हैं। ये सब एक ही परमात्माके नाम हैं। इनमेंसे इस सूक्तमें 'अञ्जि ( मं. १ ), दिव्य, सुपर्ण ( मं. ६ ) ' ये शब्द आगये हैं। इस परमात्मा के तेजसे इस अमृतपुत्रकी उत्पात्त है। यह उत्पत्ति कथन करनेका उद्देश्य यह है कि यह अमृतपुत्र अपनी उन्नति करके पिताके समान बन सकता है। प्रखेक प्राणीका पुत्र पिताके समान बनता है, वीजसे मृक्ष होता है, चिनगारीसे दावामि वन सकता है। पुत्रका यह अधिकार ही है कि वह अपने पिताके समान वने । जीवात्माकी उन्नतिकी यह अन्तिम मर्यादा है। यह मर्यादा बहुत कालके निरंतरके अनु-ष्ठानसे समाप्त हो सकती है, तब यह अमृतपुत्र पिताके वैभवसे युक्त हो सकता है। पुत्र पिताके समान आज हो जावे अथवा कुछ कालके पश्चात् हो जावे, 'वह पिताके वैभवको निःसंदेह प्राप्त करेगा ' यह सल्य है। वेदने यह विश्वास इस स्क द्वारा लेगोंको बताया है। जगत्के दुःख देखकर जन निराश न हों, षमीनुष्टान करते हुए बढते जाय, जब उनका अनुष्टान हो जायगा और जब उनके सब मल घोये जायगे तब वे परम पिताके वैभवसे संपन्न हो जायगे । अनुष्ठानकी तीवता और निर्दोषताके प्रमाणके अनुसार काल थोडा लगेगा अथवा अधिक लगेगा, यह वात प्रसेकके ऊपर ही निर्भर है। पिताके गुण न्यून प्रमाणसे पुत्रमें रहते हैं, इन गुणोंका विकास करना ही पुत्रका कर्तेभ्य है, पिताकी सहायता सदा तैयार है ही । पुत्रके गुणोंके विकासकी परम सीमा उसका ' पिताके समान बनना ' ही है।

### पिताकां दुईान।

इस पुत्रने सबसे प्रथम ' जिन्तारं अपश्यत् '(मै. १) अपने पिताका दर्शन किया था, तत्पश्चात् यह पुत्र संसारमें ७ (अवर्ष. भाष्य, काण्ड ४)

फंस जानेके कारण उससे विमुख हुआ है। यह विमुखता इस समय इतनी वढ गयी है कि यह पिनाको भूल ही गया है। इसलिये यह उस अपने परम पिताका पहले स्मरण करे और पश्चात दर्शन करे। यही उसकी उन्नतिका मार्ग है। उसीके दर्शनसे—

मेध्यासः रोहान् रुरुहः। (स्. १४, मं. १)

'पिवत होते हुए उन्नितंक स्थानींपर चढते हैं।' इसी प्रकार पुत्र एक एक सीढी उपर चढता है और विशेष अधिकार प्राप्त करता है। पिवत्र चनना ही एकमात्र उपाय है जिससे पुत्रका अधिकार चढ सकता है। पिवत्र चननेका उपाय भी 'मेध्य ' सन्द हारा ही चताया गया है। 'मेध्य ' अर्थात 'मेधके लिये योग्य '। 'मेध ' का अर्थ ' सरकार - संगति—दान रूप कर्म।' जिस कर्मसे सरकार करने योग्य सत्पुरुषोंका आदर होता है, जनताका संगतिकरण होता है और परोपकारार्थ दान दिया जाता है, आत्मसमर्पण किया जाता है, उसका नाम मेध है। इस प्रकारके कर्मसे मनुष्य पिवत्र होता है और उच्च मूमिकाको प्राप्त करता है। और अन्तमे जहांसे आया वहा पहुंचता है।

दितीय मंत्रमें कहा है कि 'इस अग्निकी सहायतासे खर्गके मार्गका भाक्रमण करो।' वस्तुतः यज्ञमें जो यजन होता है वह परमात्माका ही होता है, तथापि यज्ञ अग्निमें हवन करनेमें प्रारंभ होता है। इस यज्ञके द्वारा आत्मसमर्पणकी दीक्षा दी जाती है। अपने पासका घृत शादिका अपण समष्टिके लिये किया जाता है। इस यज्ञसे अर्थात आत्मसमर्पणसे ही उन्नित होता है। इस स्थूल यज्ञमें, प्रथम कक्षाके यज्ञमें घृत तथा हवन सामग्रीकी आहुतियोंका अर्थात अपनेसे भिन्न बाह्य पदार्थोंका समर्पण होता है, अग्तेमें असी जैसी योग्यता वह जाती है, उस प्रमाणसे अपने निजके पदार्थोंका समर्पण करना होता है, अन्तेमें सर्वमेध यज्ञमें आत्मसर्वेसका समर्पण होता है जिससे परम उच्च अवस्थाकी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्निमें घृतादि पदार्थोंकी आहुतियोंका समर्पण किया जाता है उसी प्रकार—

## इस्तेषु उख्यान् विभ्रतः। (स्. १४, मं. २)

' अन्नदान करनेके लिये अपने हातों में पकाया हुआ अन्न लेकर तैयार रहो । ' खुधां में पीड़ित मनुष्यको अन्नदान कर-नेसे वडा पुण्य प्राप्त होता है। यहां यह अन्नदान प्रत्यक्ष फल-दायक है। मूखसे पीडितको अन्न देते ही उसका आत्मा संतुष्ट होता है, उसका संतोष देखकर दाताका आत्मा भी कृतार्थ होता है। दानसे दाताकी उन्नति होती है इसका अनुभव अन्न- दानसे प्रत्यक्ष अनुभव्म आ जाता है। यहां अञ्च उपलक्षणमात्र है। भूखसे पीहितको अनदान, तृषांस पीडितको जलदान, अज्ञानस पीडितको शानदान, निर्वलतासे पीडितको चल द्वारा सहायता, निर्धनतासे पीडितको धनदान, पारतंत्र्यसे पीडितको स्वातंत्र्य प्राप्ति करनेके कार्यमें सहायता आदि अनेक विध दान होते हैं, ये सब अञ्चदानके उपलक्षणसे जानना चाहिये। ये सब यज्ञ हैं और यज्ञके सगतिकरण कर्मके ये प्रमुख अंग हैं। जनताकी संवा द्वारा परमात्माका अर्चन इसी रीतिसे होता है। इस यज्ञ द्वारा मनुष्य स्वर्गमें पहुंचता हैं 'इतना ही नहीं, परन्तु उसके भी ऊपर जो आत्मप्रकाशका लोक हे वहा जाता है और वहां देवोंके साथ बैठ जाता है। इस प्रकार मनुष्यका देवता बनता है। (मं र)

पृथ्वींसे अन्तिरिक्ष, अन्तिरिक्षसे युलोक, युलोकसे आत्मिक प्रकाशका लेक ऊपर है। यह उचता स्थानसे नहीं, प्रस्युत अवस्थाये है। अर्थात् ये चार लोक घरके चार मजलोंके समान एक दूसरे के उपर नहीं हैं प्रस्युत एकके अन्दर दूसरी और दूसरीके अन्दर तीसरी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा ये चार अवस्थाएं मनुष्यके अंदर ही हैं। इन्हींके बाह्यक्ष पृथ्वी, अन्तिरिक्ष, यो और स्वः (आत्मप्रकाश) हैं और इन्हींका नाम सूर, सुवा, स्वा, महः इ० है। जिस प्रकार स्थूलके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है उसी प्रकार पृथ्वी लोकके अंदर अन्तिरिक्ष लोक होता है। इनमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल मूलोकमें विचरता है, अंतरिक्ष आदि उच सूमिकाऑपर वह तब कार्य कर सकेगा, जब वह उतना ग्रुद और परिपक्ष होगा। बढ़े महान् तपस्वीयोंके लिये ही वह बात साध्य होती है।

#### विश्वाधार यज्ञ।

'यह ( सिश्वतो धारं यहां ) विश्वको सब प्रकारसे आधार देनेवाला है। '( मं. ४ ) यह चतुर्थ मंत्रका कथन पूर्ण शितिस सस्य है। यहाका अर्थ है लाग। इस ' लाग ' से ही जगत्की निर्यात है। यहाका अर्थ है लाग। इस ' लाग ' से ही जगत्की निर्यात है। इरएक स्थानमें यह सल्य है। पिता अपने वीर्थके त्यागसे संतानको उत्पन्न होनेके लिये आधार देता है और माता अपने गर्भधारणके लिये जो कष्ट होते हैं उनको सहती है और उस प्रमाणसे स्वस्नका लाग करती है और आगे उपादि पिलाकर भी बहुत लाग करती है। इस प्रकार पित्रके अपूर्व लागसे संतान निर्माण होता है। इसी प्रकार पश्चपक्षी, ग्रक्षवनस्पति आदि स्वष्टिमें भी है, जिससे स्वष्टि रहती है; सूर्य अपने प्रकाशका जगतके लिये

अर्थण करता है इसी प्रकार अग्नि, वायु, जल आदि देवताएं अपनी शक्तियोंका जगतकी मलाईके लिये लाग करती है। इस लागसे जगतकी स्थिति हुई है। परमात्माने अपने लागसे शि यह संसार बनाया है। इस प्रकार विचार करनेसे पाठकोंको पता लग सकता है कि इस लागसे अर्थात् आत्मसमर्पण रूप महायक्षसे हा विश्व चल रहा है। इसीलिये यज्ञकों संपूर्ण विश्वका आधार कहते हैं वह नितानत सला है।

ये सुविद्वांसः विश्वतोषारं यहं वितेनिरे। (ते) रोदसी द्यां रोहन्ति, स्वयंन्तः, न अपेक्षन्ते। (सु. १४, मं. ४)

' जो उत्तम विद्वान् इस विश्वाधार यज्ञको फैलाते हैं अर्थात् अपने आयुभर करते हैं वे इस भूमिसे सीधे युलेकिपर चढते हैं, वे वहाँके स्वर्गेष्ठस्वर्का भी इच्छा नहीं करते सीर वे उसके भी ऊपर जाकर आत्मज्योतिके प्रकाशमय स्थानको प्राप्त करते हैं।' यह लोक तो आत्मसमपण रूप यज्ञ करनेसे ही प्राप्त हो सकता है।

#### सचा चक्षु।

पञ्चम मंत्रमें इस परमात्माको 'देवों भीर मतुष्योंका चक्षु'

देवतानां उत मानुषाणां चक्षः।(सू. १४, मं. ५) 'देवों और मनुष्योंका आंख यह आस्मा है। ' मनुष्योंके आख मनुष्योंके शरीरोंमें रहते ही हैं, परंतु वे खर्य कार्य नहीं कर सकते। सूर्यके प्रकाशके विना आख देखनेमें असमर्थ है। इसलिये सूर्यको 'आंखका आख' कहते हैं। परंतु सूर्य भी परमारमाकी प्रकाश शक्तिक विना प्रकाश देनेका कार्य नहीं कर सकता, इसलिये परमात्माकी ' सूर्यका सूर्य ' कहते हैं। इससे यह हुआ कि 'आंखका आंख सूर्य और सूर्यका सूर्य परमात्मा ' है, इसिलेये वस्तुतः ' शांसका सचा आंख ' परमात्मा ही हुआ। यहाँ भाव ऊपरके मंत्रभागका है। यह केवल आंखके विषयमें ही सल है ऐसा नहीं परंतु हरएक इंद्रियके विषयेमें भी वैसा ही सल है, अर्थात् वह जैसा आंखका आख है उसी प्रकार कानका कान, नाकका नाक, मनका मन और बुद्धिका बुद्धि है। इसी प्रकार सब इंदियोंका वही मूल स्रोत है। इसकी ऐसा जानना श्रीर भनुभव करना विद्या और अनुष्ठानका साध्य है। यही-देवतानां प्रथमः।

देवतानां प्रथमः। (सू. १४, मं. ५)
' सब देवताओं में यह पहिला है ' अर्थात् इसके पूर्व कोई
नहीं है, सबके पूर्व यह था और सबके पश्चात् रहेगा। सूर्यादि
बडे प्रकाशमान देव निःसंदेह बडे शक्तिशाली हैं, परंतु इसीकी

शिष्ये दे बने हैं और इसीकी शांक लेकर अपना कार्य कर रहे हैं। जिस देवताकी ऐसी महिमा होती है उसीका यजन यज्ञोंमें होता है, इसीलिये 'यज्ञ 'नाम आत्माका है। सञ्चा यज्ञ पुरुष वही है। जो यज्ञों इस यज्ञपुरुषकी पूजा करते हैं वे—

र्यक्षमाणाः सजीषाः यजमानाः स्वः भृगुभिः स्रस्ति यन्तु । (सू. १४, मं. ५)

'यह दरनेवाले, समान प्रेममाव रखनेवाले यजमान आत्मिक प्रकाहके स्थानको भृगुओं के सङ्घ स्थानताके साथ जाते हैं।' उसकी पूजा करनेका यह फल है। 'भृगु ' उनका नाम होता है कि जो तपश्चर्यासे अपने पापाका मर्जन करते हैं। तपके सामध्येसे पापका नाहा करनेवाले तपश्चियोंको 'भृगु' कहते हैं। ये तपस्वी सीधे आत्मिक प्रकाहके लोकको आते हैं, वहां ही ये याजक जाते हैं कि जो पूर्वोक्त प्रकार यह करते हैं और सवपर समान प्रेममाव रखते हैं, अर्थात् जिनकी सर्वत्र समहिष्ट हो गई है। अन्य लोग उस आतिमक लोकको प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं है। यह मन्त्रका भी इसी आहायको बता रहा है—

दिन्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तं अजं पयसा घृतेस अनिविमः। (सृ. १४, मं. ६)

'दिस्य पूर्ण वेगवान बड़े अजनमा आत्माकी दूध और घीसे में यह पूजा करता हूं। 'यह मन्त्रमाग अत्यन्त स्पष्ट है। यह में उसी पूजा करता हूं। 'यह मन्त्रमाग अत्यन्त स्पष्ट है। यह में उसी की पूजा हवनकी आहुतियों से होती है। हवनकी बाहुतियों देना यह आत्मसमर्पणका प्रारंभ है, इसी यज्ञका रूप अन्तम आत्मसर्वस्वका समर्पण होना है। इस पूर्ण समर्पणकी पहिंची सीढ़ी थोड़ीसी आहुतियां समर्पित करना है। समर्पण शिंक बढ़ानेसे ही उसकी सची पूजा होती है और साथ साथ अपनी आत्मिक शक्ति भी वढ जाती है।

तेन उत्तमं नाकं अभि आरोहन्तः

प्रकार्य स्वः लोकं गेष्मः। (सू. १४, मं. ६)

' उससे उत्तम स्वर्भधामको प्राप्त होते हुए हम सुकृतके भारमज्योतिह्य लोकको प्राप्त करेंगे। ' यह पूर्वोक्त प्रकारके भारमयश्रका फल है। सच्चे वैदिक यहका यह अन्तिम साध्य है।

पश्चामृत भोजन ।

यहां पश्चामृत भोजनका विधान है। लोकमें प्रसिद्ध पश्चामृत सर जानते ही हैं, दूध, दहीं, घीं, मिश्री और मधु इन पांच पराशोंको पंचामृत कहा जाता है। परंतु यहां आत्मसमप्णरूप महायक्षमें हमारी इंदियां गीवें हैं और इस यक्षमंडपमें उनका दोहन होता है, उस दूधसे जा पंच अमृत धनता है वह यहां अमीह है। यह 'पश्च+ओदन' है। पश्च शानेंद्रियोंसे प्राप्त होनेवाला यह पश्च अमृत है। ज्ञानका नाम अमृत है। यहां पंच ज्ञान पश्च ओदन कहा है क्योंकि जैसा ओदन या अब स्थूल शरीरका पोषण होता है, उसी प्रकारसे यह पांच प्रकारका ज्ञान-रस या 'सुधारस' आत्मबुद्धिमनका पोषण करता है। इसका उद्धार करना चाहिये—

पतं ओदनं दर्वा पञ्चचा उद्धर। (सू. १४, मं.७)

'यह अन्न कडळीसे पाच प्रकारसे ऊपर लें 'अर्थात् पांच प्रकारसे इसका उद्धार कर । यह अन पंचिवध है एक दूसरेसे भिन्न है, पांच प्रकारोंधे इसका उदार होना संभव है। इससे ही ज्ञात हो सकता है कि यह पंचज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाला पप्त-विध ज्ञान ही है। हरएक इंद्रियसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान उचनीच होता है, इसीलिये यहां सूचना दी है कि 'उद्धर' उदार कर अर्थात पांच प्रकारका ज्ञान ऐसा प्राप्त कर कि जिससे उद्धार हो सके। दो प्रकारका ज्ञान सन्मुख आया तो जिससे उद्धार होगा वही ज्ञान स्वीकार कर और अन्यकी दूर कर। हरएक विषयमें ये दोनों प्रकार मनुष्यके सन्मुख भाते हैं। उद्धार चाइनेवाले मनुष्यका उचित है कि यह पांच प्रकारका ज्ञान इस प्रकारसे प्राप्त करे कि जिससे अपना निश्चयरे उदार हो सके। अन्नका बर्तनसे उद्धार करनेका कार्य कडछीसे अथवा चमसंख होता है. इस लिये इस मंत्रमें भी कड़ छोसे उदार करनेका उपदेश किया है। पत्र ज्ञानरूपी पत्र पक्षानका उदार करनेकी कड़की यहां कीनसी है यह अब विचारणीय प्रश्न है। इस विप-यम निम्नलिखित मंत्र देखेन योग्य है-

तिर्योरवलस्थमस ऊर्घ्वेबुधस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्। तत्रासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो वभृतुः॥ (अवर्धः १०१८।९)

'तिरछे मुखवाला एक चमस है, जिसका निम्न भाग उपरकों छोर है, उसमें विश्वरूप यश रखा है। वहां ही सात ऋषि साथ साथ रहते हैं, जो इसके रक्षक हैं। 'यहां जो चमस कहा है वह मनुष्यका सिर है, इसका मुंह नीचे और निम्न भाग उपर है, इसमें विश्वरूप यश नाम विश्वका शान और आत्माका विशान इकट्ठा हुआ है, सात ऋषि यहां इस सिरमें रहते हैं जो इसके सेरक्षक हैं। इस मंत्रसे चमस या कड़छोंका ठींक पता उम सकता है। यह सब मस्तकका रूपक है, इसीसे शानरूप पांच प्रकारका अज लिया जाता है, और सच्छे छुरेका विचार मी यहां ही होता है।

इस स्किके ' दर्वी ' शन्दका संबंध इस मंत्रके ' चमस ' शब्दसे बोडकर देखें, पाठक जानें कि ये दर्वी ( कउसी ) और चमस एक ही है। पाठकोंको सूचनार्थ निवेदन यहां है कि
यज्ञमें जो जो सामग्री अथवा चमसादि साधन आवश्यक होते
हैं वे सब अन्तमें अपने शरीरपर ही घटाये जाते हैं। वेदकी
यह परिभाषा है। यहा चमस शब्द शरीरमें घटाया है, सिमधा
शब्द अन्य स्थानपर घटाये हैं। इस प्रकार सब पदार्थ भिन्न
भिन्न म्थानोंके मंत्रोंमें घटाये हैं। इस प्रकार वेद चतायेगा कि
अन्तिम यज्ञ आत्मसर्वस्वके समर्पणसे ही होना है। अस्तु। इस
प्रकार यहा पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्धारके लिये प्राप्त करनेका
उपदेश सप्तम मंत्रके पूर्वार्धमें किया गया। इसके पश्चात दो
मत्रोंसे अर्थात् सप्तमका उत्तरार्ध और अष्टम पूर्ण मंत्रसे अपने
शरीरको विश्वहप बनानेका उपदेश कहा है।

#### विश्वरूप बनो ।

स्थाना शरीर यह केवल अपने लिये नहीं प्रत्युत वह सब विश्वकी भलाईके लिये है, इसको विश्वके लिये समर्पण करना चाहिये। में सब जगत्का एक अवयव हूं। अवयवकी पूर्णता अवयवीके लिये समर्पित होनेसे ही हो सकती है। जिस प्रकार शरीरके अवयवकी पूर्णता सब शरीर के मलाईके कार्यमें पूर्णतया समर्पित होनेसे हो सकती है, उसी प्रकार एक मनुष्यकी पूर्णता उसका समर्पण समष्टिके लिये होनेसे ही हो सकती है। यही आत्मसमर्पणकी कल्पना यहा इन मंत्रोंसे बताई है जिसका स्वस्प यह है—

१ पूर्व दिशांके लिये मेरा सिर अर्पण किया है,
२ दक्षिण दिशांके लिये मेरी दक्षिण कक्षा अर्पण की है,
३ पश्चिम दिशांके लिये मेरी पिछला भाग अर्पण किया है,
४ उत्तर दिशांके लिये मेरी उत्तर कक्षा अर्पण की है,
५ उर्ध्व दिशांके लिये मेरी पीठकी रींढ अर्पण की है,
६ ध्रुव दिशांके लिये मेरी पीठकी रींढ अर्पण की है,
७ मध्य दिशां लिये मेरा पेट समर्पण किया है और
७ मध्य दिशां हम अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग है।
(सू. १४, मं. ७-८)

इस प्रकार मेरा संपूर्ण शरीर सव दिशाओं के लिये समर्पित होनेसे 'में सब विश्वके लिये जीवित हूं।' मेरा यह यह माग विश्वके इस इस भागके लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूर्ण विश्वके लिये मेरा आत्मसमर्पण हो गया है, अब मेरा जीवन जगत्के लिये हुआ है, मैंने सबकी मलाईके लिये यह आत्मयज्ञ किया है, यह इस उपदेशका तात्पर्य है। इसके पश्चात—

सर्वेः अङ्गेः विश्वरूपं संभृतं श्रृतं अजं भृतया त्वचा प्रोर्णुहि । (स्. १४, मं. ९) 'अपने सव भंगोंसे विश्वरूप हुए अतएव परिपक्व वने हुए

अजन्मा जीवात्माको प्रमात्माके परिपक्त त्वना सहश आच्छा दनसे आच्छादित करो।' अपने आपको चारों ओरसे परमात्मा द्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परमात्माका अनुभव करो। यह बात खभावतया खयं ही हो जायगी। इसके नंतर—

चतुर्भिः पद्भिः दिश्च प्रति तिण्ठ । इतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ठ ॥ (स्. १४, मं. ९)

' अपने चारों पावोंसे सब दिशाओं में प्रतिष्ठित हो कीर यहांसे सीधा उत्तम खर्गके लिये चल।' अब तुम्हूँ कोई बीचमें रकावट नहीं होगी। यहां वर्णन किये हुए चार पांव जाप्रति, स्वप्न, सुष्रिति और तुर्यो हैं। चतुष्पाद अज आत्माका वर्णन मांहुक्य उपनिषद्में है—

सोऽ यमात्मा चतुष्पाद् ॥ २ ॥ जागरितस्थानो वहिः प्रद्यः.....प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ स्वप्रस्थानोऽन्तः प्रद्यः ... द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ सुषुप्तस्थान प्रकी भूतः प्रद्यानघन प्यानन्दमयो । स्वप्रस्थानद्वनेतोमुखः प्राप्तस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ ..... अद्यप्तन्यवहार्य ..... एकात्मप्रत्ययसारं .... चतुर्थ मन्यन्ते .....॥ ७ ॥ ( मांह्न्य उपनिषद् )

'यह अज आतमा चतुष्पाद है। इसका प्रथम पाद जागृति है। जसमें बाहरके जगत्का ज्ञान होता है। इसका द्वितीय पाद स्वम है जिस अवस्थामें इसकी प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर होती है। इसका तीसरा पाद सुपुति अर्थात् गाठ निद्रा है, जिस समय एकीमूत होकर आनन्द अवस्थामें ठीन होता है। और इसका चतुर्थ पाद अहुए तथा अव्यवहार्य है। '

यह वर्णन इस भारमाका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा है। कई लोग चार पाचोंका वर्णन होनेसे ' चतुष्पाद अज ' का तात्पर्य ' चार पांववाला वकरा ' समझते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं, उनको खित है कि वे इस उपनिषद्के वचनका भी यहां मनन करें। सीघा उत्तम स्वर्गधाममें जाना इन ही चार पांवोंसे संभवनीय है यह बात स्पष्ट होनेसे इस विषयमें अधिक लिखनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। आव्रत, स्वप्न, सुष्ठांसे और सुर्यामें जो अनुभव मिलते हैं और जाव्रतिमें जो कर्म किये जाते हैं, उनसे ही मनुष्यकी उन्नति होनी है, इसके विना कोई अन्य मार्ग नहीं है।

#### 👕 एक इंका।

इस सूक्तमें 'भूलोकसे ऊपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे ऊपर स्वर्ग, स्वर्गसे ऊपर आत्मप्रकाशका लोक है, ऐसा कहा है।' (मं. ३) मंत्रमें 'आहह् 'पद मी दर्शाता है कि यहां 'उपर चढनेका भाव ' है। इसलिये साधारण लोक इन लोकोंको एकके उपर दूसरा मानते हैं। ये लोक शर्रारमें भी हैं गुदासे नामीतक भूलोक, नामीसे गलेतक अन्तरिक्ष लोक, सिर स्वर्ग लोग हैं और आत्मप्रकाशका लोक हृदयस्थानमें जहां दधुक् होती है वहां है। यहां पता लगता है कि यद्यपि शरीरमें पहिले तीन लोक एक दूसरेके उपर हैं तथापि चतुर्थलोक निम्न प्रदेशमें अथवा मध्यमें हैं। अर्थात यहांका उपरका मान स्थानसे उपर ऐसा नहीं है, प्रत्युत अवस्था, योग्यता, श्रेष्ठ अनुभव आदिकी उच्चतासे यहां मतलब है। वास्तविक स्थिति यह है कि 'भूः, भुवः, स्वः, महः ' आदि लोक किवा पृथिवी, अन्तिरिक्ष, स्वर्ग, आत्मजमीति आदि लोक हरएक स्थानमें हैं। जिस प्रकार एक ही स्थानमें पत्थर, रेत, जल, वायु, उष्णता, वियुत् आदि रहते हैं, उसी प्रकार उक्त सब लोक एक ही स्थानमें हैं, जी मनुष्य अपने स्कृप इंद्रियोंको स्कृप लोकोंमें कार्य करने योग्य स्कृप बनाते हैं, वे ही उच्च लोकोंके भागी होते है, अर्थात् यहा रहता हुआ मनुष्य भी आत्मप्रकाशके लोकका अनुभव ले सकता है।

पाठक इस सूक्तका इस रीतिसे सनन करें और उचित बोध प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग आक्रमण करें।

## वृष्टि ।

## [ स्क १५]

( ऋषिः — अथवी । देवता — महतः पर्जन्यश्च )

समुत्रंतन्तु प्रदिशो नर्भस्वतीः समुभाणि वार्तज्वानि यन्तु । सहक्षप्रभस्य नदंतो नर्भस्रतो वाश्रा आर्षः पृथिवीं तर्पयन्तु

11 8 11

समीक्षयन्तु तिवाः सुदानवोऽपा रसा ओपंधीभिः सचन्ताय ।

वर्षस्य सगी महयन्तु भूमि पृथंग्जायन्तामोर्षधयो विश्वरूपाः

11 3 11

समीक्षयस्व गायंतो नभास्यपां वेगांसः पृथगुद्धिजन्तास् । वर्षस्य सगी महयन्तु भूमि पृथंग्जायन्तां वीरुवी विश्वरूपाः

11 3 11

अर्थ — (नमस्ततीः प्रदिशः सं उत्पतन्तु ) बादलसे युक्त दिशाएं उमड जाय, (वातजूतानि अस्त्राणि सं यन्तु ) बायुसे वलाये गये उदक युक्त मेघ मिलकर आवें। (महऋषशस्य सदतः नमस्ततः) महावलवान् गर्जना करते हुए (नमस्वतः वाश्राः आपः पृथिदीं तर्पयन्तु ) बादलोंकी गति युक्त जलधाराएं भूमिकी तृति करें॥ १॥

(तिविषाः सुदानवाः समीक्षयन्तु ) बलवान् जलका उत्तम दान करनेवाले मेव दिखाई देवें। (अपां रसाः सोषधी। भेः सचन्तां ) जलांके रस औषधियों संयुक्त हो जावें। (वर्षस्य सर्गाः भूमि महयन्तु ) दृष्टिकी धाराएं भूमिको समृद्ध करें। (विद्वस्पाः ओषधयः पृथक् जायन्तां ) विविध रूपवाली औषाधियां अनेक प्रकारसे उत्पन्न होवें॥ २॥

(गायतः न भांसि समीक्षयस्व) गर्जनेवाले मेघोंसे युक्त आकाश दिखाओ । (अपां वेगासः पृथक् उद्धिजन्तां) जलेंके वेग विविध प्रकारसे उमड नावें। (वर्षस्य समीः भूमि महयन्तु) वृष्टिकी धाराएं भूमिको समृद्ध करें। (विद्वस्पाः वीरुधः पृथक् जायन्तां) विविध रूपवाली औषधियां अनेक प्रकारसे उत्पन्न हों॥ ३॥

भावार्थ — नारों दिशाओं में बादल आ जाय, वायु जोरसे वहें, उस वायुसे भेष आकाशमें आ जाय, आर वहीं गर्जना होकर बड़ी वृष्टि होने ॥ १॥

मेषसे आनेवाला जल वनस्पतियोंको भिले श्रीर सब वनस्पतियां उत्तम परिपुष्ट हो लावें ॥ २ ॥

अर्थ— हे पर्जन्य । (घोषिणः मारुताः गणाः त्वा पृथक् उपगायन्तु) गर्जना करनेवाले वायुओं के गण तेरा पृथक पृथक् गान करें । (वर्षतः वर्षस्य सर्गाः पृथिवीं अनु वर्षन्तु ) वर्षते हुए मेघकी धाराएं पृथ्वीपर अनुकूल वर्षे ॥ ४ ॥

हे (मरुतः) वायुभो ! (अर्कः त्वेषः नभः) सूर्यकी उष्णतासे बादलांको (समुद्रतः उत्पातयत) समुद्रसे उपर ले जाओ (अथ उदीरयत) और उपर उडाओ । (महऋषभस्य नद्तः नभस्वतः) बढे बलवान् और शब्द करनेवाले वादलयुक्त आकाशसे (वाक्षाः आपः पृथिवीं तर्पयन्तु) वेगवान् जलधाराएं पृथ्वीको तृप्त करें ॥ ५॥

हे ( पर्जन्य ) मेघ ! तू ( अभिक्रन्द ) गर्जन। कर, ( स्तनय ) विद्युत कडका, ( उद्धि अर्द्य ) समुद्रको हिला दे । ( पयसा भूमि समङ्घि ) जलसे भूमि भिगा दे। ( त्वया सृष्टं बहुळं वर्षं एतु ) तेरे द्वारा उत्पन्न हुई बडी दृष्टि हमारे पास आवे। ( कृश्च-गुः ) भूमिका कृषक ( आशार-एषी ) क्षाश्रयकी इच्छा करनेवाला होकर ( अस्तं एतु ) अपने घरको चला जावे ॥ ६ ॥

( सु-दानवः उत अज-गराः उत्साः ) उत्तम जल देनेवाले बढे स्रोत ( चः सं अवन्तु ) तुम्हारी रक्षा करें। ( मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः ) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ ( पृथिवीं अनु वर्षन्तु ) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें॥ ৩॥

(आशां आशां विद्योततां ) दिशा दिशाम विजलियां चमके । (दिशो दिशः वाताः वान्तु ) हरएक दिशामें वायु बहें । (मरुद्धिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु संयन्तु ) वायुओं द्वारा चलाये गये मेघ पृथिवीकी भोर अनुकूलतासे आवें ॥ ८॥

भावार्थ— गर्जना करनेवाले मेघोंसे जोरकी वृष्टि हो जावे और उस वृष्टिसे शौषियां उत्तम रसवालीं होवें ॥ ३ ॥ वायु जोरसे मेघोंको लावें और प्रचंड घाराओंसे अच्छा वृष्टि हो जावे ॥ ४ ॥

सूर्यकी उष्णतासे समुद्रके पानीकी भाप होकर वायुसे ऊपर जावे, वहां वह इकट्ठी होकर मेघ बनें, वहां विज्ञलीकी गर्जना होकर पृथ्वीकी तृप्ति करनेवाली वृष्टि होवे ॥ ५ ॥

मेघ गर्जना करें, बिजुली कडके, तमुद्र उडल पडें, सूमिवर ऐसी वृष्टि हो। जाने कि किसान अपने घर जाकर आश्रंय लेवे ॥ ६ ॥

जल देनेवाले भेघ सबकी रक्षा करें, उनसे भूमिपर उत्तम वृष्टि होवे ॥ ७ ॥ हरएक दिशामें बिजुलियां चमकें, वायु जोरसे चले, उनसे चलाये मेघ ख्ब वृष्टि करें ॥ ८ ॥ आपो विद्युद्धं वृष सं वोडवन्तु सुदानेव उत्सां अजगुरा छुत ।

मुरुद्धिः प्रच्युंता मेघाः प्रावंन्तु पृथिवीमर्चु ॥१९॥

अपामिष्रस्तुन्भिः संविद्यानो य ओषंघीनामधिपा बुभूवं ।

स नो वृष वंतुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाम्यो अमृतं दिवस्परिं ॥१०॥

प्रजापंतिः सिल्लादा संमुद्रादापं ईरयंन्नुद्धिमंदियाति ।

प्र प्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतोऽविद्येतेनं स्तनिथित्नुनेहिं ॥११॥

अपो निष्धित्रन्नसंरः पिता नः श्वसंन्तु गरीरा अप्रां वंरुणाव नीचीर्पः सृज ।

वदंन्तु पृश्चिवाहवो मण्ड्का हरिणानं ॥१२॥

संवत्सरं श्रीययाना ब्रोह्मणा व्रतचारिणेः ।

वाचै पुर्जन्यंजिन्वितां प्र मण्ड्का अवादिषुः ॥१३॥

अर्थ— (आपः विद्युत् अभ्रं वर्षे ) जल, विद्युत्, मेघ, दृष्टि (उत अजगराः सुद्दानवः उत्साः ) श्रीर वहे जल देनेवाले स्रोत (वः सं अवन्तु ) तुम्हारी रक्षा करें। (महद्भिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु प्र अवन्तु ) वायुशों द्वारा प्रेरित मेघ भूमिकी रक्षा करें॥ ९॥

(अपां अशिः) मेघके जलोंमें रहनेवाला विद्युत् रूप आमि (तनूभिः संविदानः) धव शारीरोंके साथ एकरूप होता है । यः ओषधीनां अधिपा वभूव ) जो औषिधयोका पालक होता है (सः जातवेदाः) वह अमि (दियः परि समृतं वर्षं) आकाशसे अमृतरूपी वृष्टिजल जो (प्रजाभ्यः प्राणं) प्रजाओंके लिये प्राणरूप है (नः) हमारे लिये (वद्यतां) देवे ॥ १०॥

(प्रजापितः सिल्लात् समुद्रात् आपः आ ईरयन् ) प्रजापित जलमय समुद्रसे जलको प्रेरित करता हुआ (उद्धि अर्द्याति ) समुद्रको गित देता है। इससे (अश्वस्य बृष्णः रेतः प्र प्यायतां ) वेगवान् वृष्टि, करनेवाले मैथसे जल बढे। वृष्टि ( प्रेन स्तनियत्नुना अविङ् आ इहि ) इस गर्जना करनेवालेके साथ यहां आवे॥ १९॥

(अपः निषिञ्चन् असुरः) जलकी वृष्टि करनेवाला मेघ (नः पिता) हमारा पालक है। हे (चरुण) श्रेष्ठ उद-कका धारण करनेवाले मेघ! (अपां गर्भराः श्वसन्तु) जलाँके गडगड शब्द करनेवाले मेघ चलें। (अपः नीचीः अव-सज) जलको नीचेकी ओर प्रवाहित कर (पृश्चिचाहचः मण्डूकाः) विचित्र रंगयुक्त बाहूवाले में इके (हरिणा अनु-षद्-तु) भूमियर आकर शब्द करें॥ १२॥

( मण्डूकाः पर्जन्याजिन्वितां वाचं ) मेंडक पर्जन्यसे प्रेरित वाणीको ( अवादिषुः ) बोलते हैं, जैसा कि ( संव-रसरं शशयानाः व्रतचारिणः ब्राह्मणाः ) सालभर एक स्थानमें रहकर व्रत करनेवाले व्राह्मण बोलते हैं ॥ १३॥

भावार्थ — मेघ, विद्युत्, वृष्टि, जल, जलस्थान ये सब मनुष्योंकी रक्षा करें। वायुसे चलाये मेघ पृथ्वीपर उत्तम वर्षा करें॥ ९॥

मेघोंमें वियुद्ध्य अप्ति है वही वृष्टि करता है इसलिये वह औषधियोंका अधिपति है। वह ऊपरसे वृष्टि करे और हमें अमृत कल देवे, उससे प्राणियोंको जीवन मिले, इस प्रकार हम सबकी रक्षा हो ॥ १०॥

यह प्रजापालक समुद्रके जलको प्रेरित करता है जिससे मेघ होते हैं । इससे भूमिके ऊपर पर्याप्त जल प्राप्त होते । यह मेघ विजुलोके साथ हमारी भूमिके पास भा जाने ॥ ११ ॥

मेघकी वृष्टिसे पृथ्वीपर बढे स्रोत बहें। जलमें मेंडक उत्तम शन्द करें।। १२॥

| लुपप्रवंद मण्डूकि वृपेमा वंद तादुरि ।                    |     |    |    |
|----------------------------------------------------------|-----|----|----|
| मध्ये हृदस्यं प्रवस्त विगृह्यं चतुरेः पदः                | n ' | 88 | 11 |
| खण्वखारेडु खैमुखारेडु मध्ये तदुरि ।                      |     |    |    |
| वर्ष वंसुष्वं पितरो मुख्तां मनं इच्छत                    | 11  | १५ | 11 |
| मुहान्तुं कोशुम्रदंचाभि पिश्च सिवद्युतं भनतु वातु वातः।  |     | ,  |    |
| तुन्वता युज्ञं बंहुवा विसृष्टा आनुन्दिन्तिरोर्षघयो मवन्त | 11  | १६ | 11 |
| इति नतीयोऽनवाकः॥ ३ ॥                                     |     |    |    |

अर्थ— हे (मंद्राक्ति) मेंडकी! हे (तादुरि) छोटी मेंडकी! (उप प्रवद) बील, (वर्षे आ वद) वर्षाकी हुला। और (=हदस्य मध्ये) तालावकं मध्यमें (चतुरः पदः विगृह्य) चार पेर लेकर (प्रवस्य) तैर ॥ १४॥

(खण्-वर्षे ) हे बिलमें रहनेवाली, हे (ख्रेम-ख्रे ) शांत रहनेवाली (तदुरि ) हे छोटी मेंडकी! (वर्षे मध्ये घनुष्वं ) शृष्टिके बीचमें आनंदित हो । हे (पितरः) पालको ! (मरुतां मनः इच्छत) वायुओंका मननीय ज्ञान चाहो ॥ १५॥

(महान्तं कोशं उद्ञ ) बढे जलके खजानेका भर्यात् पेषका प्रेरित कर और (अभि पिञ्च) जलसिंचन कर । (स्विद्युतं भवतु ) आकाश बिजुलियोंसे युक्त हो (वातः वातु ) वायु बहता रहे । (यहं तन्वतां ) यशको करो । (ओषधयः ) भौषधिया (बहुछा विसृष्टाः ) बहुत प्रकारसे स्तपन्न हुई (आनंदिनीः भवन्तु ) भानन्द देनेवाली होवें ॥ १६॥

भावार्थ — व्रत करनेवाले ब्राह्मणोंके समान ये मेंडक मानो सालभर व्रत कर रहे ये, अब अपना व्रत समाप्त करके बाइर भाये हैं और प्रवचन कर रहे हैं ॥ १३ ॥

मेंडक मेघोंको बुलावें और वे जलसे तालाव भरनेके बाद उसमें खुब तैरें ॥ १४ ॥ वृष्टि ऐसी हो कि जिसे मेंडक क्षानंदित हो जांग ॥ १५ ॥

मेव आजांय, ख्ब वृष्टि हो, बिजली कडके, वायु बहे, औषधियां पुष्ट हों, ख्व अज उत्पन्न हो और यश बढते जांय ॥ १६ ॥ यह सूक्त पर्जन्यका उत्तन काव्य है, अत्यंत स्पष्ट होनेसे इसके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥



## सर्वसाक्षी प्रभु।

## [ सूक्त १६ ]

( ब्रह्मिः — ब्रह्मा । देवता — वरुणः । सत्यानुतान्वीक्षणम् । )

बृह्नेषामिधिष्ठाता अनित्कादिन पत्रयति ।

य स्तायन्मन्येते चर्न्सर्मी देवा इदं विदुः

पित्रष्ठिति चर्रति यश्च वर्श्चिति यो निलायं चर्रति यः प्रवर्द्धम् ।

हौ सैनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वर्रणस्तृतीर्यः

एतेयं भूमिर्वर्रणस्य राई उतासौ द्यौदिह्ती दूरेर्अन्ता ।

उतो समुद्रौ वर्रणस्य कुक्षी उतासिकार्य उद्देके निलीनः

उत यो द्यामित्सपीत्परस्तान स म्रेच्यातै वर्रणस्य राईः ।

दिव स्पश्चः प्र चरन्तीदर्मस्य सहस्राक्षा आति पश्यन्ति भूमिम्

॥ ४ ॥

अर्थ — ( एषां बृहन् अधिष्ठाता अन्तिकात् इच पश्यिति ) इनका वढा अधिष्ठाता समीपके समान देखता है। (यः तायत् ) को फैलाता और पालन करता, (चरन् ) विचरता और चलाता हुआ, (मन्यते ) जानता है। (वेचाः इदं सर्वे विद्:) दिग्य जन यह सव जानते हैं॥ १॥

(यः तिष्ठति, चरति) जो खडा होता है अथवा चलता है, (च यः चञ्चिति) और जो ठगाता है, (यः निलायं चरिते, यः प्रतंकं) जो गुप्त व्यवहार करता है अथवा खला व्यवहार करता है तथा (ह्यों संनिपद्य यत् मंत्र येते) दो जन एक साथ बैठकर जो कुछ विचार करते हैं (तत्) उस सबको (तृतीयः राजा वरुणः वेद्) तीसरा राजा वरुण जानता है।। २।।

( इयं भूमिः ) यह पृथिवी, ( उत उत असी बृहती दूरं अन्ता छीः ) और यह वहा दूर अन्तरपर दिखेनेवाला युलोक है, यह सब ( वरुणस्य राष्ठः ) वरुणराजाका है। ( उतो समुद्री वरुणस्य कुक्षी ) और दोनों समुद्र वरुणकी दोनों कोंखें हैं, ( उत अस्मिन् अल्प उदके निलीनः ) तथा वह इस अन्य उदकों भी लीन हुआ है ॥ ३॥

(उत यः परस्तात् द्यां अतिसर्पात्) और जो दूर युलोकके परे भी चला जावे (सः घरुणस्य राद्यः न मुच्याते ) वह इस वरुणराजाके शासनसे छूट नहीं सकता। ( अस्य दिवः स्पशः हदं प्र चरन्ति ) इस दिव्य देवके दूत इस जगतमें संचार करते हैं। वे (सहस्त्र-अक्षाः भूमि अति पदयन्ति ) हजार भाखवाले भूमिको विशेष देखते हैं॥ ४॥

भावार्थ — इन सपूर्ण लोकलोकान्तरोंका एक बड़ा अधिष्ठाता है जो इन सबका निरीक्षण प्रत्येक के समीप रहनेके समान करता है, वह सबका विस्तार करता है और रक्षा करता है; सबको चलाता है और सबमें विचरता है तथा सबको जानता है। उस प्रमुके ये गुण सब ज्ञानीजन जानते हैं ॥ १ ॥

कोई मनुष्य ठहरा हो, कोई चलता हो, कोई किसीका ठगाता हो, कोई घरके अंदर छिपकर कुछ करता हो आर केई खुली जगहमें कार्य करता हो, अथवा दो मनुष्य एक स्थानमें चैठकर कुछ आपसमें गुप्त विचार करते हों, इन सब बातांका यह प्रभु उसी समय जानता है।। २॥

यह भूमि और यह वहा वुलोक तथा इनके बीचंक सब पदार्थ उसी प्रभूके हैं। ये बहे समुद्र उसकी कीलोंमें हैं, यह जैसा बहे समुद्रोंमें है वैसा ही पानीकी छोटीसी बूंदमें भी है ॥ ३ ॥

८ (अयर्व, भाष्य, काण्ड ४)

सर्व तद्राजा वर्रणो वि चेष्टे यदेन्त्रा रोदंसी यत्परस्तित् ।
संख्यांता अस्य निमिष्टो जनांनापृक्षानिव श्वज्ञी नि मिनोति तानि ॥ ५॥
ये ते पार्शा वरुण सप्तसंप्त त्रेधा तिष्ठांन्ति विपिता रुशन्तः ।
छिनन्तु सर्वे अन्तं वदंन्तं यः संत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ ६॥
योतेन पाश्चीरमि चेहि वरुणोनं मा ते मोच्यन्त्वाङ् नृचक्षः ।
आस्तौ जात्म उदरं श्रंसयित्वा कोशं इवावन्धः परिकृत्यमानः ॥ ७॥
यः समाम्योदं वर्रणो यो ध्याम्योदं यः सन्देश्योदं वर्रणो यो विदेश्याः ।
यो देवो वर्रणो यश्च मार्नुषः ॥ ८॥

अर्थ — (राजा वरुणः तत् सर्व वि चष्टे) वरुणराजा उस सबको देखता है (यत् रोदसी अन्तरा यत् परस्तात्) जो भूमि और युलेकिके वीचमें है और जो परे है। (जनानां निमिषः अस्य संख्याताः) मनुष्योंकी पलकें के झपकोंको भी उसने गिना है। (तानि नि मिने।ति) उनको वह नापता है (इव श्वद्यी अक्षान्) जैसे जुआदी पासोंको नापता है।। ५।।

हे (वहण) वरुणदेव ! (सप्त सप्त बेखा विषिताः) सात सात तीन प्रकारसे वंधे हुए (ये ते रुशन्तः पाशाः तिष्ठन्ति) को तेरे विनाशक पाश है वे (सर्वे अनृतं चदन्तं छिनन्तु) सब अपस्य बोलनेवालको बांध दें अथवा किक्सिक करें। (यः सत्यवादी तं अति स्वतन्तु) को सस्ववादी है उसको छोड दें ॥ ६॥

हे ( बहुण ) ईश्वर ! ( शतेन पाशेः एनं अभि घेहि ) सौ फांसोंसे इसको बांध ले । हे ( नृचक्षसः ) मनुष्योंको देखनेवाले ! ( अनुतवाक् ते मा मोचि ) असल्य बोलनेवाला तेरेसे न छूट जावे । ( जाल्मः उद्दं संस्थित्वा ) दुष्ट नीच अपने उदस्को गिराकर, ( अवन्ध्रः कोश इव ) न वंध कोशके समान ( परिक्रत्यमानः आस्तां ) कटा हुआ पढा रहे ॥ ७॥ ०

( वरुणः यः समाम्यः ) वरुण जो समान भाव रखनेवाला और ( यः व्याम्यः ) जो विषम भाव रखनेवाला है। ( वरुणः यः सं-देश्यः, यः चि-देश्यः ) वरुण जो समान देशमें रहनेवाला और जो विशेष देशमें रहनेवाला है, ( वरुणः यः देवः यः स्र मानुषः ) वरुण जो देवोंके संबंधी और जो मनुष्य संबंधी है ॥ ८॥

भावार्थ — यदि कोई कुकर्म करके गुलोकसे भी परे दूर कहीं भाग जाने तो भी वह इस प्रभुके शासनसे नहीं छूट सकता, क्योंकि इसके दिन्य गुप्त चर इस जगत्में संचार करते हैं और वे हजारों आखोंसे इस भूमिका निरीक्षण करते हैं ॥ ४ ॥

जो कुछ इस भूमि और युलोकके मध्यमें है उस सबका निरीक्षण वह प्रभु स्वयं करता है। यहांतक कि मनुष्योंके पलकोंकी शपकोंको भी वह गिनता है, अर्थात् उसको अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है॥ ५॥

जो असस्य बोलते हैं उनको वह प्रमु अपने हिंसक पाशोंसे बांध देता है और जो सत्यवादी होते हैं उनको मुक्त करता है ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! तू दुष्टकों सैकडों पाशोंसे बांध देता है, असत्यवादी तेरे पाशोंसे नहीं छूट सकता । जो दृष्ट मनुष्य अपने पेटके लिये दूसरोंको सताता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्तमें उसका भी नाश करता है ॥ ७ ॥

सबके साथ समान भाव रखनेवाला, सब देशमें समान रीतिसे रहनेवाला एक दिव्य वरण देव अर्थात् परमेश्वर है इसी प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छोटे छोटे स्थानोंमें रहनेवाला एक मानुष वरुण अर्थात् मनुष्योंमें रहनेवाला जीवातमा भी है ॥ ८॥

# तैस्त्वा सेवर्भि व्यामि पाश्चीरसावामुख्यायणामुख्याः पुत्र । तानु ते सर्वीननुसन्दिशामि

11911

सर्थ — हे (असुष्यायण) हे अमुक पिताके पुत्र ! हे (अमुष्याः पुत्र ) अमुक माताके पुत्र ! (असी) वह तू (त्या) तुसको (तैः सर्वैः पाशैः आभि ष्यामि ) उन सब पाशोंसे बांधना हूं । और (तान् सर्वान् उ ते अनु संदिशामि ) उन सबको तेरे लिये प्रेरित करता हूं ॥ ९ ॥

भावार्थ — हे अमुक मातापिताके सुपुत्र ! तू उत्तम रीतिसे सत्य व्यवहार कर, अन्यथा उस प्रभुके पाशोंसे तू बांधा जायगा जिन पाशोंका वर्णन यहां किया जा चुका है ॥ ९ ॥

सर्वाधिष्ठाता प्रभु।

इस सूक्तमें सर्वसाक्षी, सर्वद्रष्टा, सर्वाधिष्ठाता प्रभुका वर्णन है। यह सूक्त इतना सुवेधि, स्पष्ट और माचपूर्ण है कि जिसकी प्रशंसा इसारे शब्दोंसे होना असंभव है। प्रथम मंत्रमें कहा है कि- 'इस जगत्का एक वडा अधिष्ठाता है वह सब जनोंके ग्यवहारोंको हरएकके पास रहनेके समान देखता है। 'हरएक मतुष्य इस कथनका स्मरण रखे। वह प्रभु जो कार्य करता है उसका वर्णन इसी सूक्तके प्रथम मंत्रमें निम्नालेखित शब्दों इरा हुआ है—

- (१) तायत् (ताय्-संतानपालनयोः) वह सबको फैलाता अर्थात् विस्तार करने अथवा पूर्ण बढनेका अव-सर देता है; तथा सबका यथायोग्य पालन करता है। किसी प्रकार न्यूनता होने नहीं देता। यह उसकी सबके ऊपर बडी दया है। (मं. १)
- (२) चरन्— वह सर्वत्र जाता है, सर्व स्थानों में उसकी प्राप्ति है, सबकी वह चलाता है। वह सर्वव्यापक है। (मं. १)
- (३) मन्यते (मन्-झाने) -- जानता है, वह सर्वज्ञ है। (मं. १)
- (8) आन्तिकात् इव पश्यति पास रहनेके समान समके व्यवहार यथावत् देखता है। वह सर्वत्र व्यापक होनेसे वह समका उत्तम प्रकारसे निरीक्षण करता है (मं. १)
- (५) अधिष्ठाता— वह सबका मुख्य अधिष्ठाता, शासक और प्रमु है। उसके ऊपर कोई नहीं है। (मं. १)

उसकी सर्वज्ञता।

'वह सबके व्यवहार पास रहनेके समान पूर्ण रोतिसे देखता है' ऐसा जा प्रथम मंत्रमें कहा है, उसका ही स्पष्टीकरण द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ है। 'कोई मनुष्य किसी स्थानपर ठहरा हो, 'चलता हो, दौढता हो, छिपकर कुछ करता हो अथवा खुले स्थानमें न्यवहार चलाता हो, दो मनुष्य अथवा अधिक मनुष्य बिलकुल एकान्तमें कुछ विचार करते हों नो यह सब उस प्रभुको यथावत विदित हो जाता है, (मं. २) अर्थात् उससे छिपकर कोई मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता। यह उसकी सर्वज्ञताका उत्तम वर्णन है।

भूमि यहा अपने पास है और द्यों बड़ी दूर है, तथापि इन सबपर उसी प्रमुका समान अधिकार है। इतने वहे विस्तार-वाले विश्वपर उस अकेलेका ही स्वामित्व है। वह इतना वड़ा है कि ये सब समुद्र उसकी कोखमें है। यह इतना वड़ा होता हुआ भी इस छोटेसे जलके एक वृंदमें भी वह विराजमान है, प्रत्येक सूक्ष्मसे सूक्ष्म अणुरेणुमें वह पूर्णत्या व्यापक हुआ है। (मं. ३) यह तृतीय मंत्रका कथन है।

#### प्रबल शासक।

उसका शासन ऐसा प्रवल है कि कोई मनुष्य उसके शासना-धिकारसे छूटनेके लिये कहीं भी भाग गया और युले।कसे भी परे चला गया, तो भी वह उससे दूर जा नहीं सकता, कहीं भी गया तो भी वह उसके शासनमें ही रहेगा। वह स्वयं सबका निरीक्षण करता है और उसके दृत भी ऐसे प्रवल हैं कि उनकी दिष्ट सबके उपर एकसी ही रहती है। (मं. ४)

जो कुछ इस युलेकि बीचमें हैं उस सबकी वह प्रभु जानता है। है, यहां तक वह देखता, गिनता और नापता है। के आखोंके पलकोंके सपक किसके कितने हुए हैं यह भी उसको ज्ञात है। जो इतनी बारीकी से सब कुछ देखता है, उसको न समझते हुए क्या कोई मनुष्य कुछ भी कर सकता हैं? कभी नहीं!( मं. ५) - इसिलेये सब मनुष्योंकी यह मानना चाहिये कि वह हमारा निरीक्षक है, अतः उसको अपने सम्मुख मानते हुए उत्तम कर्म करके अपना अभ्युद्य और निःश्रेयसकी सिद्धी हरएकको प्राप्त करनी चाहिये।

#### उसके पाश।

जगत्, शरीर, कर्मेन्द्रिय, श्रानेन्द्रिय, मन, चित्त, बुद्धि इन सात क्षेत्रीम उनके विविध पाश फैले हैं। प्रत्येक क्षेत्रके अनुकूल उसके पाश हैं और प्रत्येक क्षेत्रमें भी सत्व, रज, तम इन तीन भेदोंसे पाश भी भिन्न हैं। ये सब पाश ' असत्य भाषण करने-वालेको वांधते हैं और सत्यवादीको मुक्त करते हैं। ' (मं. इ) सलानिष्ठाका यह महत्त्व पाठक जान लें श्रीर जहांतक हो सकें वहातक सल्य पालनमें दत्त-चित्त होकर अपने जन्मकी सार्थ-कता करें। सप्तम मंत्रका आशय भी ऐसा ही है।

अष्टम मंत्रमें 'देवी वरुण और मानुष वरुण' का वर्णन है। इस वर्णनसे वैदिक वर्णनशैलीका पता लगता है इसलिये इसके विषयमें योखासा विवरण करना चाहिये—

## दो वरुण।

#### दिव्य वरुण

- १ समाम्यः सबके साथ समान भाव रखनेवाला.
- संदेश्यः समान देशम रहनेवाला अर्थात् सब स्थानोम समानतया रहनेवाला,
- रे देव:- जो देवसंबंधी है.
- 8 वरुणः जो श्रेष्ठ ईश्वर है।

परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करनेवाला, सब स्थानों में समान रीतिसे व्यापनेवाला देव है, और जीवात्मा हरएक के साथ विषमवृत्तिसे व्यवहार करनेवाला तथा छोटे छोटे स्थानमें रहनेवाला है। दोनों अपनी अपनी कक्षामें वरुण ही हैं, परंतु एक की व्यापकता बढ़ी है और दूसरेकी छोटी है। एक ही

#### मानुष वरुण

- १ व्याम्यः विषम भावसे देखनेवाला,
- १ विदेश्यः जा स्थान विशेषमें रहनेवाला है,
- रे मानुषः जो मनुष्यों है संबंधमें है,
- 8 वरणः जो श्रेष्ठ जीवातमा है।

शब्दसे जीवातमा परमातमाका वर्णन किस ढंगसे होता है यह बात यहां पाठक देखें। यह वेदकी वर्णन शैली है।

अन्तिम मंत्रमें मनुष्य मात्रके लिये संदेश दिया है कि इस प्रभुके उपासक बनो, उसके आदेशमें रही और सल्पालन द्वारा उसके अनुकूल चलो। ओं लोग ऐसा न करेंगे वे उसके पाशसे बांधे जांयगे। ओ सल्पालन करेंगे वे मुक्त हो जांयगे।

## अपामार्ग औषधि।

[सक्त १७]

(ऋषिः - शुक्रः। देवता- अपामार्गः वनस्पतिः।)

ईश्रीनां त्वा भेषुजानामुर्जेषु आ रंभामहे । चुके सहस्रवीर्यं सर्वसा ओषघे त्वा

11 9 11

सर्थ — हे ओषघे ! ( भेषजां ईशानां त्वा उत् जेषे आ रभामहे ) औषधियों में विशेष सामर्थवाली तुझ औष-धिकों आधिक जयशाली वनानेके लिये यह प्रयोगका प्रारंभ करता हूं। ( सर्वसी त्वा सहस्रवीर्य चक्रे ) सन रोगोंके निवा-रणके लिये तुझे हजारों वीर्यों से युक्त करता हू ॥ १ ॥

भावार्थ — भौषिषयों में विशेष सामर्थ्यवाली भौषियां हैं और अन्य भौषियां प्रयोग विशेषसे सामर्थ्यशाली बनाई जाती हैं॥ १॥

सत्यजितं भ्रष्यावंनीं सहमानां पुनःस्राम् । सर्वाः समृह्वयोषंघीरितो नैः पार्यादिति ॥२॥ या श्राप् भ्रंनेन याघं म्रंमाद्वे । या रसंस्य हरणाय जातमारेभे तोकमंतु सा ॥३॥ यां ते चक्ररामे पात्रे यां चक्रुनींललोहिते । आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तयां कृत्याकृतीं जिहि ॥४॥ दौष्वंप्न्यं दौजींवित्यं रक्षो अभ्वामराय्याः । दुर्णामाः सर्वी दुर्वाच्रता अस्रवाशयामसि ॥५॥ श्रुधामारं तृष्णामारम्गोतामनपत्यताम् । अपामार्ग त्वयां व्यं सर्वे तदपं मृज्महे ॥६॥ तृष्णामारं श्रुधामारमथी अक्षपराज्यम् । अपामार्ग त्वयां व्यं सर्वे तदपं मृज्महे ॥५॥

अर्थ — ( सत्यजितं ) निश्चयसे जीतनेवाली ( शपथ -यावनीं ) आक्रोशको दूर करनेवाली, ( सहमानां ) रे।गका पराजय करनेवाली, ( पुन: सरां ) विशेष करके सारक अथवा विरेचक गुणसे युक्त, इसी प्रकारकी ( सर्वाः ओषाधिः समिति ) सब औषियोंको प्राप्त करता हूं। ये औषिथियों ( इतः नः पारयात् ) इन-रे।गोसे हमें पार करें ॥ २ ॥

(या शपनेन शशाप) जो आक्रोशसे दुष्ट शब्द बोलती है, (या मूरं अद्यं आदमें) जो मूढता लानेवाला पाप । धारण करती है, (या रसस्य हरणाय) जो साररूप रसका हरण करनेके लिये (जातं आरेभे) नये जन्मे बालकको भी पकडती है, (सा तोकं अनु-ति) वह बोमारी संतानको खा जाती है ॥३॥

(यां ते आमे पात्रे चकुः) जिस हिंसक प्रयोगको तेरे लिये कचे मिटीके बर्तनमें बनाते हैं, (यां नील-लोहिते) जिसको नील और लाल होनेतक पकाये बर्तनमें करते हैं, तथा (आमे मांसे) कचे मांसमें (यां कृत्यां चकुः) जिस हिंसा प्रयोगको करते हैं (तथा कृत्याकृतः जिहे ) उससे उन हिंसा करनेवालोंका ही नाश कर ॥ ४ ॥

(दौष्वप्नयं दौर्जीवित्यं) बुरे खप्रोंके भाने, दुःखदायी जीवन बनना, (रक्षः अ-भवं अ-राज्यः) रोगिकिमि-योंका निर्मलताकारक, निस्तेजताको बढानेवाला जो रोग है तथा (दुः-नाद्मीः सवीः दुवीवः) दुष्ट नामवाली बवासीर और उसके संवंधके सब बुरे रोग ये सब (असात् नाश्यामासि ) हमसे नाश करें ॥ ५॥

( शुघामारं तृष्णामारं ) शुधासे मरना, तृष्णासे मरना, ( अगो-तां अन्-अपत्यतां ) इंद्रिय अथवा वाणीका देश, संतान न होना, अर्थात् नपुंसकता, हे ( अपामार्ग ) अपामार्ग औषधि ! ( त्वया तत् सर्व वयं अप मुज्महे ) तेरी सहायताके साथ उक्त सब दोषोंको हम दूर करते हैं ॥ ६ ॥

( तृष्णामारं क्षुधामारं ) तृष्णां मरना, भूखं मरना तथा ( अक्ष पराजयं ) इंद्रियका नाश होना, (अपामार्ग) हे अपामार्ग औषि ! ( सर्च तत् त्वया वयं अप मुज्यहे ) सब वह दोष तेरी सहायतां हम दूर करते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ — निश्चयसे रोग दूर करनेवाली, रोगीका आक्रोश दूर करनेवाली, रोगीकी सहनशक्ति बढानेवाली, रेचकगुणसे युक्त भौषिषयां होती हैं जिनकी सहायतासे हम रोगोंसे मुक्त होते हैं ॥ २ ॥

कई रोगोंसे रोगी चिल्लाता है, कईयोंमें मूर्छी आ जाती है, कईथोंमें रक्त क्षीण होता है, कई रोग तो नवजात लडकेको होते हैं और उसका भी नाश करते हैं ॥ ३ ॥

जो हिंसाप्रयोग कचे वर्तनमें, पक्के बर्तनमें और कचे गूदेमें बनाया जाता है। उन हिंसक प्रयोगींसे वे ही हिंसक लोग नष्ट होते हैं॥ ४॥

वुरे खप्तका आना, जीवनकी उदासीनता, निस्तेजता और क्षीणता, बनासीर, चिडिचडा खमाव ये सब इस भौविधिसे हट जाते हैं ॥ ५ ॥

महत भूख और बहुत प्यास लगना, इंद्रियोंके दोष, वंध्यापन आदि सब अपामार्ग औषधिके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ ६ ॥ भस्मरोग और प्यास लगानेवाला रोग, तथा इंद्रियोंकी कमजोरी अपामार्ग औषधिके प्रयोगसे दूर हो जाती हैं ॥ ७ ॥ अपामार्ग ओवंधीनां सवीसामेक इद्यशी । तेनं ते मृन्म आश्रितमथ त्वमंग्दर्थर

11611

## [ सूक्त १८]

सुमं ज्योतिः सूर्येणाह्य रात्री समावंती । कृणोमि सत्यमृत्येऽरुसाः संन्तु कृत्वंरीः ॥१॥
यो देवाः कृत्यां कृत्वा हराद्विदुषो गृहम् । वृत्सो धारुरिव मातर् तं प्रत्यगुपं पद्यताम् ॥२॥
छमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघासति । अक्ष्मानस्तस्यां द्रग्धायां बहुलाः फट् किरिकृति ॥३॥
सहस्रधामुन्विशिखान्विशीवां छायया त्वम् । प्रति स चुकुषे कृत्यां प्रियां प्रियावंते हर ॥४॥
अन्याहमोषंच्या सवीः कृत्या अंदूदुषम् । यां क्षेत्रे चुकुषां गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥५॥

अर्थ— हे अपामार्ग भौषि । तू ( सर्वासां ओपधीनां एकः वशी इत्) सव औपियोंको वशमें रखनेवाली एक ही औषि निश्चयसे है। ( तेन ते आस्थितं ) उससे तेरे शरीरमें स्थित रोगको हम (मृज्मः) दूर करते हैं। हे रोगी ! ( अथ त्वं अगदः चर ) अब तू नीरोग होकर चल ॥ ८॥

(स्र्येंण समं ज्योतिः) स्र्येके समान ज्योति है, शौर (अहा समावती रात्री) दिनके समान रात्री है। सम (कृतवरीः अरसाः सन्तु) विनाशक बातें रसहीन हो जाय। (सत्यं ऊतये कृणोमि) धलको में रक्षाके लिये करता हूं॥१॥

हे (देवाः) देवो ! (यः कृत्यां कृत्वा अ-विदुषः गृहं हरात्) हिंसक प्रयोग करके अज्ञानीके घरका हरण करे, (धारुः वत्सः मातरं इव) दूध पीनेवाला बालक अग्नी माताके पास जानेके समान, वह हिंसक विधि (तं प्रत्यक् उप-पद्यतां) उसके प्रति लौटकर जावे ॥ २॥

(यः पाष्मानं कृत्वा ) की पाप करके (तेन अमा अन्यं जिघांसित ) उससे साथ दूसरेकी मारना चाहे, (तस्यां दग्धायां ) उसके जल जानेपर (बहुलाः अदमानः फट् करिकाति ) बहुत पत्थर फट शब्द करेंगे अर्थात् नाश करेंगे ॥ ३॥

है (सहस्र-घामन्) सहस्र धामवाले ! (त्वं विशिखान् विश्रीवान् शायय) तू शिखारिहत और प्रीवारिहत करनेवालींको सुला दे । (प्रियां कृत्यां चकुषे प्रियावते ) प्रिय कृत्य करनेवालेको प्रियके पास (प्रति हर स्म ) पहुंचा ॥ ४ ॥

( अनया ओषध्या सर्वाः कत्याः अदूदुवम् ) इस भौषधिसे सब दुष्ट क्रसोंका नाश करता हूं। (यां क्षेत्रे चक्रः ) जो खेतमें किया हो, (यां गोषु ) जो गीओंमें और (या वा ते पुरुषेषु ) जो तेरे पुरुषोंमें किया है ॥ ५ ॥

भावार्थ — अपामार्ग औषि खब औषियोंको, मानो वशमें रखनेवाला औषध है। शरीरके सब रोग उससे दूर होते हैं और मनुष्य उसके सेवनसे नीरोग होकर विचरता है ॥ ८॥

सन विनाशक प्रयत्न असफल हो जाय । सल्यहीसे सबकी उत्तम रक्षा हो सकती है, देखे। सूर्यकी सल्य ज्योति आकाशमें चमक रहीं है, अससे दिनका प्रकाश फैलाता है। इसी प्रकार सल्यसे उन्नति होगी॥ १॥

जो घातपातके प्रयोग करके दूसरों के घरबारका नाश करते हैं, वे प्रयत्न वापस जाकर उन घातक लोगोंका ही नाश करें ॥ २ ॥ जो खर्य पापकर्म करके उससे दूसरेका भी साथ साथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्नसे उसी पापीका खर्य नाश होगा, जैसा तपे हुए पत्थर खर्य फट जाते हैं ॥ ३ ॥

जो दूसरोंका गला काटने और शिखादि काटनेवाले घातक होते हैं उनका नाश कर और प्रिय कार्य करनेवालेको उसके प्रेमीके पास सुरक्षित पहुंचाओ ॥ ४॥

इस औषधीसे सब नाशक दुष्ट रोगादि दूर हो जाते हैं । खेतोंमें, गी आदि पशुओं में और मनुष्योंमें होनेवाले सब दोष

यश्रकार न श्रशक कर्तुं श्रश्ने पार्दमुङ्गुरिम् । चुकारं भुद्रमुस्मभ्यमात्मने तर्पनं तु सः ॥ ६॥ अपामार्गोऽपं मार्ध्व क्षेत्रियं श्रप्थश्च यः। अपार्ह यातुधानीरप सनी अराय्यीः ॥ ७॥ अपमृत्यं यातुधानानपु सनी अराय्यीः। अपामार्गे त्वयां व्यं सर्वे तदपं मृत्महे ॥ ८॥

## [ स्त १९ ]

उतो अस्यर्बन्धुकुदुतो असि तु जीमिकृत्। उतो कृत्याकृतैः प्रजां नुडमिवा छिन्धि वार्षिकम् ॥१॥ माध्यणेन पर्युक्तासि कर्ण्वेन नार्षेदेने । सेर्नेवेषि त्विषीमती न तत्रं भ्यमस्ति यत्रं प्रामोण्योषघे ॥२॥

सर्थ— (या चकार) जो करता था परन्तु (कर्तुं न राशाक) पूर्ण काटनेके लिये समर्थ न हुआ, परन्तु (पादं अंगुरिं राश्चे) पांव, अंगुलि आदि तोड दी है, (असमभ्यं भदं चकार) हमारे लिये उसने कल्याण किया परंतु (सः आतमने तपनं) उसने अपने लिये पीडा प्राप्त की है।। ६॥

(अपामार्गः क्षेत्रियं, यः रापथः च अपमार्षु ) अपामार्ग औषधि क्षेत्रिय रोगको और जो दुर्वचनका स्वभाव है उसको दूर करे। (अहं सर्वाः यातुधानीः अराज्यः अप) और सब पीडा करनेताली निस्तेजताको दूर करे॥ ७॥

(यातुधानान् अपसुज्य) यातना देनेवालेंको दूर करके तथा (सर्वाः अराय्यः अप) सन निस्तेजताओंको दूर करके हे (अपामार्ग) अपामार्ग औषि ! (त्वया वयं तत् सर्व अप सुज्महे) तेरे योगसे हम वह सब ऋष्ट दूर करते हैं॥ ८॥

(उतो अवन्धुकृत् असि) यदि तू शतु बनानेवाला है वा (उतो तु जामिकृत् असि) बंधु बनानेवाला है, तू (उतो कृत्याकृतः प्रजां ) हिंसा कर्म कर्नेवालोंकी संतानोंकी (वार्षिकं नर्ड इव आर्छिधि ) वर्षामें उत्पन्न होनेवाले धासके समान क्रू कर ॥ १॥

(नार-सदेन कण्वेन श्राह्मणेन) नरींकी परिषदोंमें बैठनेवाले विद्वान् ब्राह्मणेन (परि उक्ता असि) तेरा वर्णन किया है। हे (ओषघे) भौषिष ! तू (त्विषीमती सेना इव पिष) तेजसी चेनाके समान रोगरूप शत्रुपर इमला करती है, (यत्र प्राप्तीषि) जहां तू प्राप्त होती है (तत्र भयं न अस्ति) वहां मय नहीं रहता है॥ २॥

भाषार्थ — जो दूसराँका सर्वस्व नाश करना चाहता है, परंतु कर नहीं सकता, इसलिये कुछ अवयवका ही नाश करता है, या अल्पसी हानी करता है, उसने तो अपनी ही हानी की है। हमारा तो कल्याण ही उससे हुआ है ॥ ६॥

अपामार्ग भौषिषसे मातापितासे प्राप्त हुए क्षेत्रियरोग, चिडचिडापन, जिसमें रोगी चिल्लाता है वे रोग, यातना जिसमें बहुत होती हैं, तेजहीन शरीर होता है, वे सब दोष दूर होते हैं ॥ ७ ॥

यातना बढानेवाले और तेज घटानेवाले दोष अपामार्ग औषधिके प्रयोगसे इम दूर करते हैं ॥ ८ ॥

त् स्वयं शत्रु वनानेवाला हो वा मित्र बढानेवाला हो, परन्तु अपने समाजसे घातक कर्म करनेवालाको सपरिवार दूर कर ॥ ९ ॥

वडी परिवरों में बैठनेवाले विद्वान् पण्डितोंका मत है कि यह औषधी रोगोंका पूर्ण नाश करती है, और जहां जाती है वहां रोगका भय शेष नहीं रहता ॥ २॥ अर्थमे ब्यापिधीनां क्योतिपेवासिदीपर्यन् । उत त्रातासि पाक्स्याथी हन्तासि रक्षसीः ।।३॥ यद्भो देवा अर्थुरांस्त्वयाप्रे निरर्क्षवेन् । तत्रस्त्वक्योपभेऽपामागों अजायथाः ॥४॥ विभिन्द्रती श्रुत्वशासा विभिन्द्रतामं ते पिता । प्रत्यिग्व भिन्धि त्वं तं यो अस्मा अभिदासंति ॥५॥ अस्त्रस्याः सम्भवत्तद्यामेति महस्यनः । तद्भै ततीं विधूपार्यत्प्रत्यक्कतीरंमृच्छत् ॥६॥ प्रत्यक् हि संव्भृतिय प्रतीचीनंफल्रस्त्वम् । सर्वीन्मच्छप्याँ अधि वरीयो यावया व्धम् ॥७॥ श्रुतेनं मा परि पाहि सहस्रंणाभि रक्ष मा । इन्द्रंस्ते वीरुधां पत उप्र ओक्मानुमा दंधत् ॥८॥

वर्ध— (ज्योतिपा इव अभिदीपयन्) तेजसे प्रकाशित करती हुईँ ( व्योपधीनां अप्र एपि ) ओपधियोंके आगे आगे तू जाती है। (उत पाकस्य त्राता व्यक्ति ) और परिपक्षका रक्षक और ( रक्षसः इन्ता व्यक्ति ) रोगक्षिजोंकी नाशक तू है ॥ ३ ॥

(अदः यस् अग्ने त्वया देवाः) वह जो पहिले तेरे साथ रहनेसे देवाने (असुरान् निरकुर्वन्) असरीको हटाया या, हे (ओपघे) ओषि ! (ततः त्वं अपामार्गः अज्ञायधाः) उससे तू अपामार्ग नामक ओषि रूपमें प्रकट हुई है ॥ ४॥

तू (शतशाखा विभिन्दती) सेक्डों शाखावाली होक्र रोगोंका मेदन करती है। (विभिन्दन् नाम ते पिता) विभेदन करनेवाला तेरा पिता है। (यः अस्मान् अभिदास्ति) के हमारा नाश करता है (त्वं तं प्रत्यक् विभिन्धि) तू उसे हरप्रकारसे नष्ट कर ॥ ५॥

( असत् भूम्याः समभवत् ) असलरूप दुष्टता भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह (तत् महत् व्यचः द्यां पति ) वह वहा विस्तृत होकर आकाशतक फैलता है । (ततः तत् वे कर्तारं विधूपायत्) वहिं वह निश्चयपूर्वक कर्ताको ही संतप्त करता हुआ (प्रत्यक् ऋछतु ) उसीको वापस पहुंचता है ॥ ६॥

(त्वं हि प्रत्यह प्रतीचीनफलः संवभृविध) तू ही प्रसक्ष उलटे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ है, इसलिये ( मत् सर्वान् शप्थान् ) सुमसे सब दुरे वचनोंको और (विरयः वधं अवि यावय ) ऊपर उठनेवाले शलको दूर कर ॥ ७ ॥

(शतेन मा परि पाहि) है। उपायों से मेरी रक्षा कर और (सहस्रोण मा अभि रक्ष) हजारों यत्नों से मेरा संरक्षण कर । हे (बीक्यां पते) औपवियों के स्वामी ! (उग्रः इन्द्रः ते ओजमानं आ द्यान् ) उप्र वीर इन्द्र तेरे अन्दर पराक्रमकी शक्ति धारण करे ॥ ८॥

भावार्थ— यह तेजस्वी श्रीषधी वनस्पतियों में मुख्य है, यह श्रुम गुणीं की रक्षक और रोगबीजों की नाशक है ॥ ३ ॥ जिस बलसे देवोंने अपुरों की हटाया था, उस बलको लेकर यह अपामार्ग श्रीपधि उत्पन्न हुई है ॥ ४ ॥

यह औषघि अनेक प्रकार से रोगों को दूर करती है तथा इस औषघिकों जो अपने पास रखता है वह भी रोगों को दूर कर सकता है। इसिलिये जो रोग हमारा नाक करते हैं उनको इस औषघिसे दूर किया जाने ॥ ५॥

भूमिपर योडा भी असल्य उत्पन्न हुआ तथापि वह शीघ्र ही सर्वेत्र फैलता है और वापस आकर कर्ताका भी नाश करता है॥ ६॥

इस भीषधिमें दोपोंको उलटा करनेका गुण है इसिलिये दुर्भाषण और जो भी विनाशक दोष हों उनको इससे दूर किया

सी सीर हजारों रीतियोंसे यह वनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें इन्द्रका तेज भरा है ॥ ८ ॥

### अपामार्ग औषधि।

हिंदी भाषामें 'लटजीरा, चिरचिरा' ये नाम जिसके हैं उसको संस्कृतमें 'अपामांग' औषधि कहते हैं। इसके तीन मेद हें, श्वेत, कृष्ण और लाल ये अपामांगके तीन भेद हैं। ये तीनोंक गुण समान ही हैं जिनका उल्लेख वैद्यक प्रंथोंमें इस प्रकार किया है—

तिकोष्णः कदुः कफन्नः अर्शःकण्डूदुरामन्नो रक्तन्नः त्राही वान्तिकृत्। (राजीन, व. ४) (स्रत्निपातज्वरचिकित्सायां)पृक्षिपणीं त्वपा-मार्गः। चक्रपाणिद्त्तद्रव्यगुणः।

दीपनः तिकः कडुः पाचको रोचनः छर्दिक-फमेदोवातझः हद्रोगाध्मानार्द्यः कण्ड्यादिकं द्दित । (भावत्र. पू. भा. १)

तत्पत्रं रक्तिपत्तव्रं। (मद.व.१)

श्वेतश्चापामार्गकस्तु तिक्तोष्णो ग्राहकः सरः।
किञ्चित्कदुः कान्तिकरः पाचकोऽग्निदीपकः।
नस्ये वान्तौ प्रशास्तः स्यात्कप्रकण्डूद्रापदः।
दुर्नामानं रक्तवज्ञं मेदोरुदुद्रे तथा। वातः
सिध्मापचीद्दुवान्त्यामानां विनाशकः। रकापामागेकः किञ्चित्कदुकः शीतलः स्मृतः
मन्यावष्टम्भविभिक्नद्वातिष्टम्भकारकः। रुक्षो
वणं विषं वातं कफं कण्डूं च नाश्येत्। यीजः
मस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलं। मलावष्टमकं रुक्षं वान्तिकृतकपित्तिज्ञत्। तीया
पामार्गकञ्चोकः कदुः शोथकप्रावहः। कासं
वातञ्च शोषं च नाश्येदिति च सृतः।

(वै. निषं.)

्अपामांग वनस्पतिका यह वर्णन वैद्यक प्रंथोंमें है। इसका तारप्ये यह है— 'अपामांग वनस्पति तिक्त, उज्जा, कह, कफ-नाशक; बवासीर, खुजली, आम और रक्तक रोगोंका नाश करने-वाली है, वान्ति करनेवाली है। सिन्नपात ज्वरकी चिकित्सामें पृष्ठिपणी और अपामांग इनका उत्तम उपयोग होता है। यह पाचक, दीपक अर्थात् भूख लगानेवाली, वमन, कफ, मेद, वात, हदोग, आध्मान, बवासीर आदिका नाश करती है। अपामांग तिका, उद्या प्राहक और सारक है। शरीरकी कान्ति बढाने-वाला, पाचक और अनि प्रदीप करनेवाला है। नस्य और वान्तिमें यह प्रशस्त है। बवासीर रक्तदोप, मेद, उदर आदिका

नाशक है। त्रण, विष, वात, कफ, खुजली, आदिको दूर करता है।

यह अपामार्गका वैश्वक पंथोंका वर्णन देखकर हम इन सूक्तोंमें कहे वर्णनका विचार करेंगे। सूक्त १७-१९ इन तीनों सूक्तोंमें इसी 'अपामार्ग' वनस्पतिका वर्णन है, इन तीनों सूक्तोंका मी एक ही 'श्रुक्त' ऋषि है।

### क्षुधा और तृष्णा मारक।

स्. १७, मं. ६-७ में 'छुधासे मरनेका रोग' अर्थात् जिसमें भूख अधिक लगती है, जितना खाया जाय उतना भस्म हो जाता है इस कारण जिसको भस्मरोग कहते हैं, तथा 'तृषाका रोग' जिसमें प्यास बहुत लगती है, इन रोगोंको अपामार्ग सौषाधे दूर करती है ऐसा कहा है। यही बात सपर लिखे वचनमें कहा है--

वीजमस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलम् ।
'अपामार्गका बांज पचनके लिये कठिन है, खादु भौर शीतल है। 'पचन कठिनतासे होता है इसलिये यह मस्मरोगके लिये अच्छा है और शांतल होनेसे तृष्णारोगको शमन करता है। इस प्रकार वैद्यशास्त्रका वर्णन मंत्रोक्त वर्णनके साथ पढनेसे मंत्रका भाशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

#### बबासीर।

स्. १७, मं. ५ में 'दुणिस्तिः' शब्द आगया है। वैद्यक प्रंथमें 'दुनीमा' शब्द आगया है। यह बवाधीरका वाचक है। वेदमें जहां औषाध प्रकरणमें 'दुनीमन्' शब्द आता है महां प्रायः बवासीरका संबंध रहता है। कई लोग 'दुष्ट वाणी, आदि भिन्न अर्थ करते हैं। परंतु वह ठीक नहीं है। वेदमें यह 'दुनीमन्' नाम ववासीरके लिये आया है। 'दुनीम, दुणीम, दुवीच्'ये शब्द बवासीरके विविध मेरेंकि ही वाचक हैं।

#### दुष्ट स्वप्न।

दुष्ट स्वप्त भाना यह पित्तके कारण, पेटके दोषके कारण अथवा भानदोषके कारण होता है। वैद्यक प्रथों में इस अपामार्गको पित्तशामक, पाचक, आग्निप्रदीपक, दीपक, रुचिवर्धक कड़ा है। सूक्त १० के पंचम मंत्रके प्रविध्न को रोग कहे हैं उनका इन्होंसे संबंध है, जैसा देखिये—

- १ दी व्यक्तयं दुष्ट स्वप्न आना, निद्रा गांद न आना,
- **१ दौर्जीवित्यं** जीवितके विषयमें उदासीनता मनमें उत्पन्न . होना,

९ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ४)

३ रक्षः — विविध प्रकारके कृमियोप होना, ४ अ-४वं — शरीरकी वृद्धि न होना, परत् शरीरकी कृशता

अ-अवं-- शरीरकी मृद्धि न होना, परत शरीरका कृशता बढना, क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोग,

प अ-राट्यः - राय् अर्थात तेज, शोभा, कान्त जो स्वस्थ शरीर पर होती है, वह न होना, फीका रंग होना।

य पञ्चम मंत्रके रोगवाचक शब्द वंशक प्रथोंके पूर्वोक्स वर्णनेक साथ पढनेसे इनका आशय खुल जाता है। ये सब अपचनके रोग हैं और श्वेत अपामार्ग अभि प्रदीप्त करनेवाला होनेक कारण इन रोगोंका नागक निध्यसे हो सकता है।

#### सारक।

सुकत १७ के द्वितीय मंत्रमें 'सरां 'पद है, और उक्त वैद्यक प्रथम ' सरः ' पद है। दोनोका आशय ' सारक,रेचक' अर्थात शीच शार्द करनेवाला है। शांच शुद्धि होनेसे भूख बढना, अग्निदीपन होना स्वाभाविक है। आगे तृतीय मंत्रमें 'रसस्य सर्णं 'पद है। रसका हरण होनेसे ही शोष होता है और प्यास बढती है। 'तृष्णामार' रोग इसी कारण होता है। इस रागकी यह दवा है। शरीरके रसका हरण जिस रागमें होता है उस रोगका शमन इस अयामार्ग शौषधिसे होता है। इस स्कतके दितीय और तृतीय मंत्रमें 'शापथा' शब्द बार बार आगया है। शपथका अर्थ है दुर्भावण, जिस समय मनु-ध्यका खभाव चिडचिडा होता है उस समय मनुष्यकी प्रशृति दुर्भाषण करनेको स्रोर हो जाती है। चिडचिडा स्वभाव पेटके कारण होता है। यह दोष इस अपामार्ग औषधिके सेवनसे पूर हो जाता है। क्योंकि इससे अपनन दोष दूर होता है, पेटं ठींक होता है और पेटके ठींक होनेसे चिडचिडा स्वभाव दूर होता है और दुर्माषण करनेकी प्रश्ति भी हट जाती है।

१७ वें सूक्तका होष वर्णन अपामार्गको प्रशंसा परक है; इसिलेये उसके विषयमें अधिक लिखना आवश्यक नहीं है।

सूकत १८ वेंमें मं. २ से ६ तक फुछ ऐसे घातक कृत्यका वर्णन है जो दूसरेके घातके लिये दुष्ट भनुष्य किया करते हैं। क्षेत्रमें, गौओंके नाशके लिये और मनुष्योंके नाशके लिये करते है। इस प्रांतमें हमने देखा है कि अन्त्यओंमेंसे एक जाती जे। मृत गौका मांस खाती है, वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती है। स्तोंमें जहां गौवें घास खानेके लिये जाती हैं, वहांके घासमें इछ विष रखा जाता है। घास खानेसे वह विष गौआदि पशु-ऑके पेटमें जाता है और वह पशु घण्टा आध घंटामें मर जाता है। पशु मरनेके पक्षात् वे ही अन्त्यत्र लोग उन्नकों ले जाते हैं और खाते हैं। खेतमें गौओं के संबंधमें ये लोग घातक श्रयोग किया करते हैं और बड़े प्रयत्न करनेपर भी इनसे गौओं का बचाव करनेका उपाय अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है।

इस उपायके विषयमें सू. १८ के सप्तम मंत्रमें वेदने कहा है कि अपामार्ग औषधिके उपयोगसे पूर्वोक्त विष दूर होता है और पशु बच सकता है . वैद्यक प्रंथमें वचनमें अपामार्गका गुण विषनाशक लिखा है। इस गुणके करण ही पूर्वोक्त धातक प्रयोगमें इस औषधिसे लाम होता है। इस सूक्तके अन्य शपः शादिके विषयमें पूर्व मूक्तके प्रसंगमें लिखा जा चुका है, वहीं यहां समझना चाहिये।

यहां इस सूक्तमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें बड़ी महत्त्वकी कही हैं जो हरएक पाठकके। अवस्य ध्यानमें धारण करनी चाहिये।

#### सत्यसे रक्षा।

**ऊतये सत्यं कृणांमि।** (सू. १८, मं. १)

'रक्षाके लिये सखको किया है ' अर्थात् यदि रक्षा करनेकी इच्छा है तो सख पालन करना चाहिये । सखसे ही सबकी रक्षा होना सम्भव है। दूसरेका घातपात करनेवाले इस बातका स्मरण रखें कि, इस घातक कुखोंसे छनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती । सख पालन यह एक मात्र उपाय है जिससे उनकी उन्नति और रक्षा हो सकती है । सख प्रत्यक्ष सूर्यके समान है, प्रकाशपूर्ण होनेसे दिन भी सखक्ष ही है, इनसे जिस प्रकार अन्धक्ष स्वात जिस प्रकार अन्धक्ष स्वात जिस प्रकार अन्धक्ष स्वात है ।

## दूसरेके घातके यत्नसे अपना नाहा।

द्वितीय मन्त्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि ' जो इस प्रकारके दुष्ट कृत्य करके दूसरोंको कष्ट देमा शहते हैं उनका ही नाश अन्तमें हो जाता है। जिस प्रकार बालक माताके पास जाता है उसी प्रकार उनका यह घातक बचा उनके ही पास जाता है। ' ( सू. १८१२ ) यह बोघ स्मरण रखने योग्य है। षष्ट मन्त्रमें यही बात दुहराई है 'दुष्ट मनुष्यने जिनका बुरा करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हुआ, परन्तु उसी घातकको कष्ट हुआ। ' ( सू. १८१६ ) ऐसा ही हुआ करता है। इसलिये घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अन्तमें उनसे उन दुष्टोंका ही नाश ही जाता है। इस प्रकार १८ वे सूक्तका विचार हुआ। अब १९ वे सूक्तका विचार हुआ। अब १९ वे सूक्तका विचार हुआ।

#### असत्यसे नाश।

असद्भूग्याः समभवत्त्वामेति महद्यनः । तद्वै ततो विध्यायत्मत्यक्तर्तारमुच्छतु ॥ (स. १९, मं. ६)

इस सूक्तमें छठे मंत्रमें असल्यसे कर्ताका ही कैसा नाश होता है यह बात विस्तारपूर्वक कही है। पृथ्वीपर थोडा भी असल्य किया तो वह चारों ओर फैलता है, और वह कर्ताको कष्ट देता हुआ उसीका नाश करता है। (मं. ६) इसलिये कभी अस-न्मार्भेसे जाना नहीं चाहिये। जगत्में सुख और शान्ति फैला- नेका यह एक ही मार्ग है कि प्रत्येक मनुष्यको सिखाया जावे कि वह कभी असल्पेम प्रवृत्त न हो और सल्पणलनमें ही दत्त-चित्त हो जावे।

दितीयमंत्रमें अपामार्गका वर्णन करते हुए कहा है कि 'जहां यह स्पीषधि पहुँचेगी वहां कोई मय नहीं रहेगा ' इतना इस अपामार्ग भौषधिका महत्त्व है। तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें भी इसी औषधिकी प्रशंसा कही है। और शेष मंत्रोंमें कान्यमय वर्णन द्वारा इसी अपामार्ग वनस्पतिका गुणवर्णन किया है।

वैयोंको इन तीनों सूक्तोंका अधिक विचार करना चाहिये, क्योंकि यह उनका ही विषय है।

## दिव्य दृष्टि।

[ सूक्त २० ]

( ऋषिः — मात्नामा । देवता - मात्नामा ।)

आ पेरयति प्रति पश्यति परां पश्यति पश्यति । दिर्वमन्तरिक्षमाद्भृति सर्वं तद्देवि पश्यति ॥१॥ तिस्रो दिविस्तिस्रः पृथिवीः षट् चेमाः प्रदिशः पृथेक् । त्वयाहं सर्वी भूतानि पश्यानि देव्योषघे ॥२॥ विव्यस्यं सुपूर्णस्य तस्यं हासि कुनीनिका । सा भूमिमा रुरोहिथ वृद्धं श्रान्ता वृध्रिव ॥३॥

अर्थ— हे (देवि) दिन्य दृष्टिदेवी ! तू (तत् आ पद्म्यासि) वह सब प्रत्यक्ष देखती है, ( प्रति पद्मति) प्रत्येक पदार्थको देखती है, (परा पद्मति) दूरसे देखती है, (पद्मति) और देखती है (दिवं अन्तरिक्षं आत् भूमिं) युलोक, अन्तरिक्षलोक और भूमिको अर्थात् (सर्वे पद्मति) यह सब देखती है ॥ १॥

हे देवि भोषधे ! (तिस्नः दिवः तिस्नः पृथिवीः) तीनों युलोक और तीनों पृथिवीलोक (इमांः च पृथक् षट् मिद्दाः) और ये पृथक् छः प्रदिशाएं और (सर्वा भूतानि) सब भूत इन सबके। (अहं त्वथा पद्यामि) में तेरे सामर्थ्यसे देखता हूं॥ २॥

(तस्य दिञ्यस्य सुपर्णस्य ) उस दिन्य सूर्यकी (कनीनिका ह असि ) छोटी प्रतिमा तू है। (सा ) वह तू ( सूर्मि आरोहिथ ) सूमिगर आगई है ( श्रान्ता वध्यः वहां इव ) यभी हुई वधू जिस प्रकार रथपर वठती है ॥ ३॥

भावार्थ— हे दिष्य दृष्टि ! तेरी कृपासे ही सब ओर देखा जाता है, और त्रिलोक्षीके अंतर्गतके सब पदार्थीका ज्ञान प्राप्त किया जाता है ॥ १ ॥

इस औषाधिके प्रयोगसे द्राष्ट्र उत्तम होती है और जिससे त्रिलोक, सम दिशाएं और सम भूत आदिका ज्ञान प्राप्त किया जाता है।। २॥

स्वैकी ही छोटीसी प्रतिमा यहा हमारा आंख है। जिस प्रकार कुलवधू थककर रथमें बैठ जाती है, उस प्रकार यह नेश्र-रूपी कुलवधू थककर इस शरीररूपी रथमें आकर बैठ गई है। ३॥

· 🛴 🔾

तां में सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ देधत्। तयाहं सर्वे पश्यामि यश्रं श्रूद्र छतायैः ॥४॥
आविष्क्षंणुष्व हृपाणि मात्मान्मपं गूह्थाः। अथी सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनंः ॥५॥
दुर्शयं मा यातुषानानदुर्शयं यातुषान्याः। पिशाचानत्सर्वानदुर्शयोति त्वा रंम ओपधे ॥६॥
कृश्यपंस्य चक्षुरित श्रुन्याश्रं चतुर्क्ष्याः। वीश्रे स्थिमिव सर्वनतं मा पिशाचं तिरस्करः ॥७॥
उदंग्रमं परिपाणांद्यातुषानं किमीदिनम्। तेनाहं सर्वे पश्याम्युत शूद्रमुतार्थम् ॥८॥
यो अन्तरिक्षेण पर्वति दिवं यथातिसपीति। भूमिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दर्शयः ॥८॥

### ॥ इति चतुर्थोऽजुवाकः ॥

अर्थ— (सहस्राक्षः देवः तां मे दक्षिणे हस्ते आ द्घत्) सहस्र नेत्रवाले स्थैदेवने उस दृष्टिको भेरे दक्षिण हायमें रक्षा है। (तया अहं सर्वे प्रयामि) उससे में स्व देसता हूं (यः च शूद्रः उत आर्यः) जो शृद्र है भौर जो भार्य है॥ ४॥

( रूपाणि आविष्कुणुष्व ) रूपों को प्रकटकर ( आतमानं मा सप गृह्याः ) अपनेको मत छिपा रख । (अथो ) और हे (सहस्त्र-चक्षो ) हजार नेत्रवाले देव । (त्वं किमीदिनः प्रति पद्याः ) तू सम क्या मोगूं ऐसा कहनेवालों को देख ॥ ५॥

(मा यातुधानान् दर्शय) मुझको यातना देनेवालोंको दिखा। (यातुधान्यः दर्शय) पीटक वृत्तियोंको दिखा। हे ओषधे । तू (सर्वान् पिशाचान् दर्शय) सम रक्त पीनेवालोंको दिखा, (इति त्वा आ रभे) स्थिलेये तेरी सहायता लेता हूं॥ ६॥

(क्रव्यपस्य चक्षुः असि ) तू द्रष्टाकी शांख है, (चतुरक्ष्याः शुन्याः च ) बार शांखवाली গ্ৰুণीकी भी तू शांख है (वीध्रे सर्पन्तं सूर्य इव ) शाकाशमें चलनेवाले सूर्यके समान (पिशाचं मा तिरस्करः) कीधर पानेवालेके। मत छिपने दे॥ ७॥

(किमीविनं यातुधानं ) भाज क्या मांग करूं ऐसा कहनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको (परि-पाणात् उद्ग्रमं ) रक्षासे मैने पकडा है। (तेन) उससे (अहं सर्वे पद्यामि) में सब देखता हूं (उत शूदं उत आर्थे) कौन श्रद्ध है भौर कौन आर्थ है।। ८॥

(यः अन्तिरक्षेण पतिते) जो अन्तिरक्षेषे चलता है (यः च दिवं अतिसर्पति) और जो युलोकको भी लांघता है (तं पिशाचं प्रदर्शय) उद रुधिरमें भी जानेवालेको दिखा दे ॥ ९॥

भावार्थ— सूर्य देवने यह दर्शनशित मुझे दी है जिससे में सब देखता हूं और यह भी जानता हूं कि कीन श्रेष्ठ है और कीन दुष्ट है ॥ ४॥

दिन्य दृष्टिसे सब रूपोंका प्रकाश हो जावे, कोई इससे छिपकर न रहे, कौन दुष्ट अपने खार्य भोगके लिये दूसरोंको कप्ट देता है यह भी इससे ज्ञात होवे ॥ ५॥

कौन कष्ट देनेवाले हैं, उनकी सहायकाए कीन हैं, दूसरेंका रक्त चूसनेवाले कीन हैं, यह सब इसे शात हो जावे ॥ ६॥ सचा द्रष्टा आत्मा है, वह मांखसे देखता है वहीं चार विभागोंमें कार्य करनेवाली बुद्धिका भी भाख है॥ ७॥

मैंने अपना रक्षाका प्रबंध ऐसा किया है कि कौन स्वार्थी भोगतृष्णाके लिये दूसरीको कप्ट देते हैं इसका पता लग जावे। इससे मैं श्रेष्ठ और दृष्टको यथावत जानता हूं॥ ८॥

अन्तमें जो अन्तरिक्षमें चलता है, युलोकका भी उल्लंघन करता है और भूमिका भी जो नाय है उसका दर्शन इसी दृष्टि से हो जोते॥ ९॥ ❖

## मातृनाम्नी औषधि।

संस्कृतमें 'माता ' नामवाली भौषिधयां अनेक हैं उनमें 'आखुकणीं, महाश्रावणिका और घृतकुमारी ' ये तीन दृष्टिदोषका निवारण करनेवाली प्रसिद्ध हैं—

| संस्कृत नाम    | भाषामें नाम                 | गुण                      |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| १ आखुकर्णी     | भोपली (वै॰ निषं. ) चश्चष्या | ( नेत्रका बल वढानेवाली ) |
| २ महाश्रावणिका | — (रा॰ नि॰ व॰ ५ ) लोचनी     | ( नेत्र बलवर्धक )        |
| ३ घृतकुमारी    | घिऊकुमारी (भा॰ ) नेज्या     | ( नेत्र बलवर्षक )        |

'माता ' इन तीनोंका नाम है और ये तीनों औषधियां नेत्रके लिये हितकारक हैं। यहां इस सूक्तमें इनमेंसे कौनशी अपेक्षित है, इसका निश्चय करना सुविज्ञ वैद्यांका ही कार्य है। इस औषधिके प्रयोगसे नेत्रका बल बढ़ाकर अति बृद्ध अवस्था तक नेत्र उत्तम कार्य करने योग्य अवस्थामें रखना अनुष्ठानी मतुष्यके लिये संभव है। यहां 'माता और मातृनोस्ती' दोनोंका एक ही आशय है।

पहिले दो मंत्रों में इस 'माता ' औषि विचा तथा ' दर्शन-शिक 'का वर्णन है। हाछिसे सब कुछ देखा जाता है और इस् औषि धीसे हिष्ट बलवती हो जाती है, इसालिये इस सौष-पिकी कृपासे, मानो, हरएक मनुष्य सब कुछ देख सकता है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि हमारी दृष्टि सूर्यकी पुत्री है, वह हमारे आत्माके साथ व्याही है। वह यहां अपने पतिके घर— इस जीवात्माके शरीररूपी घर— में आगई है। यहां आकर प्रस्तालका बहुत कार्य करनेसे थक गई है और थक जानेके कारण उसने विश्राम किया है अर्थात् मृद्धावस्थामें दृष्टि मन्द होगई है, इस समय इस 'माता ' औषाधिके प्रयोगसे वह यकी हुई दृष्टि पुनः पुर्ववत् तरुणी जैसी है। सकती है।

चतुर्थ मंत्रका कथन है कि सहस्राक्ष सूर्य देवने यह दिष्ठ हमें दो है; जिससे सब कुछ देखा जाता है। यहां स्थूल पदार्थों के दर्शन से भी और अधिक देखनेका वर्णन है जैसा ' आर्य और राह्म में आप करना। कौन मनुष्य श्रेष्ठ है और कौन दुष्ट है, इसका भी विचार उसका बाह्य आचार देखनेसे विदित हो जाता है यह तात्पर्य यहां है। वेदने यहां स्थूल देखते हुए सूक्ष्मता ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा दी है। पंचम और पष्ठ मंत्रका भी यही आश्राय है। षष्ठ मंत्रका कथन है कि 'यह दिष्ट वस्तुतः आत्माका ही चक्ष है।' अर्थात इस

शरीरमें 'द्रष्टा' अपना जीवातमा है । वहीं इस आंखकी खिढकीसे बाहरके पदार्थ देखता है । इसलिये सच्चा चक्षु तो उसके पास है और यह हमारा नेत्र केवल खिडकी जैसा है । इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि आत्माका अंतर्यामीका आंख ही सच्चा आंख है, जो खुलना चाहिये । जीवात्माका नाम 'कर्यप' अथवा 'परयक' है ।

क्योंकि वही देखनेवाला है। उसके पास एक ' चार आंख-वाली शुनी 'अर्थात् कुत्ती है, जो इस शरीरहवी अध्यात्मक्षेत्र-में रक्षाका कार्य करती है, यह चार आंखवाली कुत्ती हमारी बुद्धि है और वह स्थूल, मुक्ष्म, कारण और महाकारण इन चार भूमिकाओं में अपने चार आंखोंसे देखती है। इन प्रत्येक कार्य-क्षेत्रमें देखनेका उनका भांख भिन्न भिन्न है। यह वहांका यथार्थ ज्ञान देती है और वहा घातक शत्रु घुवने लगा तो उसकी हटा देती है, और इन क्षेत्रोंको धुरक्षित रखती है। जब तक यह चार आंखवाली कुत्ती जागती है तय तक यहां सूर्यके ज्ञाशके समान तेजस्वी प्रकाश होता है, जिस प्रकाशमें जिवातमा अपने घातक वैरियोंकी अलग करता हुआ अपने मार्गसे आगे बढता है। यहा इस सप्तम मंत्रने दृष्टिके चार क्षेत्र बताये हैं और सूचित किया है कि केवल इस स्थूल आंखको खुला रखनेसे कार्य नहीं चल सकता, प्रत्युत इन चार विभिन्न आंखोंको खोलनेका यत्न होना चाहिये और वहाकी अवस्था देखनेकी शक्ति लानी जाहिये। स्थूब दर्शन शक्तिकी अपेक्षा यहाँकी दृष्टि वडी सुस्म है जो सुस्म वातोंको देखती है।

अष्टम मंत्रमें उपदेश दिया है कि पूर्वोक्त चार कार्य क्षेत्रमें (परि-पाणं) सुरक्षाका ऐसा प्रवंध करना चाहिये कि वहां घातक दृष्ट कोई आगये तो उनको पकडकर एकदम दूर करना चाहिये। कभी घातक दृष्ट भाववालेको अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदिमें घुसने देना नहीं चाहिये। जो मनुष्य अपने संपूर्ण

कार्यक्षेत्रों इस प्रकारका सुरक्षाका प्रवंध करता है वह उन्नत होता है, अन्य गिर जाते हैं।

अन्तिम मंत्रमं कहा है कि 'जो प्रलेक पदार्थके अन्दर विचरता है, जो गुलोक के भी परे है और जो इस भूमिका एक मात्र खामी है उसको देख। 'इसको देखना यह अन्तिम देखना है। इस परमात्माका दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका दर्शन करना है। इसका नाम 'पिशाच 'कहा है 'पिशित+ अञ्च 'अर्थात् रक्तके प्रलेक कण कणमें जो पहुंचा है, प्रलेक पदार्थमें हरएक कणमें जो फैला है उसको देखना चाहिये। जिस समय उसका दर्शन होता है उस समय मनुष्यकी अन्तिम भांख खल जाती है और यह मनुष्य दिन्य पुरुष हो जाता है। उस परमात्माका प्रत्यक्ष करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है। यह अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरकी पित्रता होगी उसी समय उसके दर्शन होंगे।

वेदने यहां स्थ्ल पदार्थको दिखाते दिखाते, सूक्ष्म पदार्थोंको तया सूक्ष्मतम परमात्माको मी दर्शानेका किस युक्तिय प्रयत्न किया है यह पाठक अवस्य देंखे। स्थूल नेत्र इंदियका बल वढानेवाली 'माता 'नामक भौषीध आन्तरिक आखाँको शाफी चढानेवाली भी ' शीषधि ' ही है, परंतु यहां ' ओष+धी ' ( स्रोप+धी ) दोषोंको धोकर अन्तःश्चिद करना सोषधिका सिकितिक तार्त्पय है। इस प्रकार अर्थके श्वेपका मनन करके पाठक इस स्क्रका उपदेश आने।

॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

## गौ।

## [ स्त २१ ]

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता - गावः। )

आ गावी अग्मञ्जुत मुद्रमं ऋन्त्सी देन्तु गोष्ठे र्णयंन्त्वसमे ।
प्रजावंतीः पुरुरूपां इह स्युरिन्द्राय पूर्वी रूषसो दुर्हानाः ॥१॥
इन्द्रो यज्वंने गृण्वे च शिक्षंत उपे इंदाति न स्वं मुंषायति ।
भूगोमूयो र्यिमिदंस्य वर्षयं ऋभिन्ने खिल्ये नि दंघाति देव्युम् ॥२॥
न ता नंशन्ति न दंभाति तस्करो नासामामित्रो व्युथिरा दंधवंति ।
देवांश्र याभिर्यजीते ददांति च व्योगित्ताभिः सचते गोपंतिः सहः ॥३॥

अर्थ — (गावः आ अग्मन्) गाँवें आगई हैं और (उत भद्रं अक्षन्) उन्होंने कर्याण किया है। (गोष्ठें सीदन्तु) वे गोशालामें बैठें और (अस्मे रणयन्) हमें छुख देवें। (इह प्रजावतीः पुरुक्तण स्युः) यहां उत्तम बचों छे युक्त बहुत रूपवाली हो जाय। (इन्द्राय उपसः पूर्वाः दुहानाः) और परमेश्वरके यजनेक लिये उपःकालके पूर्व दूध देने- वाली होवें॥ १॥

(इन्द्रः यज्यने गृणते च शिक्षते) ईश्वर यज्ञकर्ता और चहुपदेश कर्ताको सल झान देता है। वह (इत् उप द्वाति) निश्चयपूर्वक धनादि देता है (स्वं न मुणायित) और अपनेको नहीं छिपाता। (अस्य रियं भूयः भूयः इत् वर्धयत्) इसके धनको अधिकाधिक बढाता है और (देवयुं अभिन्ने खिल्ये नि द्धाति) देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेविलिको अपनेसे भिन्न नहीं ऐसे स्थिर स्थानमें धारण करता है।। २॥

(ताः न नशन्ति) वह यज्ञकी गौवें नष्ट नहीं होती, (तस्करः न दभाति) चीर उनकी दबाता नहीं, (आसां क्याधिः सा दधर्षति) इनकी व्यथा करनेवाला शत्रु इनपर अपना अधिकार नहीं चलाता, (याभिः देवान् यज्ञते) जिनसे देवोंका यज्ञ किया जाता है और (ददाति च) दान दिया जाता है। (गोपतिः ताभिः सह ज्योक् इत् सचते) गोपालक उनके साथ चिरकालतक रहता है। । ।।

भावार्थ — गाँवें हमारे घरमें आगई हैं और उन्होंने हमारा कल्याण किया है। वह गाँवें इस गोशालामें बैठें और हमारा आनंद बढावें। वह गाँवें यहां बंहुत बचोंसे युक्त और अनेक रंगरूपवाली होकर ईश्वरेक यहां के लिये प्रातःकाल दूध देनेवाली होंवें। १॥

ईश्वर सत्कर्म कर्ता और सदुपदेश दाताको उत्तम ज्ञान देता है और धनादि भी देता है तथा उसके सन्मुख अपने आपको प्रकट करता है। वह ईश्वर इस उपासकके धनकी वृद्धि करता है और देवत्वकी इच्छा करनेवाले भक्तको अपने ही अंदरके स्थिर स्थानमें धारण करता है॥ २॥

इन गौओंका नाश नहीं होता, चोर उनको नहीं चुराता है, न इनको कोई कष्ट देता है। इनके दूधसे ईश्वरका यश किया जाता है। इस प्रकार गौओंका पालनकर्ता गौओंके साथ चिरकाल क्षानंदमें रहता है॥ ३॥

| न ता अवीं रेणुकंकाटोऽश्रुते न संस्कृतुत्रमुपं यन्ति ता अभि।                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>उरुगायमभंयं तस्य</u> ता अनु गावों मर्त <u>ेस्य</u> वि चरि <u>न्त</u> यज्वनः | 11 8 11 |
| गावो भगो गाव इन्द्री म इच्छाद्वावः सोर्मस्य प्रथमस्य मक्षः।                    |         |
| हुमा या गावः स जनास इन्द्रं हुच्छामि हुदा मनसा चिदिन्द्रम्                     | 11411   |
| यूयं गांवो सेदयथा कृशं चिंदश्रीरं चित्क्रणुथा सुप्रतीकस् ।                     |         |
| भूदं गृहं कृंणुथ भद्रवाची वृहद्दो वयं उच्यते सुभासुं                           | ॥६॥     |
| प्रजावंतीः सूयवंसे रुशन्तीः शुद्धा अपः स्रंप्रपाणे पिवंन्तीः।                  |         |
| मा व स्तेन इंशत माधशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृणक्त                             | 11011   |

अर्थ—(रेणुक-काटः अर्घा ताः न अर्जुते) प्रविसि घूलि उडानेवाला घोडा इन गीवोंकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता। (ताः संस्कृतंत्रं न अभि उप यन्ति) वे गीवें पाकादि संस्कार करनेवाले पास भी नहीं जातीं। (ताः गावः) वे गीवें (तस्य यज्वनः मर्त्यस्य) उस यज्ञकर्ता मनुष्यकी (उरुगायं अभयं अनु विचरन्ति) यडी प्रशंसनीय निर्भयतामें विचरती हैं॥४॥

(गायः भगः ) गौवें धन है, (गावः इन्द्रः) गौवें प्रभु हैं, (गावः पथमस्य सोमस्य भक्षः) गौवें पहिले सोमस्य भक्षः) गौवें पहिले सोमस्य भक्षः) गौवें पहिले सोमस्य भक्षः) गौवें हैं। है (जनाः) लोगें। (सः इन्द्रः) वहीं इन्द्र है। (हदा मनसा चित् इन्द्रं इच्छामि) हृदयसे भौर मनसे निश्चयपूर्वक में इन्द्रको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हू॥ ५॥

हे (गावः) गीवों ! (यूयं क्रशं चित् मेद्यथ) तुम दुर्वलको भी पुष्ट करती हो, (अ-श्रीरं चित् सुप्रतीकं कृणुथ) निस्तेजको भी सुंदर बनाती हो । हे (भद्रवाचः) उत्तम शब्दवाली गीवों ! (गृहं भद्रं कृणुथ) घरको कल्याण- रूप बनाती हो इसलिये (सभासु वः बृहत् वयः उच्यते ) सभाओं में तुम्हारा वडा यश गाया जाता है ॥ ६ ॥

( प्रजावतीः ) उत्तम बच्चोंवाली ( सु-यवसे रुशन्तीः ) उत्तम घासके लिये श्रमण करनेवाली, ( सु-प्रपाणे शुद्धाः अपः पिवन्तीः ) उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल पीनेवाली गौवों । (स्तेनः अधर्शसः वः माईशत ) चोर और पापी तुमपर अधिकार न करे । ( वः रुद्रस्य हेतिः परि वृणक्तु ) तुम्हारी रक्षा रुद्रके शखसे चारों ओरसे होवे ॥ ०॥

भावार्थ — फुर्तीले घोडेको भी गायकी वोग्यता प्राप्त नहीं होती । ये गीवें अन्न पकानेवालेकी पाक शालामें नहीं जातीं । ये गीवें यजमानकी निर्भय रक्षामें विचरती हैं ॥ ४ ॥

गीव ही मनुष्यका धन, बल भीर उत्तम अन्न हैं। इसिलिय में घदा गीवोंकी उन्नति हृदय भीर मनसे चाहता हू ॥ ५ ॥ अस्ति दुर्बल मनुष्यको गीवें अपने दूधसे पुष्ट बनाती हैं। निस्तेन पांदुरोगीको सुंदर तेन्नस्वी करती हैं। गीवोंका शब्द कैसा आल्हाददायक होता है। ये गीवें हमारे घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं, इसीलिय समाओं में गीओं के यशका वर्णन किया जाता है।। ६॥

गौर्वे उत्तम बछडोंसे युवत हों, वे उत्तम घांस खा जांय, शुद्ध स्थानका पवित्र जल पीर्ये। कोई पापी या चोर उनका खामी न बने और वे सर्वदा सुरक्षित रहें ॥ ७॥

## गौका सुंदर काव्य।

यह सूक्त गौका अलंत संदर कान्य है। इतना उत्तम वर्णन बहुत ही योडे स्थानपर मिलेगा। गौका महत्त्व इस कान्यमें अति उत्तम शन्दों द्वारा बताया है। जो लोग गौका यह कान्य पढेंग, वे गौका महत्त्व जान सकते हैं। गौ घरकी शोभा, कुटुंबका आरोग्य, यल और पराक्षम तथा परिवारका धन है, यह इस सूक्तमें स्पष्ट शन्दों द्वारा बताया है।

### गौ चरकी शोभा है।

इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये-

(१) गावः भद्रं अकन्। (स्. २१, मं. १)

(२) गावः ! भद्रं गृहं कृणुथ । ( सू. २१, मं. ६ )

ंगीवें घरकी कल्याणका स्थान बनाती हैं। अर्थात् जिस घरमें गीवें रहती हैं वह घर कल्याणका धाम होता है। जो पाठक गौका महत्त्व जानेंगे वे इस बातकी सत्यताका अनुभव कर सकते हैं।

## पुष्टि देनेवाली गौ।

मनुष्यकी पुष्टि बढानेन।ली गौ है, इस लिये हरएक घरमें गौका निवास दोना चाहिये। इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र-भाग देखिये—

(१) गावः असे रणयन्। (सू. २१, मं. १)

(२) गावः । यूयं ऋशं वित् मेद्यथ ।

(सू. २१, मं. ६)

#### (१) अश्रीरं चित् सुप्रतीकं कृणुर्थ।

(सू. २१, मं. ६)

'गौवं हमें रमणीय बनाती हैं। कृश मनुष्यको गौवें पुष्ट बनाती हैं। निस्तेजको सतेज करती हैं। 'इसी लिये घरमें गौ रखनी नाहिये और हरएकको उस गौ माताका दूध पीना चाहिये। तथा उसकी उत्तम सेवा करना नाहिये। हरएक गृह-स्थीका यह आवयश्च कर्तव्य है।

## गौ ही धन, बल और अन्न है।

मनुष्यको धन, बल और अन्न गौ ही देती है। सब यश गौसे प्राप्त होता है इस विषयमें निम्नलिखित मैत्रभाग देखिये-(१) गावः सगः। गावः इन्द्रः। गावः

सोमस्य भक्षः। इमाः याः गावः सः इन्द्रः।

(सू. २१, मं. ५) 'गीवें घन हैं, गीवें ही इन्द्र (बलकी देवता) हैं, गीवें ही (दूष देनेके कारण) अझ हैं। जो गीवें हैं वही इन्द्र है।'

१० ( अवर्व. भाष्य, काण्ड ४ )

गौनोंको 'धन 'कहा ही जाता है। महाराष्ट्रमें गौका नाम 'धण 'है, यह धन शब्दका ही अपश्रष्ट रूप है। धनकी देवता वेदमें भग है, वह गौके रूपमें हमारे पास आगई है। जो लोग गौको अपने घरमें स्थान नहीं देते वे, मानो, धनकी ही अपने घरसे बाहर निकाल देते हैं।

'इन्द्र'देवता बल, पराक्षम और विजयकी है। वहीं गीके रूपमें हमारे घरमें भाती है। जो कोई अपने घरमें गीका पालन नहीं करता वह, मानो, बल, पराक्षम भौर विजयको ही दूर करता है।

अज्ञकी देवता 'सोम 'है वहीं गौके रूपमें हमारे पास आती है। गाँ खयं दूध देती है जिससे दही, छाछ, मक्सन, घी आदि अमृतरूप पदार्थ बनते हैं। बैलके यत्नसे अज्ञ उत्पन्न होता है। इस प्रकार गाँ हमारा अज्ञका प्रयंध करती है। ऐसी उपयोगी गौकों जो लोग अपने घर नहीं पालते वे, माना, अज्ञकों ही दूर करते हैं। इस प्रकार गौके पालनसे धन, बल और अज्ञ प्राप्त होता है और गौकों न पालनसे दारिद्रय, बृल्हीनस्व और योग्य अञ्चका अभाव इनकी प्राप्ति होता है। इससे पाठक ही विचार करें कि गोपालनसे कितने लाभ हैं और गौकों न पालनसे कितनी हानियां हैं। यदि बलवान, भनवान यशस्वी, प्रतापी होनेकी इच्छा है, तो गौको पालना व्यक्ति, श्रीर गौकों दूध प्रतिदिन पीना चाहिये।

### यज्ञके लिये गी।

परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये यस और यसकी संगताके लिये गो होती है। वैदिक धर्ममें जो कुछ किया जाता है वह परमात्माके नामसे और यसके नामसे ही किया जाता है। सब कर्मका अन्तिम फल मनुष्यकी उन्नति ही है, परंतु उसका सब अयरन 'यस 'के नामसे होता है। गोका दूध तो मनुष्य ही पीते हैं, परंतु धरमें गोका पालन यसकी संगताके लिये किया जाता है, अपना पेट मरनेके लिये नहीं। यह ल्यागकी शिक्षा वैदिक धर्ममें इस प्रकार दो जाती है। प्रथम मंत्रमें 'उपाके पूर्व गो दूध देती है और उस दूधसे इन्द्रका यस होता है, 'ऐसा जो कहा है इसका हेतु यही है। यसका शेष एत, दूध सादि मनुष्य पीते हैं। परंतु वह भोगके हेन्से नहीं पाते, परंतु 'ईश्वरका प्रसाद हप दूध पीया जाता है। इतने विश्वाससे और भक्तिसे यदि दूध पीया जाय तो नह निःसन्देह अल्यंत लामकारी होगा।

इस यहसे ' देव भी मनुष्यके लिये घन, यश, शान आदि

देता है और अपने पासके स्थिर धाममें उसकी रखता है। ' ( मं. २ )

यह द्वितीय मंत्रका कथन है। यहके भावसे सब कर्म कर-नसे यह लाभ होना खाभाविक है। तृतीय मंत्रका कथन है कि 'यज्ञेक लिये गौ होती है, इस लिये उसका नाश नहीं होता, रोग उसको कष्ट नहीं देता, चोर उसको चुराता नहीं, शत्रु उसको स्ताता नहीं, ऐसी सुरक्षित अवस्थाम गौवें यज-नानके पास रहती हैं, यजमान देवोंका प्रसन्नताके लिये यज्ञ करता है और उसीसे उसके पास गौवोंकी संख्या बढ जाती हैं। चतुर्थ मंत्रमें भी गौका महत्त्व ही वर्णन किया है।' घोडा, गौ जैसा मनुष्यके लिये उपयोगी नहीं है, गौवें पाकसंस्कार करनेवालेके पास कभी नहीं जाती, वे गौवें यजमानकी विस्तृत रक्षामें रहती हैं और आनंदसे विचरती हैं। 'यह सब वर्णन

#### अवध्य गौ।

ऐसी उपयोगी गौ है, इसिलये वह अवध्य होनी ही चाहिये। इस विषयमें शंका नहीं हो सकती। इस चतुर्थ मंत्रमें यही बात विशेष स्पष्टतापूर्वक कही है। देखिये—

तस्य यज्वनः मर्तस्य उदगायं अभयं ताः गावः अनु विचरन्ति । (सू २१, म. ४)

'उस याजक मनुष्यके बहुत प्रशंसनीय निर्भयतामें वे गौवें चरती हैं।' अर्थात् यज्ञकर्ता यजमानके पाम गौवें निर्भयन्ता रहिती हैं, वहा उनकी किसी भी प्रकार कोई पीड़ा दे नहीं सकता। गौवों के लिये यदि कोई अस्यन्त निर्भय स्थान हो सकता है तो वह यजमानका घर ही है। यह वर्णन देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि 'यजमान गौको काटकर उसके मौसका हवन करता है' यह मिध्या कत्यना है। गामधम भी गोमांस हवनका कोई संबंध नहीं है, इस विषयमें इसी मंत्रका तृतीय चरण देखने योग्य है—

#### ताः गावः संस्कृतत्रं न आमि उपयन्ति ।

(सू. २१, मं. ४)

'वे गौवें माससंस्कार करनेवालेके पास नहीं जाती। 'अर्थाव गौके मासका पाक संस्कार कोई नहीं करता। यहां 'संस्कृत अ' शब्द है। 'संस्कृत: 'का अर्थ है अव्छी प्रकार 'काटने-वाला 'यहां 'कृत्' धातुका अर्थ काटना है। काटे हुए मांसकी पकानेवाला जा होता है उसका नाम 'संस्कृत न्त्र' है। जो पशुको काटते हैं और जो पशुको पकाते हैं उनके पास कमी गौ नहीं पहुंचती। अर्थात् गौके मांसका यशमें या पाकमें कहीं भी संस्कार नहीं होता है। गीमांसके हवनका तथा गोमासके भक्ष-णका यहां पूर्ण निषेध है। गीवें यञ्जानकी विस्तृत रक्षामें रहती हैं, इसलिये यञ्चमें गोवध, गोमांस हवन अथवा गोमांस-संस्कार भी सभवनीय नहीं हैं। इस मञ्जे इतनी तांबताके साथ गोमांस गंस्कारका निषेध किया है कि इसको देखनेके प्यात् कोई यह नहीं कह सकता किवेदके गोमेधमें गोमांस इवनका सबंध है।

#### उत्तम घास और पवित्र जलपान।

यजमान यज्ञके लिये गीकी रक्षा करता है इसलिये वह उनकी पालनाका बढा प्रबंध करता है। यह प्रबंध किस प्रकार किया जाय इस विषयमें अन्तिम मंत्र देखने योग्य है।

(गावः) स्यवसे रुशन्तीः।

सुप्रपाणे शुद्धा अपः पियन्तीः ॥ (सू. २९, मं ७)
ं गीवें उत्तम पास खावें और उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल
पीवें। 'शुद्ध घाम खाने और शुद्ध जल पीनेसे गीकी उत्तम
रक्षा होती है। इस प्रकार गीकी रक्षा करें और गीके दूधसे
सब पाठक हृष्टपुष्ट, बलिष्ट, यशस्त्री, तेजस्त्री, प्रतापी और
दीर्घायु हों।

#### गौकी पालना।

गौकी पालना कैसी करनी चाहिये इस विषयका उत्तम उपदेश भी इन्हीं मत्रोंसे हमें मिलता है। 'उत्तम स्थानका शुद्ध जल
गौकी पिलाना चाहिये 'यह वेदकी आशा है। शुद्ध जल है। शिर
वह उत्तम स्थानका हो। पाठक यह स्मरण रखें कि गाँ। जो
खाती है और जो पीता है उसका परिणाम आठ देस घण्टों में
उसके दूधपर होता है, यह नियम है। जलका भी यह नियम
है कि वह स्थानके गुणदोष अपने साथ ले जाता है। हिमालय
के पहाडों से आनेवाला जल दस्त लानेवाला होता है, कई
स्थानोंका कब्जी करनेवाला और कई स्थानोंका जवर उरपक्त
करनेवाला होता है। इस कारण गौको अच्छे आरोग्यपूर्ण
जलस्थानका शुद्ध जल हो पिलाना चाहिये, जिससे दूधमें
अच्छे अच्छे गुण था जावें और उस दूधको पीनेवालोंको
अधिकसे अधिक लाम प्राप्त होते ।

घास भी अच्छी भूमिका होना चाहिये और (सु-यवस्) उत्तम जो आदिका होना चाहिये। बुरे स्थानका पुरी प्रकार उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिये। कई लोग गोको ऐसी बुरो चीजें खिलाते हैं कि उससे अनेक दोषोंसे युक्त दूध उत्पन्न होता है। गीवें मनुष्यके शौच आदिको भी खाती हैं। यह सब दोष उत्पन्न करनेवाला है। उत्तम घास और शुद्ध उल खा पी कर गोसे जो दूध उत्पन्न होगा वहीं आरोग्यवर्धक होगा। गो पालनेवाले इन निर्देशोंसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं।

## क्षात्रबल संवर्धन।

## [ सूक्त २२]

( ऋषिः — वसिष्ठः, अथवी वा । देवता - इन्द्रः )

| इमिन्द्र वर्षय धित्रियं म इमं विश्वामेकवृषं क्रेणु त्वम् ।     |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| निर्मित्रानक्षु सर्वा सर्वास्तात्रंन्थयास्मा अहमुन्रेषु        | 11 9 11 |
| एमं भंज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भंज यो अमित्रों अस्य।       |         |
| वर्षी क्षत्राणांम्यमंस्तु राजेन्द्र कात्रुं रन्धय सर्वेम्स्मै  | ॥२॥     |
| अयर्मस्तु धर्नपतिर्धनानामुयं विशां विश्पतिरस्तु राजां ।        |         |
| अस्मिन्द्र महि वचीसि घेद्यवर्चसं कुणुहि शत्रुमस्य              | 11 4 11 |
| असे द्यांवाष्ट्रियिवी भूरि वामं दुहाथां धर्मदुधे इव धेन ।      |         |
| , अयं राजां प्रिय इन्द्रेस्य भूयात्त्रियो गवामोर्वधीनां पशुनाम | 11 8 11 |
|                                                                |         |

अर्थ— हे इन्द्र! तू (मे इमं क्षत्रियं वर्धय) मेरे इस क्षत्रियको बढा, और (इमं मे विद्यां एक वृषं त्वं कृणु) इस मेरे इस क्षत्रियको प्रजाओं में अद्वितीय बलवान तू कर । (अस्य सर्वान् अभित्रान् निरक्ष्णुद्धि) इसके सब शत्रुओं को निर्मल कर और (अहं-उत्तरेषु) में -श्रेष्ठ में -श्रेष्ठ इस प्रकारको स्पर्धामें (तान् सर्वान्) उन सब शत्रुओं को (अस्मे रम्बय) इसके लिये नष्ट कर ॥ १॥

(इमं त्रामे अश्वेषु गोषु आ भज) इस क्षत्रियको प्राप्तमें तथा घोडों और गौवेंमें योग्य भाग दे। (यः अस्य अमित्रः तं निः भज) जो इसका शत्रु है उसको कोई भाग न दें। (अयं राजा क्षत्राणां चर्ष्म अस्तु) यह राजा क्षात्र- गुणेंकी मूर्ति होवे। हे इन्द्र! (अस्मै सर्चे शत्रुं रन्धय) इसके लिये सब शत्रु नष्ट कर ॥ २॥

(सर्य धनानां धनपतिः सस्तु) यह सब धनाका खामी होवे (सर्य राजा विशां विश्वपतिः सस्तु) यह राजा प्रमाओंका पालक होवे । हे इन्द्र। (अस्मिन् मिहि वर्चां सि घेहि) इसमें वढे तेजोंको स्थापन कर। (अस्य शत्रुं अवर्चमं छणुहि) इसके शत्रुको निस्तेज कर ॥ ३॥

हे याबाष्ट्रियों ! (घर्मदुघे घेनू हव) धारोष्ण दूध देनेवाली दो गौवोंके समान (अस्में भूरि वामं दुहाथां) हैं किये बहुत धनादि प्रदान करे। (अयं राजा हन्द्रस्य प्रियः भूयात्) यह राजा इन्द्रका विय होवे तयः (गर्वा पश्नां भोषधीनां प्रियः) गौ, पशु और औषधियोंका विय होने ॥ ४ ॥

मावार्थ— हे प्रभो । इस मेरे राष्ट्रमें जो क्षत्रिय हैं उनके क्षात्रतेजको बढा और इस राजाको सब प्रजाजनोंने अद्वितीय बलवान् कर । इस हमारे राजाके सब शत्रु निर्वल हो जाने और सब स्पर्धाओं इसके लिये कोई प्रतिपक्षी न रहे ॥ १॥

प्रत्येक प्राप्तमें, घोडों और गौओंमें छे इस राजाको योग्य करमार प्राप्त हो। इसके शत्रु निर्वल बन जाय। यह राजा सब प्रकार क्षात्र शक्तियोंकी मूर्ति बने और इसके सब शत्रु दूर हो जावें ॥ २ ॥

इस राजाको सब प्रकारके घन प्राप्त हो, यह राजा संब प्रजाजनीका उत्तम पालन करे, इस राजामें सब प्रकार के तज बढें भीर इसके सब राज्य फीके पढे ॥ ३ ॥

| युनिक्मित उत्तरार्वन्तिमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते ।          |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| यस्त् <u>वा</u> करंदेकवृषं जनांनामुत राज्ञोमुत्तमं मानवानाम्      | 11411      |
| उत्तरस्त्वमधरे ते सुपत्ना ये के चं राजनप्रतिशत्रवस्ते ।           |            |
|                                                                   | 11.4 11    |
| सिंहप्रतीको विशो अद्धि सर्वी व्याघ्रप्रतीकोऽवं वाधस्व ग्रप्नून् । | <i>;</i> * |
| एकवृप इन्द्रंसखा जिगीवां छंत्र्यतामा खिदा भोजनानि                 | 11011      |

अर्थ— (ते उत्तरावन्तं इन्द्रं युनिष्म) तेरे साथ श्रेष्ठ गुणवाले प्रभुको में संयुक्त करता हु। (येन जयन्ति) जिससे विजय होता है और कभी (न पराजयन्ते) पराजय नहीं होता है। (यः त्वा जनानां पकवृषं) जो तुमको मनुष्यों अदितीय बलवान और (उत्त मानवानां राक्षां उत्तमं करत्) मनुष्यों के राजों में उत्तम करें ॥ ५॥

हे राजन् ! (त्वं उत्तरः) तू अधिक ऊचा हो, (ते सपत्नाः) तेरे शत्रु और (ये के च ते प्रति-शत्रवः) जो कीई तेरे शत्रु हैं वे (अघरे) नीचे होवें । तू (एकवृषः) अद्वितीय वलगन्, (इन्द्रसखा) प्रभुका नित्र (जिमीचान्) जयशाली है।कर (शत्रुयतां भोजनानि आ भर) शत्रु जैसा आवरण करनेवालोंके मोजनके साधन यहां लो। ६॥

(सिंद्दपतीकः सर्चाः विदाः अद्धि) सिंहके समान प्रभावशाली होकर सब प्रजामींसे मोग प्राप्त कर । (व्याध-प्रतीकः श्राञ्च, अव वाध्यस्त्र) व्याधके समान बलवान् होकर अपने श्राञ्चओंको हटा दे। (एकवृषः इन्द्रसखा जिगीवान्) भदितीय बलवान्, प्रमुक्ता मित्र, और विजयी बनकर (श्राञ्चयतां भोजनानि आ खिद्) शत्रूके समान व्यवहार करनेवालोंके भोजनके साधन छीनकर ले आ ॥ ७ ॥

भावार्थ — ये दोनों यावा पृथिवी लोक इसकी सब प्रकारके धन देवें, यह राजा सबका प्रियं बने । ईश्वर, मनुष्यं, पशुपक्षी भौर औषधियोंके विषयमें भी यह प्रेम रखे ॥ ४॥

यह राजा ईश्वरके साथ अपना आतिरक संबंध जोड दें, जिससे इनका सदा जय होने और पराजय क्रमी ने होने । यह राजा इस प्रकार मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान और मनुष्योंके सब राजोंमें श्रेष्ठ होने ॥ ५ ॥ विकास समुष्योंमें अद्वितीय बलवान और मनुष्योंके सब राजोंमें श्रेष्ठ होने ॥ ५ ॥

यह राजा अचा बने और इंसके सब शत्रु नीचे हों। यह महितीय बलवान हैं श्वरका भक्त और विजयो होकर शत्रुका परामव करके उनके उपमोगके पदार्थ प्राप्त करे ॥ ६॥

सिंह और व्याचके समान प्रतापी बनकर सब प्रजाओंसे योग्य भीग प्राप्त करें और शत्रुकोंको दूर करे । अद्वितीय बलवान, प्रमुका भक्त और विजयी बनकर शत्रुका प्रामव करके उनके धन अपने राज्यमें ले आवे ॥ ७॥

#### स्पर्धा ।

' अहं- उत्तरेषु ' यह शब्द प्रथम मंत्रमें है। यह स्पर्धाका वाचक है। 'में सबसे ऊंचा हो ऊं यह इच्छा प्रसेक मनुष्यमें रहती हैं। में सबसे आगे बहुँ, में सबसे अधिक शान प्राप्त करूं, में सबसे अधिक शान प्राप्त करूं, में सबसे अधिक शान प्राप्त करूं, में सबसे अधिक शान प्राप्त करें सबसे अधिक प्रतापा, यशस्वी और समर्थ बनू। यह इच्छा हरएकमें होती ही है। धर्ममावसे इस इच्छाका उत्तम उपयोग करके मतुष्य उच्च हो सकता है। इस प्रकार ऊंचा होनेके लिये अपने शतुओंस अपना यल बढाना चाहिये। शतुने जितनी विद्या,

यल, कला और हुचर प्राप्त किया है उससे अपनी विद्या, बल, कला और हुचर बढ जानेंसे ही मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। चनातिका कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

यह स्कि सामान्यतः क्षित्रियोका यश बंदोनेका उपदेश करता है भीर विशेषतः राजाका वल वृद्धानेका उपदेश दे रिहा है । सब जगत्में अपना राष्ट्र अप्रधानमें रहेने योग्य उन्नत करना हरएक राजाका आवश्यक कर्तन्य है । हरएक कार्यक्षेत्रमें जो जो शत्रु होंगे, उनको नीचे करके अपने राष्ट्रके वीरोंको उन्नत करने नेसे उक्त सिद्धि प्राप्त हो सकती है ।

हरएक मनुष्यकी ऐसी इच्छा होनी चाहिये कि मेरे राष्ट्रके क्षत्रिय वीर वहे विजयी हीं, किसी राष्ट्रके पीछे हमारा राष्ट्र न रहे। वेद कहता है कि 'अहं-उत्तरेषु ' यह मंत्र राष्ट्रके हरएक मनुष्यके मनमें जायत रहे। में सबसे आगे होऊंगा, मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रोंके अग्रभागमें रहेगा, इसकी सिद्धिके लिये इरएकके प्रयस्त होने चाहिये। प्रत्येक मनुष्य अपने गुण और कर्मकी वृद्धिकी पराकाष्टा करके अपने आएको और अपने राष्ट्रको 🕾 स्थानमें लाकर ऊंचे स्थानपर रखना चाहिये, तभी सब शत्रु उच स्थानमें लानेका प्रयत्न करे । यह भाव ' अहं-उत्तरेषु ' पदमें हैं। प्रत्येक मनुष्यमें जैसा क्षात्रतेज रहता है उसी प्रकार प्रसेक राष्ट्रमें भी रहता ही है। इस गुणका उत्कर्ष करना चाहिये, इस गुणके उत्कर्षसे हो शत्रु कम हो सकते हैं।

राजाको चाहिये कि वह अपने राष्ट्रमें शिक्षाका ऐसा प्रवंध करे कि जिससे सब प्रजा एक उदेश्यंस प्रेरित होकर सब शतु-े ऑक् विराजय करनेमें संपर्थ हो। इरएक कार्यक्षेत्रमें किसी शकारकी भी असमर्थता न हो । ' विशां एक वृषं ऋणु \* -----

'हर्ब । ' ( मं. १ ) प्रजाओं में अद्वितीय बल उत्पन्न करनेवाला तू हो, यह अन्दरका तात्पर्य इस मंत्रमें है। यही विजयकी कूं जी है। राजाका प्रधान कर्तेन्य यही है कि वह प्रजामें अदि-तीय वलकी वृद्धि करे। यह बल चार प्रकारका होता है, ज्ञान-वल, वीर्यबल, धनवल और कलावल्। यह चार प्रकारका बल अपने राष्ट्रमें बढा बढाकर अपने राष्ट्रको सब जगत्में अप्र होन हो सकते हैं। यहा दूसरोंकी गिरानका उपदेश नहीं प्रत्युत अपने राष्ट्रीय उद्धार करनेका उच उपदेश यहां है। दूसरे भी जनत हों और इम भी हों। उन्नतिमें स्पर्धी हो, गिरावटकी स्पर्धा न हो । मंत्रका पद 'अहं-उत्तरेषु ं है न कि 'अहं-नीचेषु । पाठक इस दिव्य उपदेशका अवस्य मनन करें। यह सूक्त अखंत सरल है और मंत्रका अर्थ और भावार्थ

पढनेसे सब आशय मनके सामने खड़ा हो सकता है, इसलिये इसके स्पष्टीकरणके लिये अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

## पाप सोचन ।

स्क २३

(ऋषिः — मृगारः। देवता - प्रचेता अग्निः।)

🚈 🧈 अग्नेमन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पार्श्वजन्यस्य बहुषा यमिन्धते ।

विश्लोविशः प्रविश्चिवांसंगीमहे स नौ ग्रुञ्चत्वेहंसः

यथां हुन्यं वहसि जातवेदो यथा युन्नं कल्पयंसि प्रजानन्।

एवा देवेभ्यः सुमति न आ वह स नी ग्रुञ्चत्वंहंसः

11 2 11.

अर्थ — (यं बहुधा इन्धते ) निसको बहुत प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस (पाञ्चजन्यस्य प्रचेतसः प्रथमस्य अप्रे: ) पंच जनोंमें निवास करनेवाले विशेष ज्ञानी और सबमें प्रथमसे वर्तमान प्रकाशक देवताका (मन्दे ) में मनन करता हूं। ( विद्याः विद्याः प्रविद्या-वांसम् ईमहे ) प्रलेक प्रजाजनमें प्रविष्ट हुएको हम प्राप्त करते हैं ( सः नः अंहसः मुञ्जतु ) वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

्र हे ( जात-चेदः ) उत्पन्न हुए पदार्थमात्रको जाननेवाले ! ( यथा हब्यं वहस्ति ) जिस प्रकार तू हवनको पहुंचाता है ें और ( प्रजानन् यथा यक्षं करुपयसि ) जानता हुं था जिस प्रकार यक्षकी बनाता है ( एव देवेभ्यः सुमिति न आ वह ) ु उर्धा प्रकार देवांसे उत्तम मतिको हमारे पास ले आ और ( सः नः अंहसः मुञ्जतु ) वह तू हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥ े

आवार्थ- पाची प्रकारके मनुष्योंमें जो चेतना देता है और विविध प्रकारसे प्रकट होता है उस प्रसेक्के हृदयमें ठहरकर प्रकाश देनेवाले परमात्माको हम प्राप्त करते हैं जो हमें पापसे बचावे ॥ १॥

| यार्मन्यामुञ्जूर्पयुक्तं विद्यष्टं कर्मन्कर्मुन्नार्भगम् ।       |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| आियमीडे र <u>क्षो</u> हणं यज्ञवृधं घृताहुंतं स नी मुञ्चत्वंहंसः  | ॥३॥     |
| सुजातं जातवेदसम्पि वैश्वान्रं विश्वम् ।                          |         |
| हुच्यवाहं हवामहे स नों मुञ्चत्वंहंसः                             | 11 8 11 |
| येन् ऋषयो बुलमद्यौतयन्युजा येनासुराणामयुवन्त मायाः।              |         |
| ये <u>ना</u> ग्निना पुणीनिन्द्रौ <u>जि</u> गाय स नौ मुञ्चत्वंहसः | 11411   |
| येनं देवा अमृतंमन्वविन्दन्येनीपंशीर्मधुंमतीरकंण्वन् ।            |         |
| येन देवाः स्वेशुराभंरन्त्स नी मुञ्चत्वंहंसः                      | 11 & 11 |

अर्थ— ( यामन् यामन् उपयुक्तं ) प्रलेक समयमें उपयोगी ( कर्मन् कर्मन् आभगं ) प्रलेक कर्ममें भजनीय, कीर ( वाहिष्ठं ) अलंत यलवान् ( व्यक्ति देखे ) सर्व प्रकाशक देवकी में स्तुति करता हूं । वह ( रक्षोहणं यक्षवृधं घृताहुनं ) राक्षसोंका नाशक, यशको वढानेवाला, यशमें पृतकी आहुतियां जिसके लिये दी जाती हैं ( सः नः अंहसः सुञ्चतु ) वह हमें पापसे वचावे ॥ ३॥

( सुजातं जातवेदसं ) उत्तम प्रसिद्ध, वने हुए विश्वको जाननेवाले, ( विभुं घैश्यानरं ) सर्वध्यापक विश्वके नेता भौर ( द्वव्यवाहं हवामहे ) अन्नके देनेवाले प्रभुकी हम प्रार्थना करते हैं कि ( सः मः संहस्तः मुश्चतु ) वह हमें पापसे पनावे ॥ ४॥

(येन युजा ऋषयः वलं अद्योतयन्) जिसकी सहायतासे त्रिप लोग वल प्रकाशित करते आये हैं, (येन असुराणां मायाः अयुवन्त ) जिसकी सहायतासे राक्षसोंकी कपटयुक्तियोंको दूर किया, (येन अग्निना इन्द्रः पणीन् जिगाय) जिस तेजसी देवताकी सहायतासे इन्द्रने आसुरी न्यवहार करनेवालोंको जीता था (सः नः अंहसः मुञ्जतु) यह इमें पापये भवावे॥ ५॥

( येन देवाः अमृतं अन्वविन्दन् ) जिसकी सहायतासे देवोंने अमृत प्राप्त किया, ( येन छोपधीः मधुमतीः अकृ-णवन् ) जिसके योगसे भौपधियोंको मधुर रसवाली बनाया है, ( येनः देवाः स्वः आ भरन्त ) जिसके आश्रयसे देवता लोग भात्मिक वल प्राप्त करते हैं ( सः नः अंहसः मुञ्जतु ) वह हमें पापसे बचावे ॥ ६॥

भावार्थ — जिस प्रकार हवन किये हुए हवन द्रव्योंको भाग सब देवोंके पास पहुंचाता है उसी प्रकार यह महान् देव सब दिव्य भाववालोंके पास रहनेवाली सुमति हमारे अंतःकरणमें स्थिर करें भीर हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

प्रत्येक समय सहायता देनेवाला, हरएक कर्ममें सेवा करने योग्य, वलवान, प्रकाशक, दुर्होंकी दूर करनेवाला, यक्षकी पृद्धि करनेवाला और जिसके लिये यज्ञमें भाहुतियां दी जाती हैं वह ईश्वर हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

उत्तम प्रसिद्ध, सर्वश, सर्वव्यापक, सबको चलानेवाला, अजका दाता जो एक ईश्वर है उसोकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ४॥

ऋषि लोग जिसके नाससे बल प्राप्त करते हैं, जिसकी सद्धायतासे देव असुरोंका परामव करते हैं तथा जिसके आधारसे इतिल व्यवहार करनेवालोंका पराजय किया जाता है वह ईश्वर हमें पापसे बनावे॥ ५॥

## यस्येदं प्रदिशि यहिरोचेते यञ्जातं जीनत्व्यं च केवेलम् । स्तौम्यप्रिं नांथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्वंहंसः

11 9 11

अर्थ—( यस्य प्रदिशि इदं केवलं ) जिसके शासनमें वह विश्व किसी अन्यकी अनेशा न करता हुआ रहा है ( यत् विरोचते ) जो इस समय प्रकट हो रहा है ( यत् जातं जिनतन्यं च केवलं ) जो पहिले बना था और जो भविष्यमे केवल बनेगा, ( नाथितः अर्थि स्तौमि जोहवीमि ) सनाथ होकर में तेजली देवकी स्तुति और पुकार करता हूं ( सः नः अंहसः पातु ) वह हमें पापसे बनावे ॥ ७ ॥

भावार्थ — जिसकी सहायतां देवता लोग अमरत्व प्राप्त करते हैं, जिसने औषधियां मधुर रसवाली बनायी हैं, जिसने देवता लोगोंमें छ।रिमक वल भर दिया है वह देव हमें पापसे वचावे ॥ ६ ॥

भूत, भविष्य और वर्तमान समयोंमें प्रनाशित होनेवाला यह संपूर्ण विश्व जिसके शासनमें रहता है उसकी में स्तुति, प्रार्थना भौर उपासना करके याचना करता हूं कि वह परमेश्वर हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

### पापसे मुक्ति।

मनुष्यमें पापका भाव रहता है जो हरएककी उन्नतिके पथमें रकावटें उरपन्न करता है। इसिलेये पाप भावसे बचनेका उपाय हरएकको करना चाहिये। यहां २३ से २९ ये सात सूक्त इसी उद्देशके आ गये हैं, इन सातीका ऋषि ' मृगार ' है। इस ऋषिके नामका अर्थ ' आत्मशुद्धि करनेवाला ' ऐसा है। इस २३ वें सूक्तमें अपि नामसे वोधित होनेवाले परमेश्वरकी सहायतासे पाप मुक्त होनेका उपदेश है। इस पृथ्वीपर पहिलो प्रसक्ष दिखाई देनेवाली कि ' सिप्त ' है, ' अप्तिमें प्रकाशकताका गुण तथा अन्यान्य गुण जो विद्यमान हैं वे जिस परमेश्वरने रखें हैं वहीं सचा आप्तिका अपि है। इस दिखे यहां अप्ति पदका प्रयोग किया गया है।

को देव सबसे पहिला है अर्थात् जिसके पूर्वका कोई देव नहीं, जो श्रानी है, जो पस्त्रजांके हृदयों में निवास करता है, हरएक अन्दर जो प्रविष्ट हुआ है, जे. यज्ञका बढानेवाला है, हरएक समयमें जिसकी सहायृतासे हमारी स्थिति होती है, प्रत्येक कर्म जिसकी पूजाके लिये किया जाता है, जो दुष्टोंको दूर करता है और यज्ञद्वारा जो सज्जनोंका संगतिकरण करना है, इस प्रकार दुष्टोंका बल घटाकर जो सज्जनोंकी रक्षा करता है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है, सर्वत्र क्यापक होता हुआ संपूर्ण जगत्का जो चालक है, जिसके लिये जैसा अन्न चाहिये वैसा उसके लिये जो उत्पन्न करता है, जानी लोग जिससे बल प्राप्त करते हैं, अन्त्रिय वीर जिससे राज्यपर विजय प्राप्त करते हैं, दुष्ट र्रातिसे क्यादार करनेवालोंका जिसकी व्यवस्थिस पराभव होता है, जो

सबको अमृतत्त्व देता है, जिसने औषधियों में विविध सधुर रस रखे हैं, जिससे आतिमक बल प्राप्त होता है, और जिसहा शासन सब भूत, भविष्य, वर्तमान संसारपर अवधित रीतिसे चलता है अर्थात् जिसके शासनमें बाधा डालनेवाला कोई नहीं है वह एक हो प्रभु इस जगत्का पूर्ण शासक है, उसकी उपास्ता हम करते हैं, वह हमें निश्चय पूर्वक पापसे बचावेगा। उसके गुणोंका मनन करनेसे और उसके गुणोंकी धारणा अपने अन्दर करनेसे ही जो शुभ भावनाएं मनमें स्थिर होती हैं उससे पाप प्रवृत्ति हट जाती है। इसलिये परमेश्वर उपासना मनुष्यकी सन्तःशुद्धि करती है ऐसा कहते हैं वह विलक्षल सहा है।

इस अग्निकी विभूति मनुष्यके अन्दर वाणीका रूप धारण करके रहती है ' अग्निविग्भृत्वा मुखं प्राविश्वत् ' ऐसा ऐतरेय उपनिषद में कहा है । इससे वाणीसे पाप न करनेका निश्चय करना चाहिये । विचार, उचार और आचार यह कम है, मनसे विचार होता है, पश्चात् वाणीसे उचार होता है और नंतर शरीरसे कमें होता है । इससे स्पष्ट है कि विचारके पश्चात् उचारका पातक होता है । पाठक अपने ही पासके संसारमें देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि वाणीका प्रयोग ठींक रीतिसे न होनेके कारण हो जगत्में कितने झगडे और पाप हो रहे हैं । यह बात तो सबके परिचयकी है कि वाणीका योग्य उपयोग करनेसे प्रचंड अनर्थ टल जाते हैं । इसलिय जो पापसे बचना चाहते हैं वे अपने वाणीको सबसे पहले शुद्ध करें और पापसे बचें ।

अब अगला सूत्र देखिये--

98

### [ स्क २४ ]

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |      |   |    |   |
|-------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|
| (ऋषिः — सृगारः । देवता — इन्द्रः ।)                               |      |   |    |   |
| इन्द्रंस्य मनमहे शश्वदिदंस्य मनमहे वृत्रप्त स्तोमा उप मेम आग्रीः। |      |   |    | - |
| यो दाश्चर्यः सुकतो ह्यमेति स नी मुश्चत्वंहंसः                     | 1)   | 8 | 11 |   |
| य उप्रीणांमुग्रवांहुर्येयुर्या दानवानां वर्लमारुरोजं ।            |      |   |    |   |
| येन जिताः सिन्धं यो गावः स नी मुश्चत्वं हंसः                      | 11   | २ | 11 |   |
| यर्थर्षणित्रो वृष्भः स्वर्विद्यस्मै ग्रावाणः प्रवदंन्ति नृम्णम् । |      |   |    | 1 |
| यसांच्युरः सप्तहीता मदिष्ठः स नी मुख्यत्वंहंसः                    | 11   | ą | 11 |   |
| यस्य वकासं ऋष्मासं उक्षणो यस्मै मीयन्ते खरेवः खर्विदं ।           |      |   |    |   |
| यस्मै शुकाः पर्वते ब्रह्मशुम्भिताः स नी मुञ्चत्वंहंसः             | - 11 | 8 | 11 |   |
| <b>V</b> = <b>V</b> ··                                            |      |   |    |   |

अर्थ — (इन्द्रस्य मनमहे) इन्द्रका इम ध्यान करते हैं, (अस्य वृत्रद्वा इत् दाश्वत् मनमहे) इम शत्रुनाशक प्रभुका निश्चयसे इम सदा ध्यान करते हैं, (इमे स्तोमाः मा उप मा अगुः) ये इसके स्तोम मेरे पास आगये हैं। (यः दाशुषः सुक्रतः इवं एति) जो दानी सत्कार्यके कर्तांके प्रकारके। सुनकर आता है (सः नः अंहसः मुख्रत्) वह हमें पापसे बचावे॥ १॥

(यः उथ्रवाहुः) जो बलवान वीर (उग्राणां ययुः) प्रचण्ड वीरोंका मी चालक है भीर जो (दानवानां वलं आहरोज) अप्ररोंके बलको तोड देता है, (येन सिन्धयः गावः जिताः) विसने नदियां भीर गीवें जीतकर वश्में की हैं (सः नः अंहसः मुञ्जतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ २॥

(यः चर्पणिप्रः वृष्भः स्वित्) जे। मनुष्यों को पूर्ण करनेवाला, बलवान् और आतिमक प्रकाशको पास रखनेवाला है, (प्रावाणः यस्मे नुम्णं प्रवद्गन्ति) ये पत्थर जिसके पास वल है ऐसा कहते हैं, (यस्य सप्त होता अध्वरः मिद्षः) जिसके सात होतागण जिसमें कार्य करते हैं ऐसा अहिंसामय यज्ञ अखंत आनन्द देनेवाला है (सः नः अंहस मुञ्जतु) बह हमें पापसे बचावे ॥ ३॥

(यस्य वशासः ऋपभाषः उक्षणः) असके कार्यके लिय गांवें, बैठ कीर सांड होते हैं, (यस्मे स्वर्विदः स्वर वः मीयन्ते) अस क्षारिमक बठवालेके लिय सब यह होते हैं (यस्मे ब्रह्मश्रुम्भितः शुक्रः पवते) असिके लिये वेदोबारसे पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है (सः नः संहसः मुञ्जतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ४॥

भावार्छ — सब जगत्के प्रमुका हम ध्यान करते हैं, उसके गुणोंका हम मनन करते हैं, वह शत्रुकोंका नाश करनेवाला प्रमु है उसके प्रशंसाके स्तेष्ट्र ही हमारे मनके सन्मुख आते हैं। निःसंदेह वह सत्कर्म करनेवाले दानी महोदयकी प्रार्थना सुनता है। वह हमें पापसे बचावे॥ १॥

जो बलवान प्रभु वीरोंको भी बीर्थ देनेवाला है, दुष्टोंके बलका जो नाश करता है, जिसका अमृत रस धारण करती हुई निद्यां और गीवें इस पृथ्वीपर विचरती हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ २॥

जो मनुष्यों को पूर्ण बनानेवाला बलवान और आत्मशक्तिका ज्ञाता है। साधारण पत्थर भी जिसके बलको प्रशंसा करते हैं और जिसके लिये सब यह चलायें जाते हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ३॥

जिसके यहकर्पमें गी, बैल खादि पशु मी अपना बल लगाते हैं, जिसके आरिमक बलके लिये ही अनेक यह किये जाते हैं, जिसके यहमें मंत्रोंसे पित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ४॥ ¥ ------

यस्य जिष्टं सोमिनंः कामयंन्ते यं हर्वन्त इष्टंमन्तं गिविष्टौ ।
यस्मिन्नकः शिश्चिये यस्मिनोजः स नौ मुञ्चत्वंहंसः ॥ ५॥
यः प्रथमः केर्मकृत्याय जज्ञे यस्य वीर्ये प्रथमस्यानुवुद्धम् ।
योनोद्यतो वज्रोऽस्यायताहि स नौ मुञ्चत्वंहंसः ॥ ६॥
यः संग्रामान्नयंति सं युवे वज्ञी यः पुष्टानि संसुजित द्वयानि ।
स्तौमीन्द्रं नाथितो जोहवीमि स नौ मुञ्चत्वंहंसः ॥ ७॥

वर्षे — (सोमिनः यस्य जुष्टि कामयन्ते ) सोमयाजक जिसकी प्रीतिकी इच्छा करते हैं, (यं इष्ठमन्तं गविष्टी हवन्ते ) जिस शक्षवालेकी इच्छापूर्तिके लिये पुकारते हैं (यस्मिन् अर्कः शिक्षिये) जिसमें सूर्य आश्रय लेता है (यस्मिन् ओजः) जिसमें बल रहा है (सः नः अंहसः मुञ्चनु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

(यः प्रथमः कर्मकृत्याय जाहे ) जो पहिला कर्म करनेके लिये ही प्रकट हुआ है। (यस्य प्रथमस्य वीर्य अनुबुद्धम् ) जिस श्रद्धितीय देवका पराक्रम सर्वत्र जाना जाता है, (येनः उद्यतः वज्रः श्रद्धि अभ्यायत) जिससे उठाया वज्र
शत्रुका सब प्रकारसे हनन करता है (सः नः अंहसः मुञ्जतु) वह हमें पापसे बचावे॥ ६॥

(यः वशी संग्रामान् युघे सं नयति) जो वशमें रखनेवाला योद्धाओं के समूहों को युद्ध करने के लिये चलातो है (यः इयानि पुष्टानि संस्वति) जो दोनों पुष्टों को संगतिक लिये छोडता है इस प्रकारके (इन्द्रं नायितः स्तामि) प्रभुकी उस नायके वशमें रहता हुआ में स्तुति करता हूं और (जोहबीमि) उसको बार वार पुकारता हूं (सः नः अंहसः मुञ्जतु) वह हमें पापसे वचावे।। ४॥

भावार्थ — जिसकी संदाष्टिके लिये सामयाजक यज्ञ करते हैं, जिसकी प्रार्थना अपनी इच्छापूर्तिके लिये की जाती है, जिसके आधारसे सूर्य जैसे गोल रहे हैं इतना प्रवंड वल जिसमें है वह प्रभु हमें पायसे बचावे ॥ ५ ॥

जो जगदूपी कार्य करनेके लिये ही पहलेसे प्रकट हुआ है, इस कार्यसे जिसका बल जाना जाता है, जिसके वजके सन्मुख कोई शत्रु खड़ा नुहीं रह सकता, वह प्रमु हमें पापसे बचावे॥ ६॥

जो सबको बशमें रखता है, जो धर्मयुद्धके लिये प्रेरित करता है, जो दोनों बलवानोंको मित्रता करनेके लिये प्रेरित करता है, उसकी आज़ामें रहता हुआ मैं उसकी प्रार्थना करता हूं कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

#### ्रहरू । 🎏 पापसे बचाव ।

अप्तिके उद्देश्यसे परमात्माकी प्रार्थना गत स्काम की गई, अब इस स्काम परमेश्वरकी प्रार्थना इन्द्र नामसे की गई है। इन्द्रके बलसे ही सब बलवान हुए हैं। इन्द्रके बलसे ही सब बलवान हुए हैं। बलके विना क्रिसेक्नीट प्रतंग भी नहीं ठहर सकते यह दर्शनिके लिये चुर्तीय मंत्रमें कहा है कि—

प्रावाणः यस्मै नुस्णं प्रवद्निते। (स्. २४, मं. ३)
ये पत्थरं बल जिसके लिये कहते हैं। अर्थात् बलके लिये जिसकी प्रशंसी करते हैं। बल इसीके पापसे प्राप्त होता है ऐसा निश्चयपूर्वक बताते हैं। पत्थर कहते हैं कि अपने अंदर को बल है, जो हडता है, और को शक्ति है वह उसीकी

है। जिस प्रभुके लिये ये सब यज्ञ होते हैं। यह साक्षी जैसी पत्थर देते हैं इसी प्रकार हरएक पदार्थ दे सकता है, क्योंकि हरएक पदार्थका बल उसीसे प्राप्त हुआ होता है।

यह ईश्वर (प्रथमः) आदि देव है और इसका प्रकट होना (कर्मकृत्याय) इस जगदूर्ण कर्म करने के लिये ही है। अर्थात यह प्रकट होकर जगदूर्ण कार्य करता है किंवा इस जग-दूर्ण बड़े कार्यको देखने ही उसके आस्तित्वका ज्ञान होता है और (अस्य प्रथमस्य वीर्य अनुबुद्धं) इस आदि देवके बल और पराक्रमका ज्ञान हो सकता है। यदि यह वडा कार्य सन्मुख न आया तो किसको कैसा उसका पता लग सकता है। यह प्रचंड सामर्थ्य इसी प्रमुका है इस लिये कोई शत्रु इसके सन्मुख खड़ा रह नहीं सकता। यह तो—

ं ११ ( अवर्वे. भाष्य, काण्ड ४ ) 🐃

उम्रीणां उम्रवाहुः। (सू. २४, मं. २)

'वह उप्रवीरोंको भी वीर्य देनेवाला वाहुबलशाली वीर है ' अर्थात हमारे उपसे उप जो वीर हैं वे उसके वार्यसे वार्यवान् हुए हैं, उसके बलसे वालष्ठ और उसके सामर्थ्यसे समर्थ बने हैं। यह अनुभव यदि वीर पुरुष करेंगे तो उनकी समर्थता विशेष प्रभावशाली होगी। इस लिये निवेदन है कि कोई अपने वलकी घमंडसे दूसरोंको कप्ट न पहुंचावे। जिस बलके करण उसके मनमें घमंड उत्पन्न होती है वह बल तो उसी प्रभुका है, यदि वह अपना बल वापस लेगा तो फिर किस बलके कारण ये लोग घमंड करेंगें ? इसका विचार करके अपने बलसे दूसरोंको

लाभ पहुंचानेका यत्न वरें न की दूसरोंको दबानेका। यही लपाय पापसे बचनेका है।

वीर लोग इसीके बलसे प्रेरित होकर युद्ध करते हैं। धर्मे युद्ध करनेवाले भी इसीके बलसे युक्त होते हैं, यही सबका सचा नाथ है। जो लोग इसको नाथ मानकर अपने आपको सनाथ समझेंगे, वेही पापसे वच सकते हैं।

सब यज्ञकर्ता अपने यज्ञ इसीकी प्रीतिक लिये करते हैं।
सब यज्ञोंमें इसीके लिये हवन किया जाता है, यज्ञमें दिया
हुआ दान इसीको पहुंचता है भीर वह दाताकी कामना पूर्ण
करता है इस परमेश्वरकी भक्तिसे मनुष्य पवित्र बनें भीर
पापसे बचें।

## [ सूक्त २५ ]

( ऋषिः — सृगारः । देवता — सविता, वायुः ।)

बायोः संवितुर्विदर्थानि मन्महे यावित्मन्विद्धश्रयो यो च रक्षयः । यो विश्वस्य परिभू वंभूवशुस्तो नो मुञ्चतुमंहसः

11 8 11

ययोः संख्याता वरिमा पाथिवानि याभ्यां रजी युपितम्नतरिक्षे ।

ययोः प्रायं नान्वनिये कश्चन तो नो मुञ्चतुमंहसः

11 7 11

तर्व वृते नि विंशन्ते जनीसस्त्वय्युदिते प्रेरंते चित्रभानो । युवं वीयो सिवता च अवनानि रक्षयुस्ती नी मुश्चतुमंहीसः

11 3 11

सर्थ— (वायोः सवितुः) वायु और स्विता इन दो देवोंके (विद्धानि मन्महे) जानने योग्य गुणांका हम मनन करते हैं। (यो आत्मन्वत् जगत् विदाधः) जो दोनों आत्मावाले जंगम जगत्में प्रविष्ट होते हैं (यो च रक्षधः) स्रोर जो दोनों रक्षा करते हैं। (यो विश्वस्य परिभू बभूवधुः) जो दोनों संपूर्ण जगत्के तारक होते हैं (तो नः अंहसः मुञ्जतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें॥ १॥

( ययोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः ) जिन दोनोंके पृथिनीके ऊपरके निनिध कर्म गिन लिये हैं। ( याद्रयाँ अन्तिरिक्ष रजः युपितं ) जिन दोनोंने मिलकर अन्तिरिक्षमें मेघमंडलको धारण किया है, ( कश्चन ययोः प्रायं न अन्वान्तिशे ) कोई मी जिनकी गतिको नहीं प्राप्त होता है ( तौ नः अंहसः मुञ्चन्तं ) ने दोनों हमें पापसे बनामें ॥ २ ॥

हे (चित्रभानों) विचित्र प्रभायुक्त ! (तव वर्ते जनासः नि विश्वन्ते ) तेरे व्रतमें ही सब मनुष्य रहते हैं। (त्वाये उदिते प्रेरते ) तेरा उदय होनेपर कार्यमें प्रेरित होते हैं। हे (वायो सविता च ) वायो और हे सविता! (युवं भुवनानि रक्षथ ) द्वम दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो (तौ नः अहसः मुखतं ) वे दोनों हमें पापसे बचावें॥ ३॥

भावार्थ — विश्वमं वायु कीर सूर्य (तथा शरीरमें प्राण कीर नेत्र ) ये दोनों अनेक प्रकारसे प्राणिमात्रकी धारणा करते हैं। ये सब प्राणियों में व्यापक होकर उनकी रक्षा करते हैं। ये दोनों सब जगतके तारक होते हैं इसिलये वे हमें पापसे बचावें ॥ १॥

इन दोनोंके अनंत कर्म हैं। ये ही अन्तिरिक्षमें मेश्रमंडरुका धारण करते हैं। इनके साथ किसी अन्यकी तुरुना नहीं हो सकती है। ये दोनों हमें पापसे अवार्षे ॥ २॥

| अपूर्वो वायो सिवता च दुन्कृतमपु रक्षांसि शिमिदां च सेघतम्। |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| सं ह्यू देजी सृजयः सं बलेन तो नो मुञ्चत्मं हंसः            | 11 8 11 |
| रायें मे पोषं सवितोत वायुस्तन् दश्चमा स्वितां सुशेवंम् !   |         |
| अयुक्मतां तिं सहं इह धंतं तो नो मुञ्जत्मं हंसः             | ॥ ५ ॥   |
| प्र सुमितिं संवितर्वाय ऊत्ये महस्वन्तं मत्सुरं मादयाथः।    |         |
| अविग्वामर्ख प्रवतो नि येच्छतं तौ नौ मुश्चतमहंसः            | 11 & 11 |
| उप श्रेष्ठां न आशिषों देवयोधीमंत्रस्थिरन् ।                |         |
| स्तौमिं देवं संवितारं च वायुं तौ नो मुञ्जतमंहंसः           | 11 0 11 |
|                                                            |         |

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ — हे ( वायो सविता च ) वायो और सविता ! ( इतः दुष्क्रतं अप सेघतं ) यहाँस दुष्कर्म करनेवालोंको दूर हटा दो तथा ( रक्षांसि शिमिदां च ) घातकों और पीडकोंको भी दूर करो। ( ऊर्जया बलेन हि सं खुजधः ) शारीरिक और आरिमक बलसे हमें संयुक्त करो और ( तौ नः अंहसः मुञ्जतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

है सिवता और हे वायों ! (मेतनू) मेरे शरीरमें (सुसेवंरायं) सेवन करने योग्य कान्ति और (पोषं दक्षं) प्रिष्युक्त बल (आ सुवतां) उत्पन्न करें (इह महः अयक्ष्मतातिं घत्तं) यह बडी नीरोगता धारण करें और (ती नः अंहसः मुञ्जतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५॥

हे सिवता और हे वांया ! ( अतये सुमित प्र यच्छतं ) रक्षाके लिये उत्तम बुद्धि दान करो । ( प्रवतः वामस्य अविकृति पच्छतं ) प्रकर्षयुक्त धनका माग हमें प्रदान करो । तथा ( महस्वन्तं मत्सरं माद्याधः ) वृद्धि करनेवाला में।मादि अत्र तृप्तिके लिये दो और ( तौ नः अंहसः मुख्यतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बनाओ ॥ ६ ॥

(नः श्रेष्टाः आद्विषः) इमारी श्रेष्ठ भाकांक्षाएं (देवयोः धामन् उप अस्थिरन् ) उक्त दोनों देवोंके धाममें स्थिर होनें। (सवितारं वायुं च देवं स्तौमि ) सविता और वायु देवकी में स्तुति करता हूं इसलिये कि (तौ नः अंहसः मुखतं ) वे दोनों हमें पापसे बचावें॥ ७॥

भावार्थ — सूर्य निचित्र तेजवाला है, ( शरीरमें आंख भी वैसी ही है ) इसके उदय होने अर्थात् खुल जाने के पश्चात् ही प्राणीकी प्रवृत्ति कार्यमें होती है । विश्वमें वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और आंख) प्राणियों की रक्षा करते हैं वे हमे पापसे बचोंवे ॥ ३ ॥

ये दोनों सबके। दुराचारसे बचावें, घातकों और पोडकोंको सर्वथा दूर करें, शारीरिक शक्ति और आत्मिक बल प्रदान करें और हमें पापसे बचावें ॥ ४॥

इन दोनोंसे मेरे शरीरमें तेजिस्वता, पुष्टि, बल और नीरोगता प्राप्त हो और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ व ये दोनों हमारी रक्षा करनेके लिये हमें शुद्ध बुद्धि, उत्कर्षकों ले जानेवाला घन भीर पोषक अन्न देवें और हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

ये हमारी श्रेष्ठ आक्रांक्षायें ये दोनों देव सुनें भीर पूर्ण कर तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

सविता और वायु।

सिवता और वायु इन दो देवोंका वर्णन इस स्कर्म, है। सूर्य और हवा यह इनका प्रसिद्ध अर्थ है। मनुष्यके आरोग्यके लिये सूर्य और वायुका कितना उपयोग है यह सब जानते ही है। मूर्य न रहा और वायु न रहा तो मनुष्यका जीवन उसी समय नष्ट होगा। सूर्यप्रकाश विपुल मिलनेसे और शुद्ध वायु विपुल प्राप्त होनेसे मनुष्य नीरोग हो सकता है और अंघरे घरमें रहनेसे और दूषित वायुमें रहनेसे विविध प्रकारकी बीमारिया मनुष्यके पीछे लगती हैं। यह विषय वेदमें अनेक स्थानीं पर आ गया है तथा यह विषय अब सर्वसाधारणको भी ज्ञात हुआ है। इसलिये इन दो देवोंका हमारी नीरोगताके साथ कितना घनिए संबंध ह यह यहा विशेष निरूपण करनेकी सावस्थकता नहीं है।

### सूर्य देवता।

'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुषश्च ' (ऋषेद ) यह ऋषेदरमें कहा है। सूर्य स्थावर जंगमका आतमा ही है। इतना सूर्यका महत्त्व है। सूर्यके कारण ही स्थावरजंगम पदार्थ रहते हैं, सबको स्थिति सूर्यके कारण है, इतना सूर्यका महत्त्व होनेसे सूर्यदेवका संबंध हमारे आरोग्यसे कितना है यह खयं ज्ञात हो। सकता है।

यह सूर्य हमारे शरीरमें अपने एक अंशिय नेत्र इंदियमें रहा है। 'सर्यश्रक्षभूत्वाक्षिणी प्राविश्वत्। '( ऐ॰ उप॰) सूर्य आख बनकर चक्षुऑमें रहा है। नेत्र इदिय स्वयं प्रकाश है, इस नेत्रसे प्रकाशका किरण निकलता है और उसका परि-णाम वाह्य पदार्थपर होता है । ब्रह्मचर्यादि धुनियमयुक्त व्यव-हारों से यह अपने अन्दरका सामर्थ्य बढता है और अनियमसे घट्ता भी है। यह नेत्रस्थानमें रहा हुआ सूर्यका अंश हमें योग्य और अयोग्य पदार्थीका दर्शन कराता है। इस नेत्रेन्द्रि यका पिता सूर्य है। यह नेत्र अपने पितासे प्रकाशकी सहायता लेकर यहांका कार्य चलाता है और विविध रूपोंको बताता है। अपनी उन्नतिका साधन करनेवालींका दर्शन करने और अव-नित करनेवालोंका दर्शन न करनेसे साधक पापसे बच जाता है। यह है सुर्य देवका पापसे बचानेका कार्य। पावत्र हार्थिस अनेक प्रकार पापसे बचना संभव है। सव सृष्टिको परमात्म-शक्तिरूप मानने और देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि ही पवित्र हो जाती हैं। दृष्टिकी पवित्रता होनेसे मनुष्य पापसे बन जाता है। मनुष्य जो पाप करता है वह दृष्टिके दोषसे ही करता है। विचार करनेसे पाठकोंको स्वयं ज्ञात होगा कि दृष्टिकी पवित्रतापर ही बहुत सारी मनुष्यकी शुद्धता निर्भय है। दृष्टि बंद रहीं तो काम, लोम, मोह आदि विकार उतने प्रमाणसे कुछ अंशमें कम रहेंगे।

वाणी, बल और नेत्र ।

पूर्व स्कॉमें अग्निक मिपसे वाणिकी छुदता, इन्द्रके मिपसे वलकी पिवतता और इस स्कमें स्पेके मिपसे नेत्र इंद्रियकी पावत्रता प्राप्त करनेकी सूचना कही है। पापसे वचनेका अनु-ष्ठान यह है। इस प्रकार अपने अंदरकी शाकियोंको पिवत्र और पुनीत करनेसे मनुष्य पापसे बचता है। यह अनुष्ठान करनेसे बाह्य देवताओंकी सहायता सदा उपस्थित रहती ही है, परंतु उस सहायतासे वेही लोग लाभ उठा सकते हैं, जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी अन्ताशुद्धि करनेका अनुष्ठान करते रहते हैं। अन्योंको वैसा लाभ नहीं हो सकता।

#### . स्येचक ।

सूर्यका दूसरा अंश पेटके पास सूर्यचक्रमें रहता है इसका अधिकार पचन इंदियपर रहता है। पेटके बराबर पीछे वह चक है। इसमें सूर्य शक्ति रहती है जो अन्न पाचनका कार्य करती है। इसके कार्यके लिये ही सोम आदि अन्न रस दिये हैं। (मं. ६) ऐसे गुद्ध अन्नका महाण करना और अगुद्ध अन्नका सेवन न करना, यह पथ्य उनको संभालना चाहिये, जो पापसे वचना चाहते हैं। अगुद्ध अन्नके पनित्र बनती है, जो पवित्र बनना चाहते हैं वे इसका अवस्य मनन करें।

#### ं प्राण।

अब वायुका' विचार करना चाहिये। 'वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्। '( ऐ॰ उ॰ ) वायु प्राण वनकर नाकके द्वारा फेफडोंमें जाता है और वहां रक्तकी छुद्धि करता है। इंसके शुद्धता करनेके कारण ही प्राणी जीवित रहते हैं। इसके अगुद्ध होनेके कारण प्राणी मर जाते हैं इस प्रकार यह जीर्वनको हेर्ते है । योगेशास्त्रमें इसी प्रोणका भायाम 'प्राणा-याम ' कहलाता है। जिस प्रकार धाँकनीसे वार्युं देकर प्रदीप्त किये अग्निम सुवर्ण आदि धातु परिशुद्ध होते हैं, इसी प्रकार श्राणीयामद्वारा उत्पन्न दोनेवाले अग्निप्रदीपनेस शरीरके और इंद्रियोंक सब दोष नष्ट होते हैं। मन शान्त होता है तर्क, वितर्क और कुतर्क नहीं करता। इस कारण आत्मिक शाक्तिका उन्नति होनेमें सहायता होती है। पापसे बचनेमें वाय देवताकी, सहा-यता इस प्रकार होती है। अनुष्ठान करनेवाला पुरुप जब अपने भंदर रहनेवाले इन देवोंको ठीक मार्गपर चलाता है, तब गहरके देवोंकी सहायता खयमेव उसकी प्राप्त होती है। यह पापसे बचनेका अनुष्ठान है। पाठक इसका अपने अंदर घटावें और लाम उठावें।

॥ यहां पंज्यम अनुवाक समाप्त ॥ - 🚟 🗀 🤝

## पाप-मोचन ।

## [सक्त २६]

(ऋषिः — मृगारः। देवता - द्यावापृथिवी।)

मन्वे वा द्यावापृथिवी सुभोजेसी सर्चेतसी ये अप्रथेशामिता योजेनानि ।

प्रितिष्ठे ह्यभेवतं वर्सनां ते नो सुञ्चतमंहेसः ॥ १॥

प्रितिष्ठे ह्यभेवतं वर्सनां प्रवृद्धे देवी सुभगे उरूची ।

द्यावापृथिवी सर्वतं मे स्योने ते नो सुञ्चतमंहेसः ॥ २॥

असन्तापे सुतपेसी हुवेऽहमुवी गम्भीरे क्विभिनेमस्ये ।

द्यावापृथिवी सर्वतं मे स्योने ते नो सुञ्चतमंहेसः ॥ ३॥

ये अमृतं विभूथो ये ह्वींषि ये स्रोत्या विभूथो ये मंनुष्या ।

द्यावापृथिवी सर्वतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहेसः ॥ ४॥

ये उस्तिया विभूथो ये वनस्पतीन्ययोवा विश्वा सुर्वनान्यन्तः ।

द्यावापृथिवी सर्वतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहेसः ॥ ४॥

य उस्तिया विभूथो ये वनस्पतीन्ययोवा विश्वा सुर्वनान्यन्तः ।

द्यावापृथिवी सर्वतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहेसः ॥ ४॥

अर्थ — हे बाबा पृथिवी ! (सुभोजसी सचेतसी) तुम दोनों उत्तम भोग देनेवाले, और उत्तम ज्ञानवाले हो; (वां मन्वे) तुम दोनोंका में मनन करता हूं। (ये अभिता योजनानि अप्रधेथां) जो तुम दोनों अपरिमित योजनोंकी दूरीतक फैले हो, (हि वसूनां प्रतिष्ठे अभवतां) क्योंकि तुम दोनों निवास करनेवाले प्राणी आदिकोंकी आधार देनेवाले होते हो (ते नः अंहसः मुखतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बेवाओ ॥ १ ॥

तुम दोनों ( प्रवृद्धे सुभगे उद्भवी देवी ) बढ़े विशाल, उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त विस्तृत देवियां ( वस्तां प्रतिष्ठे हि सभवतं ) निवास करनेवालोंको भाष्रय देनेवाला हो। ये (द्यावापृथिवी मे स्योने भवतं ) यावापृथिवी मेरे लिये सुस्ते दोगों हों भार ( ते नः अंहस्तः मुखतं ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

( अहं ) में ( सुतप्सो असन्तापे ) उत्तम तेजस्वी परंतु संताप न देनेवाली ( कविभिः नमस्ये उर्वी गभीरे ) कियों द्वारा नमन करने योग्य वडी ठंबी चौडी और वडी गंभीर द्यावा पृथिवोकी (हुवे ) प्रार्थना करता हूं। ये ( द्यावाठ ) मेरे छिये सुब देनेवाली हों और इमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(ये असृतं ये हर्वोषि विस्थः) को तुम दोनों अमृतस्पी जल और अनका धारण करती हो, (ये खोत्याः ये मनुष्यान् विभृथः) को नदी आदि प्रवाहोंको और को मनुष्योंको धारण करती हो। वे तुम (द्यावा०) धावापृथिवी मेरे लिये सुख देनेवाली बनो और हमें पापसे बचाओ ॥ ४॥

(ये उद्यियाः ये वनस्पतीन् विभूथः) जो तुम दोनों गौओं भीर वनस्पतियोंका धारण पोषण करती हो; (ययोः वां अन्तः विश्वा भुवनानि ) जिन तुम दोनोंके बीनमें सब भुवन हैं, वे (धावा०) तुम यावा पृथिवी मेरे लिये सुबदायक हों और वे हमें पापसे बनावें ॥ ५॥

ये कीलालेन तुर्वयंथो ये घृतेन याम्यामृते न कि चुन भंगनुवन्ति। द्यावीपृथिवी भर्वतं में स्योने ते नी मुख्यतमंहंसः 11 & 11 यनमेदमंभिशोचंति येनयेन वा कृतं पौरुषेयांस दैवात्। स्तौमि यावीपृथिवी निथितो जीहवीमि ते नी मुअतुमंहंसः 11 9 11

अर्थ- (ये फीलालेन ये घृतेन तर्पयथः ) जे। तुम दोनों अज और पेयसे सबको तृप्त करते हो, (याभ्यां करते किंचन न शक्नुवन्ति ) अन तुम दोनोंके विना कोई भी कुछ भी कर नहीं सकते, वे तुम ( द्यादा० ) याना पृथिवी मेरे लिये सखदार्या बनो और हमको पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

( येन येन वा पौरुण्येण कृतं ) जिस किसी कारणेस पुरुष प्रयत्नेस किया हुआ, ( न देवात् ) दैवकी प्रेरणासे किया हुआ नहीं, ( यत इदं में अभिशोचाति ) जो यह मुझे शोकमें बालता है, उस कप्टको दूर करनेके लिये ( द्यावा पृथिवी स्तीमि ) यावा पृथिवीकी में स्तुति करता हूं और ( नाथितः जोहवीमि ) में उनसे सनाथ होकर पुकारता हूं कि (ते नः अंहसः मुञ्चन्त ) वे दोनों हम सबको पापसे बचावें ॥ ७ ॥

0000C0000

#### द्यावा पृथिवी।

यह सूक मृगार सूकोंमें यापमोचन विषयका चतुर्थ सूक है। और इसमें युलोक और पृथिवी लोकके योगसे पातकसे मुक्त होनेकी भाकांक्षा की है। पृथिवी छै।क वह है जिसके ऊपर हम रहते हैं और युलोक वह है जो तारोंसे युक्त भाकाश है। अपीत् यह सब ब्रह्माङ इनके बीचमें समाया है। कोई चीज इनसे बाहर नहीं है। जितनी सब शक्तियां हैं इनके बीचमें आ गई हैं। इन सब शक्तियोंको सहायतासे हमें अपना सुधार करके पापसे मुक्त होना है।

ये वावाष्ट्रियवी देवता ( अमिता योजना । मं. १ ) भग-णित योजन विस्तृत हैं। ये कितने विस्तृत हैं इसका गणित नहीं हो सकता। भाकशका विस्तार जाना नहीं जा सकता है और न गिना जाता है। संक्षेपसे कहना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि ये दोनों (प्रवृद्धे उद्भवी। मं. २: उर्वी, गंभीरे। मं. ३) यह विस्तृत महान् गंभीर है अर्थात् वहे गहरे हैं। तथापि इनकी गहराईका किसीकी पता नहीं लग

ये दोनों हरतक पदार्थ मात्रके लिये (प्रतिष्ठे ) आधार देती हैं। इनकी शांकियोंका विचार करनेसे (स-चेतसीं) मनमें एक प्रकारका स्फुरण होता है, इसलिये (कविभिः नमस्ये ) कवि लोक इनके विषयम बडा आदर धारण करते हैं, इनमें सूर्यादि तेत्रस्वा गोल (सु-तपसी) उत्तम प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं तथापि ये किसीको ( अ-सन्तापे ) सन्ताप

नहीं देते, प्रत्युत संतप्त हृदय जब इनकी ओर दृष्टिक्षेप करता है तम उनके हृदयका दुःख दूर होता है और वहां शान्तिका राज्य होता है।

ये दोनों लोक (सु-भोजसी) उत्तम भोजन देते हैं। (कीलालेन तर्पयतः) अन्नसे संतुष्ट करते हैं और जब तृष। लगती है तव भी ( छतेन ) जलसे शान्ति देते हैं। क्यों कि इनके अंदर (अमृतं हवीं विश्वतः) जल और अज रहता है। इनके अंदर ( उद्मियाः ) गौवं हैं जो उत्तम दूध देती हैं, तथा उत्तम वनस्पतियां हैं जो उत्तम रक्ष देती हैं। इस कारण इन दोनोंसे सबका पालन पोषण होता है। मनुष्योंको जिस समय शोक होता है उस समय मनुष्य पृथ्वो या आकाशके उत्तम दश्य देखें भीर उनमें दिन्यताका अनुभव करें । इससे उनका शोक पूर्णतया दूर हो सकता है। युलोक पिता है और पृथ्वी माता है। मानो, यह दोनों मिलकर एक गृहस्थीका परि-वार है। देखों, ये कैसे अपनी सब शक्तियोंसे परोपकार कर रहे हैं। ये अपने तेजसे हमें मार्ग बताते हैं, अन्नसे हमारी तृप्ति करते हैं, जलसे हमारी शान्ति वढाते हैं और अन्यान्य रीतिसे हमारी सहायता करते हैं। इसी प्रकार हम अपनी शक्तियोंका परोपकारार्थ व्यय करना चाहिये, हमें अपने अन्तः करण इनके समान विस्तृत और उदार बनाना चाहिये। अपना जीवन जनताकी मलाईके लिये समर्पण करना चाहिये। और सब जगत्को एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सहश समान व्यवहार करना चाहिये। यह है पापमोचनका मार्ग।

# [ स्रक्त २७ ]

( ऋषिः — सृगारः । देवता - मरुतः।)

| (                                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| मुरुतां मन्ते अधि मे ब्रुवन्तु प्रेमं वाजं वार्जसाते अवन्तु ।<br>आग्रुनिव सुयमानह्य ऊत्वेषे ते नी मुख्यन्त्वं हेसः                   | 11 8 11 |
| उत्समक्षितं व्यर्चन्ति ये सदा य असिञ्चन्ति रसमोर्षधीषु ।<br>पुरो देधे मरुतः पृश्चिमातृंस्ते नी मुञ्चन्त्वंहसः                        | 2       |
| पयो घेनुनां रसमोर्षधीनां जुवमवैतां कव <u>यो</u> य इन्वंथ ।<br>शरमा भेवन्तु मरुतो नः स्योनास्ते नो मुश्चन्त्वंहंसः                    | 11 3 11 |
| अपः संमुद्राहिवमुर्द्वहन्ति दिवस्पृ <u>धि</u> वीमांभे यं सूजान्त ।<br>ये अद्भिरीशांना मरुतश्ररन्ति ते नौ मुञ्चन्त्वंहंसः             | 11 8 11 |
| ये <u>की</u> लालेन तुर्पयन्ति ये घृतेन ये <u>वा वर्षा मेदेसा सस</u> ुजान्त ।<br>ये अद्भिरीशाना मुरुती वर्षयन्ति ते नी मुञ्चन्त्वहंसः | ॥ ५ ॥   |
| यदी <u>दि</u> दं मंहतो माहतेन यदि दे <u>ना</u> दैन्येनेहगार ।<br>यूयमीशिष्टे वसवस्तस्य निष्कृतेस्ते नी मुञ्चन्त्वंहंसः               | 11 € 11 |
|                                                                                                                                      |         |

अर्थ— (मरुतां मन्वे) महतोंका में मनन करता हूं कि वे (मे अधि ब्रुवन्तु) मुझे उपदेश दें और वे (इमं वाजं वाजसाते अवन्तु) इस अन्नकी अन्नदानके प्रसंगमें रक्षा करें। (सुयमान् आशून् इव) उत्तम नियमोंसे चलने वाले घोडोंके समान इनके। (ऊतये अहें) रक्षाके लिये में बुलाता हूं। (ते नः अंहसः मुख्यन्तु) वे हमको पापसे वाले घोडोंके समान इनके। (ऊतये अहें) रक्षाके लिये में बुलाता हूं। (ते नः अंहसः मुख्यन्तु) वे हमको पापसे वाले घोडोंके समान इनके। (ऊतये अहें) रक्षाके लिये में बुलाता हूं।

(ये सदा अक्षितं उत्सं व्यचिन्तं) जो सदा अक्षय जलप्रवाहको फैलाते हैं (ये ओषघीषु रसं आसिञ्चन्ति) जो भौषियों में रस सीचते हैं इस प्रकारके (पृष्टिमातृः मस्ताः पुरः दघे) अन्तरिक्षक्य मातासे उत्पन्न मस्तोंको में अपने सन्मुख रखता हूं, वे हमको पापसे बचावें ॥ २ ॥

(धेनुनां पयः) गौओंके दूधको (ओषधीनां रसं) भौषधीयोंके रसको, (अर्चतां जवं) भौर घोडोंके वेगको (ये कथयः इन्वध ) जो तुम किव होकर प्राप्त करते हो, वे (मठतः नः शन्माः स्थोनाः भवन्तु ) मठहण हमें शिक देने और सुख देनेवोले होवें और हमें पापसे बचावें ॥ ३॥

(ये समुद्रात् आपः दिवं उद्वहन्ति) जो समुद्रसे जलको गुलोकतक पहुंचाते हैं और जो (दिवः पृथिवीं अभि सुजन्ति) गुलोकसे पृथ्वीपर पुनः छोडते हैं (ये ईशानाः मरुतः अद्भिः चरन्ति) जो समर्थ मस्त् जलेंकि साथ विचरते हैं वे हमें पापसे बचावें ॥ ४॥

(ये कीलालेन ये घृतेन तर्पयन्ति) को अन और पेयसे सबकी तृप्ति करते हैं (ये वा वयः मेदसा संस्जन्ति) भीर को अन्नको पुष्टिकारक पदार्थके साथ उत्पन्न करते हैं, (ये ईशानाः मरुतः अक्टिः वर्षयन्ति) को समर्थ मरुत करोंसे वृष्टि करते हैं, वे हमें पापसे बचावें॥ ५॥

# तिग्ममनीकं विदितं सर्हस्वन्मारुतं शर्धः पर्तनासुग्रम् । स्तामि मुरुतो नाथितो जोहवीमि ते नी मुञ्चन्त्वंहंसः

11 9 11

अर्थ — हे (देवाः मरुतः) दिन्य मरुतों ! (यदि इदं मरुतेन ) यदि यह जगत् वायुसे युक्त हुआ, (यदि दैन्येन ईदक् आर) और यदि दिन्य शक्तिसे युक्त हुआ, तो हे (वसवः) निवासको ! (तस्य निष्कृतेः यूयं ईशिष्वे) उसके उद्धारके लिये तुम ही समर्थ हो, वे तुम हमें पापसे बचाओ ॥ ६॥

(मारुतं अनीकं रार्घः) मरुतोंका सैनिक बल (पृतनासु तिग्मं) सेनाओं में तीक्ण और (सहस्वत् उन्नं विदितं) बलयुक्त प्रचण्ड शक्तिवाला सबको विदित है। इसलिये में (मरुतः स्तौमि) मरुतोंकी प्रशंसा करता हूं और (नाथितः जोहवीमि) उनसे सनाम होकर उनको मुलाता हूं कि वे हमें पापसे वचावें॥ ७॥

#### मरुत् देवता।

महत् नाम विश्वमें वायुका है, देहमें प्राण भी महत् कहलाता है। इसका नाम महत् इसलिये है कि यह (मर्+उत्)
मरनेवालोंको ऊपर उठाता है। शरीर मरनेवालों है उसकी
उठाकर खड़ा करनेवाला प्राणवायु ही है। मरनेवालेको उठानेका
चमत्कार प्राण ही करता है, किसी अन्यमें यह शक्ति नहीं है।
जैसे पशुओं में बोडे वेगवान होते हैं उसी प्रकार देवों में वायु
वेगवान है। इनके कारण ही सब प्रकारका (वाजं) छल,
सज, जीवन आदि यथायोग्य रीतिसे अपने अपने स्थानमें रहता
है। वायु न केवल मनुष्योंका प्राण है परंतु औषधि वनस्पतियोंमें भी वही जीवनका संचार करता है, और वनस्पितयोंसे
जो उत्तमोत्तम रस प्राप्त होता है वह सब इसी प्राणका कार्य
है। वनस्पितयोंमें पौष्टिक रस, गौओंमें अमृतके समान दूध,
आका्कामें मेघोंमें निदीं ब जल रसनेवाला यह विश्वस्यापक
प्राण ही है।

यह विश्व प्राण ही समुद्रसे जलको उत्पर ले जाता है, वहा उसके मेच बनते हैं और वृष्टि द्वारा फिर शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है यह इसीका चमत्कार है। पृथ्वीके उत्परके सब अन्न और पेय इसीके कारण मिलते हैं, हरएक अन्नपानमें जो पौष्टिक सत्वाश है वह इसी कारण हैं। यह जीवन देनेवाली प्राणशिक वायु में है, इसीलिये वायुको सबका निवासक कहा है।

जो वीरॉमें तेज, बल, सामध्यें और वीर्य है वह सब इसीके कारण है; यह महतोंका और आणोंका कार्य धनको देखना

चाहिये। देखनेसे पता लगेगा कि पापसे बचनेका उपदेश महत्

जगत्में देखिये अन्य सब देव अस्तकी जाते हैं, परंतु वायु-रूपी प्राण सदा समरस रहकर सबकी जीवन देता है। इसी प्रकार शरीरमें सब अन्य इंदिय तथा अवयव अजका मींग छेते हैं और कार्य करनेसे थक भी जाते हैं और विश्राम भी छेते हैं। परंतु प्राण ही ऐसा एक है कि जो खयं भींग नहीं छेता, न विश्राम चाहता है और न कभी यक जाता है। निःखार्थ सेवा करनेका उपदेश इससे मान्न होता है। जो जनताकी निः-खार्थ सेवा करेंगे वे निष्पाप बन जायंगे।

वेदमें 'मरुत् ' देवता द्वारा वीरोंका वर्णन होता है। मरते हैं भीर फिर ऊपर उठते हें यह अर्थ इस (मर्म्डत्) शब्दमें ऋषि देखते हैं। शर्रारमें देखिये भाण शरीरमें आता है, वहांका कार्य करता है, अर्थात शरीरके लिये खयं मर जाता है, और फिर उठता है यह माव यही प्रत्यक्ष है। प्रतिक्षणमें शरीरे किये प्राण मरता है, इसीलिये शरीर जीवित रहता है। प्राणका परोपकार शरीरपर होता है, इसीलिये शरीर जीवित रहता है। अर्थात इस प्राणके यक्षये शरीरकी स्थिति होती है। अपने सब समाज अर्थात् राष्ट्रमें भी यहीं होना चाहिये। राष्ट्रकी भठाईके लिये जब अनेक बीर आत्मसमर्मण रूप यक्ष करते हैं तब राष्ट्र यश्वस्वी होता है। जब स्वार्थी लेपट मनुष्य राष्ट्रमें अभिक संस्थामें होते हैं तब वह राष्ट्र गिर जाता है; मनुष्य इसी आत्मसमर्पणसे निष्पाप बनता है यह बोध यहां मिलता है।

# [ सक्त २८]

(ऋषिः — सृगारः । देवता - भवाशवाँ। ) 🐪 🦠 🖖

भवाशवीं मन्वे वा तस्य वित्तं ययोवीमिदं प्रदिशि यद्विरोचिते ।

यावस्येश्वीथे द्विपदो यौ चतुंष्पद्रस्तौ नौ मुश्चतुमंहंसः । अविकास हो। १ ॥ वर्ष

ययौरभ्यध्व छत यहरे चिद्यौ विदिताविषुभृतामसिष्ठौ ।

- यावस्येशांथे <u>द्</u>रिपदो यो चतुंष्पदुस्तौ नौ मुखतुमंहसः ॥ २॥

सहसाक्षी वृत्रहणी हुनेऽहं दूरेगंव्यूती स्तुवनेम्युग्री।

यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदुस्ती नी मुञ्चतुमहंसः हिन्स । ३ ॥ ३ ॥ ३ ॥

ं व्यावरिभार्थे वृहु साकम्ये प्र चेदस्त्राष्ट्रमिभां जनेषु ।

ला यावस्येशिये द्विपदो यो चतुष्पदुस्ती नी मुश्चतुमंहसः

् विश्वयोर्द्धभानापूपर्यते कश्चनान्तद्वेवेषूत मार्नुषेषु । 🗥 🦠

यावस्येश्वेथे द्विपदो यो चर्तुष्पदस्ती नो मुश्चतुमंहसः

्यः कृत्याकुनमृत्कुद्यातुषानोः नि तसिन्ध्तं वर्त्रमुग्रौ । अस्ति विकास विकास

यानस्येश्वार्थे द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नी मुश्चतुमंहीसः

क्ष्यं— हे (भव-दार्ची) जगत् उत्पन्न करनेवाले और जगत्का लय करनेवाले । (वां मन्वे ) तुम दोनोंका मनन करता हूं। (तस्य वित्तं) उसको तुम दोनों जानते हो। (यत इदं प्रदिशि विरोचते) जो यह दिशाओं ने चमकता है वह ' सब (ययो: वां ) जिन तुम दोनोंका हो है (अस्य द्विपदः यौ ईशाये) इस दिपाद जर्गत्के जो तुम दोनों स्वामी हो, ें (यो चतुष्पदः) जो चार पांववालोंके भी स्वामी हो (तो नः अंहसः मुञ्जतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥

( ययोः अभ्यध्वे उत यत् दूरे ) जिन तुम दोनोंके समीप यह सब है और जो दूर भी है और (यो चित इप-स्तां असिष्टी विदितों ) जो निश्यसे बाण धारण करनेवालोंके वाण फॅकनेके समय तुम दोनों जाने जाते हो, जो तुम दोनों दिपाद और त्रतुष्पादोंके खामी हो, वे दोनों तुम हमें पापसे वचाओ ॥ २ ॥

(सहस्राक्षी शत्रुहणी) तुम दोनों हजारों भांखवाले और शत्रुविनाशक हो (दूर-गन्यूती उग्रौ) तथा दूरतक गमन करनेवाल उप हो, तुम दोनोंको ( अहं हुवे स्तुवन् ऐमि ) में पुकारता हूं और स्तुति करता हुआ प्राप्त होता हूं। जो उम दोनों द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ दें॥

(अग्रे यो साकं वह आरेभाये) पहिले जो तुम दोनोंने मिलजुलकर बहुत कार्य आरंभ किये और ( जनेषु च सभिमां इत् प्र अस्तापूम्,) लोकोंमें तेजको उत्पन्न किया । जो तुम दोनों द्विपाद और चतुंष्पादके स्वामी हो वे तुम दोनों इमें पापसे बचाओं ॥ ४ ॥ हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

(ययोः वधात्) जिनके वध करनेकी सामर्थ्यसे (देवेषु उत मानुषेषु अन्तः) देवीं और मनुष्योंके अन्दर (क्श्चन न अप-पदाते) के ई भी नहीं बच सकता, और जो दिपाद और चतुंग्पादों के स्वामी हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५ ॥

ं (यः केत्याकृत्) जो हिंसा करनेवाला (यः यातुधानः मूलःकृत्) जो यातना बढानेवाला मूलको काटनेवाला हो (तसिन्, उन्नी, वजं निधत्तं) उसपर, हे उन्नीरो । अपना वज गिराक्षो । जो ऐसे तुम दीनी द्विपादी और चतुष्पादीके स्वामी हो, वे इमको पापसे बचाओ ॥ ६॥

१२ (अथर्व, साध्य, काण्ड ४)

अधि नों ब्रूतं पृतंनास्ग्री सं वज्रेण सृजतं यः किमीदी । स्तीमिं भवाश्वानीं नाश्वितो जोहवीमि तौ नों मुश्चत्मंहंसः

11 0 11

अर्थ— हे (उग्रों) उग्र स्वभाववालो ! (नः पृतनासु आर्घ ब्रूतं) हमसे समृहोंमें, सेनाओंमें योग्य उपदेश दरी। (यः किमीदी) जो स्वार्थों हो उस पर (वज्रेण सं सृज्तं) वज्रष्टार करे।। इसल्ये मैं (भवादावों) भव और दार्वकी (स्तोमि) स्तुति करता हुं। और (नाथितः जोहवीमि) उनसे सनाथ होकर उनको पुकारता हुं कि (तो नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ७॥

## मव और शर्व।

ये दो शक्तियां हैं, एक ' भव ' अर्थात् बढानेवाली वर्धक शक्ति है भीर दूसरी ' शर्व ' अर्थात् धातक शक्ति है। इस सम जगत्में ये दो शक्तियां कार्य कर रही हैं। एकसे वृद्धि हो रही है और दूसरीसे नाश हो रहा है। वालकमें विनाशक शक्तिका जोर कम रहता है और वर्धक शक्तिका अधिक रहता है, इस कारण बालक बढता है। वृद्धमें यह बात उलटी हो जाती हैं इस कारण बृद्ध क्षीण होता है। जगत्में इन दोनों परमात्म शक्तियोंका कार्य किस प्रकार चल रहा है यह बात इस सूक्तमें अच्छी प्रकार बतायी है। मनुष्यमें भी ये दोनों शक्तियां है। जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है उसको उचित है कि वह इन शक्तियोंका ऐसा उपयोग करे कि जगत्में उससे घातपात न बढ, परन्तु शान्ति और सुख बढ़। इस प्रकार करनेस मनुष्य पापसे बच सकता है।

मनुष्यमें ' भव ' शक्ति है जिससे वह नाना प्रकारके सुखोप-भागके और दूसरे पदार्थ उत्पन्न करता है और मनुष्यमें कूसरी

' शर्व ' शक्ति भी है, जिससे वह तोडमरोड कर विघातक कार्य भी करता है। जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है. उसकी उचित है कि वह अपनी भवशक्तिका उपयोग लोकदत्याणके सरकार्योंने करे । अर्थात जनताका जिससे हित होगा ऐसे छम कार्य करनेमें उक्त शक्तिका उपयोग करे। उसके पास दूसरी शर्वशक्ति है, इससे घात पात किया जा सकता है यह वात सत्य हैं: परंत्र इसका भी उपयोग जनताकी भलाईक लिये किया जा सकता है। जो मानवोंकी उन्नतिका विघात करनेवाले दृष्ट हों उनको दूर करनेके कार्यमें इस शाक्तिका उपयोग करनेसे यह विघातक शक्ति भी परोपकार करनेवाली वन सकती है। इस प्रकार इस शक्तिका भी उपयोग जब परे।पकारम होगा तब मनुष्यकी दोनों शाकियाँसे परोपकार दोनेके कारण इसका संपूर्ण जीवन यज्ञमय होगा और इसके पाप नष्ट होंगे और यह पुण्यारमा बनता जायगा । यह उपाय आत्मशाद्धिके लिये आवश्यकं है जो इस सूक्त द्वारा सूचित किया है। इसलिये पाठक इन शक्तियोंको अपने अंदर देखें और उनसे उक्त प्रकार न्यवहार करके अपने आपको पापसे बचावें।

[ सूक्त २९ ]

(ऋषिः — मृगारः । देवता - मित्रावरुणौ ।)

मन्वे वौ मित्रावरुणावृतावृधौ सचेतसौ द्रुह्वंणो यौ नुदेथे। प्र सत्यावीनमवंथो भेरंषु तौ नौ मुखतुर्महंसः

11 8 11

अर्थ — हे ( मिश्रा-वर्श्णो ) मित्र और वर्षण ! ( वां मन्त्रे ) में आप दोनोंका मनन करता हूं, आप दोनों (ऋता वृधों सचेतसी ) सल्यको यढानेवाले और स्फूर्ति देनेवाले हैं, ( यो दुह्मणः नुदेशे ) जो तुम दोनों होहकारियोंको हटा देते हो । ( भरेषु सल्यावानं प्र अवधः ) स्पर्धाओं सल्य पालन करनेवालेको उत्तम रक्षा करते हो । (तो नः अंहसः मुश्चतं ) व तुम दोनों हमें पापसे बनाओ ॥ १ ॥

\*

| सचेतसौ दुर्ह्वणो यौ नुदेशे प्र सत्यावीनुमर्वशो मरेषु।            |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| या गर्न्छथो नृचर्क्षसी व्रभ्रणां सुतं ती नी मुश्चतमंहंसः         | ॥२॥     |
| यावर्ङ्गिरस्मवंथो यावगरित मित्रविरुणा जमदंशिमत्रिम्।             |         |
| यो कुरुयपुमर्वथो यो वसिष्ठं तो नो मुञ्चतुमंहंसः                  | 11 3 11 |
| यो रयावाश्वमवंशो वध्यश्वं मित्रविरुणा पुरुमीदमत्रिम्।            |         |
| यौ विमदमवंथः सप्तर्वधि तौ नी मुञ्चतमंहंसः                        | 11 8 11 |
| यो भरद्वां जुमवंथो यो गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्सम्। |         |
| यो कुक्षीवेन्तुमर्वथः प्रोत कण्वं तौ नो मृञ्चतुमंहसः             | ॥५॥     |
| यो मेथीतिथिमवंथो यो त्रिशोकं मित्रांवरुणावुशनां काव्यं यो ।      |         |
| यो गोतंममर्वथः प्रोत मुद्रं तो नो मुञ्चत्मंहंसः                  | 11 € 11 |
| ययो रथंः सत्यवंदर्भेर्जुरंश्निमिंथुया चरंन्तमभियाति दूपर्यन् ।   |         |
| स्तौमि मित्रावर्रणी नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञ्चतमहंसः             | 11 0 11 |

अर्थ— (यौ भरेषु सत्यावानं अवधः ) जो तुम दोनों स्पर्धाओं में सत्यपालको बनाते हो, (यौ सचेतसौ दुह्यणः नुदेशे ) जो दोनों सचेत होकर, द्रोहकारीको हटाते हो, और (यौ मृचक्षसौ ) जो मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले दोनों (वस्रुणा सुतं गच्छथः ) पोपक शक्तिके साथ यज्ञके प्रति पहुंचते हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बनाओ ॥ २॥

(यो मित्रावरुणा) जो दोनों मित्र और वरुण (अंगिरसं, अगिस्ति, जमद्ग्निं, अत्रि अवधः) अंगिरा, अगिस्ति, जमदिमें और अत्रिकी रक्षा करते हो, (यो कश्यपं अवधः यो वस्तिष्ठं) जो कश्यप और विश्वकी रक्षा करते हो वे दोनों हमें पापसे वचावें ॥ ३ ॥

(यौ मित्रावरुणौ) जो दोनों मित्र और वरुण (इयावाश्वं, वध्न्यश्वं, पुरुमोढं, अत्रिं अवधः) स्थावाश्व, वध्न्यश्व, पुरुमोठ और अत्रिक्षी रक्षा करते हो (यौ विमदं सप्तवाध्रं अवधः) जो विमद और सप्तवध्रीकी रक्षा करते हो ॥ ४॥

(यो मित्र वरुण) जो भित्र और वरुण (भरद्वाजं, गविष्ठिरं, विश्वामित्रं, कुत्सं अवधः) भरद्वात्र, गविष्ठिर, विश्वामित्रं और कुत्सकी रक्षा करते हो, (यो कश्चीवंतं कण्वं प्र अवधः) जो कश्चीवान और कण्वकी रक्षा करते हैं वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ५॥

(यो मित्रावरुणो ) जो दोनों नित्र और वरुण (मेघातिथिं, त्रिशोकं, कान्यं उशनां अवथः) मेघातिथि, त्रिशोक, कान्य उशनाकी रक्षा करते हो (यो गौतमं उत मुद्गलं अवथः) जो गौतम और मुद्गलकी रक्षा करते हो वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ६॥

(ययोः सत्यवत्मी ऋजुरिद्मः रथः) जिनका सल्यमार्गवाला सरल रिमयोंबाला रथ (मिथुया चरन्तं दूषयन् अभियाति) मिथ्याचारीको सताता हुआ चलता है, उन (मिश्रावरुणों स्तौमि) मित्र और वरुणकी में स्तुति करता हूं और उनसे (नाधितः जोष्ट्वीमि) सनाथ होकर उनको पुकारता हूं कि वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ७॥

#### सित्र और वरूण।

मृगार सूक्तोंमें यह सप्तम या अन्तिम सूक्त हैं। २३ से २९ ये सात सूक्त पापमोचन विषयके हैं और इन सातों सूक्तोंका ऋषि मृगार है। ये सूक्त भाषाकी दृष्टिसे बहुत सरल हैं, परंतु पापमोचनके अनुष्ठानकी दृष्टिसे बहे गंभीर हैं। इनका विषय ठींक प्रकार समझमें आनेके लिये निम्न लिखित कोष्टक देितये—

| स्क | देवता            | अपने दारीरमें दाकि              | अनुष्ठान-विधि                       |
|-----|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| २३  | अग्नि            | वाक्शक्ति                       | वाुक्संयम                           |
| २४  | <b>इन्द्र</b>    | ਕਰ                              | बलका सदुपयोग                        |
| २५  | वायुः खविता      | प्राण, नेत्र                    | प्राणायाम और नेत्रकी पवित्रता       |
| २६  | द्यावापृथिवी     | रधूलसूक्ष्मशक्तिया              | सत्कर्ममें अपनी शक्तियोंका समर्पण   |
| २७  | <b>म</b> रुतः    | प्राण                           | प्राणा <b>याम</b>                   |
| २८  | भवाशर्वो, रुद्रः | वर्धक और घातक शक्तियां          | अपनी इन शक्तियोंका उत्तम उपयोग करना |
| 29  | मित्रावरुणौ      | मित्रभाव और श्रेष्ठ <b>मा</b> व | दोनीका सदुपयाग                      |

इस कोष्टकका निरीक्षण करनेसे पता लग जायगा कि पाप-मोचनका अनुष्ठान किस रीतिसे किया जाता है। इस अनुष्ठान का तात्पर्य समझनेके लिये एक उदाहरण लीजिये, एक मनुष्य कहता है कि 'सूर्यदेव हमें मार्ग दिखावे ' इस वाक्यसे सूर्यका मार्ग दिखानेसे संबंध है यह बात निश्चित होगई। परंतु यदि कोई मनुष्य अपने आंख बंद करेगा, और मार्गको ओर अपनी हिष्ट नहीं डालेगा, तो सूर्य भगवान सहस्र किरणोंसे प्रकाश करता हुआ भी उसको मार्ग नहीं दिखा सकेगा। इससे अनु-ष्ठानका मार्ग निश्चित हुआ। बह यह है कि 'मनुष्य अपने अन्दरकी शिक्को सन्मार्गका बोध होने योग्य सरल मार्गपर रखनेका यत्न करे और वाह्य शक्तियोंकी सहायता प्राप्त करनेकी इच्छा करे। ' ऐसा करनेसे ही उसकी कामना पूर्ण हो सकती है।

किसी मनुष्यको किसी नगरको जाना है, वह कार्य जानना चाहता है। यदि वह अपने आंख खोलकर अपनी पूर्ण शाक्ति लगाकर मार्ग देखनेका यत्न करेगा, तो ही वह सूर्य देवताके प्रकाशसे अधिकसे अधिक लाभ उठा सकता है। इसी प्रकार अन्यान्य विषयों के संबंधमें जानना चाहिये। यहा प्रचलित विषय 'पापमोचन 'है। भक्त अपने आपको पापसे बचाना चाहता है, इसलिय उसको प्रविक्त उदाहरणके न्यायसे ही अपनी सव शाक्तियोंका संयम करके उनके संयम द्वारा अपने आपको पापसे बचानेका परम यत्न करना चाहिये, और उस प्रयत्नके करनेके समय बाह्य शाक्तियोंकी सहायता प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करनी चाहिये। स्मरण रहे कि बाह्य शाक्तियों तो पूर्ण रीतिसे

सहायता देनेके लिये तैयार ही हैं, जो न्यूनता है वह अपने प्रयत्नकी ही है। आंख वंद करनेवाला मनुन्य सूर्य प्रकाशसे लाभ नहीं उठा सकता, प्रत्युत आंख खोलकर देखनेवाला ही लाभ उठा सकता है, अर्थात् इस पुरुषका प्रयत्न अवस्य होना चाहिये। यही बात विशेष स्मरण रखने योग्य है। उत्पर्क सपूर्ण सातों सूक्तोंमें जो सात बाह्य शक्तियोंकी प्रार्थना की है और उनकी सहायताकी याचना की है वह अपने अनुष्ठानकी तैयारीके साथ ही की है, यह पाठकोंको अवस्य स्मरण रखना चाहिये। अन्यया अनुष्ठानके विना ये सूक्त कोई लाभ दे नहीं सकते।

' स्र्यं हमं मार्ग दिखावे ' ऐसा कहनेवालेको अपने आंख खोलकर मार्ग देखनेका यत्न करना चाहिये, 'जल हमारी तृषा जात करे ' ऐसा कहनेवालेको प्रथम जल अपने हाथमें लेकर पानेका प्रथम करना चाहिये, 'अण हमारे शरीरकी पुष्टि बढावे ' ऐसी प्रार्थना करनेवालेको जांचत है कि वह उत्तम अल तैयार करे और उसका सेवन विधियुक्त रीतिसे करे और पश्चात कहे कि यह अज मेरा शरीर पुष्ट करे । हरएक प्रार्थना उसके पूर्व करने योग्य अनुष्ठानकी सूचना करती है यह बात ध्यानमें धारण करने योग्य अनुष्ठानपूर्वक प्रार्थनाका अनुष्ठानपूर्वक उच्चार होना चाहिये । अनुष्ठानपूर्वक को हुई प्रार्थना हो सफल होती है, अर्थात अनुष्ठान रहित प्रार्थना निष्फल होती है । वैदिक प्रार्थनाओंसे मनुष्यको जो उच्चतिका मार्ग दिखाई देता है वह इस रोतिसे अनुष्ठानपूर्वक प्रार्थना करनेसे ही है अन्यमा नहीं ।

अनुष्ठान अपने अन्दरके देवताओं द्वारा अर्थात् अपने इंद्रियों और अवयवां द्वारा किया जाता है, इनका संबंध जिन बाह्य देवताओं से इनसे सहायतार्थ प्रार्थना की जाती हैं। अर्थात् कोई प्रार्थना अनुष्ठानके विना नहीं की जाती। पहिले अपनेसे जितना हो सकता है उतना अनुष्ठान करके जब अपनी शाकि अल्प प्रतीत होती है और अधिक शाकिकी प्रवल इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय प्रार्थनाका समय होता है। इस रीतिसे इन सातों स्कॉका मनन करनेसे पापमी चनके अनुष्ठानकी रीतिका खयं पता लग जाता है। साराश रूपसे इन स्कॉसे बोधित होनेवाला अनुष्ठान यह है।

'वाणीको पवित्र बनानेका प्रयत्न करना, अर्थात मुखसे अप-वित्र शब्दोंका उचारण न करना, अपने वलका उपयोग सत्कर्म में करना और कभी परपीड़ा न करना, अपने प्राणोंका कुंभ-कादि द्वारा आयाम करके मनको ज्ञांत और गंभीर बनाना, नत्रादि इंद्रियोंको ग्रभ क्रमीमें लगाना और उनको अञ्चभ प्रश्-त्तिसे हटाना, अपने अंदर जो कोई सामर्थ्य हो उशको सत्कर्ममें लगाना और असत्कर्षसे दूर रहना, संपूर्ण दश प्राणीका •यवहार उत्तम चलानेका यत्न करना, अपने अंदर वर्षक और णतक शक्तियां हैं, उनसे किसीका घात पात न करना, परंतु चन गक्तियोंको सन्मार्गमें प्रकृत करता, अपने अन्दर जो मित्रभाव है और वरिष्ठताका भाव है उसकी प्रवृत्ति मेगल कार्यमें करना और उनको अमंगल कार्योंसे दूर करना। ' मारांश रूपसे यह अनुष्ठानको विधि है। इसमें जिस अपनी शक्तिहारा अनुष्ठान किया जा रहा हो, उसके साथ संबंध रखनेवाली बाह्य देवताकी प्रार्थना अधिक वाकि प्राप्त करनेकी इच्छासे करना चाहिये। अर्थात् अपना अनुष्ठान और प्रार्थना एक क्षेत्रकी होनी चाहिये। पानी पीनेके समय अनकी प्रार्थना न हो और मोजन करनेके समय दूसरे किसी अन्य देवकी प्रार्थेना न हो । प्रार्थनासे अपना संवंध विश्वकी विशाल शिक्त-योंसे किया जाता है। इस एकतानतासे बडा लाम होता है।

२९ वें स्कमें कहा है कि जो (सत्यवान्) सखका पालन करनेवाला होता है, उसको परमात्माकी शक्तियोंकी सहायता मिलती है (मं. १-२)। इन मंत्रोंमें यह कहकर आगे सखपालन करनेवाले अनुष्ठानी महात्माओंको किस प्रकार सहायता मिली है इसकी नामावली दी है। ये नाम एक एक विशेष गुणकी सूचना दे रहे हैं, इस कारण इन नामोंका विचार करने से कौन अनुष्ठानी मनुष्य ईशकी सहायता प्राप्त कर सकता है इसका बोध होता है। इसलिये इनका श्रेषार्थ देखते हैं—

- १ सत्यवान् सत्यप्रतिज्ञ, सत्यका पालन करनेवाला ।
- २ **अंगिरस्** अंगोंमें जो जीवन रस है उसकी विद्या जाननेवाला।
- ३ अगस्ति— (अग-स्ति ) पापको दूर करनेके प्रयत्नमें जो दत्तवित्त होता है।
- **४ जमदाग्नः— ( जमत्+अग्निः )** प्राण आदि अभियोंको प्रज्वलित करनेवाला।
- प अत्रिः— (अति ) भ्रमण करके उद्धारके लिये यस्न करनेवाला।
- ६ कइथपः ( पदयकः ) सूक्ष्मदर्शा ।
- ७ वसिष्ठः सबका सुखपूर्वक निवास करानेवाला ।
- ८ इयावाश्वः ( इये गतौ ) गतिशील, प्रयत्नशील ।
- ९ वध्न्यश्वः— ( वश्चि ) स्तन्ध ( अश्वः ) घोडोंनाला अर्थात् जिसके इंद्रिय रूपी घोडे चंचल नहीं हैं।
- २० पुरुमीटः ( पुरु ) बहुत ( मीट ) धनादि साघन संपन्न ।
- ११ विमदः (विगतः मदः) जिसकी घमंड नष्ट हुई है।
- १२ सप्तविधः जिन्होंने अपने सातों इंदियोंको खब्ब किया है।
- १३ भरद्वाजः ( भरत्+वाजः ) जो अन्नका दान करता है।
- २४ गविष्ठिरः— (गवि) वाणीमें जो स्थिर रहता है अर्थात् जो अपने वचनका सचा है।
- १५ विश्वामित्रः— (विश्वस्य मित्रः) सबका मित्र, किसीका देष न करनेवाला।
- १६ कुत्सः— दोषाँकी निंदा करनेवाला ।
- १७ कक्षीवान्— (कक्षी ) गतीशील, प्रयस्नशील ।
- १८ काण्यः शब्दाविद्यामें प्रवीण।
- १९ मेघातिथिः— (मेघा) बुद्धिको प्राप्त करनेवाला ।
- २० जिशोकः स्थूल, सूक्ष्म और कारण इस तीन विवयों के अज्ञानका जिसकी शोक होता है।
- २१ उद्यना काव्यः— वंयमी कवि।
- २२ गोतमः (गो) गीतशील, प्रयत्नशाल।
- २३ सुद्रलः— (सुद्) आनंदको घारण करनेवाला, आनन्द वृतिसे रहनेवाला।

इन ऋषिनामोंके श्लेषार्थ ये हैं, पाठक मनन करेंगे तो उनकी इन शब्दोंसे अधिक बोध भी प्राप्त हो सकते हैं। इन अर्थोंसे पता चलता है कि आत्म-सुधारका प्रयत्न ये विस ढंगसे करनेवालें हैं। इस प्रकारके प्रयत्न करनेवालोंको पूर्वोक्त देवनाएं सब प्रकारकी सहायता करती हैं और उनकी उन्नति होनेके लिये मदत देती हैं। जो लोग इनके समान प्रयत्न करेंगे उनको भा इसी प्रकार देवताओंसे सहायता प्राप्त होगी। परंतु जो लोग अपनी उन्नतिके प्रयत्नमें दक्ष नहीं होते, उनको सहायता प्राप्त नहीं होती, इस विपयमें दो शब्द देखिये—

(१) द्रुद्धन् - दोह बरनेवाला, घातपात बरनेवाला। (मं. १-२

(५) भिथुया चरन्— मिथ्या व्यवहार करनेवाला । ( (म. ७) पाठक यहां स्मरण रखें कि अग्नि, वायु, सूर्यादि देवताएं सदा सहाय करने के लिये तैयार ही हैं, परन्तु उनसे सहायता प्राप्त करने का यत्न मनुष्यकों करना चाहिये। मनुष्यसे यत्न न हुआ तो लाभ होना अस+भव है। जो मनुष्य आत्मसुधारका यत्न करते हैं वे पूर्वोक्त ऋषियों के समान उन्नति प्राप्त करते हैं, अन्य लोग प्रयत्न न करने के कारण पाँछे रहते हैं। उन्नतिका यह नियम पाठक स्मरण रखें।

इस प्रकारके जो लोग होते हैं, उनकी अवनित होता है। इसिलय पाठकोंको उचित है कि वे अपनी उन्नतिका अनुष्ठान करें, सन्मागंसे चलें, प्रवेक्ति ऋषिजीवनोंका आदर्श अपने सन्मुख रखें और उन्नतिके पथसे सीधे ऊपर चढें। स्दापि अवनित मार्गसे न चलें।

# राष्ट्री देवी।

[ ३0 ]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — वाक्।)

अहं कृद्रेभिर्वसीभिश्वराम्यहमांदित्यैकृत विश्वदेवैः ।
अहं भित्रावरुंणोभा विभम्येहमिन्द्राग्री अहम्श्विनोभा ॥१॥
अहं राष्ट्रीं संगर्भनी वस्नां चिकितुषी प्रथमा यिज्ञयोनास् ।
तां मो देवा व्यद्धः पुरुत्रा भूरिंस्थात्रां भूयीवेश्यन्तः ॥२॥
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देनानामुत मार्जुषाणाम् ।
यं कामये तन्तंमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुंमेधाम् ॥३॥

अर्थ — (अहं) में परमात्मशाक्ति ( रुद्रेभिः, वसुभिः, वादित्यैः, विश्वेदेवैः चरामि ) रुद्रों, वसुभों, भादित्यों भीर विश्वेदेवोंके साथ चलती हूं। (अहं उमा मित्रावरुणा विभिन्ने) में दोनों मित्र और वरुणको घारण करती हूं भीर (अहं इन्द्राशी, अहं उमा अश्विना) में इन्द्र और अग्नि, तथा में दोनों शिव्विनोंको घारण करती हूं॥ १॥

( अहं राष्ट्री ) में प्रकाशक शक्ति (वस्नां सङ्गमनी ) वसुओं को प्राप्त करानेवाली, और (चिकितुषी) ज्ञान देनेवाली हु इसलिये (याज्ञियानां प्रथमा ) सब प्रजनीयोंने पहिली प्रजने योग्य हुं। (तां भूरिस्थात्रां मां ) उस विविध प्रकारसे स्थित मुझको (भूरि आवेशयन्तः देवाः ) बहुत प्रकारसे आवेशको प्राप्त होनेवाले देव ( ह्यद्धुः ) विशेष प्रकारसे धारण करते हैं॥ २॥

| मया सोडनंभित्त यो विषदयंति यः प्राणित य ई शृणोत्युक्तम् ।     |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| अमन्तवो मां त उपं क्षियन्ति श्रुधि श्रुंत श्रुद्धेयं ते वदामि | 11 8 11 |
| अहं रुद्राय धनुरा तंनोमि ब्रह्मद्विषे शर्रवे हन्त्वा उं।      |         |
| अहं जनीय समदं कुणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश                  | 11411   |
| अहं सोमंगाहनसं विभम्यृहं त्वष्टारमुत पूषणं भगेम् ।            |         |
| अहं दंधामि द्रविणा ह्विष्मते सुप्राच्याई यर्जमानाय सुन्वते    | 11 & 11 |
| अहं सुंवे पितरमस्य मूर्धनमम् योनिर्प्स्वे १ न्तः संमुद्रे ।   |         |
| ततो वि तिष्ठे भ्रवनानि विश्वोताम् द्यां वृष्मणोपं स्पृशामि    | 11011   |
| अहमेव वार्त इव प्र वांस्यारमंमाणा अवनानि विश्वां।             |         |
| पुरो दिवा पुर एना पृथिन्यैतावेती महिम्ना सं वैभूव             | गडा     |

॥ इति षष्ठे।ऽनुवाकः॥ ॥ इति अष्टमः प्रपाठकः॥

अर्थ — (देवानां उत मानुषाणां जुएं) देवों और मनुष्योंको स्वीकार करने योग्य (इदं) यह भाषण (अहं स्वयं एव वदामिं) में स्वयं ही बोलती हू। (यं कामये) जिस जिसको में योग्य समझती हूं (तं तं उग्रं कृणोमि) वस उसको में उप्र वीर बनाती हूं तथा (तं ब्रह्माणं, तं ऋषिं, तं सुमेधां) उसीको बहा, ऋषि अथवा उसीको उत्तम बुद्मिन करती हूं॥ ३॥

(यः विषश्यित ) जो यह विशेष रीतिसे देखता है (सः मया अन्नं अस्ति ) वह मेरी कृपासे अन्न खाता है।(यः प्राणिति ) जो प्राण लेता है और (यः ई उक्तं श्रणोति ) जो भाषण सुनता है वह सब मेरी जिसे ही। हैं। जो (मां अमन्तवः ) मुझे न माननेवाले हैं (ते उपक्षयिन्त ) वे विनाशको प्राप्त होते हैं। हे (श्रुत ) सुननेवाले! (श्रुधि) अवण कर। (ते श्रद्धियं वदामि) तेरे लिये श्रद्धा रखने योग्य यह उपदेश में करती हूं॥ ४॥

(ब्रह्म-द्विषे शरवे हन्तवे उ) शानके द्वेषी घातपात करनेवालेका नाश करनेके लिये (अहं खद्राय घतुः आत-नोमि) में क्वके लिये धनुष्यको तानती हूं, (अहं जनाय समदं कृणोमि) में जनेंकि लिये हर्ष देनेवाले पदार्थ उत्पन्न करती हूं, (अहं द्यावा-पृथिवी आ विवेश) मैंने यावापृथिवीमें प्रवेश किया है ॥ ५॥

( अहं आहनसं सोमं विभिन्नें ) में प्राप्त करने योग्य सोम राजाका धारण करती हूं। ( अहं त्वष्टारं उत पूषणं भगं ) में त्वष्टा और पूषाका धारण करती हूं। ( अहं हविष्मते सुन्वते यज्ञमानाय ) में हवन करने और सोमसवन करने वाले यजमानके लिये ( सुप्राच्या द्रविणा द्धामि ) उत्तम रक्षा करने योग्य धन देती हू ॥ ६ ॥

में ( अस्य मूर्धन् पितरं सुवे ) इसके सिरपर रक्षकको नियुक्त करता हूं। ( मम योनिः समुद्रे अप्सु अन्तः ) मेरा मूलस्थान प्रकृतिके समुद्रके जलोंके मध्यमें है। ( ततः विश्वा भुवनानि वि तिष्ठे ) वहासे सब भुवनोंमें विशेष रीतिसे स्थित होती हूं ( उत वर्ष्मणा अमूं द्यां उप स्पृज्ञामि ) और अपनी महिमासे उस गुलोकको स्पर्श करती हूं॥ ७॥

(विश्वा भुवनानि आरभमाणा) सब भुवनोंका आरंम करनेवाली (अहं एव वातः इव प्रवामि) में ही अकेली वायुके समान फैलती हूं। और (दिवः परः) युलोकके परे और (एना पृथिव्य परः) इस पृथ्वीके भी परे (सहिस्रा एतावती सं वभूव) अपने महत्त्वसे इतनी विशाल होती हूं॥ ८॥

### राष्ट्री देवी।

'राष्ट्री देवी 'यह परमात्माकी प्रचंद तेजस्वी गक्तिका नाम है। यह शक्ति खयं अपनी महिमा वर्णन कर रही है, ऐसा काष्यमय वर्णन इस मूक्तमें है। तृतीय मंत्रमें कहा ही हैं कि ' ( अदं एव स्वयं इदं चदामि ) में ही यह स्वयं कहनी हूं। ' इसलिये यह वर्णन अन्य सुक्तोंके वर्णनकी अंपक्षा विशेष महत्त्वका है यह बात स्वयं स्पष्ट हो रही है। पाठक मी इस दृष्टिसे इसका अधिक मनन करें। यह सूक्त परमात्म कािकका वर्णन करनेके कारण इस मुक्तके आध्यात्मिक, आधिमीतिक और आधिदंविक अर्थ संभवनीय हैं। आधिदंविक अर्थ अग्नि. इन्द्र आदि देवनाओं के संबंधमें होता है, यह अर्थ हमने मंत्रके अर्थ करते हए दिया है। परमात्माक्षा काक्ति अग्नि. इंट. अश्विनी देव आदि सृष्ट्यन्तर्गत महाशक्तियों में प्रकाशित हो। रही है, यह भाव आधिदैविक अर्थमें प्रधान रहता है। पाठक इस अर्थको पूर्वस्थलमें देखें । अय यहां आध्यारिमक और आधिमीतिक अर्थ देते हैं। आध्यात्मिक अर्थ अपने गरीरमें देखना होता है और आधिदैविक अर्थमें जहां परमात्माकी शक्तिका संबंध जानना होता है, वहां आध्यात्मिक अर्थमें जीवात्माकी दाक्तिका संबंध देखना होता है। यहां अब यह आध्यातिमक अर्घ देखिये-

#### आध्यात्मिक मावार्थ।

'में जीवारमाकी शक्ति हूं और में (कद्रेभिः) प्राणीके साथ (वसुभिः) निवासक जलादि शारीरिक धातु रसींके साथ (वास्तिमः) निवासक जलादि शारीरिक धातु रसींके साथ (वास्तिमेः) आदान शक्तियोंके साथ तथा (विश्वदेवैः) सब इंदियोंके साथ रहकर वहांका व्यवहार चलाती हूं। में शारीरके (मिन्ना-वरुणों) सीर और सोम शक्तियोंको अर्थात आमेय और रसारमक शक्तियोंका घारण करती हूं। में (इन्द्र-अर्गा) जीवन वियुत् और शरीरकी उद्याताको कायम रखती हूं और में ही (अश्विनों) दोनों प्राण और अपानको चलाती हूं॥ १॥

में शरीरकी (राष्ट्री) प्रकाशक शक्ति हुं अर्थात् मेरे प्रभावके कारण इस देहमें तेजिस्वता स्थिर रहती है, में हो यहां (चस्तां संगमनी) रस रक्तादि विविध धातु रसोंकी उत्पन्न करके शरीरकी सुरक्षित रखती हूं। में ही (चिकि-सुषी) ज्ञान देनेवाली हुं इसलिये में यहां अध्यात्मयज्ञमें (यिष्ठियानां प्रथमा) पूजनीयोंमें सबसे प्रथम पूजा करने योग्य हूं। में (भ्रि-स्था-मां) विविध अवयवों और हीदेयोंमें रहकर शरीरकी रक्षा करती हुं और (आवेश्यन्तः देवाः) मेरे प्रवेशके कारण सब इंदियां मानो (मां व्यवस्थः)

मेरा ही विविध प्रकारसे धारण करती हैं और मेरी शक्तिसे ही अपना अपना कार्य करनेमें समर्थ हुई हैं ॥ २ ॥

देव क्या और मनुष्य क्या मुझ आत्मशितका ही महत्त्व गाते हैं, मैं स्वयं भी अपना यह वर्णन करती हूं, जिसपर में प्रसन्न होती हूं वह मनुष्य उप वीर, ब्राह्मण, ऋषि और ज्ञानी महात्मा वन जाता है॥ ३॥

मनुष्य खाता है, देखता है, श्वास लेता है, राब्द सुनता है वह सव (मया) मुझ शक्तिकी सहायतासे ही करता है। जो लेग मुझे नहीं मानते वे नाशकी प्राप्त होते हैं। सब लोग मेरा यह भाषण श्रवण करें और मुझ आत्मशक्तिपर श्रद्धा रखें, श्रद्धांसे ही मुझ शक्तिसे उनको लाम होता है॥ ४॥

ज्ञानिवरोधी घातक विचारोंको दूर करनेके लिये में ही आत्मशक्ति इस शरीरमें (रुद्धाय) श्राणको प्रेरणा करती हूं, में ही मनुष्यको आनंद और हर्ष देती हूं, तात्पर्य इस शरीरमें (श्री:) सिरसे लेकर (पृथियो) पैरतक में शक्ति रूपसे फैली हूं॥ ५॥

में प्राप्त करने योग्य (सोमं) अन्नका घारण यहां करती हूं, में ही (त्यष्टा) नेदक और (षूपा) पोषक शक्तियोंकी शरिरमें घारण करती हूं। में (हृचि) उत्तम अन और रस स्वीकारनेवाले और इस शरीररूपी यहशालामें शतसांवतसरीक सत्र करनेवालेकी उत्तम यश देती हूं॥ ६॥

में इस शरीरके उत्पर रक्षक शक्तिको नियुक्त करती हूं, में यहां हृदयके अंदरके हृदयाशयके जीवनरसमें रहती हूं, वहींसे हृरएक अवयवमें कार्य करनी हूं और ऊपर सिरतक फैलती हूं॥ ७॥

धय इंदियों और अवयवोंको उत्पन्न करती हुई में वायुके समान फैलती हूं और इस शरीरमें सिरसे लेकर पैरतक अपनी महिमासे फैली हूं ॥ ८॥

#### अध्यात्मवर्णनका मनन।

पूर्वोक्त मंत्रीका यह आध्यातिमक आशय है। जो आशय अपने अंदरकी शक्तियोंका होता है वह आध्यातिमक कहलाता है। मंत्रीम जो देवतीं के शब्द होते हैं वे ही मनुष्यके अन्दरकी विविध शक्तियोंके वाचक होते हैं, उनको अन्तःशक्तियोंका वाचक जाननेसे आध्यातिमक अर्थ जाना जाता है। पाठक इस दृष्टिसे इस स्कका मनन कर सकते हैं। ऊपरके आध्यातिमक अर्थका विचार करनेसे पाठकोंको खर्य पता लग जायगा कि अध्यातममें किस शब्दका क्या अर्थ होता है। अब इसी स्कका

आधिभौतिक आश्य देखिये। मानव संघ या प्राणिसंघके विषयका जो अर्थ होता है वह साधिभौतिक अर्थ होता है—

#### आधिभौतिक भावार्थ।

'में राष्ट्रशांक (रुद्धे भिः) वारों (वसु भिः) घनिकों (आदि स्यैः) विवाप्तकाशक विद्वानों और (विश्वेदेवैः) सव ज्ञानियों के साथ रहती हूं। में दोनों (मित्रावरुणी) मित्र जनों और विरेष्ठ लोगोंको, (इन्द्र-अग्नि) ग्रूर वीरों और ज्ञानियों को तथा (अश्विनी) दोनों प्रकारके अश्विनी कुमारोंको अर्थात् वैद्यों को राष्ट्रमें धारण करती हूं॥ १॥

में राष्ट्रशक्ति हूं, में ही सब धनों और धनिकोंको एकत्रित करती हूं, में राष्ट्रशक्ति (चिकितुधी) ज्ञान बढानेवाली हूं, में पूजनीयोंमें सबसे मुख्य हूं, में राष्ट्रके अनेक स्थानोंमें (भूरि-स्था-न्नां) रहकर राष्ट्रकी रक्षा करती हूं इस मुझ राष्ट्रशक्ति द्वारा (आवेश्यन्तः देवाः) आवेश अर्थात् स्फुरणको प्राप्त हुए सब विद्वान् लोग, मानो, मेरा ही विशेष प्रकार धारण करते हैं॥ २॥

में जैसी देवजनोंकी वैसी ही साधारण मनुष्योंकी भी सेवनीय हूं अर्थात् सब मुझ राष्ट्रशक्तिका धारण करें। में स्वयं कहती हूं कि जिसपर में प्रसन्न होती हूं वह उप्रवीर, ज्ञानी, ऋषि अधवा बुद्धिमान् मनुष्य बनता है॥ ३॥

राष्ट्रमें जो पुरुष अस मीग लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं अधवा जो श्वासे। इवास करते हैं वह सब मेरी ही शक्तिसे करते हैं। (मां अमन्तयः) मुझ राष्ट्रशक्तिका अपमान करनेवाल अथवा मुझे मान न देनेवाले लोग नाकको प्राप्त होते हैं। हे लोगो। यह बात तुम श्रद्धासे सुनो इसमें गुम्हारा हित है।। ४।।

(ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवै) शान प्रचारके देशी और घातगत करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके लिये में ही (रुद्धाय घनुः आतनोमि) वीर पुरुषोंके पास सब शस्त्रास्त्र तैयार रखती हूं। मेरी कृपासे ही राष्ट्रके लोग आनंदमें रहते हैं, मानो में राष्ट्रशक्ति पृथ्वीसे लेकर युलोकतक अर्थात् सर्वत्र फैली हूं॥ ५॥

में राष्ट्रशिक्त ही प्राप्त करने योग्य (स्तोमं) सोम धादि वनस्पतियोंका अज धारण करती हूं। (अहं त्वष्टारं) में कारीगरोंका और (पूषणं भगं) पोषणकर्ता धनवानोंका राष्ट्रमें धारण करती हूं। जो (हिविष्मते यज्ञमानाय) अन्नादि द्वारा यज्ञ करनेवाले सज्जन होते हैं, उनको मैं उचित प्रमाणमें धन देती हूं॥ ६॥

१३ ( अथर्व, भाष्य, काण्ड ४ )

में ही राष्ट्रशाक्त (अस्य सूर्धन् पितरं सुवे) इस राष्ट्रके सिरपर रक्षा करनेवाले राजाको उत्पन्न करती हूं, मेरी उत्पत्ति (सं-उत्+द्रे) एक होकर उत्कर्षके लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न होते हैं, उन प्रयत्नोंमें होती है। यहां में उत्पन्न होती हूं और पश्चात् राष्ट्रके हरएक कोनेमें फैलती हूं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि में पृथ्वीसे स्वर्गतक फैली हूं॥ ७॥

राष्ट्रमें में सब सर्थाओं को आरंभ करती हूं और चलाती हूं। मानो, में प्रचंड वायुके समान सचार करती हूं, यहा तक कि कररसे नीचे तक मेरा अपूर्व संचार होता है, यह मेरी महिमा है ॥ ८॥

# इस राष्ट्रीय अर्थका मनन।

इस स्किक आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आिवरैविक ये तीनों भावार्थ यहां दिये हैं, पाठक इन तीनोंकी तुलना अच्छी प्रकार करें और उत्तम बोध प्राप्त करें। वैयक्तिक और राष्ट्रीय इन अर्थोंके विषयमें विशेष उपदेश प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यका कर्मसेन्न ही यह है। इन मंत्रोंके शब्द तीनों भूमिका-ओंमें किस प्रकार अर्थ बताते हैं यह निम्नलिखित कोष्टकसे ज्ञात हो सकता है—

| मंत्रके शब्द | आधिदैविक        | आधिमौतिक अ       | <b>ाध्या</b> तिमक |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
|              | भाव             | भाव              | भाव               |
| रुद्धाः      | मेघस्थानीय      | वीर              | त्राण             |
|              | विद्युत्        |                  |                   |
| वसुः         | पृथिव्यादि      | धन और            | शरीरम्थ धातु      |
|              | आठ वसु          | धनिक             |                   |
| आदित्यः      | सूर्य           | ज्ञानप्रकाशक     | मस्तिष्क          |
| विश्वेदेवाः  | सब प्रकाशमान    | सब कर्मचारी      | सब इंद्रिय        |
|              | भागन्यादि देव   | राण              |                   |
| मित्रः       | सूर्य           | प्रकाशक विद्वान् | नेत्र             |
| वरुणः        | चन्द्र          | शान्तञ्चानी      | मन                |
| इन्द्रः      | विद्युत्        | <b>ग्र</b> र     | जाप्रत मन         |
| अग्निः ्     | अग्निः          | वक्ता            | वाणी              |
| अश्विनौ      | अश्विनी         | वैद्य            | श्वासउच्छ्वा      |
| त्वष्टा      | देवशिल्पी       | कारीगर           | विभाजकशक्ति       |
| पूषा         | पे।षक देवीशक्ति | पोषणकर्ता        | पोषकशक्ति         |
| समुद्रः      | प्रकृति         | ले।गें।की हलचल   | हृद्य             |
| धौः          | <b>बुलोक</b>    | ज्ञानी           | सिर               |
| वृधिची       | भूलोक           | सेवक             | <b>u</b> †a       |

मत्रके शब्द इस रीतिसे अन्यान्य भूमिकाओं में अन्यान्य अर्थों वाचक होते हैं। इन अर्थों को जानने से ही मंत्रका सपूर्ण अर्थ जानना सभव है। अयिक्तमें गुणों के रूपसे अर्थ देखना हैं, राष्ट्रमें गुणी जनों का भाव लेना है और विश्वमें उक्त देवों को देखना होता है। जैसा व्यक्तिमें शीर्थ गुण है, इससे शत्रु दूर किये जाते हैं; इसी गुणसे गुणी बने हुए ग्रूर क्षत्रिय बीर राष्ट्रमें होते हें, इनमें शीर्थ गुणवा प्राधान्य होता है, इनका ही रूप विश्वमें इन्द्र शक्ति है जो विग्रुद्र्यमें दीखती है। व्यक्ति में शीर्थ, राष्ट्रमें ग्रूर और विश्वमें विग्रुत् ये सम वैदिक इन्द्र देवताकी विभूतिया है। पाठक इस प्रकार सब देवताओं की विभूतियां जानेंगे तो उनकी एक ही वेद मंत्रसे सब भूमिका- क्षोंमें क्या बोध लेना है, इसका ज्ञान हो सकता है।

इस सूक्तमें ' राष्ट्री ' शब्द है। राष्ट्र जिसके कारण रहता हैं, जिस शक्तिसे राष्ट्र उत्तम अवस्थामें रहता है, जिस शाक्तिसे राष्ट्र बढता है और अभ्युदयसे युक्त होता है उस शक्तिका नाम राष्ट्री है। यह राष्ट्र शक्ति ' आदित्य, छ्द्र, वसु और विश्वे-देव 'इनके साथ रहती है, यह प्रथम मंत्रका कथन है। ये देवतावाचक चार शब्द क्रमशः ' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृद ' अर्थात् कारीगरोंके वाचक हैं। ब्रह्मवर्चस पूर्ण आदित्य व्राह्मण वर्णका बोधक, रुद्र वीरमद्र आदि नाम शौर्यादिके लिये सुप्रसिद्ध हैं, अतः ये क्षत्रिय वर्णके वाचक, वसु शब्द धनवानों और धनोंका प्रसिद्ध है अतः यह वैश्योंका सूचक और विश्वेदेव शब्द सम अन्य व्यवहार कर्ताओंका वाचक होनसे अविशष्ट कारीगरोंका वाचक है। देवताओंमें इन्ही शब्दों द्वारा चातुर्वण्ये बोधित होता है और इन देवताओं के मंत्रोंसे चातुर्वर्ण्यके धर्म कर्मीका बोध हो सकता है। यह राष्ट्री शक्ति इन जोगाके अंदर रहती है, इनमें कार्य करती है और इनके द्वारा प्रकट होती है।

यह राष्ट्रीय शक्ति (अग्निः = ब्रह्म) ब्राह्मणों, (इन्द्र= क्षत्र) क्षत्रियों, (मित्र) सहायकों, (वरुणों = राजा) राजपुरुषों और (अश्विनों = अश्विनी कुमारों) आयुर्वेदके विद्वानोंको आश्रय देवर इनका घारण पोषण करती है। राष्ट्रमें इनका पोषण करके इनके द्वारा अन्य साधारण जनोंको सुख पहुंचाती है। यह इस राष्ट्रीय शक्तिको महिमा देखने योग्य है।

यह राष्ट्रीय शक्ति (वस्नां संगमनी) सब प्रकारके धनधान्योंको प्राप्त कराती है। राष्ट्रीय शक्तिका जिस देशमें उत्मर्ष होने लगता है वहां उस शक्तिके विकासके कारण सब प्रकारके धन इक्ट्रे होने लगते हैं, तथा जिस देशमें राष्ट्र शक्तिका, विकास बंद होता है, उस देशमें दरिद्रता बढती है। पतित राष्ट्र और उन्नत राष्ट्रका यह विपन्नता और सपन्नतासे संबंध देखने योग्य है, इतिहासमें पाठक इसका अनुभव कर सकते हैं।

इस राष्ट्र शक्तिका मनुष्यों में अवेश होता है, अर्थात् जिस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रुद्ध और निषाद अपनी राष्ट्रभिक्ति साथ एक होकर बड़े राष्ट्रीय पुरुषार्थमें प्रवृत्त होते हैं, उस समय इस राष्ट्री देवीका संचार उन मनुष्योंमें होता है, (भूरि+ आवेशयन्तः) विशेष प्रकारका देवी आवेश मनुष्योंमें उस समय होता है और ऐसे देवी स्फुरणसे युक्त हुए लीग संख्यामें योड़े भी क्यों न हों, शिक्तिका बड़ा कार्य करके दिखा देते हैं। यह राष्ट्री देवीके आविष्कारका चमरकार है। इसी लिये उनका सय (यिश्यानां प्रथमा) पूजनीयोंमें पहिली पूजा करने योग्य करके कहते हैं। चारों वर्ण इसकी पूजा अपने हृदयमें करते हैं और राष्ट्रभिक्तसे अपने हृदय परिपूर्ण करते हैं। वेदमें अन्यत्र भी कहा है कि—

इळा सरस्वती मही त्रिस्नो देवीर्मयोभुवः। वर्हिः सीदस्विधिषः॥ (ऋषेद १,१३।९)

'मातृभाषा, मातृयभ्यता और (मही) मातृभूमि ये तीन दिवियां कल्याण करनेवाली हैं। इसलिये ये अन्तः करणमें विना विस्मरण हुए स्थान प्राप्त करें।' अर्थात हरएक मनुष्येक मनमें इन तीन देवियोंका योग्य और सन्मानका स्थान प्राप्त हो। और कभी ऐसा न हो। कि लोग इन तीन देवियोंका योग्य सादर न करे। इस मंत्रके उपदेशानुसार मातृभूमिकी भिन्त हरणकको करनी चाहिये और यही उपदेश इस स्कृतके हितीय मंत्रमें '(प्रथमा यिश्यानां राष्ट्री) यह राष्ट्रसित पूजनीयोंमें सबसे प्रथम पूजा करने योग्य है, 'शब्दों हारा कहा है। यदि इस जगत्में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करनेकी इच्छा है तो इस राष्ट्रदेवतानी पूजा करना चाहिये और उस देवीके लिये अपना बिले देनेके लिये सिद्ध होना चाहिये।

राष्ट्र देवी तब प्रसन्न होती जब लोग उसकी प्रीतिके लिये अपने सर्वस्वका समर्पण करनेको तैयार होते हैं। ज्ञानी जन सदा ही राष्ट्र देवीके लिये अपने सर्वस्वका अर्पण करनेको तैयार होते हैं। इसीलिये ऐसा लागी पुरुष (सः अनं अस्ति) अन्न भोग प्राप्त करता है ऐसा चतुर्थ मंत्रमें कहा है।

यदि उस मातृभूमिकी योग्य उपासना न की अथवा इसका अपमान किया, किंवा इसका योग्य सत्कार नहीं किया तो, ऐसे (अ-मन्तवः उपक्षयन्ति) राष्ट्रीय शक्तिका अप-मान करनेवाले लोग सत्वर नाशको प्राप्त होते हैं। यह बात (श्रदेयं वदामि) विश्वास रखने योग्य है अर्थात् ऐसा होता ही है। पाठक राष्ट्र भक्तिका महत्त्व कितना है यह बात इस मंत्रसे जानकर कभी राष्ट्रदोहका कार्य न करें और सदा राष्ट्र भक्ति करते हुए और राष्ट्रके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करके अपने जीवनका सर्वमेधयज्ञ करने द्वारा विजयी और यशस्वी होवें।

राष्ट्रके अंदर भी जो दुष्ट लोग होते हैं, वे सज्जनोंको क्रेश देते हैं, तथा राष्ट्रके वाहर भी जो दुष्ट हुर्जन होते हैं वे भी राष्ट्रपर हमला करके घातपात और खून खराधी करते हैं। इनका नाश करनेके लिये राष्ट्रके ( रुद्धाय ) वीरपुरुषोंके पास ( घतुः ) विविध प्रकारके धनुष्यादि शस्त्रास्त्र तैयार रखनेका कार्य राष्ट्रशक्तिका ही है। जो राष्ट्र जीवित और जायत होता है वह अपने शत्रुके निःपातके लिये आवश्यक शस्त्रास्त्र तैयार रखता ही है और योग्य प्रसंगमें योग्य रीतिसे उनका उपयोग करके विजय भी प्राप्त करता है। अभ्युद्य प्राप्त करनेवाले राष्ट्रको अपनी रक्षाके लिये जायत रहना अखंत योग्य और अखंत आवश्यक भी है।

यह राष्ट्र शक्ति (त्वष्टारं) कारीगरीं का पोषण करती है इसी प्रकार को मनुष्य जनों का पालन पोषण करती हैं उन (पूषणं) पोषक जनों का अथवा उन (भगं) भाग्यवानों का उत्तम प्रकार धारण पोषण करती है। ऐसे पुरुषों को कभी अव गतिमें नहीं रखती, प्रत्युत उन्नत करती है। इसी प्रकार को लोग अपने धनधान्यका (यजमान) यज्ञ करते हैं, अथीत जनता का भलाई के लिये अपने धनधान्यका समर्पण करते हैं, उनको कभी धनकी न्यूनता नहीं रहती। अर्थात जितना वे दान करते हैं उससे अधिक (द्विणा दधारम) धन उनको प्राप्त होता है, फिर वे अधिक दान करते हैं और फिर उनका

धन बढता ही जाता है। इस प्रकार यज्ञसे दृद्धि होती है और जनताका धुख बढता ही जाता है।

राष्ट्रके ऊपर नियामक और पालकको उत्पन्न करना और राजगहीपर उसकी स्थापना करना (अस्य मूर्धन् पितर सुवे) यह राष्ट्र-शिन्त ही करती है। अर्थात् जीवित और जाप्रत राष्ट्रके लोग अपनी राज्यशासन व्यवस्थाके लिये सुयोग्य राज्याध्यक्षका खयं निर्वाचन करते हैं और उसको राज्यके ऊपर नियुक्त करते हैं। यह राष्ट्रशिनतका उत्पत्तिस्थान (समुद्रे अन्तः) राष्ट्रीय हलचलके महासागरके अंदर होता है। (सं०) एक होकर (उत्) उत्कर्षके लिये (द्र) गति करना अथवा प्रयत्न करना राष्ट्रीय हलचलका स्वरूप है। 'इसका हो नाम 'समुद्र' (सं+उत्+द्र) है। इस हलचलमें यह राष्ट्रशिनत प्रगट होती है और हरएकके अन्तः-करणमें फैलती है, मानो इस प्रकार यह (विश्वा भुवनानि वितिष्ठे) संपूर्ण भुवनोंमें फैलती है, अर्थात् भूमिसे स्वर्गतक विस्तृत होती है, हरएक कार्यमें यह प्रकट होती है, हरएक हलचलके तयमें यह रहती है। इस प्रकार इसकी महिमा है।

जिस समय जनताम राष्ट्रशिक्तका संवार होता है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रशिक्त रूप ( वात इव प्रवासि ) झंझावातका जोरसे प्रवाह चल रहा है। आंर इसका वेग रोकना अब असंभव है। इस शिक्तका वेग यहां तक प्रचड होता है कि ( दिव: पर: ) गुलोकसे भी परे और ( पता पृथिक्या: पर: ) इस पृथ्वीके भी पार वह वेग कार्य कर रहा है। आकाश पाताल इस शिक्तसे भरे हैं और कोई स्थान खाली नहीं है।

राष्ट्रशक्तिका महिमा यह है। जो इसके उपासक होते हैं वे अपने राष्ट्रको अन्युदयके उच्च शिखरपर स्थापित करते हैं यह जानकर पाठक राष्ट्रभक्ति द्वारा मिलनेवाली उन्नति प्राप्त करें और आगेके अभ्युदयके लिये अपने आपको योग्य बनावें।

॥ यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥

20131

# उल्साह ।

#### [सूक्त ३१]

( ऋषिः — ब्रह्मास्कन्दः । देवता — मन्युः ।)

त्वयां मन्यो स्रथंमारुजन्तो हर्षमाणा हृषितासो मरुत्वन् ।

तिरमेर्षव आयुंधा संशिशांना उप प्र यन्तु नरों अग्निर्ह्णपाः ॥ १॥
अग्निरिंव मन्यो त्विपितः संहस्व सेनानीनैः सहुरे हृत एषि ।
हत्वाय शत्रृन्वि भंजस्व वेद ओजो मिर्मानो वि मृष्टो तुदस्व ॥ २॥
सहंस्व मन्यो अभिमातिमुखे रुजन्मुणन्त्रमूणन्त्रेहि शत्रून् ।
छुत्रं ते पाजो नन्या रुग्धे वृशी वर्शं नयासा एकज त्वम ॥ ३॥
एको बहुनामंसि मन्य ईदिता विशंविशं युद्धाय सं शिशाधि ।
अर्क्षतरुक्त्वयां युजा वृयं द्युमन्तं घोषं विज्यायं कुण्मसि ॥ ४॥

अर्थ— हे (मरुत्वन् मन्यों) मरनेकी अवस्थाम भी उठनेकी प्रेरणा करनेवाले उत्साह ! (त्वया स-रथं आरुजन्तः) तेरी सहायतासे रथ शहित शतुको विनष्ट करते हुए और स्वयं (हर्पमाणाः हृष्तितासः) आनिन्दित और प्रवक्षांचित्त होकर (आयुधाः सं-शिशानाः) अपने आयुशेको तोक्षण करते हुए (तिग्म-हृष्यः अग्निरूपाः नरः) तीक्षण शत्रके समान तेजस्वी नेतागण (उप प्रयन्तु) चढाई करें ॥ १॥

हे (मन्यो) उत्साह! (आंग्नः इव) तू अप्तिके समान (त्विषितः सहस्व) तेजस्वी होकर शत्रुका परास्त कर । हे (सहरे) समय! (हूत. नः सेनानी पेधि) पुकारा हुआ हमारी सेनाको चलानेवाला हो। (श्राजून हत्वाय) शत्रुओंको मारकर (वेदः विभजस्व) धनको वाट दे और (ओजः विमानः) अपने बलको मापता हुआ (मृधः वि नुदस्व) शत्रुः ओको हटा दे॥ २॥

है ( मन्यो ) उत्साह! ( असी अभिमाति सहस्व ) इसके लिये अभिमान करनेवाल राजुको पराजित कर, ( राजून् रजन् मृणन् प्रमृणन् प्रेष्टि ) राजुको तोडता हुआ, मारता हुआ और कुचलता हुआ चढाई कर। (ते उग्रं पाजः नजु आ रुध्य ) तेरा प्रभावशाला बल निश्चयसे राजुको रोक सकता है। हे ( एकज ) अद्वितीय! ( त्वं वशी वशं नयासे ) तू खयं संमयी होनेके कारण राजुको अपने वशमें कर सकता है ॥ ३॥

हे (मन्यो ) उत्साह ! तू (एकः बहूनां ईंडिता असि ) अकेला ही यहुतों में सहकार पानेवाला है। तू (विशं विशं युद्धाय स शिशाचि ) प्रत्येक प्रजाजनको युद्धके लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर । हे (अ-सृत्त-रुक् ) अटूट प्रकाश-वाले ! (त्वया युजा वज ) तेरी मित्रताके साथ हम (सुमन्तं घोषं विजयाय सुणमासि ) हर्ष युक्त शब्द विजयके लिये करते हैं ॥ ४॥

भावार्थ — मनुष्यको उत्साह इताश होने नहीं देता । जिनके मनमें उत्साह रहता है वे शत्रुओं को नष्ट करते हैं, और प्रसन्न वित्तस अपने शस्त्रास्त्रों को सदा सज्ज करके अपने तेजको वढाते हुए, शत्रुपर चढाई करते हैं ॥ १ ॥

उत्साहसे तेज बढता है, उत्साहसे ही शत्रु परास्त होते हैं। उत्साही पुरुष सेनाचालक होगा, तो वह शत्रुका नाश करके धन प्राप्त करता है। फिर अपने बलको बढाता हुआ दुष्टोंको दूर कर देता है।।२॥

उत्साहसे शत्रुका पराजय कर और शत्रुओंका नाश उत्साहसे कर । उत्साहसे तुम्हारा बल वर्डणा और तुम शत्रुको रोक सकोगे । हे शहर र तू पहिले अपना संयम कर और जब तुम अपना सयम करोगे तब तुम शत्रुको भी वशमें कर सकोगे ॥ ३ ॥ विजेषकृदिन्द्रे इवानवज्ञवोद्देस्माकं मन्यो अधिया भवेह।

प्रियं ते नामं सहुरे गृणीमसि विद्या तम्रुत्सं यतं आब्भूर्थ ॥ ५॥

आभूत्या सहजा वंज सायक सही विभिष् सहभूत उत्तरम्।

कत्वां नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहृत संसृजि ॥ ६॥

संसृष्टं धनंमुभयं समाकृतमस्मभ्यं धत्तां वर्रणश्च सन्युः।

भियो दर्धाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लंगन्ताम् ॥ ७॥

अर्थ — हे (मन्यो) उत्साह! (इन्द्रः इव विजेषक्त्) इन्द्रके समान विजय करनेवाला और (अनव-व्रवः) उत्तम वचन बोलनेवाला होकर (इह अस्माकं अधिपाः भव) यहां हमारा स्वामी हो। हे (सहुरे) समर्थ! (ते प्रियं नाम गुणीमिस ) तेरा प्रिय नाम हम उचारते हैं। (तं उत्सं विद्या) और उस स्रोतको जानते हैं कि (यतः आवभूथ) जहांसे तू प्रकट होता है॥ ५॥

हे (वज सायक सहभूत) वज्रवारी, वाणधारी और साथ रहनेवाले! तू (आभूत्या सहजाः) ऐश्वर्यके साथ उत्पन्न होनेवाला (उत्तरं सहः विभिष्टि) अधिक उत्तम वल धारण करता है। ते (पुरुद्धत मन्यो ) बहुतवार पुकारे गये उत्साह! तू (करवा सह) कर्म शक्तिके साथ (मेदी) मित्र वन कर (महाधनस्य संस्तृति) वडा धन प्राप्त करनेवाले महायुद्धके उत्पन्न होनेपर (एधि) हमें प्राप्त हो ॥ ६॥

(मन्युः वरुणः च) उत्पाह और श्रेष्ठत्वका भाव (उभयं धनं ) दोनों त्रकारका धन अर्थात् (संस्रुष्टं) उत्पन्न किया हुआ और (सं-आकृतं ) संप्रह किया हुआ, (अर्मभ्यं धत्तां ) हमें दें। (हृद्येषु भियः द्धानाः शत्रवः ) हृदयों भयोंको धारण करनेवाले शत्रु (पराजितासः अप निलयन्तां ) पराजित होकर दूर भाग जावें॥ ७।

भावार्थ — स्वभावतः उत्साही पुरुष बहुतों में एकाध होता है और इस्लिपे सब उसका सत्कार करते हैं। शिक्षाद्वारा ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि राष्ट्रका हरएक मनुष्य उत्साही हो जावे और जीवनयुद्धमें अपना कार्य करनेमें समर्थ होवे। उत्साहसे ही प्रकाश बढता है और विजयकी घोषणा करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है ॥ ४॥

चरसाह ही इन्द्रके समान विजय करनेवाला है। उत्धाह कभी निराशाके शब्द नहीं बुलवाता। इसलिये हमारे अन्तःकरणमें • उत्साहका स्वामित्व स्थिर होवे। हम उन समर्थ महापुरुषोंका नाम लेते हैं कि जिनके अन्तःकरणमें उत्साहका स्रोत बहता रहता है॥ ५॥

उरमाहके स'थ सब शस्त्रास्त्र तैयार रहते हैं। उत्माहके साथ सब ऐश्वर्य रहते हैं और उत्माह ही अधिक बलका धारण करता है। यह प्रशंसनीय उत्साह सदा हमारा साथी बने और उसके साथ रहनेसे जीवनयुद्धमें हमारा विजय होने ॥ ६॥

उत्साह और विरिष्ठता ये दो गुण साथ साथ रहते हैं, और ये सब धन प्राप्त कराते हैं। खयं उत्पन्न किया हुआ और स्वयं संप्रह किया हुआ धन इनसे प्राप्त-होता है। उत्साही पुरुपके शत्रु मनमें डरते हुए प्रास्त है।कर भाग जाते हैं॥ ७॥

## यशका मूल मंत्र।

मनुष्य सदा यश प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, परंतु बहुत योडे मनुष्योंकी पता है कि अपने मनमें उत्साह रहनेसे ही यश प्राप्त होनेकी संभावना होती है। यश प्राप्त होनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस सूक्तमें इसी 'उत्साह को प्रेरक देवता मान कर उसका वर्णन किया है; जो पाठक यशस्त्री होना चाहते हैं वे इस सूक्तका मनन करें और उत्साहको यश देनेवाला जान कर अपने मनमें उत्साहकी स्थापना करके जगत्में यशस्त्री वनें। यशस्त्री बननेका उपाय जो तृतीय मंत्रमें कहा है वह सबसे प्रथम देखने योग्य है-

रवं वशी (शश्रून्) वशं नयासै। (स. ३१, मं. ३) 'खयं तू पिहले वशी अर्थात् संयमी वन, अपने आपको तू सबसे प्रथम वशमें कर, पश्चात् तू अपने शत्रुओंको वशमें कर सकेगा। शत्रुओंको वशमें करनेका काम उतना किन नहीं है। जितना अपने अन्तः करणको वशमें कर लिया उन्होंने, मानो, सब शत्रुओंको वशमें कर लिया।

सव उद्धार अपने हृदयसे प्रारंभ होता है, इसलिये शत्रुको

वजमें करनेका कार्य भी अपने हृदयसे ही प्रारंभ होना चाहिये। हृदयके अंदर काम-कोधादि अनेक शत्रु हैं जिनको परास्त करनेसे अथवा उनको वशमें वरनेसे ही मनुष्यका वल बढना है और पश्चात् वह शत्रुको वश वरनेमें समर्थ होता है। 'अपने आपको वशमें करो तब तुम शत्रुको वशमें कर सकोगे,' यह उन्नतिका नियम है। पाठकगण इस नियमका अच्छी प्रकार स्मरण रखें।

#### उत्साहका महत्त्व ।

वेदमें 'मन्यु ' शब्द उत्साह अर्थमें आता है। जिसको ' क्रोध ' अर्थवाला मानकर बहुत लोग अर्थका अनर्थ करते हैं। इस सूत्तमें मी 'मायु 'शब्द ' उरसाह 'अर्थमें ह। यह उत्साह क्या करता हे देखिये- जब यह उत्साह अपने (स-रथं ) मन ह्यी रथपर आहड होता है, उस समय मनुष्य ( हर्षमाणाः ) प्रसन्न चित्त होते हैं, उनका (हृषितासः ) मन कभी निराशायुक्त नहीं होता, आनंदसे सब कार्य करनेमें समर्य होता है। उत्साहसे ( मर्+उत्+वन् ) मरनेकी अव-स्थामें भी उठनेकी आशा बनी रहती है, कैशी भी कठोर आपात्त क्यों न आजाय, मन सदा उत्हसित रहता है। उत्साहसे मनुष्य ( अग्निरूपाः नरः ) अग्निके समान तेजस्वी बनते हैं। ( ज्ञाज्य हत्वा ) शत्रुओको मारनेका सामर्थ्य उत्पन्न होता है। जिस मनुष्यमें यह उत्साह अन्तःशक्तियोंका ( नः सेनानीः । संचालक सेनापति जैसा चनता है वहा (आंजः मिमानः ) वल वढता है और ( मुधः विनुदस्य ) शत्रु-भोंको दूर करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। उत्साहसे (उग्ने

पाजः ) विलक्षण उप्र बल बढता है जिसके सामने (नन आरक्ध्रे ) कोई शत्र ठहर नहीं सकता अर्थीत् यह उत्साही पुरुष सब शत्रओंको रोक रखता है, और पास आने नहीं देता । राष्ट्रमें ( विशं विशं युद्धाय सं शिशाधि ) इर-एक मन्द्रविको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिस शिक्षाको प्राप्त करनेसे हरएक मनुष्य अपने जीवनयुद्धमें निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त करनेके लिये समर्थ हो जावे। (विजयाय घोषं क्रणमिस ) विजयका आनंद ध्वनि ही मनुष्य करें और कभी निराशाके कीचडमें न फंसे। यह उत्साह (विजेष-कृत्) विजय प्राप्त करानेवाला है। इस समय इन्द्रादिकोंने जो विजय शाप्त किया है वह इसी उत्साहके वलपर ही किया है। एक वार मनमें जो मनुष्य पूर्ण निरुत्साही बनता है वह आगे जीवित भी नहीं रहता। अर्थात् जीवन भी इस उत्साहपेर निर्भर रहता है। इसलिये हमारे मनका (असमाकं अधिपाः) स्वामी यह उत्छाह बने और कभी हमारे मनमें उत्साहहीनता न आने । यह उत्साह ऐसा है कि जिसके (सह-भूत) साथ बल उत्पन्न हुआ है । अर्थात् जहा उत्साह उत्पन्न होगा वहा नि संदेह बल उत्पन्न होगा ही। इसीलिये हरएक मनुष्यकी च। हिये कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रलनेका प्रयतन करे और कभी निराशाके विचार मनमें आने न दें। इसी उत्साहसे सब प्रकारके धन मनुष्य प्राप्त कर सकता है । शत्रको परास्त करता है और विजयी होता हुआ इइपर लोकमें आनं-दसे विचरता है।

पाठक इस विचारके साथ इस सूक्तका मनन करें और अचित बोध प्राप्त करें।

## [ सक्त ३२ ]

(ऋषिः — ब्रह्मा, स्कंदः । देवता - मन्युः।)

यस्ते मुन्योऽविधद्वज सायक सह ओजः पुष्यंति विश्वमानुषक् । साह्याम् दासमार्थे त्वयां युजा व्यं सर्हस्कृतेन सर्हसा सर्हस्वता

11 8 11

अर्थ — हे (बज्र सायक मन्यों) शलालयुक्त उत्साह! (यः ते अविधत्) जो तेरा सेवन करता है वह (विश्वं सहः ओजः) सव बल और सामर्थको (आनुषक् पुष्यति) निरन्तर पृष्ट करता है। (सहस्कृतेन सहस्वता) बलको वढानेवाले और विजयी (त्वया युजा) गुझ सहायकके साथ (वयं दासं आर्यं साह्याम) हम दासों और आर्योंको अपने वर्शमें करेंगे॥ १॥

भावार्थ — जिसके पास उत्साह होता है, उसको सब प्रकारका वल और शक्कांकों सामर्थ्य प्राप्त होता है और वह हर-एक प्रकारके शत्रुकी वशमें कर सकता है ॥ १॥

| मुन्युरिन्द्रीं मुन्युरेवासं देवो मुन्युहीता वर्रणो जातवेदाः। |    |   |    |
|---------------------------------------------------------------|----|---|----|
| मुन्युर्विशं ईडते मार्नुषीर्याः पाहि नी मन्यो तर्पसा सजोषीः   | 11 | २ | 11 |
| अभी हि मन्यो तुवस्रतवीयान्तपंसा युजा वि र्जिह शर्त्रून्।      |    |   |    |
| अमित्रहा वृत्रहा दंस्युहा च विश्वा वसून्या भेरा त्वं नेः      | 11 | ३ | 11 |
| त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामी अभिमातिषाहः।         |    |   |    |
| विश्वचेषिः सहंदिः सहीयान्स्माखोजः पृतनासु धेहि                | 11 | 8 | 11 |
| अभागः सन्नप् परेतो अस्मि तव ऋत्वां तिविषस्यं प्रचेतः।         |    |   |    |
| त्वं त्वां मन्या अऋतुर्जिहि हाहं स्वा तुनू विल्दावां न एहि    | 11 | ५ | 11 |

अर्थ—(मन्युः इन्द्रः) उत्साह ही इन्द्र है, (मन्युः एव देवः आस) उत्साह ही देव है, (मन्युः होता वरुणः जात वेदाः) उत्साह ही हवन कर्ता, वरुण और जातवेद आमे हैं। वह (मन्युः) उत्साह है कि जिसकी (याः मानुषीः विद्याः ईंडते) जो मानव प्रजाएं हैं वे सब प्रशंसा करती हैं। हे (मन्यो) उत्माह! (सजोषाः तपसा नः पाहि) प्रीतिसे युक्त होकर तू तपसे हमारी रक्षा कर ॥ २॥

हे (मन्यों) उत्साह! (तवसः तवीयान् अभीहि) महान्से महान् शक्तिवाला तू यहा आ। (तपसा युजा शक्त्र्व विजिद्दि) अपने तपके सामर्थ्ये युक्त होकर शत्रुओं का नाश कर। (अमित्रहा, चृत्रहा, द्स्युहा त्वं) शत्रुओं का नाशक, आवरण करनेवालों का नाशक और डाकुओं का नाशक तू (नः विश्वा वस्ति आभर) हमारे लिये सब धनों को भर दे॥ ३॥

हे (मन्यो ) उत्साह ! (त्वं हि अभिभृति-ओजाः) तू ही विजयी बलसे युक्त, (स्वयं-भूः भामः) अपनी ही शिक्ति बढनेवाला, तेजस्वी, (अभिमाति-पाहः) शत्रुओंका पराभव करनेवाला, (विश्वचर्षणिः सहुरिः) सबका निर्शाक्षण, समर्थ, (सहीयान्) और बलिष्ठ हो। तू (पृतनासु अस्मासु ओजः घेहि) युदों में हमारे अन्दर शिक्त स्थापन कर।। ४॥

हे (प्रचेतः मन्यो) ज्ञानवान् उत्साइ! में (तव तिविषस्य अभागः सन्) तेरे बलका भाग न प्राप्त करनेके कारण (कत्वा अप परेतः अस्मि) कर्मशक्तिसे दूर हुआ हूं। इसलिये (अकतुः अहं तं त्वा जिही छ) कर्म होन सा होकर में तेरे पास प्राप्त हुआ हूं। अतः तू (नः स्वा तनूः वलदावा आ हिंहि) हमको अपने शरीरसे बलका दान करता हुआ प्राप्त हो ॥ ५॥

भावार्थ — इन्द्र, वरुण, अप्नि आदि सब देव इस उत्साहके कारण ही वडे शक्तिवाले हुए हैं। मनुष्य भी इसी उत्साहकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह उत्शाह अपने सामर्थ्यसे सबके। वचाता है ॥ २ ॥

उत्साहसे बल बढाता है और शत्रु परास्त होते हैं। ढाकु, चोर और दुष्ट दूर किये जा सकते हैं और सब प्रकारका धन प्राप्त किया जा सकता है ॥ ३॥

जत्साहसे विजयी वल प्राप्त होता है, शत्रुओंका पराभव हो जाता है, अपनी सामर्थ्य वह जाती है, तेजस्विता फैलती है, और हरएक प्रकारका वल बढता है। वह उत्साहका वल युद्धके समय हमें प्राप्त हो ॥ ४॥

जिसके पास यह सरसाह नहीं होता है, वह कर्मकी शिक्तसे हीन हो जाता है। इसिलिये हरएक मनुष्यकी उचित है कि वह अपने मनमें उत्साह घारण करे और बलवान बने॥ ५॥

अयं ते अस्मयुर्व न एहार्वाङ् प्रतीचीनः संहरे विश्वदावन् । मन्यो विज्ञाभि न आ वेवृत्स्व हर्नाव दस्यूंरुत वीष्यापेः अभि प्रेहि दक्षिणतो भेवा नोऽधां वृत्राणि जङ्घनाव सूरि । जुहोमि ते धरुणं मध्वो अर्थमुभावृषां यु प्रथमा पिवाव

11 & 11

11 9 11

अर्थ— हे (सहुरे) समर्थ । हे (विश्वदावन) सर्वस्पदाता । (अयं ते अस्मि) यह में तेरा ही हुं। (प्रतीचीनः नः अर्वाङ् उप पहि) प्रत्यक्षतासे हमारे पास था। हे (मन्या) उत्साह । हे (वाजिन) शक्षपर ! (नः अभि आ वजुः त्स्व) हमारे पास प्राप्त हो। (आपेः वोधि) मित्रको पहचान, (उत दस्यून हनाव) थार हम शत्रुओंको मारें॥ ६॥

(अभि प्र इहि) आगे बढा (तः द्क्षिणतः भव) हमारे दहनी और हो। (अध तः भृरि वृत्राणि जंधनाव) और हमारे सब प्रतिबन्धों को मिटा देवें। (ते मध्वः अग्रं घरणं) तेरे मधुर रसका मुख्य धारण करनेवालको (जुहोमिः) में स्वीकार करता हूं। (उभौ उपांद्य प्रथमा पियाव) हम दोनों एकान्तमें सबसे पहिले उब रसका पान करें ॥ ७॥

आवार्थ— उत्साहचे सब प्रकारका बल प्राप्त होता है। यह कत्साह हमारे मनमें आपर स्थिर रहे और उसकी महायतासे हम मित्रोंको बढावें और शत्रुओंको दूर करें ॥ ६ ॥

उत्साह धारण करके आगे वढ, शत्रुओं को परास्त कर और मधुर मोर्गेको प्राप्त कर ॥ ७ ॥

#### उत्साहका धारण।

पूर्व स्कमं कहा हुआ उत्साहका वर्णन ही इस स्कमं भन्य रीतिसे कहा है। जिस पुरुषमें उत्साह नहीं होता, यह अभागा होता है; ऐसा इस स्कके पश्चम मंत्रमें कहा है। यह मंत्र यहां देखने योग्य है—

अभागः सम्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तिवपस्य। (स्. ३२, म. ५)

' उत्साइके बलका भाग प्राप्त न होनेके कारण में कर्म चाक्तिसे पूर हुआ हूं और अशागा चना हूं।' उत्साइहीन होनेसे जो बड़ी भारी हानी होती है वह यह है। उत्साह हट जाते ही बल कम होता है, वल कम होते ही पुरुषार्थ शक्ति कम होती है, पुरुषार्थ प्रयत्न कम होते ही भाग्य नष्ट हो जाता है, इस रीतिसे उत्साहहीन ममुख्य नष्ट होजाता है।

परतु जिस समय मनमें उत्साह बढ जाता है उस समय वह उत्साही मनुष्य (स्वयंभूः) खयं ही अपना अभ्युदय साधन करने लगता है, खयं प्रयत्न करनेके कारण (भामः) तेजसी बनता है, (अभिमाति—साहः) शत्रुओंकों दवाता है, और (अभिभूति—ओजाः) विशेष सामर्थसे युक्त होता है। इससे भी अधिक सामर्थ्य उसकी हो जाती है जिसका वर्णन इस सुक्तमें किया है। इसका साशय यह है कि जो मनुष्य अभ्यु-दय और नि.श्रेयस प्राप्त करना चाहता है, वह उत्साह अवश्य धारण करे। उत्साहहीन मनुष्यके लिये इत अगत्में कीई स्थान नहीं है और उत्साही पुरुषके लिये कीई बात अधंमन नहीं है। पाठक इसकी स्मरण राके अपने मनमें उत्साह बढ़ायें और पुरुषार्थ अयान करके सब प्रकारका यश प्राप्त करें भीर इहपर लोकमें आदर्श पुरुष बनें।

उरसाह मनमें रहता है, यह इन्द्रका स्वभाव-धर्म है। वेदके इन्द्र सूक्तोंमें उत्साह बढानेवाला वर्णन है। जो मनुष्य अपने मनमें उत्साह यढाना चाहते हैं वे वेदके इन्द्र सुक्त पढ़ें और उनका मनन करें । इन्द्र न यकता हुआ शृत्का पराभव फरता है, यह उसके उत्पाहके कारण है। इन सूफोंने भी इसी अर्थका एक मंत्र है जिसमें कहा है कि 'इस उत्साहके कारण ही इन्द्र प्रभावशाली बना है। 'इसलिये पाठक इन्द्रके सक्त मननपूर्वक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि उत्साह क्या चीज है और वह क्या कर सकता है। उत्साह बढानेके लिये उत्साही पुरुषोंके साथ संगती करना चाहिये। उत्सादी प्रथ पढना चाहिये और किशो समय निरुत्शाहका विचार मनमें आगया. तो उसको हटाकर उसके स्थानमें उत्पाहका विचार स्थिर करना चाहिये। योहा भी निहत्साइ मनमें उरपन्न हुआ तो अल्प समयमें यह जाता है और मनको मालेन कर देता है। इसलिये उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंको उचित है कि वे इस रीतिसे अपने मनको रक्षा करें।

# पाप-नाशन।

## [ सक्त ३३ ]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता - पाप्मनाशनः अग्निः ।)

अपं नः शोर्श्वच्द्रघमर्थे शुशुग्च्या र्यिम् । अपं नः शोर्श्वच्द्रघम् 11 8 11 सुक्षेत्रिया संगातुया वंसूया चं यजामहे । अपं नः शोर्श्वचद्रघस् 11211 प्र यद्भन्दिष्ठ एषां प्रासाकांसश्च सूरयंः । अप नः शोर्श्वचद्रवस् 11 3 11 प्र यत्ते अमे सूर्यो जायेंमहि प्र ते व्यम् । अर्प नः शोर्श्चद्यम् 11811 प्र यदुग्नेः सहंस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । अपं नः शोर्श्वचदुधम् 11 4 11 त्वं हि विश्वतोग्रुख विश्वतं: परिभूरसि । अप नः शोर्श्वचद्वम् 11 & 11 द्विपों नो विश्वतोमुखाति नावेर्व पारय । अर्थ नः शोर्श्वचद्रवम् 11911 स नः सिन्धुंमिव नावाति पर्श स्वस्तये । अपं नः शोर्छ्यच्छम् 11011

सर्थ— हे (अग्ने) प्रकानक देव! (तः अद्यं अपशोशुचत्) हमारा पाप निःशेष दूर होवे और हमारे पास (रियं शुशुन्धि) घन शुद्ध होकर आवे। (तः अद्यं अप शोशुचत्) हमारा पाप दूर होवे॥ १॥

( सुक्षेत्रिया सुगातुया ) उत्तम क्षेत्रके लिये, उत्तम भूमिके लिये, ( च वसुया यजामहे ) और धनके लिये हम यजन करते हैं। हमारा पाप दूर होवे ॥ २॥

(एवां यत् भिन्द्छ। प्र) इनके वीचमे जिस प्रकार अखंत कन्याण युक्त होऊं (अस्माकासः स्रयः च) और हमारे ज्ञानी जन भी उत्तम अवस्था प्राप्त करें । इमके लिये जैसा चाहिये वैसा हमारा पाप दूर होने ॥ ३॥

हे (असे ) तेजस्वी देव! (यत् ते सूरयः) जैसे तेरे विद्वान् हैं वैसे (ते वयं प्र जायेसिहः) तेरे वनकर हम श्रेष्ठ हो जायगे, इसिलये हमारा पाप दूर होवे ॥ ४॥

(यत्) जैसं (सहस्वतः अञ्चेः) वलवान् अभिके (भानदः विश्वतः प्रयन्ति) किरण चाराँ और फैलते हैं, उस प्रकार मेरे फैल, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ५॥

हें (चिश्वतो-मुख) सब ओर मुखवाले देव ! (त्वं हि चिश्वतः परिभूः असि ) तू ही सबके ऊपर होनेवाला है, वैसा बननेके लिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ६॥

हे (विश्वतो-मुख) सब ओर मुखवाले देव ! ( नावा इव ) नौकाके समान (नः द्विपः अति पारय ) हमें शत्रु-ओंके समुद्रसे पार कर और हमारे पाप दूर कर ॥ ७॥

(सः) वह तू (नः अति पर्ष) हमं पार कर (नाचा सिंधुं इव) जैसे नौकासे समुद्रके पार होते हैं। और (स्वस्तये) कल्याणके लिये (नः अद्यं अप शोशुचत्) हमारे सब पाप दूर हों॥ ८॥

१४ (अथर्व, साध्य, काण्ड ४)

॥ ३ ॥

# पापको दूर करना।

इस सूक्तमें पापको दूर करनेसे जो अनेक लाभ होते हैं उनका वर्णन है। पापको दूर करनेसे और शुद्ध होनेसे (रियः) धन मिलता है, ( सुक्षेत्र ) उत्तम क्षेत्र प्राप्त होता है, ( सुगातु ) उत्तम मार्ग उन्नतिके लिये खुला होता है, (मन्दिष्ठः) कल्याण प्राप्त होता है, (सूरयः) विद्वानोंकी संगति मिलती है, (सूरयः जायेमहि) ज्ञान संपन्नता प्राप्त होती है, ( भानवः विश्वतः यन्ति ) प्रकाश चारों ओर फैलता है,

(परिभः) सबसे अधिक प्रभाव हो जाता है, ( अति पारः यति ) दुःख दूर हो जाते हैं और (स्वस्ति ) क्ल्याण प्राप्त होता है. ये लाम पापको दूर करनेसे होते हैं। जिस प्रमाणसे पाप दूर होगा और पवित्रता हो जायगी, उस प्रमाणसे उक्त लाभ हो जायगे। पाठक इस बातका 'उत्तम स्मरण रखें भौर जहांतक हो सके वहांतक प्रयत्न करके स्वय निष्पाप बननेका यत्न करें, तो उक्त लाभ स्वयं ही उनके पास चलवर आ जांयगे ।

# अनका यज्ञ।

िसक्त ३४ ]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — ब्रह्मौद्नं।)

त्रक्षांस्य श्रीषं वृहद्ंस्य पृष्ठे वामद्रेव्यमुदरंमोदनस्यं। छन्दांसि पक्षी ग्रुखंमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपुसोऽधि युज्ञः 11 8 11 अनुस्थाः पूताः पर्वनेन शुद्धाः शुर्च<u>यः शुचि</u>मपि यन्ति <u>छो</u>कम् । नैषां शिक्षं प्र दंहति जात्वेदाः स्त्रगें लोके बहु स्त्रणंमेषाम् 11 7 11 विष्टारिणमोद्दनं ये पर्चान्ति नैनानवितिः सचते कदा चन । आस्ते यम उपं याति देवान्त्सं गेन्ध्वेंभेंदते सोम्येभिः

अर्थ- (अस्य ओदनस्य शीर्षे ब्रह्म ) इस अनका सिर ब्रह्म है। (अस्य पृष्ठं बृहत्) इस अनकी पीठ वडा क्षत्र है। और ( ओदनस्य उदरं वामदेव्यं ) इस अजका उदर-मध्यभाग-उत्तम देव संवंधी है। ( अस्य पक्षी छन्दांसि ) र्षके दोनों पार्श्वभाग छन्द हैं और ( अस्य मुखं सत्यं ) इसका मुख एस है। इसकी (तपसः ) उष्णतासे (विद्यारी यहः

अधिजातः ) फैलनेवाला यज्ञ होता है ॥ १ ॥

( अन्-अस्थाः ) अस्थिरहित, ( पवनेन कुद्धाः पूताः शुच्चयः ) प्राणायामसे शुद्ध, पवित्र और निर्मल वेने हुए ( ফুর্चि लोकं अपि यन्ति ) গুরু लोकको प्राप्त होते हैं । ( জাतवेदाः एषां शिस्तं न प्रदहति ) अप्ति इनके सुखसाधन रूप इन्दियको नहीं जला देता और (स्वर्गे लोके पपां वहु स्त्रेणं) स्वर्गलोकमें इसको वहुत सुख होता है ॥ २ ॥

(ये विष्टारिणं ओद्नं पचिन्ति) जो इस न्यापक अनको पकाते हैं (एनान् कदाचन अवर्तिः न सचते ) इनको कमी भी दरिद्रता नहीं शप्त होती है। जो (यमे आस्ते ) नियममें रहता है वह (देवान् उप याति ) देवोंको शप्त होता है। और वह (सोम्येभिः गन्धर्वैः सं मदते ) शान्त गन्धर्वीसे मिलकर भानन्द प्राप्त करता है ॥ ३॥

भावार्थ- इस अन्नका सिर ब्राह्मण, पांठ क्षत्रिय, मध्यभाग वैदय [और देश भाग दाह ] है। छंद इसके दाये बाये भाग हैं, इसका मुख सहा है। इस अजसे विस्तृत यज्ञ सिद्ध होता है ॥ १ ॥

विदेही, शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनते हुए यज्ञकर्ना लोग उच लोकको शप्त करते हैं। युख प्राप्त करनेके इसके इंदिय भिमसे नहीं जलते हैं; उच्च लोकमें वह ये मुख प्राप्त करता है ॥ २ ॥

विष्टारिणंमोदुनं ये पर्चनितु नैनान्यमः परि मुज्जाति रेतः। र्थी हं भूत्वा रंथुयानं ईयते पृक्षी हं भूत्वाति दिवः समेति 11811 एष यज्ञानां वितंतो वहिष्ठो विष्टारिणं पक्तवा दिवुमा विवेश। आण्डीकं कुर्दुं सं तनोति विसं शाल्कं शर्फको मुलाली। एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सवीः स्वर्गे लोके मधुमित्यन्वमाना उपं त्वा तिष्ठन्तु पुष्क्रिणीः सर्वन्ताः 11411 घृतहंदा मधुक्लाः सुरोदकाः श्रीरेणं पूर्णा उदकेनं दुधा। एतास्त्वा चारा उपं यन्तु सवीः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना उपं त्वा तिष्ठन्त पुष्कारिणीः समन्ताः 11 & 11 चतुरंः कुम्भांश्रंतुर्घा दंदामि श्चीरेणं पूर्णा उंदुकेनं दुधा। एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सवीः स्वृगे छोके मधुमतिपन्वमाना उर्ष त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समैन्ताः 11 9 11

अर्थ — (ये विद्यारिणं ओदतं पचिन्त) को इस न्यापक अजको पकाते हैं (यमः एमाम् रंतः न परि मुणाति) यम इनके वीर्यको नहीं कम करता । वह (रथी ए भूत्वा रथयाने ईयते) रथी होकर रथ मार्गसे विचरता है । और (पक्षी ह भूत्वा अति दिवः सं एति ) पक्षीके समान होकर शुलोकको पार करके ऊपर जाता है ॥ ४॥

(एव यहानां विद्यिष्टः विततः) यह सब यहांमें श्रेष्ठ और विस्तृत है। इस (विद्यारिणं एकत्वा दिवं श्रा विवेश) विस्तृत यहका अन्न पकाकर यन्नान युलोकमें प्रविष्ट होता है। (शं-क्रफः मुलालों) शान्त चित्त होकर मूल शक्तिकी शृद्धि करनेवाला (आण्डीकं कुमुदं विसं शालूकं) अण्डेके समान वहनेवाले आनन्ददायक कमल कन्दके समान वहनेवालेको (सं तनोति) ठीक प्रकार फैलाता है। (एताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, (स्वगें लोके मधुमत् पिन्वमानाः सन्मताः पुष्किरिणीः) स्वगेलोकमें मधुर एसको देनेवाली सब निदयां (त्वा उप तिष्ठन्तु). नेरे समीप उपस्थित हों॥ ५॥

( घृत=हदाः मधुक्ताः ) घाँके प्रवाहवाली, मधुर रसके तटवाली, ( सुरोदकाः ) निर्मल जलसे युक्त ( उदकेन दध्ना क्षीरेण पूर्णाः ) जल, दही और दूधसे परिपूर्ण ( एताः सर्वा धाराः त्वा उपयन्तु० ) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों । हवर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ६॥

( श्रीरेण द्धा उद्केन पूर्णान् ) दूध, दहीं और उदक्षे भरे हुए ( चतुरः कुम्मान् चतुधी ददामि ) चार घडोंको चार प्रकारसे प्रदान करता हूं। ये सब घाराएं तुझे प्राप्त हों, स्वर्गलेकिम मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप उपस्थित हों॥ ७॥

भावार्थ — जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं उनको कभी कप्टकी अवस्था नहीं प्राप्त होता । वह अहिंसा, सत्य, अस्तिय, ब्रह्मचर्थ और अपरिग्रह ये यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता है और वहाका आनंद प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं वे कभी निर्वार्थ नहीं होते। वे इस लोकमें वैठते हैं और रथी कहलाते हैं और सन्तमें युलोकके भी ऊपर पहुंचते हैं ॥ ४॥

यह अन्नयज्ञ सव यज्ञों में श्रेष्ठ है, जो इसको करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं । वहां शान्तिसे युक्त होते हुए अन्तःशक्तिसे संपन्न होकर आनंद प्राप्त करते हैं । वहा सब मधुर रस अनायाससे उनकी प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

# इममोंदुनं नि देथे ब्राह्मणेषुं विष्टारिणं लोक्जितिं स्वर्गम् । स मे मा क्षेष्ट स्वथया पिन्वंमानो विश्वरूपा धेद्धः कांमुदुर्घा से अस्तु ।। ८ ॥

अर्थ— ( इमं विष्टारिणं लाकजितं स्वर्गं ओदन ) इन विस्तृत लोकोंको जीतनेवाले आंर स्वर्ग देनेवाले अनको (ब्राह्मणेषु नि दधे ) ज्ञानियोके लिये प्रदान करता हूं। (स्वध्या पिन्यमानः ) अपनी धारक शक्तिरो तृप्त करनेवाला (सः से मा क्षण ) वह अन्नदान गेरा हानि न करे। (धिश्वरूपाः कामदुधा धेनुः मे अस्तु ) विश्वरूपां कामना पूर्ण करनेवाली कामवेनु मेरे लिये होवे॥ ८।.

भावार्थ — घी, शहद, शुद्ध जल, दूध, दही आदिके स्नीत मिलनेक समान पूर्ण तृप्ति उन ही प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ दूध, दही, जल और शहदसे पूर्ण मेरे हुए चार घड़े विद्वानोंकी दान करने से उच्च छोक प्राप्त होकर पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

यह अजका दानरूप यज्ञ करनेसे और यह अज ज्ञानियोंको देनेसे किसी प्रकारकी भी हानि नहीं होती है। अपनी शक्तिसे तृप्ति होनेकी अवस्था प्राप्त होनेके कारण, मानो सम कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेन ही प्राप्त होती है।। ८॥

#### अन्नका विष्टारी यज्ञ।

'विष्टारी यज्ञ 'का वर्णन इस स्क्रमें किया है। 'विष्टारी' शब्दका अर्थ हैं 'विस्तार करनेवाला ' अर्थात् जिसका परि-णाम वडा विस्तृत होता है। यह यज्ञ ( ओद्सस्य ) अजका किया जाता है। अज पका हो, या कचा हो, अर्थात् पका कर तैयार किया हुआ हो अथवा धान्यके रूपमें हो अथवा जिससे धान्य खरादा जाता है ऐसे धनादिके रूपमें हो, इस सबका अर्थ एक ही है।

इस स्क्रमें 'पचिन्ति ' किया है जो पकाये अन्नकी स्चना देनी हं, तथाप यह भाव गौण मानना भी अयोग्य नहीं होगा। सप्तम भं में (श्रीर, दिख, उदक, मधु) दूध, दही, उदक, ओर गरंद ये चार पदार्थ विष्टारी यज्ञमें दान देनेके लिये नहें हैं। ये पदार्थ कोई पेक अन्नके रूपमें नहीं हैं। दूध तपाया जा फक्ता है, पग्तु शहद और दिहे पक्षानेकी वस्तु नहीं है। इसालिये इस विष्टारी यज्ञके लिये सब अन्न पक्षाया ही होना चाहिये ऐसी बात नहीं है। उत्तम पक्ष तो पक्षाये अन्नका दान करना अर्थात विद्वान को खिलान ही है, मध्यम पक्ष विद्वानोंको धान्य सम्प्रण करना है और गीणपक्ष धान्य खर्रादनेक धन आदि साधन अपण करना है। जल शहद, दूध, धी, मक्खन तथा खानपानेक अन्यान्य पदार्थ देना भी इस यज्ञका अंग है। जलदान करनेका अथ कुआ खुदवाकर अर्पण करना, दूध देनेका तात्पर्य दूध देनेवालो गांवे देना। शहद, धी आदि तैयार अवस्थामें देना इत्यांदे यात स्वष्ट हैं।

#### बाह्मणोंको दान।

यह विष्टारी यज्ञका दान बाह्मणोंको देना चाहिये इस विष-यमें भएम मंत्रमें कहा है—

इमं सोदनं निद्धे ब्राह्मणेषु । (सू. ३४, मं. ८)

' यह अज बाह्यणोंको देता हूं।' अर्थात यह अन्न बाह्यणों-में विभक्त करता है। किसी अन्यके लिये देना नहीं है। ऐसा क्यों करना इसका थाडासा विचार करना चाहिये। बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद और निपाद ये पंचजन हैं, इनमेंसे छात्रिय राजप्रवधका कार्ये करता है और ऐश्वर्यसम्ब तथा अधिकारसंपन्न रहता है, इस लिये उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। वैदय कृषि और कयविकयादि व्यापार करता है तथा सूद भी प्राप्त करता है, इस लिये धनसंपन्न होनेक फारण उसकी दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। गृद सब कारीगरी करनेवाले और उत्पादक भंदा करनेवाले होते हैं, इसलिये उनके पास घन होता है, अतः काम धदा करके धन कमानेकी शक्यता होनेके कारण इनको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। निषाद प्रायः च्यालमें रहते हैं. स्थायी गृह्याद यनावर नहीं रहते. वनमें जहां वन्य खाद्यपेय प्राप्त होगा, वहां जाकर निवास करते हैं। इस लिये ये किशीके पास दान नहीं मांग सकते । शेष रहे बाह्मण, इनके पास कोई उत्पादक धंदा नहीं कि जिससे ये धन कमावें, राज्य प्रवधमे विशेष अधिकार इनको नहीं है जिससे क्षत्रियके छमान इनकी संपन्नता वढ सके, इस लिये इसकी जन्मसिद निर्धनता रहती है। दूधरेने धनधान्य दिया तो इसकी शृति चलेगी, अन्यथा भूखा रहना ही आवश्यक होगा, इस लिये ब्राह्मणको दान देना चाहिये। ब्राह्मण ही दान लेनेका आधि-कारी है इसका सामाजिक दृष्टिसे यह कारण है।

# ब्राह्मणोंको दान क्यों दिया जाय ?

अन्य वर्णके लोग ब्राह्मणोंको दान क्यों दें इसका भी कारण हंढना चाहिये। इस सूक्तमें दानका जो फल लिखा है वह इस प्रसंगमें देखिये—

- (१) ग्रुख, पवित्र, निर्मल और विदेश होकर पवित्र लोक्को प्राप्त करता है। (मं.२)
- (२) खर्गलोक प्राप्त करता है। (मं.४)
- (३) स्तर्ग लोकमें उसको मधुर रसकी घाराएँ प्राप्त होती हैं। (मं. ५-७)

य फल अलौकिक हैं अर्थात् भूलोक्में यहां प्राप्त होनेवाले नहीं हैं। खर्गमें क्या होता है और क्या नहीं इस विषयमें साधारण मनुष्यको यहा ज्ञान प्राप्त नहीं हो। सकता। तथापि इस विषयमें थोडीसी कल्पना आनेके लिये खर्गका थोडासा स्वरूप कथन करते हैं—

### मृत्युलोक।

(१) इहलोक— इस लोकमें मनुष्य जीवित अवस्थामें रहते हैं। स्थूल शरीरसे विचरते हैं, अपने स्थूल इंद्रियोंसे सुख- दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैं। मनुष्यका जीवन इस लोकमें होनेके कारण यहांके अनुभवं प्रयक्षानुभव करके कहे जाते हैं।

#### स्वर्गलोक।

(२) परलोक— दूसरा लोक। इसमें यह दह छोडनेके पश्चात् प्राप्त होनेवाले लोकोंका समावेश होता है। इस
स्थूल देहसे इस जगन्में जिस प्रकार व्यवहार होते हैं, उसी
प्रकार सूक्ष्म देहोंसे अन्य लोकोंमें व्यवहार होते हैं परंतु इसमें
योडासा मेद हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार
प्रकारके देह मनुष्यको प्राप्त होते हैं और ये एक दूसरेके अंदर
रहते हैं। जिस प्रकार स्थूल देहका कार्यक्षेत्र इस हस्य जगत्में
है, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंका कार्यक्षेत्र सूक्ष्म जगत्में होता
है। स्थूल देहसे सूक्ष्म जगत्में कार्य नहीं हो सकता, परंतु सूक्षम
देहोंसे स्थूल जगत्में अंशक्ष्म प्रेरणाका कार्य हो सकता, परंतु सूक्षम
देहोंसे स्थूल जगत्में अंशक्ष्म प्रेरणाका कार्य हो सकता, परंतु सूक्षम
देहोंसे स्थूल जगत्में अंशक्ष्म प्रेरणाका कार्य हो सकता, विश्वह
सत्य है, तथा केवल सूक्षम देहोंसे अर्थात् मरणके पश्चात अवशिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देहसे इस स्थूल जगत्में कार्य नहीं कर
सकते। इन लोकोंका विचार करनेके लिये इस व्यवस्थाकी ठीक
कल्पना होनी चाहिये।

#### वासना देह।

स्थूल देहका कार्य सब जानते ही हैं, इसके अंदर पहिला सूक्ष्म देह ' वासना देह ' है, मद और अमद वासना मनुष्य करता है, वह इस देहसे करता है। जो मनुष्य घातपात और हिंसा आदिकी अमद वासनाओंसे अपने आपको अपवित्र करते हैं और इसी प्रकारके दुष्ट कार्यों में अपनी आयु व्यतीत करते हैं, उनका यह वासना देह बड़ा मलिन होता है और जो लोग अपनी वासनाएं पवित्र करते हैं, छद्द और निष्पाप कामना ऑका घारण करते हैं, उनका वासना देह छुद्ध और पवित्र बनता है।

मृत्यु आनेसे मनुष्यका स्थूल देह नष्ट हुआ तो भी स्थूल देहके नाशसे यह 'वासना देह ' नष्ट नहीं होता, अर्थात् मृत्युके नंतर भी और स्थूल देह नष्ट हो जानेपर भी यह जीव अपने वासना देइसे अपनी वासनाएं करता है। आमरणान्त हिंसक बृत्तिसे रहे हए मनुष्यकी वासनाएं हिंसामय क्र होता हैं और शात तथा सम दृतिसे रहे हुए मनुष्यकी शांतिसे पूर्ण निर्भय दृत्तिकी वासनाएं होती हैं । हिंसापूर्ण वासनाओंसे अशांति सौर निर्भयताकी वासनाओं से शांति होती है। वासना देहके कार्यक्षेत्रमें मनुष्यको इस प्रकार सुख-दुःख केवल अपनी वासना-ओंसे ही प्राप्त होता है। बरी वासनाओं के प्रावत्यसे जो अशान्ति होती है उसीका नाम नरक है और ग्रुम वासनाओंकी प्रवल-तासे मनुष्य खर्ग सोपानके मार्गसे ऊपर चढता है अर्थात शान्तिसुखका अनुभव मरणोत्तरके कालमें भी करता है। मन्ष्य अपना खर्भ और नरक खयं बनाता है ऐसा जो कहते है उसका हेतु यहां है । जो मनुष्य अपने अंदर ग्रुम वासनाओंको स्थिर करता है और भारमञ्जूदिका साधन करता है वह अपने लिये स्वर्ग रचता है और जो मनुष्य अपने अंदर हान वासनाएं बढाता है, वह अपने लिये नरकका अग्नि प्रजवितत करता है।

नरकके दुःख।

कामी और कोधी पुरुष अपनी कुनासनाएं अतृप्त रहनेके समय कैसे तडफते रहते हैं, इसका अनुमन जिनको है ने जान सकते हैं कि मरणोत्तरके कालमें अग्रुभ नासनाओं के भड़क उठ-नेसे मृतात्माको कैसा तडफना पहता होगा, यही उसका नर्व-नास है। इस नासना देहका बुरी नासनाओं का जाल जनतक चलता रहता है तबतक यह तडफना उसके लिये अत्यत अप-रिहार्य ही है और कोई दूसरा इस समय उसके इन कष्टों को दूर नहीं कर सकता। क्यों कि उसके ये कष्ट खंग उसकी अंदरकी नासनाओं के कारण होते हैं। जब नासनाएं उठ उठ कर उनका परिणाम न होनेके कारण कुछ समयके पश्चात् खयं नष्ट होती हैं, तब उसका यह नरकवास ममाप्त होता है।

इस रीतिसे ग्रुभागुभ वासनार्की तरंगे उठना जब वन्द हो जाता है तब इसका यह भोग समाप्त होता है, मानो इस समय इसका वासना देह ही फट जाता है अर्थात् इसकी वासना देहकी भी मृत्यु हो जाती है। इस वासना देहसे मनुष्य स्वप्न देखता है। ग्रुम और अग्रुभ स्वप्नका अनुभव होना ग्रुभाग्रुभ वासनाओं से भी होता है। यदि मनुष्य अपने स्वप्नोंका विचार करेगा, तो भी उसको अपने मरणोत्तरकी स्थितिकी कल्पना हो सकती है और अपनी वासनाओं की ग्रुभाग्रुभ अवस्थाका भी पता उसको छग सकता है, तथा मरणोत्तर नरक प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा, इसका भी ज्ञान हरएकको इससे हो सकता है। अपनी वासनाआंकी परीक्षांसे यह समझना कठिन नहीं है।

#### करपवृक्ष और कामधेनु।

जब पूर्वोक्त प्रकार वासना देहकी मृत्यु हो जाती है तब मृतात्माका कारणदेह कार्य करनेके लगता है। यहां यदि उसके शुम और सत्य प्रियताके विचार हुए तो उसको अपने संक-ल्पोंसे ही सख और आनंद मिलता है। जो कल्पना होगी, वद मूर्वह्वमें इस समय उपस्थित होगी। यही कल्परृक्षका स्थान है, या खर्गीय कामधेन भी यही है। जो कल्पना उठेगी वह मूर्तेरूप धारण करके इसके सन्मुख आ जायगो। शुभ मंगल कलपनाओंसे मुख और अन्य कलपनाओंसे दुःख होगा। कलप-वृक्षके नीचे बैठा हुआ मनुष्य यदि 'व्याप्रका हमला अपने ऊपर होनेकी कल्पना ' करेगा तो उसकी कल्पना होते ही व्याग्रका हमला होकर वह उसी समय मर जायगा। इसमें कल्पशृक्षका कोई दाेष नहीं है, परंतु कल्पना करनेवालेका ही दोष है। क्योंकि दूसरा मनुष्य समधुर फलभोजकी कल्पना करके सुमधुर फलेंका आस्वाद भी लेगा। यह केवल कल्पनाके ही खेल हैं। इम कारण देहकी अवस्थामें येही संकल्पोंके खेल होते हैं। यदि इसके शुभ संकल्प बने हों, तो इस समय उसके लिये ये गुभसंकन्प असंत सुख दे सकते हैं। खर्गलोकमें घी, दूध, गहद, दहीकी मीठी नदियां प्राप्त होंगी, और अन्यान्य मुख मिलेगा, ऐसा जो इस सुक्तमें कहा है, वह नुख इस प्रकार उसके शुभ विचारोंके कारण ही उसकी प्राप्त होगा । शहदकी कल्पना होते ही वह उसको प्राप्त होगा और इसी प्रकार अन्य सख भी इसको मिलेंगे। मंत्र ५ से ८ तक जो खर्ग सुखका वर्णन किया है, उसका तात्पर्य यह है। अब अष्टम मंत्रमें —

विश्वरूपा घेनुः कामदुघा मे अस्तु।

(सू. ३४, मं. ८)

'विश्वरूपी कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मुझे खर्गमें मिले 'ऐसा जो कहा है, यह कामधेनु इसी समय इस रीतिसे प्राप्त होती हैं। इस स्वर्गलोकके संकल्पका प्रभाव देखिये कैसा वर्णन किया है—

#### संकल्पसिद्धि ।

अथ यदान्नपानलोककामो भवति "॥७॥ अथ यदि गीतवादितलोककामो भवति "॥८॥ अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति "॥९॥ यं यं कामयते स्रोऽस्य संकल्पादेव समुत्ति-छति तेन संपन्नो महीयते॥१०॥

(時 21214-90)

'अल्लपान, गानाबजाना, खीछख आदि जिसकी कामना वह इस समय करता है, उसके संकल्पसे ही उसको उन सम सुर्खोकी प्राप्ति होती है। 'यह छादोग्य उपनिषद्में कहा हुआ वर्णन इस सूक्तके वर्णनके साथ पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि दोनों वर्णन समान ही भाव न्यक्त कर रहे हैं।

स्वर्गमें शहद, दही, दूध, घी, शुद्धोदक आदिकी नहरें हैं, यह बात वस्तुतः नहीं हैं। परंतु शहदकी फल्पना उठनेसे जितना चाह बटा शहदका तालाव या स्रोत उसकी प्राप्त हो सकता है और उसके सेवन करनेका आनंद उसकी केवल संकल्पके प्रभा-वसे ही मिल सकता है।

इस स्कमें 'स्वर्गलोकमें बहुत (वहु स्त्रेणं) स्त्रीष्ठिय (मं. २); मीठे रसकी घाराएं (मधुमत् पिन्वमानाः घाराः) (मं. ५-७); (घृत-हदाः) घीके तालाव; (मधुक्तुरुः) शहदकी निदेशो; (क्षीरेण द्रध्ता पूर्णाः) दूष और दहीसे भेर हीज (मं. ८)' इत्यादि जो वर्णन है वह पूर्वोक्त रीतिसे अनुभवमें आनेवाला है, यह पाठक स्मरणमें रखें। 'कारण' शरीरकी यह अवस्था है जहा सद्भल्पकी सिद्धि होती है।

कुराणमें बहिरत।

कुराणशरीफमें जो 'चिह्निश्त' की कल्पना है और उस बहि-दनमें पानीके स्रोत बहने और शहदकी निदयों होनेका जो वर्णन है वह इम स्क्रिंस लिया हुआ प्रतीत होता है। इस स्क्रिंस पंचम मंत्रमें 'चिह्निष्ठः' शब्द है जो स्वर्गदायक यहका वाचक है और साथ साथ स्वर्गका भी दूरतः वाचक है, उसीका रूपान्तर कुराणशरीफका 'चिह्निश्त' है। निदया और स्रोत दोनों स्थान पर समान हैं। परंतु वेदादि प्रथों में जो स्वर्गकी कल्पना विशद की है और उपर बताये छादोग्योपनिषद्में जो कल्पना स्पष्ट कर दी है, उस प्रकार कुराणशरीफमें नहीं की है, इसलिये उस प्रंथके माननेवालोंको प्रतीत होता है, कि वहा सचसुंत्र गहदकी निद्या हैं। परंतु वैदिक धमेके प्रथोंमें स्वर्गकी स्पष्ट कल्पना वता दी है, इसलिये हमें पता है कि वहा संकल्पके वलके कारण उक्त सनुभव आते हैं और वहांके अनुभव उस 'कारण' शरी-रकी अवस्थामें निःसंदेह सत्य हैं। अन्य धमंत्रयोंके वचनोंका वेदके वचनोंके साथ इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टिस विचार किया जायगा, तो उनके संदिग्ध वचनोंका ठीक कर्ध सबको विदित होगा। ऐसा होनेसे कई झगडे मिट जायगे, परंतु ऐसा होनेके लिये तुलनात्मक धमंत्रयोंके वचनोंका विचार होना आवश्यक है। जब वह श्रम समय आ जायगा, तब ही सत्य धमंका प्रचार और विचार संभवनीय है।

#### मनो-स्थ।

इस प्रकार स्वर्गकी पुष्किरिणी और कामघेनु क्या है उसका तारपर्य क्या और उसका अनुभव किस समय कैसा होता है इस वातका विचार हुआ। स्वर्गधामका अनुभव 'कारण' शरीरमें प्रवेशित प्रकार होता है। इसको 'मनोदेह ' अथवा 'मनो-रख' अथित मनल्पी रथ भी कह सकते है। इसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें इस प्रकार है—

रथी ह भृत्वा रथयान ईयते। (स्. ३४, मं. ४) चह रथमें वैठता है और महारथी वनकर चलता है। यह उसका 'सनी-रथ' ही है। मनके संकल्पके रथमें वैठता है और जिस सुखको चाहे केवल संकल्पसे ही प्राप्त करता है। अब पाठक यहां अवश्य देखें कि मनके ग्रुम संकल्प जातेजों स्थिर होनेकी कितनी आवश्यकता है। अग्रुम संकल्प हुए तो यही संकल्प राक्षस वनकर इस समय इसके पीछे पडते हैं और अनेक मयंकर दश्योंका अनुभव यह उस समय करता है। बडे डरसे ज्याकुल होता है। उसकी कल्पना पाठक पूर्वोक्त वर्णनसे ही दर सकते हैं।

ग्रुभसकल्पोंको मनम स्थिर करनेवालेके लिये जो लाभ होते हैं उनका वर्णन इस सूक्तमें निम्मलिखित प्रकार है—

नैषां शिस्तं प्र दहति जातवेदाः । (स्. ३४, मं. २) नैनान् यमः परि सुष्णाति रेतः । (स्. ३४, मं. ४)

' अप्नि शुभमंकल्पघारी मनुष्यका शिस्न जलाता नहीं, और यम उसका वीर्य कम नहीं करता ।' अर्थात् जो अशुभ विचा-रोंका सतत चिन्तन करते रहते हैं उनका शिस्न अप्नि जलाता है और यम उनकी निर्वार्य बना देता है। इन अशुभ विचारोंके कारण वह मनुष्य इन्द्रिय शांकियोंसे हीन होता है और क्षीण- वीर्य भी बनता है। इस जगत्में भी यह अनुभव पाठकोंको मिल सकता है। जो दुराचारी होते हैं और दुष्ट निचारामें अपने मनको कलंकित करते हैं, वे यहा ही क्षयी निवीर्य और निस्तेज होते हैं। मृत्युके पश्चात् वासना—देहमें जिम समय उसके वासनाएं भड़क उठतीं हैं उस समय उसके दग्ध हो जानेके कष्ट कल्पनासे ही पाठक जान सकते हैं। विपयवासना- ओंकी उवालाएं उठ उठ कर उसकी प्रतिक्षण जला देती हैं और उस समय उसकी जलन असहा हो जाती है। यह तो अनियमसे कर्ताव करनेवालोंकी अवस्था है। धर्मनियमोंसे चलनेवालोंकी अवस्था मी देखिये—

#### यमोंका पालन । (यः) यमे आस्ते (स) उप याति देवान्। (सू. ३४, मं. ३)

'जो यममें रहता है वह देवोंको प्राप्त होता है 'अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाच यमें को अपने आचरणमें लाता है, वह स्वर्ग निवासी देव ही बन जाता है। गुभ विचार उसके मनमें स्थिर रहनेके कारण मरनेके पश्चात् दुष्ट वासनाओं के कष्ट उसको होते ही नहीं, परंतु वह सीधा स्वर्ग धाममें कल्पइक्षों के वनमें दामधेनुओं का दूध पीता हुआ और अमृत रसधाराओं का मधुर आस्वाद लेता हुआ प्वेंक प्रकार आनंदमें रमता और विचरता है। वह गुभ संकल्पों से गुद्ध, पवित्र और मलहीं नहीं कर परिशुद्ध अवस्थामें विचरता है (सं. २)। मनुष्यको प्रयत्न दरके ऐसी अपनी मनीभूमिका बनाना आवश्यक है। यह सब उन्नित यन्नसे हो जाती है। और इसी न्नार्थके लिये इस 'विष्टारी यह 'की रचना है।

#### बाह्मणका घर।

इस यश्चमें ब्राह्मणोंको अञ्चदान किया जाता है। यहा प्रश्न होता है कि यह अञ्चदान ब्राह्मणोंको ही क्यों होता है अंर इसका बढ़ा विस्तृत फल क्यों होता है। ब्राह्मणकी कल्पना केवल एक गृहस्य मात्रकी कल्पना नहीं है। हरएक ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करनेवाला होनेके कारण हरएड सच्चे ब्राह्मण का घर विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय होता है, इमलिये जो दान ऐसे ब्राह्मणको दिया जाता है वह विश्वविद्यालयको हो दिया जाता है। योढेसे विद्यार्थियोंको पढानेवाला ब्राह्मण अध्यापक कहलाता है, सैंकडों विद्यार्थियोंको विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण आचार्य पदवीके लिये योग्य होता है और हजारों निद्यार्थ-योंको विद्या देनेवाले ब्राह्मणको कुलपित कहते हैं। अध्यार्थ-एकके नोचे विद्यार्थियोंको संख्याके अनुसार सेकटों अल्पान होते हैं। अर्थात् ब्राह्मणका अर्थ गुरुकुल, विद्यालय और विश्व-विद्यालयका आचार्य और भट्टाचार्य। इसको दान देनेसे वह दान सब विद्यार्थियोंका भला करता है अर्थात परम्परासे वह दान राष्ट्रके हरएक घरतक पहुंचता है।

#### गुरु-कुल।

राष्ट्रके विद्यार्थी - प्रायः त्रैविणियोंके विद्यार्थी अथवा समय ममय पर पंच विणियोंके भी विद्यार्थी - ब्राह्मणोंके घरों में रहकर विद्याभ्यास करते थे। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि जो अध्यापन न करता था। एक एक कुलपितके आश्रममें दस हजारसे साठ साठ हजार तक विद्यार्थी पढते थे। और प्रायः ब्राह्मणोंके घर 'गुरु-कुंल' ही हुआ करते थे। पाठक यह अवस्था अपने आखके सामने लावेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि, ब्राह्मणवें। दिया हुआ दान सब राष्ट्रमें अथवा सब जनतामें किस रीतिसे विस्तृत होता है, फैलकर हरएकके पास किस रीतिसे जानर पहुंचता है।

#### दानकी रीति।

ऐसे ब्राह्मणोंके आश्रमोंकी भूमिमें कृते खुदवाकर जलदान करना, बहुत दूध देनेवाली गाँवे उनको देकर दूध देना, शहद, मीठा, मिश्रों, घी, मक्खन आदिका दान करना, गेहूं, चावल आदि घान्य देना अथवा घान्यकी जहां अच्छी उपज होंती है ऐसी भूमि दान करना, अथवा आश्रममें अञ्च ले जाकर वहां पक्कर वहांके आश्रमवासियोंको खिलाना, अथवा लड्डू आदि पदार्थ बनवाकर वहां मेजना दिवा अन्य रांतिसे अञ्चरान करना। यह विष्टारी यज्ञकी रांति है। यह बडा उपकारी यज्ञ है और यह दानयज्ञ करनेसे पूर्वोक्त प्रकार खर्ग आदिका सुख प्राप्त हो संकता हैं।

## शुभभावनाकी स्थिरता।

जब मनुष्य इस प्रकारका दान करता है तव उसके मनमें कुम भावना होती है। वारंवार इस प्रकारका दान करनेसे वह कुम भावना मनमें स्थिर हो जाती है। दानं करनेसे मनकी प्रसन्ता भी यह जाती है। खयं भीग भीगनेसे जो प्रसन्ता नहीं होती वह दान देनेसे प्राप्त होती है। और वारंवार दान देनेसे प्राप्त होती है। और वारंवार दान देनेसे वह मनमें स्थिर हो जाती है। इस रीतिसे यह विष्टारी यह मनुष्यके मनपर कुमसंस्कार स्थिर करता है। ये ही कुम संस्कार उसका मन जीवित स्वस्थामें प्रसन्न रखनेके लिये सहाय्यक होते हैं सीर मरणोत्तर भी पूर्वीक प्रकार प्रसन्नता देते हैं। इस रीतिसे यह यह मनुष्यकी उन्नात करता है।

# मृत्युको तरना।

[ सक्त ३५ ]

(ऋषिः — प्रजापतिः । देवता - अतिमृत्युः।)

यमोदुनं प्रथम्जा ऋतस्य युजापंतिस्तपंसा ब्रह्मणेऽपंचत्। यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषाचेनीदनेनाति तराणि मृत्युम्

11 8 11

अर्थ — ( ऋतस्य प्रथम्जाः प्रजापितः) ऋत नियमका पहिला प्रवर्तक प्रजापित ( ज्ञह्मणे यं ओद्नं अपचत्) व्रह्मके लिये जिस अजको पकाता रहा, ( यः लोकानां चि-घृतिः ) जो लोकोंका विशेष धारण करनेवाला है और (न अभि रेषात्) जो कमी किसीको हानि नहीं पहुंचाता है, (तेन ओद्नेन मृत्युं अति तराणि ) उस अवसे में मृत्युको पार वक्ष ॥ १॥

भावार्थ — जिसने संपूर्ण सत्य और भटल नियमोंका सबसे पहिले प्रवर्तन किया, उस प्रजापतिने विशेष महत्त्व प्राप्तिके ित्ये यह ज्ञान रूप अन्न तयार किया, यह सब लोकोंका विशेष रातिसे घारण पोषण करता है और इससे किसीका भी नाश नहीं होता है। इसी ज्ञानसे में मृत्युको दूर करता हूं॥ १॥

| येनातंरनभूत्कतोऽति मृत्युं यमुन्वविन्दुन्तपंसा श्रमेण।                   |    |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| यं पुपार्च बुझणे ब्रह्म पूर्व तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम्                | 11 | २ | 11 |
| यो दाधारं पृथिवीं विश्वभीजसं यो अन्तरिक्षमार्पणादसेन ।                   |    |   |    |
| यो अस्तं म्नाहिवं मूर्ष्वो मंहिम्ना तेनै।दुनेनाति तराणि मृत्युम्         | 11 | ३ | 11 |
| यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिश्चर्दराः संवत्सरो यस्मान्निर्मितो द्वादंशारः। |    |   |    |
| <u>अहोरात्रा यं पेरियन्तो</u> नापुस्तेनौदुनेनाति नराणि मृत्युय्          | 11 | 8 | II |
| यः प्रोणदः प्रोणदर्वान्युभूव यस्मै छोका घृतवन्तः क्षरन्ति ।              |    |   |    |
| ज्योतिष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्              | 11 | 4 | 11 |
| यस्मत्युक्वादुमृतं संबुभूव यो गायुत्र्या अधिपतिर्बभूवं ।                 |    | 1 |    |
| यस्मिन्वेदा निहिता विश्वर्रिषास्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम्              | 11 | Ę | H  |

अर्थ—(येन भृत-कृत: मृत्युं अति तरन्) जिससे भूतोंको बनानेवाले मृत्युके पार हो गये, (यं तपसा अमेण अन्वविन्दन्) जिसको तप और परिश्रमसे प्राप्त किया, और (यं पूर्वे ब्रह्म ब्रह्मणे पपाच ) जिसको पहिले ब्रह्मने ब्रह्मके निमित्त पकाया (तेन०) उस अजसे में मृत्युको पार करूं ॥२॥

(यः विश्वभोजसं पृथिवीं दांघारं) जो सबको भोजन देनेवाली पृथ्वीका धारण करता है, (यः रसेन अन्त-रिक्षं आ पृणात्) जो रससे अन्तरिक्षको, भर देता है, (यः महिस्ना ऊर्ध्वः दिवं अस्तश्चात्) जो अपनी महिमासे ऊपर ही युलोकको धारण किये हुए है, (तेन०) उस अन्नसे में मृत्युको पार कर्ष ॥ ३॥

(थसात् त्रिंशत्-अराः मालाः निः-मिताः) जिससे तीस दिन रूपी अरोवाले महिने बनाये हैं, (यसात् द्वादश-अरः संबद्धरः निः-मितः) जिससे बारह महिने रूप अरोवाला वर्ष बनाया है, (परियन्तः अहोरात्राः यं न आपुः) गुजरते हुए दिन रात जिसके प्राप्त नहीं कर सकते (तेन०) उस अन्नसे में मृत्युको पार कर्ष ॥ ४॥

(यः प्राण-दः प्राण-द्-वान् बभूव) ओ जीवन देनेवाला प्राणके दाताओंका स्वामी ही हुआ है (यस्मे धृतवन्तः लोकाः क्षरन्ति) जिसके लिये घृतयुक्त लोक रस देते हैं, (यस्य सर्वाः प्रदिशः ज्योतिष्मतीः) जिसकी सम दिशा उपदिशाएं तेजवाली हैं (तेन०) उस अचसे में मृत्युको पार करूं ॥ ५॥

(यरमात् पक्षात् अमृतं संवभ्व) जिस परिपक्षसे अमृत उत्पन्न हुआ, (यः गायज्याः अधिपतिः वभ्व) जो गायत्रीका अधिपति हुआ, (यस्मिन् चिश्वरूपाः चेदाः निष्टिताः) जिसमें सब प्रकारके चेद रखे हैं, (तेन०) उस अन्नसे में मृत्युकी पार करू॥ ६॥

भावार्थ — इसीसे भूतोंको उत्पन्न करनेवाल मृत्युके पार हो गये, जिसकी प्राप्ति तप और परिश्रमसे होती है और जो पहिले ब्रह्मने महत्त्व प्राप्तिके लिये परिपक्त किया था, उसी ज्ञानसे में भी मृत्युको दूर करता हूं ॥ २ ॥

निसने पृथ्वीका घारण किया, अन्तिरिक्षमें नलको भर दिया और गुलोक ऊपर स्थिर किया उस ज्ञानरूप अन्नसे में मृत्युका दूर करता हूं ॥ ३ ॥

जिससे तीस दिगवाले महिने और बारह महिनोंबाला वर्ष बना और प्रतिक्षण गमन करनेवाले दिन रात भी जिसका अन्त न लगा सके, उस ज्ञानरूप पकालसे में मृत्युको दूर करता हुं॥ ४॥

जो खयं जीवनशक्ति देनेवाला है और जीवन देनेवालांका भी जो खामी है, जिसकी तृष्तिके लिये संपूर्ण जगत्के रस प्रवाहित हुए हैं और जिसके तेजसे सब दिशाएं तेजीमय हो चुकी हैं, उस ज्ञानक्ष्य अन्नसे में मृत्युकी दूर करता हूं॥ ५॥

१५- ( अथर्व, भाष्य, काण्ड ४ )

# अर्व वाषे हिषन्तं देव<u>षीयुं स</u>पत्ना ये मेऽण ते र्यवन्तं। <u>बह्योद</u>नं विश्वजितं पचामि कृण्वन्तं मे श्रद्धांनस्य देवाः

11011

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः॥

अर्थ— (देच-पीयुं द्विपन्तं अववाधि) देवत्वके नाशक शत्रुओंको में हटाता हूं। (ये मे स्रपत्नाः ते अप अवन्तु) को मेरे प्रतिम्पधा हैं वे दूर होवें। में (विश्व जितं ब्रह्मोद्दं पचामि) विश्वको जीतनेवाला ज्ञान रूपी अज पकाता हूं। (देवाः श्रद्धधानस्य मे श्रुषवन्तु) सब देव श्रद्धा धारण करनेवाले मेरा यह मापण सुनें॥ ७॥

भावार्थ— जिस परिपक्त आत्मांसे अमृत स्रपन्न हुआ है, जो वाणीका पति है और जिसमें स्व पकारका ज्ञान रखा है, उस ज्ञानका अन्नसे में मृत्युको दूर करता हूं ॥ ६ ॥

देवस्वका नाश करनेवालों को में प्रतिबंध करता हूं, मेरे प्रतिस्पर्धीयोंको भी में दूर करता हूं और जगतको जीतनेवाला ज्ञान-रूपी खन्न परिपक्त करता हूं। में इसमें श्रद्धा रखनेवाला हूं अतः मेरा यह कथन सब ज्ञानी जन सुने ॥ ७ ॥

#### बह्मीद्न ।

' जहा ' शब्द ' जहा, ईश्वर, आत्मा, ज्ञान ' इत्यादिका वाचक है। यहां विशेषकर ज्ञानवाचक है। ' ओद्दन' शब्द अजका वाचक है। इसिलये ' प्रह्मोदन' शब्द ' ज्ञानरूप अज ' यह अर्थ बताता है। बुद्धिका अज ' ज्ञान ' है। गरीरका अज चावल आदि खायपेय है। इदियोंका अज उसके विषय हैं, मनका अज मन्तव्य है और बुद्धिका अज ज्ञान है। आत्मा सिचदानन्द स्वरूप है, इसमें ' चित ' शब्द ज्ञान वाचक है, अर्थात् इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ज्ञानस्वल है। इसका फलित यह हुआ कि आत्माका स्वभाव गुण ही जान है। यह ज्ञान प्राप्त करके, अर्थात् इसको खाकर बुद्धि पुष्ट होती है।

भारमाना गुण ज्ञान होनेसे वह सदा उसके साथ रहना स्वामाविक है। जिस प्रकार दीप भौर आकाश एकत्रित रहते हैं, उसी प्रकार आत्माका प्रकाश ही ज्ञानक्ष्य है, इस कारण वह उसके साथ रहता है। दीप कहा, अथवा प्रकाश कहा तो दोनों एक ही बात है। व्यवहारमें यही बात है, में प्रकाशसे पढता हूं या दीवेसे पढता हूं, इसका अर्थ एक ही होता है। इसी प्रकार में ज्ञानसे मृत्युको पार करता हूं, अथवा में आत्म-शक्तिसे मृत्युको पार करता हूं, या आत्मासे मृत्युको दूर करता हूं 'इसका तात्पर्य एक ही है।

इस सूक्तमें 'में वह्यीदनसे मृत्युको पार करता हूं ' (तेन ओदनेन अतितराणि सृत्युं । मं॰ १-६ ) यह वाक्य छः वार आगया है। इसका आगय भी पूर्वोक्त प्रकार है। समझना उचित है। मैं आत्माके ज्ञानरण अन्नसे मृत्युको दूर
करता हूं। गुण और गुणांका अभेद अन्वय मानहर गुणके
वर्णनंस गुणांका वणन यहां क्यि है। इसीलिये 'पृण्वी, अन्तरिक्ष और गुलोक्ता घारक यह है '-यह तृतीय मन्त्रका वर्णन
मार्थ होता है। क्योंकि परमात्माने इस त्रिलोक्तीका घारण किया
है इस विषयमें किमीका मन्देह नहीं हो सकता। परन्तु इसमें
कहा है कि व्रद्यांदनने त्रिलाकांका घारण किया है। ज्ञानरूप
अन्नमे त्रिलोक्ताका घारण हुआ है अर्थात् ज्ञान जिसका गुण है
उस परमात्मास त्रिलोकांका घारण हुआ है, यह अर्थ अव इस
न्पष्टीकरणसे स्पष्ट हुआ।

इसी दृष्टिसे तृतीय, चतुर्थ और पंचम मंत्रोंका आशय जानना उचित है—

'जिसका ज्ञान गुण है उसी आत्माने पृथ्वीका धारण किया, अन्तिरक्षमें जल भर दिया और आकाशकों उत्पर स्थिर किया है ।। ३ ॥ उसी आत्मासे सूर्य-चंद्रादिकी गति होकर दिन, महिने और वर्ष वनते हैं, परंतु ये कालके अवयव कालको मापते हुए भी उस परमात्माका मापन करनेमें असमर्थ हैं ।॥ ४ ॥ यह सबको जीवन देता है और सब अन्य जीवन देनेवालोंका यह ईश है, अर्थात इसकी शिक्त प्राप्त करके ही वे सब जीवन देनेमें समर्थ होते हैं । सब पदार्थमात्रमें जो रस होते हैं वे जिसको एक समय ही प्राप्त होते हैं और सब जगतकी दिशा उपदिशाएं जिसके तेजसे तेजस्वी खनी हैं, उसके शानामृतसे पुष्ट होता हुआ में मृत्युको दूर करता हूं ॥ ५ ॥

ण्ह इन तीनों मंत्रोंका आशय है। इन मंत्रोंमें गुणोंके वर्णनसे गुणोंका वर्णन किया है। अर्थात् उस आत्मामें जो रस भरा है उसीकी प्राप्त करके अमर बनाना है और मृत्युको दूर करना है।

# अमृतकी प्राप्ति।

आगे छठे मंत्रमें, कहा ही है कि 'यस्मात् पकात् अमृतं सं चभूव' (मं. ६) जिस परिपक्त आत्मासे अमृत उत्पन्न हुआ, उस अमृतंको प्राप्त करके में मृत्युको दूर करता हू। यह बात स्मष्ट हो है कि परमात्मा सबसे आविक परिपक्क, पूर्ण, रसमय और अमृतरस युक्त है तथा उसीका पान करके सब अन्य जन तृष्त होते हैं। यही गायकी रक्षा (गाय−त्री) करनेवाली वाग्देवांका अधिपति है, इसीलिये उसमें सब बेद रखे हैं। जिसमें वाणा रहती है उसीमें वद रहते हैं। यह षष्ठ मंत्रका कथन अब स्पष्ट होगया है।

# आत्मशुद्धि ।

सप्तम मन्त्रमें आत्मशुद्धिपर बहुत जोर दिया है, इसका

आशय यह है- (१) देव निन्दकों को दूर करना, (२) प्रति-स्पियों को दूर करना, (३) सखपर श्रद्धा रखना, (४) और विश्वमें विजयके लिये इस ब्रह्मज्ञान हिंगी अज्ञेर पश्चात् अन्यों के साथ स्वयं उसकी सेवन करना। इससे मनुष्यकी उन्नति होगी और वह मृत्युकी दूर कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवकी निंदा करने के श्रद्धाहीन विचार अपने मनमें उत्पन्न हुए तथा कामकी धादि विरोधी भाव मनमें आये, तो उनकी दूर करने से आत्मशुद्धि होती हैं और अन्य श्रद्धादे धारण करने से उन्नति होती हैं। इस रीतिस मनुष्य श्रद्धादे धारण करने से उन्नति होती हैं। इस रीतिस मनुष्य श्रुद्ध और पवित्र होता हुआ मृत्युकी दूर कर सकता है।

#### तप।

यह सब तपक आचरण हे और परिश्रम से साध्य हो सकता है। आत्मोद्धार के लिये तप करेंगे वेही अपना उद्धार कर सकते हैं, यह द्वितीय मन्त्रका कथन ध्यान में धारण करके पाठक तपके आचरण द्वारा अपने आपको पवित्र करके मृत्यु है। दूर करेंगे ता उनका जीवन सफल होगा।

॥ यहां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥

# स्रवना बल।

## [सक्त ३५]

(ऋषिः — चातनः । देवता - सत्यौजा अग्निः। )

तान्त्सत्यौजाः प्र दंहत्वृिष्विधान्रो वृषा। यो नी दुर्ह्याद्दिष्साच्चाथो यो नी अरातियात्॥ १॥ यो नो दिष्साद्दिष्सतो दिष्संतो यश्च दिष्संति। वैश्वान्यस्य दंष्ट्रयोर्ष्यरेषि दधामि तस् ॥ २॥ य आग्रे सृष्यंन्ते प्रतिक्वोक्षेऽसावास्ये । क्वन्यादी अन्यान्दिष्संतः सर्वोस्तान्त्सहंसा सहे॥ ३॥ सहे पिश्वाचान्त्सहंसेषां द्रविणं ददे । सर्वीन्दुरस्यतो हेन्मि सं म आक्तंतिक्रेष्यतास् ॥ ४॥ ये देवास्तेन हार्सन्ते स्र्येण मिमते ज्वस् । नदीपु पर्वतेषु ये सं तेः पृश्वाभिविदे ॥ ५॥

अर्थ— (सत्य-ओजाः वैश्वा-नरः) सस वलवाला विश्वमा नेता (वृषा अग्निः) वलवान् तेजली देव (तान् प्रदृतु) उनकी भस्म कर डाले, (यः नः दुरस्यात्) जो हमें दुए अवस्थामें फेंके, (च दिप्सात्) नाश करे, (अथो यः नः अरातीयात्) और जो हमारे साथ शत्रुके समान वर्ताव करे ॥ १॥

(यः अदिष्सितः नः दिष्सात्) जो निरपराधी हम सगका नाश करनेका यत्न करें, अथवा (यः च दिष्सतः दिष्सितः) जो नाश करनेवालेको भी खयं ही कष्ट देता है, (चैश्वा-नरस्य अग्नेः दंपूयोः) विश्वचालक तेजस्वी देवनी दोनों ढाढों में (तं अपि दथामि) उसको में घरता हूं॥ २॥

(ये आगरे) जो घरमें (प्रति क्रोशे अमावास्ये ) कलहके अवसरमें अथवा अमावास्याकी रात्रीमें (मृगयन्ते ) खोजते फिरते हैं, (अन्यान् दिप्सतः कव्यादः तान् सर्वान् ) द्सरीके घातक मासभोजी उन सबको (सहसा सहे ) अपने बलसे पराभूत करता हूं ॥ ३ ॥

(पिशाचान सहसा सहे) रक्त पीनेवालोंका वलसे पराभव करता हूं। (एपां द्रविणं द्दें) इनकः धन लेता हूं। (दुरस्यतां सर्वान् हिन्म) दुष्ट अवस्थातक पहुंचानेवाले सब दुष्टोंका नाश करता हूं। (मे आकृतिः सक्र्डध्यतां) मेरी यह संकल्प सफल हो जावे ॥ ४॥

(ये देवाः तेन हासन्ते) जो दिन्य जन उसके साथ हंसी खेल करते हैं, (सूर्येण जनं सिमते) और सूर्यमें वेगका परिमाण करते हैं, उनसे और (नदीख़ पर्वतेषु ये तैः पश्चिमः) नदियों और पर्वतोंमें रहनेवाले पशुओं साथ भी मैं (संविदे) मिलता हूं॥ ५॥

भावार्थ — जो लोगोंको युरी अवस्थामें फॅक देते हैं, जनोंका नाश करते हैं आर अनुता करते हैं, उनको सत्य पलवाला विश्वचालक तेजस्वी देव सस्म करे॥ १॥

जो दुष्ट इम सब निरपराधियोंपर इमला करता है अथवा हमारा थोडासा अन्याय होनेपर भी जो अपने हायमें अधिकार लेता हुआ हमारा नाश करता है, उसको विश्वचालक तेजस्वी देवकी ढाडोंमें में घर देता हूं ॥ २ ॥

जो घरमें, कलहके समयमें अथवा अटावास्याकी अंधेरी रात्रीमें ढूंढ ढूंढ कर लेगिको सताते हैं उन सबको बलसे में दूर करता हूं ॥ ३॥

रक्त पीनेवाले दुष्टेंको में दूर करता हूं, और इनका धन छीनता हूं। क्रेश देनेवाले इन दुष्टोंका में भमूल नाश करता हूं। यह मेरी इच्छा सफल हो जावे॥ ४॥

तर्पनी असि पिशाचानी न्याघो गोर्मतामिव। श्वानीः सिंहिमिव दृष्ट्वा तेन विन्दन्ते न्यश्चेनस् ॥ ६ ॥ न पिशाचीः सं श्वनोसि न स्तेनैन वंनुर्गृभिः । पिशाचास्तसान्त्रयन्ति यमहं ग्राममाविशे ॥ ७ ॥ ये ग्राममाविशतं इदमुगं सहो मर्म । पिशाचास्तसान्त्रयन्ति न पापम्रपं जानते ॥ ८ ॥ ये मां श्रोधयन्ति लिपता हस्तिनं मुशकां इव । तान्हं मन्ये दुहितान् जने अल्पशयनिव ॥ ९ ॥ अभि तं निर्क्षतिर्धतामश्चमिवाश्वासिधान्यां। मुख्यो मह्यं कुर्ध्यति स द् पाशान्त म्रंच्यते ॥ १० ॥

अर्थ — जैसा (गोमतां द्याद्रः इव) गौओं के पालन करनेवालों को व्याद्रका मय होता है वैसा ही में (पिशा-चानां तपनः अस्मि) रक्त पीनेवालों को तपानेवाला हूं। (सिहं स्ष्ट्रा श्वानं इव) सिंह को देख कर जिस प्रकार कुक्ते घनडाते हैं उस प्रकार मेरे प्रभावसे (ते न्यञ्चनं न विन्द्ते) वे दुष्ट लेग अपनी रक्षाका स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। १६॥

(यं ग्रामं अहं आचिद्यों) जिस प्राममें में प्रविष्ट होता हूं उस शाममें (पिद्याचिः न सं शाक्तोमि) रुधिर पीने-वालोंके साथ मेल नहीं कर सकता, (न स्तेनैः) न चारोंके साथ और (न चनर्गुभिः) जंगली डाक्टऑके साथ मेल कर सकता हुं इसलिये (तस्मात् पिद्याचाः नदयन्ति) उस शामसे रक्त पीनेवाले लोग नाशको प्राप्त होते हैं॥ ७॥

(मम इदं उत्रं सहः) मेरा यह उत्र बल (यं ग्रामं आविद्याते ) जिस प्राममें प्रविष्ट होता है (तस्मात् पिद्याचाः नर्यन्ति ) उससे रक्त पीनेवाले नष्ट हो जाते हैं और (पामं न उप जानते ) पापको भी जानते नहीं ॥ ८॥

(हस्तिनं मराकाः इव ) हाथीको जिस प्रकार सच्छर उप प्रकार (ये मां लिपिताः कोध्यन्ति) जो मुझे वकवक करनेवाले कुद करते हैं, (तान् अल्पश्यून् इव ) उनको अल्प कीटकोंके समान (अहं जाने दुर्हितान् मन्ये) मैं लोकोंमें दुःस बढानेवाले मानता हूं ॥ ९॥

(तं निर्ऋतिः अभि धतां) उसको दुर्गीत प्राप्त होवे (अश्वाभिधान्या अश्वं इव ) घोडा बाधनेको १स्सी जैसे घोडेको प्राप्त होती है । (यः महवः मह्यं ऋध्यति ) जो मलिन पुरुष मुझे कोधित करता है (सः उ पाशात् न सुरुयते ) वह पाशोंसे नहीं छुटता है ॥ १०॥

भावार्थ — जो सज्जन सदा अपने ही निजानंदमें मस्त रहते हैं और सूर्यकी गतिसे अपने वेगकी मिनते हैं उनके साथ, मित्रता करता हूं, इतना ही नहीं अपितु नदीमें रहनेवाले मत्स्यादि तथा पर्वतोंपर रहनेवाले चतुन्पाद प्राणियोंके साथ भी में अपनी मित्रता पहुंचाता हूं ॥ ५॥

गौवें जैसी व्यात्रसे दरती हैं, उसी प्रकार रक्त पीनेवाले दुए मुझसे घवराते हैं। जिस प्रकार सिंहके सन्मुख कुत्ता नहीं ठहर सकता उसी प्रकार मेरे सन्मुख ने दुष्ट सुखना स्थान नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ६॥

में जिस प्राममें पहुंचता हूं वहा रुधिर पीनेवाले चोर, डाकू आदि सब दुष्ट दूर होते हैं॥ ७॥

मेरा उप शौर्य जिस प्राममें चमकता है वहांसे रुधिर भोजी कूर मनुष्य नष्ट होते हैं, अथवा वे वहा ही रहे तो वे अपने पाप-विचारको छोड देते हैं ॥ ८॥

जो दुर्जन अपने दुराचारके द्वारा मुझे कोधित करते हैं वे नष्ट होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके ही कारण जनताको . कप्ट पहुंचते हैं ॥९॥

जो मलिन आचारवाले मनुष्य होते हैं वे दुर्गतिको निःसंदेह प्राप्त होते हैं और वे वंघनमें फंस जाते हैं ॥ १०॥

#### सत्यका बल।

सलका बल कितना वडा होता है इसका मनोरंजक वर्णन इस स्क्रमे किया है। सप्तम और अप्टम मंत्रमें कहा है कि— ' जिस प्राममें सलके बलसे बलवान हुआ मनुष्य पहुंचता है, उस प्रामसे चोर, डाइ, लुटेर, दुए और दूसरेका खून चूसनेवाले दूर हो जाते हैं। सल्यान्छ मनुष्य जिस प्राममें होता है उस प्राममें दुए मनुष्य नहीं रहता। सलका बल जिस प्रामके मनु-घोंमें होता है बहासे दुए मनुष्य दूर हो जाते है अथवा वहां रहे भी तो वे अपने पापी विचारको लाग देते हैं।'

( मं. ७-८ )

धानमें एक मनुष्य भी इस प्रकारका सखिनष्ठ हुआ तो प्रामका सुधार हो जाता है। एक मनुष्य सखिनष्ठ होनेसे अर्धात उसके कायावाचामनसा असखके कुविचार न उत्पन्न होनेसे वह मनुष्य अपने सखके वलने सब प्राप्तक मनुष्योंका उक्त प्रकार सुधार कर सकता है।

पाठक यहां अनुभव करें कि सत्यक्षा वल कितना बडा है और मनुष्यकी उन्नित इसी सत्यनिष्ठासे हैं। अपने प्राममें चौर, डाकू, छंटरें या दुष्ट यदि हैं तो समसना चाहिये कि अपने अन्दर उतनी सत्यनिष्ठा वढी नहीं कि जितनी बढ़नी चाहिये। अपने प्रामकी परीक्षांसे इस प्रकार अपनी परीक्षा हो सकती है अंतर अपनी उन्नित हो सकती है। व्यक्तिका समानपर और समानका व्यक्तिपर इस प्रकार प्रभाव होता रहता है।

अहिंसा, सल, अस्तिय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वरप्रिणधान ये यमिनयम यदि एक भी मतुष्यमं वढ गये और स्थिर होगये तो उसकी अन्तः पवित्रताके कारण वह प्राम सुधर जाता है। इसिलिये इस सल्येक वलको अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न जहातक हो सके वहांतक हरएकका करना चाहिये।

#### दुष्ट मनुष्य।

दुष्ट मनुष्योके कुछ लक्षण इस मूक्तमें दिये हैं उनका भव यहां विचार करते हैं—

- (१) दुरस्यात्— दूसरीका वुरी अवस्थाम जो फेकता है। (म. १)
- (२) दिप्सात् दूसरोंका घातपात अथवा नाश जो करता है। (मं. १, २)
- करता है। (मं. १, २) (२) अरातीयात्— नो शत्रुता करता है, निंदा अथवा देष करता है, शत्रुके समान आचरण करता है।

( मं. १ )

- ( ४ ) अदिष्ततः दिष्तात्— दूसरीको कभी कष्ट न देनेवाल सज्जनीको भी जो छुरा पहुँचाता है। (मं. २ )
- (५) दिप्सतः दिप्सति— योगसा कप्ट देनेपर भी जो अपने दाधमें न्याय लेकर जसका अपरिमित नुकसान करता है। (मं. २)
- (६) आगर दिप्ताति जो घरमं घुसकर विनाकारण घातपात करता है। (मं. ३)
- (७) प्रतिकोशे दिप्सिति— थोडीर्धा बातबीत होनेपर जा विनाकरण कुद्ध होकर मारपीट करता है।
- (८) आमाचास्ये सृगयन्ते अमानास्याकी रात्रीमें जो हंड हंडकर डाका डालते हैं। ७ (मं. ३)
- (९) पिशाचाः कचारक पीनेवाले और कचा मांस सानेवाले कृर मतुष्य। (मे. ४,६,७,८)
- (१०) स्तेन- चोर, छंटरे, राकू। ( मं. ७)
- (११) चतर्गु— जंगलम रहते हुए प्रामक लोगोंको कष्ट देनेवाले लोग। (सं. ७)
- (१९) जते दुर्हितान् लोगोंका काहित करनेवाले । (म.९)
- (१३) अल्प श्रयून्— राशीमें थोडी निदा लेनेवाले अर्थात् शेष राशीमें डाका डालनेवाले डाक् । (मं. ९)
- (१४) मल्बः— मलिन भाचारवाले, दुष्ट । (मं. १०)

दुए मनुष्योंके ये चै।दह लक्षण इस मूक्तमें दिये हैं। इनका विचार करके अपने प्राममें कोन मनुष्य किस प्रकारका दुए हैं यह जान सकते हैं और अपने प्रामका सुधार भी इनको सुधार कर या दूर करके कर सकते हैं। अएम मंत्रमें कहा ही है कि- 'सखिनिष्ठ मनुष्य प्राममें हुआ तो उसके सखके बलसे या तो दुए मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा अपनी दुएता छोड देते हैं और सज्जन बनकर रहते हैं। 'यहां प्राम सुधारको रीति है। पाठक इस रीतिका विचार करके इस रीतिके अनुसार अपने स्थान म सुधार कर सकते हैं।

## वैश्वानरकी दंष्ट्रा ।

दुष्ट मनुष्य अथवा अपराधी मनुष्यको स्वयं दण्ड नहीं देना चाहिये, परन्तु 'विश्वानरकी दृष्ट्रा 'में उसके। रख देना चाहिये, यह उपदेश इस सूक्तके हितीय मंत्रमें दिया है। यह 'वैश्वा-नरकी दृष्ट्रा 'क्या पदार्थ है इसका विचार अवश्य करना चाहिये। 'विश्व 'श्वाहदका अर्थ '.सब ' है, ' नर ' शब्द नुष्यनाचक है अर्थात् 'विश्वानर' शब्द 'सव मनुष्यों के समूद्र 'का वाचक है। संपूर्ण मानवों के एकहर संघक्षी कल्पना 'वैश्वानर 'शब्दसे लेनी प्रतीत होती है। इसकी 'दंष्ट्रा' न्यायालय अथवा पंचके नामसे पिनद्ध है। इस न्यायालयके सन्मुख उस अपराधीकी रख देना चाहिये। [इस 'दंष्ट्रा 'या दाढ अथवा जबडेके विषयमें अथवंवेद काण्ड ३, सूक्त २६, २७ की व्याख्याके प्रसंगमें विस्तारपूर्वक लिखा है, वह लेख पाठक यहा अवस्य देखें।]

कोई भी मनुष्य अपने हाथमें खयं ही शासनाधिकार न ले, प्रस्तुत अपने पंचोंके शासनाधिकारमें ही सन्तुष्ट रहे, यह अखंत बड़ी सभ्यताका आदेश है जो ऐसे सूक्तोंमें वेदने दिया है । प्राप्त नगर और राष्ट्रमें शान्ति रखनेके लिये इस नियमके पाल-नकी अखंत आवश्यकता है और जो लोग इस प्रकारकी व्यद-स्थामें नहीं रहते और अपने हाथमें दण्ड लेते हैं वे सभ्य नहीं कहलाते।

पूर्वोक्त प्रकारके दुष्ट मनुक्योंको दूर करना चाहिये क्योंकि वे (पिशाचाः) अपने खार्यके लिये दूसरोंका छून चूमनेवाले हिंसक होते हैं। वैदिक धर्मको अन्तिम अहिंसा ही स्थापित करनी है, इसिलये हिंसकोंका हिंसा माव दूर करनेके उपाय वैदिक धर्ममें अनेक रीतिसे कहे हैं। इसी हेतुसे इस सूक्तके पश्चम मंत्रमें नदियों और पर्वतोंक्षे निवास करनेवाले जीवजन्तुः ऑक साथ (सं विदे ) सवेदना करनेकी सूचना दी है। संवेदनाका अर्थ ' अपने सुखदुःखके समान उनको भी सुखदुःख होता है 'इस मावकी मनमें जाग्रति करना है।

सुधारके दो उपाय।

ये नदीपु पर्वतेषु (परावा सन्ति ) तैः पशुाधिः सं विदे। (सू. ३६, मं. ५)

'जो निदयों और पर्वतों में जीवजनतु रहते हैं उनसे में सहदयता अपने मनमें धारण करता हूं।' यह अिंसाकी प्रतिज्ञा मनुष्यकों करनी चाहिये। 'मेरे से किसी भी जीव-जनतुके लिये कोई भय नहीं होगा 'यह संकन्प करना चाहिये। इस प्रकार अहिंसा और निर्भयताका केन्द्र अपने अन्तःकरणमें जाप्रत होना चाहिये, पश्चात् सब उन्नतियां होनी संभव हैं। यह अपने हृदयकी तैयारी होने के पश्चात्—

ये देवाः तेन हासन्ते, सूर्येण जवं मिसते।

(सू. ३६, मं. ५)

जो देव उस आत्मानन्दसे सदा हंसते रहते हैं और अपनी उन्नतिका वेग सूर्यकी गतिसे मापते हैं। 'उनसे संगति करनी है। जब पहिले अपने मनके अन्दर अहिंसा स्थिर हो जायगी, तब ही ऐसे श्रेष्ठ सज्जन की संगतिसे अधिक लाभ होगा। अर्थात् सुधारके उपाय दो हैं, एक अपने अन्तः करणको पित्र बनाना और दूसरा यह है कि दिन्य जनोंसे मित्रता करना। इस प्रकार मनुष्य अचूक उन्नतिके मार्गसे उत्पर चढ सकता है।

ऐसा श्रेष्ठ सत्यनिष्ठ महातमा जिस प्राममें पहुंचता है, उस प्राममें दुष्ट मनुष्य रहते नहीं और रहे तो वे अपनी दुष्टता दूर करके ही रहते हैं। यह सप्तम और अप्रम मंत्रका कथन विचार-शील पाठकोंको मनन करने योग्य है। इस कसौटीसे अपनी पवित्रताकी परीक्षा करते हुए मनुष्यको उन्नतिका मार्ग आकान्त करना चाहिये।

# रोगक्रिका नाश।

[ यक्त ३७ ]

(ऋषिः — वादरायणिः । देवता — अजर्श्वगी । अण्सरसः ।)

त्वया पूर्वमर्थर्वाणो ज्वाच्त् रक्षांस्योषधे । त्वया जवान कृत्रयपुरत्वया कण्वो अगस्त्यः ।। १ ।।

अर्थ — हे ( स्रोप से ) भीष शे ! ( त्वया अथवीण: रक्षांसि जन्तुः ) तेरे द्वारा आधर्नणी विद्या जाननेवाल वैद्य रोगिकिमियोंका नाश करते हैं । (क्ष्यप: त्वया जधान) कश्यने भी तेरे द्वारा नाश किया। (क्षण्य: अगस्त्य: त्वया) कण्य और अगस्त्यने भी तेरे द्वारा रोगोंका नाश किया। १॥

आवार्थ- अजञ्जा ओषधिकी सहायतासे आधर्वण, कश्यप, कण्व, अगस्तिने रोगिकिमियोंका नाश किया ॥ १ ॥

| त्वयां व्यमंप्सरसी गन्धवश्चितयामहे । अर्जशृङ्गचज् रक्षः सवीनग्ननधेनं नाशय<br>नदीं येन्त्वप्सरसोऽपां तारमेवश्वसम् । गुलगुल्दः पीलां नल् <u>खौ</u> र्द्धश्चनिधः प्रमन्द्रनी । | 11 | २ | 11  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|
| तत्परेताप्सरसः प्रतिद्वद्धा अभृतन                                                                                                                                           | 11 | ३ | 11  |
| यत्रश्चित्था न्युग्रीधां महावृक्षाः शिख्णिडनैः । तत्परैताप्सरसः प्रतिवृद्धा अभूतन                                                                                           | 11 | 8 | H   |
| यत्रं वः प्रेह्वा हरिता अर्जुना उत यत्रांघाटाः कंर्कर्युः संवदंन्ति ।                                                                                                       |    |   |     |
| तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन                                                                                                                                            | 11 | 4 | II, |
| एयमंगनोषंघीनां वीरुषां वीर्योचिती । अन्याङ्कच्रीराटकी तींक्ष्णयुङ्गी व्यृपित                                                                                                | £Ì | ६ | 11  |
| <u>आनृत्यंतः शिख्विण्डिनो गन्धर्वस्याप्सरापतेः । भिनाद्ये सुष्काविषे यामि शेषः</u>                                                                                          | ħ  | 9 | H   |
| मीमा इन्द्रंस्य हेत्यः शतमृष्टीरंयसयीः । ताभिहिवरदान्यन्धर्वानंवकादान्वयृ वित                                                                                               | 11 | 4 | 11  |

अर्थ— हे (अज्ञशांगि) अजशांगि शेषि ! (त्वया चयं अप्सरः गंधर्जान् चातयामहेः) तेरे द्वारा इम जलमें फैलनेवाले गायक किमियोंको दूर हटाने हैं। (गंधेन सर्वान् रक्षः अज्ञ, नाशय) अपने गन्धसे सब रागिकिमियोंको दूर कर और नाश कर ॥ २॥

(अण्सरसः अपां तारं अवश्वसं नदीं यन्तु) जलके कृमि जलसे परिपूर्ण भरी हुई वेगवाली नदीके प्रति वाये। ( गुग्गुलूः) गुग्गुल, (पीला) पीलु, (न्लदी) मासी, ( श्रीक्षगन्धि) भीक्षगन्धी, (प्रमित्दिनी) प्रमीदिनी ये पाच भौषिया हैं। यह (प्रतिबुद्धा अभूतन) जान जाओ और (तत्) इबलिये हे (अण्सरसः) जलमें फैलनेवाले कृमियो। (परा इत) यहासे दूर जाओ॥३॥

(यत्र अश्वत्थाः न्यत्रोघाः) जहा पीपल वट (शिखंडिनः महावृक्षाः) शिखण्डी भादि महावृक्ष होते हैं, (अण्खरसः) हे जले।त्पन्न किमियो ! (तत् परा इत्) वहासे दूर भागो, (प्रतिवृद्धाः अभूतन)यह स्मरण रखो॥ ४॥

(यत्र वः प्रेह्या हरिताः) जहा तुम्हारे हिल्नेवाले हरे मरे (अर्जुनाः) अर्जुन वृक्ष हैं (उत यत्र आघाटाः कर्फर्यः) और जहा आघाट और कर्करी वृक्ष अथवा कर कर क्षव्द करनेवाले वृक्ष रहते हैं, वहा हे (अप्सरसः) जल संचारी कृमियो ! (प्रतिवृद्धाः अभूतमः) सचेत होओ और (तत् परा इत) वहासे दूर जाओ ॥ ५॥

(वीरुघाँ ओषघीनाँ वीर्यावती) विशेष प्रकार उगनेवाली औपिधयोंने अधिक वीर्यशाली ( हुयं अज्ञश्रंगी आ अगन् ) यह अजरागी प्राप्त हुई है। यह (अराटकी तीष्ट्णश्रंगी व्यूपत) रोगनाशक तीक्ष्णश्रंगी औषघी रोगनाश करे॥ ६॥

(आनृत्यतः शिखण्डिनः गंधर्वस्य ) नावनेवाले चोटीवाले गायक (अप्सरापतेः ) जलवंचारी कृमियोके मुक्षि याका (सुरक्ते भिनक्ति) अण्डकोश तोड देता हूं और (श्रेपः अभियामि ) उसके प्रजननामका नाश करता हूं ॥ ৩॥

( इन्द्रस्य शतं अयस्मयीः हेतयः ऋष्टीः भीमाः ) सूर्यकी, सैंकडों लोहमय हिथयारोंके समान किरणें भयंकर हैं। (ताभिः हिचरदान् अवकादान्) उनसे अन्न खानेवाले हिंसक (गंधविन् व्यूषतु) कृमियोंका विनाश करे॥ ८॥

भावार्थ — अजरंगिके द्वारा हम रोगकृमियों को दूर करते हैं, इस वनस्पतिके गन्धसे ही रोगिकिमि दूर होते हैं ॥ २ ॥ ये किमि नदीके जलमे होते हैं और गुगुल, पीलु, मासी, औक्षगन्धी, प्रमोदिनी इन वनस्पतियों से दूर होते हैं ॥ ३ ॥ जहा पीपल, बढ आदि महामुक्ष होते हैं वहासे ये रोगिकिमि दूर होते हैं ॥ ४ ॥ जहा पीपल, बढ आदि महामुक्ष होते हैं वहासे ये रोगिकिमि दूर होते हैं ॥ ४ ॥ जहां वेगवाले अर्जुन यक्ष, कर्नर करनेवाले और आघाट यक्ष होते हैं वहासे भी ये किमि दूर होते हैं ॥ ५ ॥ सब वनस्पतियों में अजरंगी वडी वीर्यवाली औषधी है इससे निःसंदेह रोगिकिमि दूर होते हैं ॥ ६ ॥ इससे इन किमियों के वीर्यस्थान भी नाश किये जा सकते हैं ॥ ७ ॥ स्र्यंकी किरेणें ऐसी प्रवल हैं कि जिनसें ये किमि दूर हो जाते हैं ॥ ८ ॥

11 22 11

भीमा इन्द्रेस्य हेतथः शतमृष्टीहिर्ण्ययीः । ताथिहिविरदान्गनध्वीनेवकादान्व्य पितु अवकादानं भिशोचानप्सु ज्योतय मामकान् । पिशाचान्तसनीनोषधे प्र मृणीहि सहस्व च ॥ १० ॥ श्रेवैकः कपिरिवैकः कुमारः सर्वकेशकः। प्रियो ह्वा ईव भूत्वा गंन्धर्वः संचते स्त्रियंस्त<u>मितो नां</u>चयामिस ब्रह्मणा <u>बी</u>र्या∫वता 11 38 11 जाया इद्वों अप्तरसो गन्धर्याः पर्तयो य्यम । अप धावतामत्र्या मत्यीनमा संचध्वम्

अर्थ - (इन्द्रस्य हिरण्ययीः अष्टीः) सूर्यको सुवणके समान तीक्ष्ण किरणें (शतं ह्तयः भीमाः) मैंकडी शक्रोंके समान मर्यकर है (ताभिः द्विरदान् अवकादान् गंधवीन् व्यपतु) उनसे अन खानेवाले हिंसक रोगिकिमियोंका विनाश करे ॥ ९ ॥

हे (औषधे ) औषधी ( अवसादान् अभिशोचान् ) हिंसक और दाह करनेवाले ( मामकान् अप्सु ज्यातय ) मेरे शरीरके अंदरके जलाशोंमें रहने बालोंको जला दे। (सर्वान् पिशाचान् प्रसृणीष्टि) सव रक्तशोषण करनेवालींका नाश कर और (सहस्व च ) दबा दे ॥ १०॥

(एकः श्वा इच ) एक क्रुत्तेके समान है, (एकः किश्वः इच ) एक वन्दरकं समान है, (सर्वकेशकः क्रमारः ) न बिसके सब शरीरपर बाल होते हैं ऐसे कुमारके समान एक है। ( जिया हशा इब भूत्वा ) प्रियदर्शीके समान होकर (गंधर्च: स्त्रियः सचते ) गंधर्व संज्ञक रोगकृषि ख्रियोंका पकडता है। (वीर्यावता ब्रह्मणा तं इतः नाश्यामस्ति ) वीयेवाली वाह्मी नामक औषधिसे उसका यहांसे हम नाश करते हैं ॥ १ ॥

हे (गन्धर्वाः ) गन्धर्वो ! ( यूयं पतयः ) तुम पात हो, ( अप्सरसः वः जाया इत् ) अप्सराएं तुम्हारी क्रिया हैं। (अमर्त्याः) हे अमरां! ( अप घावत ) यहासे दूर हट जाओ, (मर्त्यान् मा सचध्वं ) मनुष्योको मत पकडो ॥ १२॥

आवार्थ — सूर्यकी सुवर्णक रंगवाली किरण वही प्रभावशाली हैं, जिनके योगसे रोगिकिमि दूर होते हैं ॥ ९ ॥ इस भौषधींसे मेरे शरीरके अंदर जलांशमें जो इनका स्थान है और जिनके कारण मेरा शरीरका रक्त सूखता है उनका नाश किया जावे ॥ १०॥

कुत्ते और बंदरके समान प्रभाव करनेवाले ये रोगोत्पादक किमि ख्रियोंको पीडा देते हैं, इनको ब्राह्मी वनस्पतिसे दूर किया जाता है ॥ ११ ॥

इस उपायसे इन रोगमूलोंको दूर किया जाता है ॥ १२ ॥

#### रोग-क्रिसि।

इस स्कम 'रक्षः, रक्षस् , गन्धर्व, अपसरस्, पिशाच 'ये शब्द रोगोत्पादक जन्तुविशेषोंके वाचक हैं। वैयक प्रथोंमें इन रोगोंके विषयमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है-

- (१) गंधर्वग्रहः माधव निदानमें इसका वर्णन ऐसा मिलता है-
- · हृष्टाद्भा पुलिनवनान्तरोपसेवी खाचारः प्रिय· गीतगन्धमाल्यः । जृत्यन्वै प्रहस्रति चारु चाल्पशब्दं गंधर्वश्रहपीडितो मनुष्यः ॥(मा.नि.)
- गंधर्वप्रहसे पीडित मनुष्यका अन्तः करण आनंदित होता है वह बनोपवनमें विहार करना चाहता है, गानावजाना प्रिय

१६ (अथर्व, साध्य, छाण्ड ४)

लगता है, नाचता है और इंसता है, इखादि लक्षण गंधर्व-प्रहके लक्षण हैं।

(२) पिशाचग्रहः— इसका लक्षण माधव निदानमें इस प्रकार कहा है-

कृशपरुषोऽचिरप्रलापी दुर्गनधो मृज्ञमृज्ञचिस्तथातिलामः। वहाशी विशनवः नान्तरोपसेवी व्याचेष्टन् भ्रमित रहन् पिशाचः

' दुर्गन्धयुक्त, अपवित्र रहनेवाला, बहुत खानेवाला, बङ-वहनेवाले. रोने-पीटनेवाला भादि प्रकार करनेवाला रोगी पिशाच प्रहसे पीडित होता है। '

'रक्षः, रक्षस् और राक्षस् 'ये शब्द भी इसी प्रकारके रोगोंके वाचक हैं। इस विषयमे रक्षोन्न औषि प्रयोग भी वैद्यक प्रथमें दिये हैं। देखिये—

- (१) भूत झी- भूतरोगका नाश करनेवाली भाषि। प्रवेडिरीक, मुण्डरीक, तुलसं।, शह्लपुष्पी ये भौषिषयां भूतरोगनाशक है।
- (२) सृतझः भूजं बृक्ष, सर्वप बृक्ष ।
- (३) भूतनाद्यान— भिलागै, हिंगु दृक्ष, रहाक्ष ।
- ( 8 ) भूतहन्त्री दूर्वी, वन्ध्याकर्केंटकी वल्ली।
- ( ५ ) पिशाचझः श्वतवर्षण वृक्ष ।
- (६) रक्षेाञ्चं काश्विक, हिंगु, भिलावा, नागरंग, वचा।
- ( ७ ) रख्रोहा— महिपास गुरगुली, गुरगुल ।

इस सूक्तमें भी तृतीय मंत्रमें गुग्गुळ बृक्षको राक्षस, गंधक, सप्तरा, पिशाच आदिका नाशक कहा है, इससे ये शब्द किसी प्रकारके रोगविशेषोंके वाचक हैं यह बात सिद्ध होती है। उत्पर लिखे बृक्ष और वनस्पतियां राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचोंको दूर करती हैं, इससे सिद्ध होता है कि ने रोगविशेष हैं।

हितीय मंत्रमें दहा है कि ' अजशंगीके गन्धरे सम राक्षस ( नाश्य ) नष्ट होते हैं और ( अज ) भाग जाते हैं। ( मं. २ ) ' अर्थात् ये राक्षस सूक्ष्म कृषि अथवा सूक्ष्म रोग-जन्तु होंगे। इस अजशंगी औषधिसे गंधर्व, अप्सरा और राक्षस रोग दूर होते हैं, यह हितीय मंत्रका कथन है। इस अजशंगीका वर्णन वैद्यक प्रंथोंमें देखिये—

अजगृंगी— ' कहा, तिका, कफार्शाश्त्रल-शोधन्नी चक्षुष्या श्वासहद्रागविषकासकुएन्नी न्न । पतत्फल तिक्तं कट्टण कफवात्म जठराः नलदीप्तिकृत् हृद्यं रुच्यं, लवणरसं अम्लरसं न्न ॥ (रा. नि. व. ९)

' अजर्श्यो औषधी कफ, ववासीर, ग्र्ल, स्जनका नाश करनेवाली, शांखके दोष द्र करनेवाली, श्वास, हृदय रोग, विष, कास, कुष्ट द्र करनेवाली है। इसका फल कफ और वात द्र करनेवाला, पाचक आदि गुणवाला है। ' इसमें मंत्रोक्त रोगोंका नाम नहीं है। तथापि आधुनिक वैद्य प्रंथोंकी अपेक्षा वदने यह विशेष ज्ञान कहा है। वैद्योंकी इसकी अधिक खोज करनी चाहिये।

#### लक्षण ।

इन भूत रोगोंके लक्षण ग्वारहवें मंत्रमें कहे हैं ये अब देखिये—

- (१) श्वाइच- क्तेके समान कारता है,
- (२) किए: इब वंदरके बमान कुचेष्टा करता है '

ये लक्षण पिशाच वाधित मनुष्यों दिखाई देते हैं। वे रोगां कुत्तके समान और वंदरके समान व्यवहार करते हैं। जिन रोगोंमे मनुष्य ऐसे व्यवहार करता है उनकी उन्माद रोग कहा जाता है। इस उन्मादके ही पिशाच, मृत, रक्षः, राक्षम, गंधर्व और अप्सरा ये नाम अथवा भेद हैं। और इनका नाग इस मुक्तमें कहे औषधियोंसे होता है। औपधियोंसे इनका नाग होता है, इस कारण ये सजीव सूक्ष्म देही किमी होना समत्र है, इसके अतिरिक्त ' पिशाच ' शब्द इनका रुधिर मक्षक होना सिद्ध करता है, अर्थात ये किमि शरीरमें जाकर शरीरका ही रुधिर खाते हैं और शरीरको छुश करते हैं। इनका नाश निम्नलिखित भोषधियोंसे होता है। इन भौषिधियोंके गुण-धर्म देखिये—

(१) गुगुल्रः— इसके संस्कृत नाम ये हैं— 'देवधूप. भूतहरः, थातुन्नः, रक्षोहा 'ये इसके नाम इस स्क्तके कयनके साथ संगत होते हैं, अर्थात् इस गुग्गुलके धूपसे भूत, राक्षस, यातुषान नाश होते हैं, यह वात इन शब्दोंसे ही सिद्ध होती हैं। अब इसके गुण देखिये—

जराव्याधि हरत्वाद्ररायनः।

कटुतिकोष्णः कफवातकासञ्चः।

कृमिवातोदरष्ठीहाशेषाशिष्ठाः॥ ( रा. नि. व. १२ )

' इससे बुढापा सीर रोग दूर होते हैं, यह कफ, वात, श्वास, कृषि, चदर, फ़ोहा, सूजन, ववाधीर रोगोंको दूर करता है। ' इस वर्णनसे इसका महत्त्व ध्यानमें का सकता है।

(२) पीला, पीलु— मंत्रमें 'पाला ' शब्द है, इसका क्षर्य चूटी है। 'पीलु ' शब्द वनस्पति वाचक है जिसकी हिंदी भाषामें ' झल् ' कहा जाता है। यह कफ, वात, पित्त दोषोंको बूर करता है। ( मं. ३ ) ( भा. प्र. )

(३) नलदा, नलदी— जटामासीका यह नाम है। इसके गुण— 'जटामांसी कफहत, भूतन्नी, दाहनी, पित्तन्नी। (रा. नि. न. १२) इस औषधीसे कफरोग, भूतरोग, पित्तरोग ये दूर होते हैं। इसमें भूतरोग शमन इस स्किके साथ संगत होता है। (मं. ३)

(8) औक्ष्मगांधि — ऋषभक भीषधीका यह नाम है। इसके गुण- ' वल वढानेवाला, गुक्त वढानेवाला, ितरक्ष दोष दूर करनेवाला, दाह, क्षय, उवरका नाशक है। '(रा.नि. व. ५) वाजीकरणमें इसका बहुत उपयोग होता है।

(५) प्रमंदनी— धातकी वृक्ष । हिंदी साषामें 'धावई' कहते हैं । इसके गुण 'कद्धः, उच्णा, मद्छद्विधमी, प्रवाहिकातिसारमी, विकर्षमणभी च। (रा. नि. व. ६), नृष्णातिसारपिसाख्यिकासिविकर्षजिस्

(भा. प्र.) <sup>7</sup> यह औषधि विषनाशक, आतिसार, विसर्प व्रण और कृमि दोष दूर करनेवाली है । (मं. ३)

इन भीषियों से भूतरोग आदि ऊपर लिखे रोग दूर होते हैं। इसी कार्यके लिये अश्वत्य, पिप्पल आदि महावृक्ष उपयोगी हैं ऐसा चतुर्य और पत्रम मन्त्रमें कहा है। इस निषयमें वैद्य-शास्त्रका कथन देखिये—

(१) अश्वत्थः — हिंदी भाषामें इसको 'पिपर' कहते हैं। इसको संस्कृतमें 'शुचिद्धुम' कहते हैं. क्योंकि यह श्रुदता करता है। इसके गुण- 'पित्तश्रेष्मञ्जणास्त्रजित् योनिशोधनः वर्ण्यः। (भा. पू. १ भ. वटादिवर्ण) अर्थात् यह पित्त, कफ, ज्रण आदिके दोष दूर करता है और योनिशेषोंको दूर करता है। यहां पाठक स्मरण रखें कि ज्ञियोंको जो भूत-प्रेतादि रोग होते हैं वे विशेषकर योनिस्थानके दोषसे ही होते हैं, इस कारण इस वृक्षका पाठ इस सूक्तमें किया है। इसके फलेंक ग्रण देखिये —

अश्वत्थवृक्षस्य फलानि पकान्यतीवहृद्यानि च शीतलानि । कुर्वन्ति पित्तास्रविषार्तिदाहं विच्छर्दिशोषारुचिदोषनाशनम् ॥ (रा.नि.न. ११)

(१) ' पीपरका फल पकनेपर शीतल भीर हृदयके लिये हितकारी होता है। पित्त, रक्तसात्र, विष, पीडा, दाह, वमन, शोष, अक्षी आदि दोषोंको दूर करता है। '

(१) न्यत्रोधः— वट, वह, वर, वर्गट। इस वहके गुण ये हैं— 'कफिपचनणायहः। वण्यों विसर्पदाहमः योनिदोषहन्। (भा. प्र.), जनरदाहनृष्णामोहनण शोफन्नश्च। (रा. नि. न. ११) यह वह कफ, पित्त, नण, योनिदोष, जनर, दाह, तृष्णा, मूर्च्छा, सूजन आदि रोगींका नाश करता है।

(२) शिखण्डी— गुझा नामक लता, मोर अथवा मोरका पहु, और स्वर्णयूथिका वाचक यह शब्द है।

(8) अर्जुनः — हिंदी भाषामें इसकी 'कह, कौह '

कफन्नः, व्रणशोधनः, पित्तश्रमतृष्णाहरः, वातकोपनश्च। (रा. नि. व. ९) शीतलो हृद्यः क्षतश्चयविषरक्तहरो मेदोमेहवणः घनस्तुवरः, कफिपित्तघ्नश्च। (मा. पूं.१ भ वटादि.) वह अर्जुन वृक्ष कफ, व्रण, वित्त, श्रम, तृष्णाको दूर करता है। हृदयके लिये हितकारी है। व्रण, क्षय, विष, रक्तदोष दूर करता है। मेदादि रोग दूर करता है।

(५) आधारः — अपामार्ग भौषि । हिंदीमें लटाजिरा, चिरिचरा कहते हैं। इसपर कई सूक्ते हैं। (अथर्व. का. ४, सू.१७० १९ विवरणसहित पढिये। इसमें अपामार्गके गुणधर्म लिखे हैं।) (६) **ककंरी—** कर्कटी, कांकडी । [इसके विषयमें अर्थकी खोज करना चाहिये ]

ये सब वृक्ष और लतायें पूर्वोक्त रोग दूर करती हैं। इनका वैश्वक प्रथोक्त वर्णन और वेदमन्त्रोक्त वर्णन पाठक तुलना करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि वेदने इन रोगोंके विषयमें कुछ विशेष ही कहा है।

अष्टम और नवम मन्त्रमें सूर्यकिरणोंका उपयोग पूर्वोक्त रोग दूर करनेके कार्यमें हो सकता है ऐसा स्चित किया है।

ग्यारहवे मन्त्रमें (चीयविता ब्रह्मणा) वीर्यवर्ता ब्राह्मी औषिष से ये रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है।

(७) ब्राह्मी— हिंदी भाषामें इसकी 'वरंभी, ब्रह्मी ' कहते हैं। इसके गुण ये हैं—

म्नाह्मी दिमा सरा तिका मधुमैध्या च शीतला। कवाया मधुरा स्वादुवाकायुष्या रसायनी॥ स्वर्यो स्मृतिपदा कुष्ठपाण्डुमेहास्नकालजित्। विषशोषहरी "॥ (मा. प्र. व.) 'माह्मी वनस्पती बुद्धिवर्षक, स्मृतिवर्षक, आयुष्यवर्षक,

े ब्राह्मा वनस्पता बुाद्धवघक, स्मृतवघक, आयुष्यवघक, कुछ, पाण्डु, मेह, रक्तसाव, कांग्बी, विष, प्यास आदिकी दूर करनेवाली है।

इस ब्राह्मा भौषधीके गुण सोमवलीके गुणोंसे कुछ अंशमें मिलते जुलते हैं, इसलिंग इसके नाम- 'सोमवलरी, महौषधि, सुरक्षेष्ठा, परमेष्ठिनी, शारदा, भारती 'ये आये हैं। बुद्धिवर्धक और आयुष्यवर्धक गुण इसके मुख्य हैं। यह अपूर्व वल्ली है और निश्चयसे गुणकारी है।

यह वैचोंकी विचा है इसिलये इस सूक्तका मनन वैचोंको करना चाहिये। यदि वैद्य इसका विचार करेंगे और लोकोप कारक औषि प्रयोग निश्चित करेंगे तो जनताके ऊपर विशेष उपकार हो सकते हैं।

'अप्सरस्' शब्दका मूल अर्थ (अप+सरस्) जलके साथ संचार करनेवाला। 'मले-रिया' के अर्थात हिम जनरके कृमि जलसंचारी हैं। मच्छरों द्वारा इनका फैलाव होता है और मच्छर गाते रहते हैं, इएलिये ये संभवतः 'गधर्व' ही होंगे, और इनके आश्रयके चारों ओर जानेवाले जनरोत्पादक किमि अप्सरस् होंगे। गंधर्व और अप्स-राओंका इस प्रकरणमें यह संबंध दिखता है। पीपर, वह, अपामार्ग, अर्जुन आदि वृक्षोंके कारण इन रोगकृमियोंका दूर होना लिखा है। इसलिये 'मलेरिया' जनरके प्रदेशोंमें इन वृक्षोंकी उपज करके अनुभव देखना चाहिये। इसी प्रकार अज्ञशृंगी, गुग्गुलु आदि वनस्पतियोंका भी रोगनिवारणार्थ प्रयोग करके देखना येभ्य है। वैद्य लोग इस विषयमें स्रोज करेंगे तो इसका निक्षय गीप्र हो सकता है।

# उत्तम गृहिणी सी।

## [ सूक्त ३८]

( ऋषिः — बादरायणिः । देवता - अःसराः । ऋपभः ।)

उक्तिन्द्रतीं संजयन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् । ग्लहें कृतानिं कृष्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥ १ ॥ विचिन्वतीमिक्तरन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् । ग्लहें कृतानिं गृह्णानामप्सरां तामिह हुवे ॥ २ ॥ यथैः परिनृत्यंत्यादद्वांना कृतं ग्लहांत् । सा नेः कृतानिं सीप्ती प्रहामांभोतु माययां । सा नः पर्यस्वत्येतु मा नो जेषुरिदं धनंम् ॥ ३ ॥ २ ॥ अक्षेषुं प्रमोदेन्ते शुचं क्रोधं च विश्रंती । आनिन्दनीं प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे ॥ ४ ॥

अर्थ — (उद्भिन्दतीं साधुदेविनीं) शत्रुका उखाडनेवाली, उत्तम व्यवहार करनेवाली और ( संजयन्तीं अध्सरां) उत्तम विजय श्रप्त करनेवाली रमणीय श्रीको तथा (उलहं कृतानि कृण्वानों तो अध्सरां) स्पर्धा के समय उत्तम कृत्य करने- वाली उस श्रीको (इह हुए) यहा बुलाता हुन। १॥

( विजिन्दन्ती आकिरन्तीं ) संचय करनेवाली और वांटनेवाली ( साधुदेविनी अवसरां ) उत्तम व्यवहार करने-वाली स्नीको तथा , ग्लेड कृतानि गृङ्खानां तां अवसरां ) स्पर्धाके समय उत्तम कृत्य करनेवाला उस रमणीय स्नीको मैं यहां बुलाता हूं॥ २॥

(या अयै: ग्लहात् कृतं आददाना ) जो शुम धर्मविधियांसे स्पर्धामें उत्तम कृत्यको स्वीकार करती है। (सा नः कृतानि सीपती) वह हमारे उत्तम कर्मोंका नियमबद्ध करती हुई (मायया प्रहां आमातु ) अपनी कुशल युद्धिसे प्रगतिको प्राप्त करे। (सा प्रस्वती नः आ एतु ) वह अनवाली उत्तम स्त्री हमारे पास आवे जिससे (नः इदं धन मा जेपुः) हभारा यह धन कोई दूसरे न ले जाय॥ ३॥

(शुच क्रोयं च विश्वती) शोक और क्षोधको धारण करती हुई भी (याः अक्षेषु प्रमोद्न्ते) जो अपने आखोंमें आनिन्दत हति रखती हे (तां आनिन्दिनीं प्रमोदिनी अप्सरां) उस आनन्द और उल्हास देनेवार्छा सुन्दर स्त्रीको (इह हुए) यहा में बुलाता हूं॥ ४॥

भावार्थ — शत्रुको एक ओर करके ऊपर उठनेवालो, उत्तम व्यवहारदक्ष विजयी आर स्पर्धाके समय योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार सिद्ध करनेवाली खीको हम यहा बुलाते हैं ॥ १॥

समयपर संचय करनेवाली और समयपर सत्पात्रमें दान करके योग्य क्यय करनेवाली उत्तम व्यवहारदक्ष तथा स्पर्धा के उत्तम योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार करनेवाली स्त्रीको हम यहा बुलाने हैं ॥ २ ॥

जो स्पर्धांके समय शुभधर्माविधिके अनुसार उत्तम कृत्र करती हैं तथा जो इनारे सब शुभकृत्योंको उत्तम व्यवस्थासे करती है वह अपनी फुशल बुद्धिके इस स्थानपर प्रगति करे। वह अजवाली खी यहां रह और उसको व्यवस्थासे यहाका धन सुरक्षित हो जावं । ३॥

ओ कोक आर कोध मनमें रहनेपर भी जो सदा अपने आंखोंमें आनन्दको प्रमा दिखाती है वह आनन्द श्रीर सतीष बढानेवाली स्त्री यहा आवे ॥ ४॥ सूर्यस्य रुक्मीननु याः संचरित मरीचीर्या या अंतुसंचरित ।

यासामृष्यो दूरतो नाजिनीवान्त्सद्यः सर्वीन् छोकान्पर्येति रक्षेन् ।

स न एतु होमीममं जीवाणोईन्तरिक्षेण सह नाजिनावीन् ॥ ५ ॥

अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्ककी नृत्सामिह रेक्ष वाजिन् ।

हमे ते स्तोका बंहुला एह्यर्वाङ्गियं ते क्रकींह ते मनीऽस्तु ॥ ६ ॥

अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्ककी नृत्सामिह रेक्ष वाजिन् ।

अयं घासो अयं व्रज हह नृत्सां नि बंधीमः । यथानाम व ईक्ष्महे खाहां ॥ ७ ॥

अर्थ— (याः सूर्यस्य रदमीन् अनु संचरित ) जो सूर्यके किरणोमे अनुकूल संचार करती हैं, (वा याः मरीचीः अनु संचरित ) अथवा जो सूर्य प्रकाशमें सचार करती हैं। (वाजिनीवान् ऋषभः) बलवान् श्रेष्ठ पुरुष (दूरतः सद्यः यासां सर्वान् लोकान् रक्षन् पर्येति ) दूरेस ही तत्काल जिनके सब लागोकी रक्षा करता हुआ चारों ओर घेरकर आता है। (सः वाजिनीवान् ) वह बलवाला पुरुष (इमं होमं जुषाणः) इस यज्ञका खीकार करता हुआ, (अन्तरिक्षण सह नः आ एतु) आन्तरिक विचारके साथ हमारे पास आवे॥ ५॥

हे (बाजिनीबान् बाजिन्) बलबोले ! (अन्तिरिक्षेण सह कर्की बत्सां) अन्तःकरणके साथ अपने कर्तृत्वशिक्ति बाले बबीकी (इह रक्षा) यहा रक्षा कर । (इसे ते बहुलाः स्तोकाः) ये तेरे बहुत आनन्द हैं, (अर्बाङ् पहि) यहा आ, (इह ते कर्की) यह तेरी कर्तृत्वशिक्त है। (इह ते मनः अस्तु) यहां तरा मन स्थिर रहे॥ ६॥

हे (चारितनीयन् वाजिन्) वलगान् ! (अन्तारेक्षण सह कर्की यत्सां) अगने आतरिक विचारके साथ कर्तृत्व शक्तिवाले बचीकी (इह रक्ष) यहा रक्षा कर । उसके लिये (अयं घासः) यह धास है, (अय व्रजः) यह गीओंका स्थान है, (इह वत्सां नि यश्लीमः) यहा वल्लाको बांधते हैं । (यथानाम वः इत्सहे) नामींके अनुसार तुम्हारा अधिपत्य हम करते हैं, (स्व-आहा) हमारा त्याग तुम्हारं लियं हो ॥ ७॥

भावार्थ — जो सूर्यकी किरणोंमें व्यवहार करती है अथवा सूर्यप्रकाशको अनुकूल बनाती है, इस प्रकारको स्त्रियोंकी रक्षा दूरसे अर्थात् योग्य मर्यादास ही सब पुरुष किया करें। ये वलवान् पुरुष अपने जीननका यज्ञ करते हुए अपने हार्दिक विचारसे स्त्रियोंका आदर करके यहा रहें॥ ५॥

है बलवाल मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ विचियोंको रक्षा करो, सन्तानको रक्षा करना आनन्ददायक कर्म है, आंग होकर यह कार्य करो, इस कार्यमें तुम्हारा मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥

है बलवाल मनुष्यों ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ गौकी विच्चियोंकी रक्षा करों, गौओं और बछडोंके लिये यह घास है, उनके लिये यह स्थान हैं, बछडोंको यहा बाधते हैं, और उनके नामींके कमसे उनकी उत्तम व्यवस्था करते हैं, उनके लिये हम आत्मसर्वेखका समर्पण करते हैं। ७॥

## दक्ष स्त्रीका समाद्र ।

इस स्क्रमें दक्ष स्रोका बहुत आदर किया है। स्री गृहिणी होती है, इसलिये घरकी व्यवस्था उत्तम रखना और उस कार्यमें उत्तम दक्षता घारण करना स्त्रियोंका परम कर्तव्य है। इस विषयके आदेश इस स्क्रमें अनेक हैं जिनका मनन अब करते हैं—

## स्त्री कैसी हो ?

- (१) सजयन्ती— उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली, अर्थात् अपने कुटुंबका विजय करनेके उपायोंको आचरणमें लानेवाली हो। (मं.१)
- (२) साधुदेविनी 'दिव्' धारुषे 'देविनी' शब्द बनता है। 'दिख्' धारुक अर्थ- 'फ्रीडा, विजयेच्छा,

व्यवहार, प्रकाश, आनंद, गाते 'इतने हैं। अर्थात 'साधु देविनी' शब्दका अर्थ- 'क्रीडा या खेल खेलनेमें फुशल, अपने कुटुंबका विजय चाहनेवाली, घरमें प्रकाशके समान तेजिल्लानी होकर रहनेवाली, खयं आनंद खभाव रहकर सव लोगोंका आनद बढानेवाली, सबकी प्रगति करनेवाली 'इस प्रकार हो सकता है। इस अर्थका संवंध 'संजयन्ती 'शब्दके अर्थके साथ है, इसका पाठक अनुभव करें। (मं. १, २, ४)

(३) उद्भिन्द्रन्ती- अपने शत्रुओंको उखाड देनेवाली। (मं. १) इसका भी तार्त्पय 'संजयन्ती ' पदके समान ही है, विजयेच्छक और व्यवहारदक्ष होनेसे शत्रुको उखाड़ना और विजय प्राप्त करना ये वात सुसंगत हैं। (मं. १)

(४) ग्लंहे कतानि कण्वाना— 'श्लंह' शब्दका सर्थ है 'स्पर्धा'। अपना जीवन एक प्रकारको स्पर्ध है, इस स्पर्धामें 'कृत' अर्थात् उत्तम कृत्य अर्थवा उत्तम प्रयस्व करनेवाली। 'कृत' शब्दका अर्थ यह हैं—

किं शयाना भवति संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठस्रेता भवति कृतं सं पद्यते चरन्॥ चरेव चरेव। (ऐ. ब्रा. ७१५)

' सुप्त अवस्थाका नाम किल है, निद्रा या आलस्यको लागनेका नाम द्वापर है, प्रयत्न करनेकी बुद्धिसे उठनेका नाम त्रेता है और कृत उसको कहते हैं कि जिस अवस्थामें मनुष्य पुरुषार्थ करता है। 'इस वचनमें 'कृत 'का अर्थ दिया है। उन्नतिक लिये प्रवल पुरुषार्थ करनेका नाम कृत है। मानो 'मनुष्यका जीवन एक जूवेका खेल 'है। इसमें सीते रहनेवाले लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, प्रस्युत सबसे उत्तम जुवेका दान लेनेवाले ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस जूवेक 'किल, द्वापर, त्रेता और कृत 'ये चार दान होते हैं। जो झगडाल और आलसी होते हैं उनको इस जीवनरूपी जुएमें 'किल 'सज्ञक दान मिलता है जिससे हानि ही हानी होती है, जो साधारण पुरुषार्थ प्रयत्न करते हैं उनको वीचके दो दान मिलते हैं, परंतु जो प्रवल पुरुषार्थी होता है वहीं 'कृत ' सज्ञक दान प्राप्त करके अधिकसे अधिक दान प्राप्त करता है।

सतरंज या चौपट खेलनेवाले अपने पांसोंसे जो चार प्रकारके दान प्राप्त करते हैं, उन चार दानोंके वाचक ये चार शब्द हैं। 'कृत, त्रेत, द्वापर और किल 'ये चार शब्द कमशः उत्तम, मध्यम, किष्ट और हानिकारक दानोंके सूचक शब्द हैं। वस्तुतः वेदमें 'अश्लेमी दीव्यः।' (ऋ. १०।३४।१३) जुआ मन खेल इस प्रकारके वाक्योंसे जूवेका निषेध किया है।

इसलिये वंदिक धर्ममें जूवेकी संभावना ही नहीं है। तथापि यहा सभी मनुष्य अपने आयुष्यके सत्रारंजका खेल खेल रहे हैं, अपने भागुष्यका जूआ खेल रहे हैं अथवा चींपट खेल रहे हैं। इसमें कईयोंको यह खेल लामकारी होता है और कईयोंको दानि-कारक होता है । इसलिये इस जीवनरूपी बाजीमें उत्तम रीतिये यह खेल खेलकर मनुष्य यशके भागी हों, यह उपदेश देनेके लिये इपकालंकारसे इस सूक्तमें 'गलह, कृत, देविनी 'ये शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं । हे शब्द जूवेवा जीका अर्थ भी बताते हैं और श्लेषसे उत्तम विजयी व्यवहारका भी अर्थ वताते हैं। इस रूपकका अर्थ उत्पर बताया है वहीं है, पाठक इसका विचार करके वोध प्राप्त कर सकते हैं। यहां स्नीत्वका निर्देश होते हुए भी पुरुष भी इससे अपने विजयी जीवन बनानेका बोध प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु। 'ग्लहे कृतानि कुर्वाणा ' का वहां यह अर्थ है- 'इस जीवनरूपी स्पर्धा सेलमें जी स्रो उत्तम पुरुषार्थ रूपी दान प्राप्त करती है। ' अर्थात् उत्तम स्त्री वह है कि जो इस जीवनमें परम पुरुषार्थ प्रयत्न करती है। (मं. १,२) मेत्र ३ में 'कृतं ग्लहात आददाना ' पाठ है। इसका भी उक्त प्रकार ही अर्थ है।

(५) विचिन्दन्ती, आकिरन्ती — संग्रह करनेवाली, दान देनेवाली। संग्रह करनेके समय योग्य रीतिसे और दक्षतासे संग्रह करनेवाली और दान करनेके समय उदारतापूर्वक दान देनेवाली। स्री ऐसी होनी चाहिये कि वह घरमें दक्षतासे और व्यवस्थासे योग्य वस्तुओंका संग्रह करे। तथा दान करनेके समय अपने घरका यश बढ़ने योग्य उदारताके साथ दान करे। 'विचिन्दन्ती' का मूल अर्थ चुन चुनकर पदार्थोंको प्राप्त करनेवाली और 'विकिन्नती' का अर्थ 'विखरनेवाली' है। यह संग्रह करनेका गुण और दानका गुण स्नोमें इतना हो कि जिससे उसके कुलका ग्रश बढ़ जाय और कभी यश न घटे।

(६) या अयेः परिनृत्यति — जो ग्रुभ विधियों से आनंदसे नाचती है अर्थात् जिसका प्रयत्न सदा सर्वदा धार्मिक ग्रुभ विधि करनेके लिये ही होता है। 'अयः' का अर्थ 'ग्रुभ विधि 'है (अयः ग्रुभावहो विधिः। अमरकाश १।३।२७) जिसका पूर्व कर्म भी उत्तम है और इस समयका भी कर्म उत्तम है। (मं.३)

(७) क्रतानि सीपती— जो उत्तम कर्मों की सन्यवस्था नियमसे करती है, जो घरमें उत्तम न्यवस्थासे सब कार्य करती है। (मं. ३) (८) पयस्वर्ती— दूधवाली, जिसके पास वचौंको देनेके लिये बहुत दूध होता है। (मं.३)

(१) या शुचं को घं च विस्नती अक्षेषु प्रमोदन्ते – जो शोक और की घ आनेपर भी आखों में प्रसन्नताका तेज धारण करती है। 'अक्ष ' शब्दका अर्थ 'आंख और इदिय ' है। यहां इंदिय अर्थ अपेक्षित है। जो स्त्री अन्तः करणमें शोक उत्पन्न होनेपर अथवा को घ उत्पन्न होनेपर भी रोती, पीटती या चिल्लाती नहीं है, प्रत्युत अपने व्यवहार में इंदियों के व्यापार में प्रसन्नताकी झलक दिखाती है और हृदयका शोक और की घ व्यक्त नहीं करती, वह उत्तम स्त्री है। ( मं. ४ )

(१०) आतिन्द्नी, प्रमोद्नि — आनन्द और हर्षसे युक्त । अर्थात् जो सदा आनन्दित रहती है और दूसरोंको प्रसन्न करनेका यत्न करती है । (मं. ४)

(११) सूर्यस्य रइमीन् अनु संचरन्ती— जो सूर्य-किरणोंम अमण करती है। मरीचीः अनु संचरन्ती— जो सूर्यप्रकाशमें अमण करती है। अथवा जो सूर्यप्रकाशको अपने अनुकूल बनाती है। इससे आरोग्य उत्तम होता है। ब्रियोंको सूर्यप्रकाशमें व्यवहार करना चाहिये। [यहा स्पष्ट होता है कि गोषाकी पद्धति पूर्णतया अवैदिक है।]( मं. ५)

ये ग्यारह लक्षण उत्तम और दक्ष गृहिणीके हैं। छी. धर्म-पत्नी, गृहिणी घरमें किस प्रकार व्यवहार करे, इस विषयपर ये ग्यारह लक्षण बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं । स्त्री और पुरुष इन लक्षणोंका विचार करें और इस उपदेशको अपनानेका यस्न करें । इन लक्षणोंमें शत्रुको उखाड देना और विजय प्राप्त करना ये भी लक्षण हैं. जिनसे प्रतीत होता है कि स्त्रियों इतनी शिक्त तो अवस्य ही होना चाहिये कि जिससे वे अपनी रक्षा उत्तम प्रकार कर सकें । आत्मरक्षाके लिये ख्रियां दूसरेपर निर्भर न रहें। गृहव्यवहारेमें दक्ष, सूज्ञ, निर्भय और अपने कुलका यश बढानेवाली स्त्रियां होनी चाहिये। इन लक्षणोंका विचार क्रनेस लोशिक्षा किस प्रकार होनी चाहिये इसका भी निश्चय हों सकता है। जिस शिक्षांस स्त्रीके अन्दर इतने गुण विकसित होंगे, वह शिक्षा स्त्रियोंको देनी चाहिये। अथवा यों कहिये कि लीयोंमें शिक्षासे इन गुणांका विकास करनेका प्रयत्न करना चाहिये। स्री शिक्षाका विचार करनेवाले स्रीपुरुष इन आदेशों-का मनन करें।

#### अप्सरा।

इन लक्षणों युक्त स्त्रीको इस सूक्तमें 'अप्सरा ' कहा है। सुंदर स्त्रीको अप्सरा कहते हैं। अप्सरा शब्दके बहुत अर्थ हैं उनमें यह भी एक अर्थ है। स्रीकी सुंदरता इस शब्दसे ब्यक्त होती है। शरीरकी सुंदरता वस्तुतः उतना सुख नहीं देती जितनी गुणोंको सुंदरता देती है। इसिलिये इन गुणोंसे युक्त सुंदर स्रोको अपने घरमें गृहिणी बनानेकी सूचना यहा दी है। अपनी सहधर्मचारिणी निश्चित करनेवाले लोग इस उपदेशका मनन करेंगे, तो उनको अपनी सहधर्मचारिणी पसंद करनेके समय बडी सहायता प्राप्त हो सकती है।

पूर्व सूक्तमें ही 'अप्सरा 'शब्दका अर्थ रोगोत्पादक किमि है और इस सूक्तमें 'सुंदरी गुणवती सुशील स्रो 'है यह देख-कर पाठक चिकत न हों। एक ही शब्दके इसी प्रकार अनेक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार 'असुर 'शब्द परमेश्वरवाचक और राक्षसवाचक होता है अर्थात् इन शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार विलक्षण होते हैं और यह एक वेदकी रीति ही है।

इस स्का अथमके पाच मंत्रों में दक्ष धर्मपत्नीके शुभ गुणीं का वर्णन है। यह वर्णन जैसा ख्रियों को बोधपद है उसी प्रकार पुरुषों के लिये भी बोधपद है। आशा है इससे पाठक लाभ उठावें गे।

## रश्मिरनान ।

पञ्चम मन्त्रमें 'सूर्यरश्मीन् अनु सञ्चरन्ति । ( मं. ५ ) ' सूर्यरश्मयोंके अन्दर अनुकूल रीतिसे सञ्चार करनेकी सूनना दो बार की है। एक ही विषय दो बार कहनेसे वह दृढ करनेका उद्देश होता है। अर्थात क्षियोंका सूर्यकिरणोंमें अमण करना वेदकी बहुत ही असीष्ट है। क्षियां प्रायः घरेलु व्यवहारमें दक्ष रहतीं हैं और पुरुष घरके बाहरके व्यवहारकी करते हैं। इसिलये पुरुषोंकी उनके व्यवहारके ही कारण सूर्यरिम्झान होता है। स्त्रियां घरके अन्दरके व्यवहार करतीं हैं इसिलये सूर्य रिश्मयोंके अमृतरसंसे विव्वत रहती हैं; अतः उनके स्वास्थ्यके लिये इस मन्त्रमें रिश्मस्नानका दो बार उपदेश किया है।

यह उपदेश आनकल इसिलये बहुत आवश्यक और उपयोगी प्रतीत होता है कि आजकलको स्त्रिया तो गोषामें रहती हैं और इस अवैदिक गोषाकी पद्धतिके कारण सूर्यप्रकाशसे विचत रहती हैं। इस दोषको दूर करनेके लिये वेदने यह उत्तम उपदेश किया है, जिसका हरएक स्त्रीपुरुषको अवश्य विचार करना चाहिये।

## स्त्री रक्षा।

क्षियोंकी रक्षा होनी चाहिये। वह दो प्रकारसे हां सकती है एक तो पूर्वोक्त गुणांका उत्तम विकास क्षियोंमें करनेसे क्षियां स्वयं अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हो जायगी और, अपनी रक्षा करनेके लिय दूसरों के मुखकी ओर देखनेकी आवश्यकता उनकी नहीं रहेगी। तथापि कई प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें पुरुषोंकी स्वियों की रक्षा करना चाहिये। ऐसे समयों में—

यासां सर्वान् छोकान् दूरतः रक्ष्न् वाजिनीः वान् पर्येति । (स्. ३८, मं. ५)

' जिन ख्रियों के सब लोकों को दूरसे रक्षा करता हुआ बल-यान् पुरुष भ्रमण करता है। 'इसका आशय यह है कि पुरुष ख्रियों की रक्षा करने के समय शिष्टाचारपूर्वक उचित रीतिसे दूर रहकर रक्षाका कार्य करें। ख्रियों में घुसकर अथवा ख्रियों का अन्य प्रकार निरादर करके उनकी रक्षाना प्रयत्न करना योज्य नहीं है। जिस प्रकार वहे प्रतिष्ठित पुरुषों की रक्षा करने वाले रक्षक उचित अन्तरपर रहते हुए उनकी रक्षा करते हुँ, उसी प्रकार ख्रियों की रक्षा भी उनकी सुयोग्य प्रतिष्ठा करते हुए करना चाहिये।

इस मंत्रमें और अगले छटे मंत्रमें 'अन्तरिक्ष' शब्द 'अन्दरका भाव' इस अर्थमें आया है। अन्तरिक्ष लोकका ही अंश अपने शरीरमें अपना अन्तःकरण है। मानो, यहांका यह शब्द अन्तःकरणका ही वाचक है। तात्प्य यह है कि जो कुछ कार्य करना हो वह अन्तःकरणसे ही करना चाहिये। उत्पर अपरसे किया हुआ कार्य निष्फल होता है और अन्तःकरण लगाकर किया हुआ कार्य मुफल होता है। इस सूचनाका विचार पुरुषार्य करनेवाले पाठक अवश्य करें। मनुष्यका अभ्युन्दय अन्तःकरणके सद्भावपूर्वक किये हुए कमसे ही होगा, अन्य मार्ग नहीं है।

वत्सां इह रक्ष। (सू ३८, मं. ६)

' पुत्रीकी यहां रक्षा कर ।' पुत्रीकी रक्षाका उत्तम प्रबंध करना चाहिये। पुत्रीकी रक्षा होनेसे ही आगे वह पुत्री सुयोग्य और सुव्रील धर्मपत्नी अथवा स्त्री या माता हो सकती है। आजकल पुत्रीका जन्म होते ही घरका सब परिवार दुःखी होता है और प्रायः पुत्रीका उन्नतिका विचार लोग नहीं करते, ऐसे लोगोंको वेदका यह उपदेश अवस्य ध्यानमें धारण करना चाहिये। जगत्की स्थिति और सन्तानपरंपरा स्त्रियोंके कारण

होती है, इसिलेये खियों की उन्नतिसे सब जगत्का क्ल्याण होना संभव है। माता खर्गसे भी अधिक श्रेष्ठ है, फिर माताके बाल-पनमें उसकी रक्षाका प्रवंध उत्तमसे उत्तम होना चाहिये इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ?

वत्स शब्द जिस प्रकार पशुके वचीका वाचक है उसी प्रकार मनुष्योंके बच्चोंका भी वाचक है। प्रेमसे पुत्रको वत्स और प्रत्रीकी बत्सा कहते हैं। इसलिये इस पष्ट मंत्रका बत्सा शब्द मनुष्योंकी कत्याओंका वाचक और सप्तम मंत्रका वत्सा शब्द गौ आदिकोंकी विवियोंका वाचक मानना उचित है। सप्तम मंत्रमें बळडेके लिये घास और उसकी उत्तम गोशालामें बांध-नेका वर्णन होनेसे वहांका वासा शब्द गी आदिकांकी बछडी है, इसमें सदेह नहीं है, परन्तु षष्ठ मंत्रका वस्सा शब्द मनुष्योंके बचोंका भी वाचक मानना योग्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मनुष्योंके बालवचींकी सुरक्षितताका प्रयत्न मनसे करना चाहिये उसी प्रकार गाय, घोडे आदि पाले हुए जानवरोंके बछर होंका भी पालनका प्रवंध उत्तम करना चाहिये। जिस प्रेमसे घरके लोग अपने बचाँका पालन करते हैं उसी प्रेमसे पशुकाँके संतानोंका भी पालन किया जाय, यह इस उपदेशका तात्पर्य है। उनके घासका प्रबंध उत्तम हो, उनके जलपानका प्रबंध उत्तम हो, उनके रहनेका स्थान प्रशस्त हो, तथा उनके खास्थ्यका भी अचित प्रयंध किया जावे । तात्पर्य पाले हुए पशुओंको भी अपनी संतानके समान मानकर उनपर वैसा ही व्रेम करना चाहिये।

यह सूक्त अपना प्रेम पशुआंतक पहुंन्यानेका इस ढंगसे सप-देश दे रहा है। प्रेम जितना बढेगा और चारों ओर फैलेगा उतना अहिंसाका भाव विस्तृत हो जायगा। वैदिक धर्मका अन्तिम साध्य पूर्ण आहिंसाका भाव मनमें स्थिर करना है, वह इस रीतिसे निःसंदेह सिद्ध होगा।

स्रीका आदर, स्रोके अन्दर शुम गुणोंका विकास करनेकी रीति, स्रोकी रक्षा, पुत्रीकी रक्षा और बछडोंकी रक्षा आदि अनेक उपयोगी विषय इस सूक्तमें आगये हैं। पाठक इन सब मंत्रीका अधिक मनन करके योग्य बोध प्राप्त करें और उस वोधको अपने जीवनमें ढालकर अपनी उन्नति करें।

# लमृद्धिकी याति।

## [ सक्त ३९]

( ऋषिः — अग्निराः । देवंवा - नानादेवताः । संनतिः ।)

| पृथिव्याम् सर्य सम्बन्धित ।<br>यथा पृथिव्यामस्य समर्वमञ्जेवा मही संनम् १ सं नेमन्त                                          | 11,5 | Ş | II      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|
| पृथिवी धेनुस्तस्यां अधिर्वत्सः । सा मेऽिसनां वृत्सेनेषसूर्वे कार्मं दुहाम् ।<br>आर्युः प्रथमं प्रजां पोर्वे रुचि स्वाही     | 11   | २ | 11      |
| अन्तरिक्षे वायवे समनमन्तस आंध्नेति ।<br>यथान्तरिक्षे वायवे समनमन्त्रेवा मही संनमः सं नमन्तु                                 | H    | ą | 11      |
| अन्तरिक्षं घेनुस्तस्या वायुर्वत्सः । सा से वायुनां वृत्सेनेव्यूर्ने कामै दुहाम् ।<br>आर्युः प्रथमं प्रजां पोषं रुपि स्वाहां | 11   | 8 | tí<br>— |

सर्थ— (पृथिदयां अस्ये समनमन् ) पृथिवीपर अप्तिके सन्मुख नम्र होते हैं, (सः आर्थ्वीत् ) वह समृद्ध हुआ है। (यथा पृथिदयां अस्ये समनमन्) जिस प्रकार पृथिवीमें अप्तिके सन्मुख नम्र होते हैं, (एव मह्यं संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार मेरे आगे सन्मान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों। १॥

(पृथिषी घेतुः) भूमि धेतु है (तस्याः अग्निः चत्सः) उसका अग्नि चछडा है। (सा अग्निना चत्सेन) बह भूमि अग्निहपी क्षष्ठंडेसे (हृषं ऊर्ज कामं दुहां) अज और वल इच्छाके अनुसार देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम आयु तथा (प्रजां पोषं रियं) सन्तान, पृष्टि और धन प्रदान करे। (स्वाहा) में समर्पण करता हू॥ २॥

(अन्तिरिक्षे वायवे समनमन्) अन्तिरिक्षमें वायुके सन्मुख सव नम्न होते हैं। (स आर्थोत्) वह समृद्ध हुआ है। (यथा अन्तिरिक्षे वायवे समनमन्) जिस प्रकार अन्तिरिक्षमें वायुके सन्मुख सव नम्न होते हैं, (एव मह्यं संनमः सं नमन्तु) उस प्रकार मेरे सन्मुख सन्मान देनेके लिये उपिथत हुए मनुष्य नम्न हो।। ३॥

(अन्तिरिक्षं घेनुः) अन्तिरिक्ष धेतु है (तस्याः वायुः वत्सः) उसका बछडा वायु है। (सा वायुना वत्सेन) वह अन्तिरिक्ष घेतु वायुर्ह्या बछडेस (इषं ऊर्ज कामं दुहां) अन्न और बल पर्याप्त देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम देवे आयु (प्रजां पोषं रियं) सन्तान, पुष्टि और घन प्रदान करें, (स्वाहा) में अत्मसमर्पण करता हूं॥ ४॥

भावार्थ — पृथ्वीपर अग्निको सन्मान मिलता है क्योंकि वह तेजस्वी है, जिस प्रकार पृथ्वीपर अग्नि संमानित होता है उम प्रकार में तेजस्वी वनवर यहां संमानित होस्स ॥ १ ॥

पृथ्वीह्पी गौका अग्नि बछडा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, वल, दीर्घ आयु, संतित, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ २ ॥ अन्तिरक्षमें वायुका संमान होता है क्योंकि उसमें वल बढा हुआ है । वलके बढनेसे जैसा वायुका संमान होता है, उसी प्रकार बलके कारण मेरा भी समान बढे ॥ ३ ॥

अन्तिरिक्षह्मी धेनुका वायु बळहा है, उसकी शक्तिसे मुझे अज, बल, दीर्घ आयु, संत न, पुष्टि और धन मात हो ॥ ४॥ १७৪ ( अधर्व भाष्य, काण्ड ४ )

| दिच्यादित्याय समनमन्तस अध्निति ।                                                   |    |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| यथां दिव्यादित्यायं समनमञ्जेवा महां संनमः सं नेमन्तु                               | 11 | 4 | 11 |
| द्योधें तुस्तस्या आदित्यो वृत्सः । सा मे आदित्येन वृत्सेनेषुसूर्जे कार्यं दुहाम् । |    |   |    |
| आयुं: प्रथमं प्रजां पोपं रुधि स्वाहां                                              | 11 | Ę | 11 |
| दिक्षु चन्द्राय समनम्नत्स अध्निति ।                                                |    |   |    |
| यथां दिक्षु चन्द्रायं समनमञ्जेवा मह्यं संनमुः सं नेमन्तु                           |    | Ø | H  |
| दिशों घेन बस्तासां चन्द्रो वत्सः । ता में चन्द्रेण वृत्सेनेषुमूर्णे कार्मं दुहाम्। |    |   |    |
| आर्युः प्रथमं प्रजां पोषं ग्रंथं स्वाही                                            |    | S | II |
| अग्राविष्यरिति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्री अभिगस्तिया उ ।                               |    |   | ;  |
| नमस्कारेण नर्मसा ते जुहोषि मा देवानां मिथुया कर्म भागम्                            | H  | S | 11 |

अर्थ — (विधि सादिस्याय समनमन्) गुलोक्षें आदिसके धन्मुख धव नम्र होते है। (स आर्थोत्) वह समृद हुआ है। (यथा दिखि आदित्याय समनमन्) जिस प्रकार गुलोक्षें आदिसके धन्मुख नम्र होते हैं (एव मर्ख संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार मेरे आगे समान देने हे लिये उपस्थित हुए होग नम्र हों॥ ५॥

(चौर घेतुर) गुलेक धेत हैं (तस्यार आदित्यो घत्सः) टसका मूर्य बएटा है। (सा मे आदित्येन वहसेन) वह मुझे सूर्यक्षी वक्टेंचे (इपं ऊर्न कामं दुद्दां) अन्न और बल पर्यात देवें और (प्रध्यमं आयुर) उत्तम दीर्घ आयु तथा (प्रजां पोपं रियें) सन्तित, पुष्टि और धन अर्थण करे। (स्वाह्या) में समर्थण करता हूं॥ ६॥

(दिश्च चन्द्राय समनमन्) दिशाओं में चन्द्रके सन्मुख नम्न होते हैं। (स मार्झीत्) वह समृद हुआ है। (यथा विश्च चन्द्राय समनमन्) जैसे दिशाओं में चन्द्रके सन्मुख नम्न होते हैं (एव मह्यं संनमः सं नमन्तु) इसी प्रकार मेरे सन्मुख सन्मान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्न हों॥ ७॥

(दिशाः घेनवः) दिशाएं गौरं हैं (तासां चन्द्रे। चत्सः) उनका बछडा चन्द्र है। (ताः मे चन्द्रेण घत्सेन) वे मुझे चन्द्रस्पी बछडेसे (इपं ऊर्ज कामं दुहां) अन्न और वल जितना चाहिये उतना देवें और (प्रथमं आयुः) उत्तम दीर्घ आयु तथा (प्रजां पोपं रिधे) सन्तान, पुष्टि और घन अर्पण करें। (स्वाहा) में समर्पण करता हूं॥ ८॥

(असी असि: प्रविष्टः चरति ) विशाल परमात्माभिमें जीवातमारूपी अपि प्रविष्ट हो कर चलत है। वह (ऋषीणां पुत्रः) इंदिपीको पवित्र करनेवाला है और (अभिश्वास्ति-पा उ) विनाशते बचानेवाला भी है। (ते नमसा नमस्कारेण जुहोभि) तुझे मैं नम्र नमस्कारों के कारमार्थण करता हु। (देयानां भागं मिश्रया मा कर्म) देवों के वेवनीय भागको मिथ्या-चारसे कीई न वचावे॥ ९॥

भाषार्थ — युलांक्में मूर्यका संमान होता है क्योंकि वह वटा प्रकाशमान है। प्रकाशित होनेसे जिंसा सूर्यका सम्मान होता है वसी प्रकार तेजिस्ताके कारण मेरा सम्मान वर्षे ॥ ५ ॥

युलोकरूपी धेनुका सूर्य बछडा दे उसकी शक्ति मुद्दे अज्ञ, बल, दीर्घ आयु, संतान, पुष्टि, और घन प्राप्त हो ॥ ६ ॥ दिशाओं में चन्द्रमाका संमान होता है क्योंकि उसमें शान्ति बढ गई है । जिस शान्तिके कारण चन्द्रमाकी प्रशंसा सब दिशा• ऑमें होती है उस शान्तिके कारण मेरा भी संमान होते ॥ ७ ॥

दिशास्त्री गीओंका चन्द्रमा बछडा है, उसकी शक्तिसे मुझे अज, बळ, बीर्घायु, संतति, पुष्टि और धन प्राप्त हो 🛊 ८ ॥

## हृदा पूर्वं मनंसा जातवेदो विश्वानि देव वृथुनानि विद्वान् । सप्तास्यांनि तर्व जातवेदुस्तेभ्यो जुहोमि स र्जुपस्व हुन्यम्

11 90 11

अर्थ — हे (जातवेदः देव) जनमे हुए पदार्थोंको जाननेवाले देव! तू (विश्वानि वयुनानि विद्वान्) सव कर्मोंको जाननेवाला है। हे (जातवेदः) जाननेवाले! (मनसा हृदा पूर्तं) हृदयसे और मनसे पवित्र किये हुए हन्यको (तव सप्त आस्यानि) तेरे सात मुख हैं (तेश्यः जुहोमि) उनके लिये समर्पण करता हूं (सः हन्यं जुपस्व) उस हविका तू खीकार कर ॥ १०॥

भावार्थ — परमात्मारूपी विशाल आग्नेमें जीवात्मारूप छोटी अग्नि प्रविष्ट होकर चलती है। यह जीवात्माकी आग्नि इंद्रियोंकी पवित्रता करनेवाली और गिरावटसे बचानेवाली है। इंद्रियरूपी देवोंका जो कार्यभाग है, वह मिथ्या व्यवहारसे दूषिन न हो इसलिये में उन अग्नियोंकी नमस्कार द्वारा उपासना करता हूं॥ ९॥

है सर्वज्ञ ईश्वर ! तू हमारे सब कर्णेको जानता है । इस आत्माके सात मुखॉम मन और हृदयसे पवित्र किये हुए पदार्थीका इवन करता हूं, यह हमारा हवन तू खीकार कर भौर हमारा उद्धार कर ॥ १० ॥

## उन्नतिका मार्ग।

मनुष्यकी उन्नति उसमें सहुणोंकी शृद्धि होनेसे ही हो सकती है। यह सहुणोंकी शृद्धि मनुष्योंमें करनेके हेतुसे नेदने अनेक प्रकारके उपाय कहे हैं, इस सूक्तमें इसी उद्देशसे चार देवताओं के द्वारा सहुण बढानेका उपदेश किया है। देवताओं में जिन गुणोंकी प्रधानता होती है वे गुण मनुष्यमें बढने चाहिये। इन देवताओं के गुण देखिये—

लोक मनुष्यमें रूप देवता गुण तेज, उष्णता पृथिवी अग्नि হাত্ত अन्तरिक्ष बल, जीवन प्राण वाय धु सूर्य সকাহা हिष्टि दिशा चन्द्र शान्ति

लोक, देवता और गुण ये हैं। देवताओं के गुण अथवा बल मनुष्यके अंदर किस रूपमें दिखाई देते हैं इसका भी पता इससे ज्ञात हो सकता है। मनुष्यका प्रभाव बढना हो तो इन गुणें के सत्तकी बृद्धि होने से हो बढ सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पृथ्वी लोक में अग्नि प्रतिष्ठाको इसलिये प्राप्त हुआ है कि उसमें उष्णता और तेजिस्तता बढी हुई है, वह अपनी दाहक शक्ति सबके जला सकता है, इसलिये उसका प्रभाव सव पर जमा हुआ है। यदि मनुष्यको अपना प्रभाव बढाना है तो उसको भी अपने अन्दर तेजिस्तता बढाना चाहिये। तेजिस्तता बढने उसका समान अवस्य बढेगा।

इसी प्रकार अन्तरिक्षमें वायुका महत्त्व विशेष है क्योंकि वह सबको जीवन, बल और गति देता है। मनुष्यको जीवत करे । दूसरों में जेतना उत्पन्न करे और सब हलचलें का प्राण यनकर रहे । जो मनुष्य अपनी शक्ति इस प्रकार बढावेगा वह सम्मानित हो जायगा । यलोकमें सर्वका सम्मान बहत बडा है क्योंकि उसका प्रकाश

है कि वह अपने अन्दर बल बढावे और अपना जीवन उत्तम

युलोकमें सूर्यका सम्मान बहुत बड। है क्योंकि उसका प्रकाश सबसे अधिक होता है। इसके सन्मुख सब अन्य तेजस्वी पदार्थ निस्तेज होते हैं। यह ऐसा प्रकाशमान होनेसे उसका सम्मान सब करते हैं। जो मनुष्य अपना महत्त्व बढाना चाहता है उसकी उचित है कि वह अपने अन्दर दिन्य प्रकाश बढावे, और सूर्यके समान प्रहोषप्रहोंमें मुख्य बने।

इसी प्रकार चन्द्रमाकी प्रतिष्ठा उसकी शान्तिक कारण है। जिस मनुष्यमें शांति स्थिर होती है उसकी भी सर्वत्र प्रतिष्ठा वढती है। इस प्रकार इन देवताओं से मनुष्य उपदेश प्राप्त कर सकता है। उज्ञतिका मार्ग अपने अंदर इन गुणोंकी वृद्धि करना ही है। इस सद्गुणोंकी वृद्धि ही अज, बल, दीर्घायुष्य, सन्तित, पृष्टि और धन जितना चाहिये उतना प्राप्त हो सकता है, परन्तु सबसे पहिले उज्ञति चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने अन्दर इन गुणोंकी वृद्धि करें; तत्पश्चात् धनादिकी प्राप्ति तो स्वयं होती रहेगी।

इस सूक्तके आठ मंन्त्रोंमें यह उपदेश दिया है। आगेके नवम और दशम मन्त्रोंमें आत्मछ।दि करनेका उपदेश है, उसका अब विचार किया जाता है—

१७ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

### परमात्माकी उपासना।

धारमञ्जिके लिये परमात्माकी उपायना अल्पन्त यहायक है, इमलिये नवम मेत्रमें वह उपायना बतायी है—

असी अग्निखरति प्रविद्यः। (मू. ३९, मं. ९)

' बढ़े विश्वव्यापक छाप्तिमें एक दूसरा छोटा छाप्ति प्रविष्ट होकर चलता है अर्थात् छपने व्यवहार करता है। ' यह बात उपान्सक को अपने मनमें छब छे प्रथम घारण करनी चाहिये। परमान्माधी विशाल छाप्ति संपूर्ण जगत्में जल रही है और उसके अंदर अपनी एक चिनगारी है, वह भी उसके साथ ही चमक रही है। अपने अन्दर और चारों और घाहर भी उस परमान्माप्तिका तेज भरा पड़ा है। जिस प्रकार छाप्तिमें तपता हुआ एवर्ण छुद्ध होता है उसी प्रकार परमात्मामें तपनेवाला जीवातमा छुद्ध हो रहा है। परमात्माके पूर्ण आधारमें में विराजता हूं, इसिये में निभय हूं, मुझे डरानेवाला कोई नहीं है, यह विश्वास इस मन्त्रने उपासक के मनमें स्थिर करनेका यन किया है। यह छात्मा कैसा है और उसके गुणधर्म क्या है इसका वर्णन भी यहां देखने योग्य है—

ऋषीणां पुत्रः, सभिशस्तिपा। (सू.३९, मं.९)

'यह आत्मा ऋषियोंका पुत्र है और विनागसे बचानवाला है। 'अनेक ऋषियोंका मिलकर यह एक ही पुत्र है अर्थान् अनेक ऋषियोंने मिलकर इसकी खोज की, और इसका आवि-क्कार किया, इसिलये ऋषियोंका पुत्र है, ऐसा माना जाता है। यह उनका एक अर्थ है। इसका दूसरा भी एक अर्थ है और वह विशेष विचारणीय है। ऋषि शब्दका दूसरा अर्थ 'इंदिय' है। सप्त ऋषिका अर्थ 'सात इंदियां' है। इन इंदियहणी सप्त ऋषियोंको (पु-न्नः =) नरकसे वचानेवाला यही आत्मा है, क्योंके आत्मा ही सबको उच्च भूमिकाम ले जाता है और हीन अवस्थासे गिरनेसे बचाता है। इसलिय इसकी उपासना हरएकको करनी चाहिये।

### नमस्कारसे उपासना।

इय आरमाकी उपासना नमस्कारसे ही की जाती है। नम्र होकर, अपने मनको नम्न करके, नमस्कार द्वारा अपना सिर झुकाकर अर्थात् अपने आपको उसके लिये पूर्णतासे समर्पण करके ही अपने अन्तर्यामी आरमाकी उपासना करनी चाहिये—

नमसा नमस्कारेण जुहोमि। (सू. ३९, मं. ९)

'नम्र नमस्कारसे आत्मसम्पर्ण करता हूं।'यहां 'जुहोिम' शन्द समर्पण अर्थमें हैं। यहामें हवनका भी यही अर्थ है। अपने पदार्थों का दूसरांकी भलाईके लिये समर्पण करनेका नाम इवन है। यहां नमस्कारसे इवन करना है, नमन द्वारा अपना सिर झुकाकर आत्मसमर्पण करनेका भाव यहां है। इस प्रकारके श्रेष्ठ कर्ममें मिश्या व्यवहार होना नहीं चाहिये। क्योंकि मिथ्या व्यवहारसे ही सब प्रकारकी हानि होती है, इस-लिये कहा है—

देवानां आगं मिथुया मा कर्म। (स. ३९, मं. ९)
'देवों के प्रीलर्थ करने के कार्यभागको मिथ्याचारसे मत
द्वित करना।' यह आदेश हरएक देवयक्रके विषयमें मनमें
घारण करने योग्य है। कई लोग दंभसे संध्या करने बैठते हैं,
तथा अन्य प्रकारके मिथ्या व्यवहार डोंगसे रचते हैं। परंतु ये
किसको ठगानेका विचार करते हैं । परमारमाको ठगाना तो
असंभव है, क्योंकि वह सब जानता ही है, वह सर्वेश्न है। इसलिये ऐसे धर्म कर्मीमें नो दूसरोंको ठगानेका यत्न करते हैं व
अन्तम अपने आपको ही ठगाते हैं और अपनी ही हानि करते
हैं। इसलिये किसीको भी मिथ्या व्यवहार करना उचित नहीं
है। ईश्वर सर्वेश्न है, वह हरएकके मनोगतको तत्काल ही जानता
है, उससे छिपकर कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिये कहा है-

## विश्वानि वयुनानि विद्वान् । (सू. ३९, मं. १०)

'सव कर्षोको यथावत् जाननेवाला ईश्वर है। 'मनुष्य जो भी कर्म करता है वह उसी समय परमेश्वर जानता है। मनुष्यका कर्म बुद्धिमें, मनमे या जगत्म कहां भी होवे, ईश्वर उसी क्षणमें उसकी जानता है। इसिलये ऐसी अवस्थामें मनुष्यका मिथ्या व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है। मनुष्यको उन्नित प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो हृदय कोर मनसे जितने पवित्र कर्म हो सकते हैं उतने करने चाहिये—

हृदा मनसा पूर्व जुहोमि । (स्. ३९, मं. १०)

' हृदयसे और मनसे जितनी पवित्रता की जा सकती हैं, चतनी पवित्रतासे पवित्र पदार्थों का ही सन्कर्ममें समर्पण करना चाहिये। 'पवित्रतासे उन्नति और मिलनतासे अवनित होती है, यह उन्नति अवनितिका नियम हरएक मनुष्यको स्मरणमें अवस्य रखना चाहिये।

## सप्त मुखी अग्नि।

पूर्वोक्त स्थानमें परमात्मा और जीवात्मा ये दो अग्नि हैं ऐसा कहा है। अग्नि 'स्वास्य ' अर्थात् सात मुखवाला होता है। यह खात्मा सप्तमुखी है, यह सात मुखींसे खाता है, पञ्चज्ञानेंद्रिय और

मन तथा बुद्धि ये इसके सात मुख हैं। बुद्धिसे ज्ञान, मनसे मनन, और अन्य पञ्चक्ञानिद्रियोंसे पञ्च विषयोंका प्रहण यह करता है, मानो, इस आत्माप्तिमें ये पांच ऋतिज हवन कर रहे हैं, अथवा इन सात मुखोंसे यह आत्मा अपना मध्य खा रहा है, अथवा अपना भोग्य भोग रहा है। इस विविध प्रकारके कथनका एक ही तार्प्य है। इसके सातों मुखोंने हृदयस और मनसे पवित्र पदार्थोंको अर्पण करना चाहिये—

तव सप्त आस्यांनि तत्र हृद्दा मनसा पूर्त जुहोमि। (सू. ३९, मं. १०)

'तरे सात मुख हैं, उनमे हृदय और मनसे पवित्र पदा-थोंको ही समर्पण करता हूं। 'यह वडा मारी महत्वपूर्ण उप-देश है, आत्मग्रादिके लिये इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। सातों मुखोंमें पवित्र हव्यका ही हवन करना चाहिये। अर्थात् बुद्धिमें पवित्र झान, मनमें पवित्र विचार, नेत्रमें पवित्र रूप, कानमें पवित्र शब्द, मुखमें पवित्र अन्न और वाणी, नाक्षमें पवित्र सुगंध, और चर्ममें पवित्र स्पर्शविषयका हवन होना चाहिये। इस प्रकार सम ही पदार्थ अत्यन्त पवित्र रूपमें अपने अन्दर जाने लगे तो अन्दरका संपूर्ण वायुमण्डल परिशुद्ध हो जायगा और आत्मश्रुद्धि होती रहेगो। इस प्रकार अपनी श्राद्धि होती रही तो अपने परिशुद्ध आस्माके ऐश्वर्यका वर्णन ही क्या करना है। वह इससे शुद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर पूर्ण यशस्वा होगा और इसको इस स्क्रिंग कहे ऐश्वर्य निःसन्देह प्राप्त होंगे। इसलिय उदयकी इच्छा करनेवाले पाठक इस सार्गका अवस्य अवलम्बन करें और अपना अभ्युद्य तथा निःश्रयस प्राप्त करें।

#### स्वाहा ।

इस सूक्तमें 'खाहा ' राज्य कई वार आगया है । खाहा ' का अर्थ है (स्व+आ+हा) अपना समर्पण अर्थात् दूसरॉक्तां भलाई अथवा उर्जातके लिये अपनी शक्तिका समर्पण करना । इस त्याग भावसे उर्जात होती है। अपनी शक्तिका जनताकी भलाईके लिये समर्पण करनेका मान यहां है। सब प्रकारकी उन्नतिक लिये इस त्याग भावकी अत्यंत आवश्यकता है। पूर्वीक पवित्रीकरणके साथ रहनेवाला यह त्याग भाव बडा ही उन्नति साधक होता है। वैयक्तिक क्या और राष्ट्रीय क्या जा भी उन्नति होनी है वह इस त्याग भावक बढनेसे ही होगी। उन्नतिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वेदमें 'स्वा-हा' शब्द अनेक वार इसीलिय आया है कि वेदिक धर्मियांके मनपर इस त्याग भावका पक्षा परिणाम हो जावे और इसके हारा वे इह परलोक्ष्में अपना पूर्ण कल्याण प्राप्त कर सकें।

## रात्रुका नारा।

[ सक्य ८० ]

( ऋषिः — शुक्तः । देवता - बहुदैवत्यं । )

ये पुरस्ताञ्ज्रह्वंति जातवेदः प्राच्यां दिशो∫भिदासंन्त्यस्मान । अप्रिमृत्वा ते पर्शश्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनानप्रतिसरेणं हन्मि ये देक्षिणतो जुह्वंति जातवेदो दक्षिणाया दिशो∫भिदासंन्त्यस्मान् । यममृत्वा ते पराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनानप्रतिसरेणं हन्मि

11 8 11

11 7 11

अर्थ— हं (जातवेदः) सर्वज्ञ ! (ये पुरस्तात् जुद्धति ) जे। सन्मुख रहकर भाहुति देते हैं और (प्राच्याः दिशः ससान् अभिदासन्ति) पूर्व दिशासे हमें दास बनानेका प्रयत्न करते हैं (ते आग्नं क्रत्वा पराश्चः व्यथन्तां) वे अग्निकी प्राप्त होकर, पराजित होते हुए कष्ट भोगें। (एनान् प्रत्यक् प्रतिसरेण हन्मि) इनका पीछा करके भौर हमला करके नाश करता हूं॥ १॥

है (जातचेदः) सर्वज्ञ ! (ये दक्षिणतः जुर्हात) जो दक्षिण दिशासे आहुति देते हैं और (दक्षिणाया दिशः सम्मान् अभिदासन्ति) दक्षिण दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं, (ते यमं ऋत्या पराञ्चः व्यथतां) व यमकी प्राप्त होते हुए दुःखको प्राप्त हों (पनान्०) इनका पीछा करके और इनपर हमला करके नाश करता हू ॥ २ ॥

| ये पुश्राज्जुह्वति जातवेदः प्रतीच्यां दिशो भिदासंन्त्यस्मान् ।                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| वर्रणमृत्वा ते पराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हान्म                       | 11 3 11  |
| य उत्तर्तो जुर्ह्वति जातवेदु उदीच्या दिशो∫भिदासंन्त्युस्मान् ।                      |          |
| सोर्ममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनान्त्रतिसरेणं हन्मि                       | 11811    |
| ये <u>र्</u> चेघस् <u>ता</u> ज्जह्वंति जातवेदो ध्रुवायां द्विशोृभिदासंन्त्यस्मान् । |          |
| भूमिमृत्वा ते पराञ्ची व्यथन्तां प्रत्यगैनान्प्रतिसुरेणं हन्मि                       | 11 4 11  |
| यें देन्तरिक्षाज्ज हैति जातवेदो व्यष्वायां दिशो िभिदासंन्त्यस्मान् ।                |          |
| बायुमृत्वा ते पराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनान्प्रतिसरेणं हनिम                         | 11 & 11  |
| य ड्यरिष्टान्जुह्वंति जातवेद उध्वीयां दिशो भिदासंन्त्यसमान्।                        |          |
| स्र्यमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनान्त्रतिसरेणं हनिम                        | 11011    |
| ये दिशामन्तर्देशेभ्यो जहांति जातवेदः सर्वीभ्यो दिग्भ्यो भिदासंन्त्य                 | स्मान् । |
| ब्रह्मत्वी ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनानप्रतिसुरेणं हन्मि                        | 11 6 11  |
| ॥ इति अष्टमोऽनुवाकः । इति नवमः प्रपाठकः ॥                                           |          |
| ॥ इति चतुर्थे काण्डं समाप्तम् ॥                                                     |          |

अर्थ— हे सर्वतः । (ये पश्चात् जुद्धित ) जो पीछेकी भोरसे भाहुति देते हैं भीर (प्रतीच्या दिशाः अस्मान् अभिदासन्ति) पश्चिम दिशासे हमारा घात करना चाहते हैं (ते चरुणं ऋत्वाः) वरुणको प्राप्त करके पराभूत होकर दुःख भोगे, में इनपर हमला करके इनका नाश करता हूं ॥ ३॥

हे सर्वश ! (ये उत्तरतः जुद्धित ) जो उत्तर दिशासे ह्वन करते हैं और ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (सोमं ऋत्वा०) सोमको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए दुःख मोग । में इनपर हमला करके इनका नाश करता हूं ॥ ४ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये अधस्तात् जुह्नित ) जो नीचेकी ओरसे आहुति देते हैं और (अवायां दिशाः) इस ध्रुव दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (भूमि ऋत्वा०) भूमिको प्राप्त होकर पराभृत होते हुए कप्ट भोगें। में उनपर हमला करके उनका नाश करता हुं॥ ५॥

हे सर्वज्ञ ! (ये अन्तरिक्षात् जुद्धित ) जो अन्तरिक्षमे भाहुति देते हैं और (व्यध्वायां दिशः०) विशेष मार्गवाली दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (वायुं ऋत्वा०) वायुको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कप्ट भोगे । मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हु ॥ ६ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये उपरिष्ठात् जुह्नित) जो ऊपरकी ओरसे आहुति देते हैं और इस (ऊध्वीया दिशाः) ऊर्ध्व दिशासे हमारा नाश करते हैं वे (सूर्य ऋहत्वा) सूर्यको प्राप्त होकर पराभृत होते हुए कष्ट भोगें। में उनपर इमला करके उनका नाश करता हूं ॥ ७॥

हे सर्वज्ञ ! (ये दिशां अन्तर्देशेभ्यः जुद्धित ) जो दिशा उपदिशाओं से भाहित देते हैं और (सर्वाभ्यः दिग्भ्यः०) सम दिशाओं से हमारा नाश करनेका यान करते हैं (ते ब्रह्म ऋत्वा०) वे ब्रह्मको प्राप्त होते हुए कष्ट भोगें । मैं उनपर इमला करके उनका नाश करता हूं ॥ ८॥

## शत्रुका नाश।

नो लोग हमारा नाश करते हैं, हमें दास बनाते हैं अथवा अन्य प्रकारसे हमें सताते हैं, वे सब शत्र हैं, उनका प्रतिकार करना चाहिये । जो शत्रु होते हैं वे पछिसे, आगेसे, दायीं ओरसे भौरे बायीं ओरसे, नीचेसे अण्वा ऊपरसे हमला करते हैं और इमारा नाश करते हैं, किसी किसी समय शत्रु इंस प्रकार छिप छिपकर गुप्त प्रयत्नसे हमारा नाश करना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य उनके प्रयत्नोंका पता भी नहीं लगा सकते । ऐसे गुप्त शत्रका नाश करना तो बडा कठिन कार्य है । इस सूक्तमें जिन शत्रुऑका वर्णन है, वे शत्रु तो बडे धर्मभावका ढोंग दिखाकर विश्वास उत्पन्न करके ग्रप्त रीतिसे घात करनेवाले हैं। ये शत्र (ज़ुद्धति ) हवन करनेका यत्न करते हैं, यज्ञयाग और सत्रका ढोंग रचकर जनताका भला करनेका ही अपना प्रयत्न है, ऐसा विश्वास जनतामें उत्पन्न करके अंदर अंदर से नाश करनेकी तयारी करते हैं। इवनमें ऐसे अविधियुक्त पदार्थ- अर्थात् मास आदिक- प्रयुक्त करते हैं कि जिनसे देशमें रोगोंकी उत्पति हो जाने और उससे मनुष्योंका क्षय हो जाने। यज्ञका और इवनका ढोंग रचकर ऐसे अनर्थकारक कर्म करनेवालेका जो प्रयत्न होता है उससे जनताका बड़ा नाज्ञ होता है। विधिपूर्वक किये हुए वैदिक यज्ञयाग तो आरोज्य बढानेवाले होते हैं, परंतु ऐसे विधि हीन आहुति देनेके प्रकार जनताका घात करनेवाले होते हैं। होंग बढ़ाकर नाश करनेके प्रकार इससे भी और अनेक हैं, पाठक उसका विचार यहा करें। कई राज़ ऐसे होते हैं कि जो उपकार करनेका भाव दिखाकर आहित ही करते हैं उन सबका यहां विचार करना चाहिये। ऐसे शत्रुओंका नाश करना बढा कठिन होता है, परंतु इनका नाश तो अवश्य ही करना चाहिये। क्योंकि खुला हमला करनेवाले शत्रुसे ये छिपकर नाश करने-विल बाबु वर्डे घातक होते हैं। इनका नाश करनेके लिये कुछ उपाय इस सूक्तमें कहा है। इसका भाव समझनेके लिये निम्न-लिखित कोष्टक देखिये-

| विशा    | द्वता        | गुण        | c A                 |
|---------|--------------|------------|---------------------|
| प्राची  | <b>अ</b> भि′ | ज्ञान, तेज | अज्ञान नाश          |
| दक्षिणा | यम           | नियमन      | दुष्टोंको दण्ड देना |
| प्रतीची | वरुण         | निवारण     | शत्रुका निवारण      |
| उदीची   | सोम          | शान्ति     | शान्तिका उपाय       |

| धुवा      | पृथ्वी | <b>क्षाधार</b> | सज्जनोंकी आधार<br>देना |
|-----------|--------|----------------|------------------------|
| अन्तरिद्य | वायु   | वल, जीवन       | बलका उपयोग             |
| ऊर्ध्वा   | सूर्य  | प्रकाश         | प्रेरणा करना           |

दिशाओं के अनेक देवताओं के ये गुणकर्म देखनेसे मनुष्यको पता लग सकता है कि, अपने शत्रुओं को दूर करने के लिये हमें क्या करना चाहिये। सबसे प्रथम अपने लोगोंके अज्ञानका नाश करना चाहिये और उनको ज्ञान उत्तम प्रकारसे देना चाहिये। जो इस ज्ञानसंवर्धनके कर्ममें विरोध करेंगे उनकी दण्ड देना चाहिये और फिर कभी विरोध न करें ऐसा योग्य शासन प्रवंध करना चाहिये। इतना करनेपर भी जी शत्रुता करेंगे उनका सुपबंधहारा निवारण करना चाहिये। सबसे प्रथम शान्तिक उपायोंसे यह पूर्वोक्त प्रवंध करना चाहिये और शान्तिसे उक्त कार्यमें असफलता हुई तो शक्तिका भी उपयोग करके दुर्होंको हटाना चाहिये। सज्जनाकी रक्षा और दुर्जनोंका नाश करके जनताको अपने अभ्युद्य निश्रयसका मार्ग खला करना चाहिये। इस प्रकार व्यवस्था करनेसे जनतोक अन्दर इतनी शक्ति बढेगी कि स्वयं उनके शत्रु दूर होंगे और फिर रुकावटे उत्पन्न करने-वाले शत्रु उनकी सतानेमें असमर्थ हो जायगे। शत्रु कैसा भी प्रयत्न करे, उस दिशासे अपनी रक्षा करनेका साधन अपने पास पहिलेसे ही तैयार रहना चाहिये। अर्थात् शत्रु यदि ज्ञानसे चढाई करे तो ज्ञान द्वारा उसका प्रतिबंध करना चाहिये, शत्रु बलसे हमला करे तो वलसे उसका निवारण करना चाहिये। इसी प्रकार जिन शिक्षों को लेकर शत्रु हमपर इमला करेगा, उनका निवारण करनेका पूर्ण प्रबंध अपने पास रहना चाहिये। ऐसा शत्र दूर करनेका प्रबंध होता रहा, तो ही जनतामें शान्ति प्रगति और उन्नति हो सकती है। देश शतुरहित होनेसे ही मनुष्योंका सभ्यदय होना और उनकी निःश्रेयस प्राप्त होना संभव है। शत्रुके हमके हमले वारंवार होते रहे तो उन्नीत साधना असंभव है।

इसलिये नायावाचामनसे तथा अपने पासके अन्यान्य साधनोंसे राजुओंको दूर करनेका प्रयत्न होना चाहिये। भौर अपना आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथा अन्य सम प्रकारका बल इतना बढाना चाहिये कि जिससे अपने सामने राजु हठर ही न सकें।

॥ यहां अष्टम अनुवाक समाप्त ॥

# चतुर्थ काण्डमें विषय।

अथर्ववेदके इस चतुर्थ काण्डमें कुल ४० स्क हैं। इन चालीस स्कॉमें विषय फमानुसार स्कॉकी व्यवस्था इस प्रकार है। सबसे प्रथम परमारमविषयक स्कॉको देखिये—

## परमात्मविषयक सूक्त।

सूक्त १- ' ब्रह्मविद्या '- इस सूक्तमें गृढ अध्यातमाविद्याका विचार हुआ है।

सूक्त २- ' किस देवताकी उपासना करें '- इस सूक्तमें यह प्रश्न उठाकर एक अद्वितीय परमात्माकी उपासना करनी चाहिय ऐसा कहा है।

सूक ११- 'विश्वशंकटका चालक '- इसमें जगत्-ह्मी रथका चालक एक ईश्वर है ऐसा कहा है।

सूक्त १४- ' वात्मज्योतिका मार्ग '- इस सूक्तमें परम भारमाकी ज्योति प्राप्त करनेका विषय है।

सूक्त १६- 'सर्वसाक्षी प्रभु'- इसमें सब जगत्के अधिष्ठाता परमात्माका वर्णन है।

इस काष्डमें ये पांच सूक्त परमाश्मविषयक हैं। जो पाठक इसको जानना चाहते हैं वे इन सूक्तोंका अच्छा मनन करें।

## पाप मोचन।

सूक्त २३ से २९ तकके सात सूकों में पाप नाशनका विषय बहा मनोरंजक रीतिसे वर्णन किया है। इसके साथ सूक्त ३३ भी पाप नाशन विषयका प्रतिपादन कर रहा है। इन सूक्तोंका मनन करनेसे पापको दूर करने द्वारा आत्मशुद्धि करनेकी रीतिका शान हो सकता है। आत्मशुद्धि होनेसे ही परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग मिलना संभव है।

#### राज्यशासन ।

्र इस चतुर्य काण्डमें राज्यशासन विषयक सूक्त निम्नलिखित है—

सूक्त २- ' शात्रुओं को दूर करना '- इसमें शत्रुकी इटानेका उपाय कहा है।

सूक्त ४- ' बलसंवर्धन '- इसमें बल बढानेका विषय है।

सूक्त ८- 'राजाका राज्याभिषेक '- इसमें राजाका राज्याभिषेकका वर्णन भीर कीन राजा हो सकता है, इसका भी वर्णन है।

सूक्त ३०- 'राष्ट्री देवी '- इस सूक्तमें राष्ट्रक्षी देवीका वर्णन करके राष्ट्रशक्तिका महातम्य दर्शाया है।

सुक्त २२- ' क्षात्रवल संवर्धन '- इस सुक्तमें क्षात्र-वलको संवर्धन करके राष्ट्र बलवान करनेका उपदेश हैं।

स्क ४०- 'श्रिशुका नाश '- इसमें शत्रुका नाश करनेका विषय है। इन छः सूक्तीमें राज्यशासनका विषय आगया है।

### वैद्यक विषय ।

इस काण्डके निम्नलिखित सूक्तोंमें वैयक त्रिपय है ।

सूक्त ६-७- 'विषको दूर करना '- इन दो सूक्तोंमें विषविकित्सा है।

सूक्त ९- ' अञ्जन '- इसमें अंजनका विषय है।

क्ष १०- ' इांखमाणि '- इसमें शंखसे चिकित्सा कर-नेका उपदेश है।

स्क १२ में 'रोहिणी', स्क १७-१९ तक 'अपा-मार्ग', स्क २० में 'मातृनासी', स्क ३० में 'रोग-कृमिका नादा', स्क १३ में 'हस्तस्पर्शसे रोग-निवारण' का अद्भुत मनोरंजक विषय कहा है। इन ११ स्कॉका विचार करनेसे इस काण्डकी वैद्यक विद्या जानी जा सकती है। सूक्ष ५ में 'गाढनिद्रा' का विषय है इसका भी इसी विषयसे सम्बन्ध है।

## गोपालन ।

सूक्त २१ में 'गो पालन' का विषय कहा है, गौके सम्बन्धका प्रेम स्वनेवालोंको यह सृक्त बढ़ा ही बोधप्रद है। सूक्त १५ में ' ख़िए ' विषय है।

#### गृहस्थाश्रम ।

गृहस्थाश्रममें रहनेवालों को सूचा ३८ का ' उत्तम गृहिणीं स्त्री ' यह विषय अत्यन्त योधप्रद है। विशेष कर क्रियों को इसका बहुत मनन करना चाहिये। सूक्त ३९ में 'समृद्धिकीं प्राप्ति ' यह विषय भी गृहस्थियों के हितका विषय है। सूक्त ३४ में ' अञ्चका यश्च ' यह विषय गृहस्थियों का ही है।

## मृत्युको पार करना।

सूक्त ३५ हैं ' मृत्युको तरना, ' सूक्त ३६ में 'स्तत्यका बल ' ये विषय हरएक मनुष्यके लिये महायक हैं । इसी प्रकार सूक्त ३१–३२ इन दो सूक्तोंमें ' उत्साह ' विषय हरएक मनुष्यके लिये आवश्यक है ।

इस प्रकार इन सूक्तोंके वर्ग हैं। इन सूक्तोंको इक्ट्ठा पढ़नेसे वडा बोध प्राप्त हो सकता है। आशा है कि वेद विचार करने-वाले पाठक इस रीतिसे विचार करके लाभ उठावेंगे।

॥ चतुर्थ काण्ड समाप्त ॥

# अथर्वदेका सुबोध भाष्य।

## चतुर्थ काण्डकी विषयसूची

| स्प | विषय                                            | वृष्ठ | सूर    | त विषय                                            | पृष्ठ                |
|-----|-------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|----------------------|
|     | जागते रहो !                                     | २     | १०     | शंखमणि।                                           | ३१                   |
|     | चतुर्थ काण्ड, ऋषि, देवता छन्द सूची ।            | 3     |        | शंखसे रोग दूर करना, शंखके गुण, शंख प्राणी है।     | 33                   |
| `   | कृषिकमानुसार सूक्तविभाग ।                       | 3     |        | रोग जन्तु, शंखके गुण ।                            | ३४                   |
|     | देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग।                     | 4     | ११     | विश्वराकटका चालक ।                                | ३५                   |
|     | सूर्जोंके गण, सूर्जोंका शांतियोंसे संबंध ।      | Ę     | 1      | विश्वशकरका खरूप।                                  | 36                   |
| ξ   | ब्रह्मविद्या ।                                  | હ     | i<br>i | मनुष्योंमें देव।                                  | ३९                   |
|     | ब्रह्मकी विद्या, प्राचीन देव, ब्रह्मका ज्ञान ।  | 8     | 1      | सप्त ऋषि ।                                        | ४०                   |
|     | ब्रह्मेक लिये उपमा।                             | 8     |        | बैल और विसान, बारह रात्री, त्रत ।                 | ४१                   |
|     | भादि कारण, श्रेष्ठ जीवन, यज्ञका लक्षण ।         | 90    | 88     | रोहिणी वनस्पति।                                   | 85                   |
|     | परमात्माक। सामर्थ्य ।                           | 90    |        | रोहिणी औषधि।                                      | ४३                   |
|     | ज्ञानी, ज्ञनीकी जाप्रती ।                       | 99    | \$3    | हस्तस्पर्शसे रोगनिवारण।                           | 88                   |
|     | नमन और गुणचितन ।                                | 92    | ĺ      | देवोंकी घहायता, प्राणके दो देव, देवोंका दूत ।     | ४५                   |
| P   | किस देवताकी उपासना करें ?                       | १२    |        | हस्तरपर्शसे आरोग्य ।                              | 84                   |
|     | इम किस देवताकी उपासना करें ? प्रश्नका महत्त्व । | 98    | १८     | यात्मज्योतिका मार्ग ।                             | 88                   |
|     | उसकी उपासना करे।।                               | 9 ६   | ŀ      | खर्गधामका मार्ग, परम पिताका असृतपुत्र ।           | ४९                   |
| 3   | शनुओंका दूर करना।                               | १६    |        | पिताका दर्शन ।                                    | 83                   |
|     | दुष्टोंका दमन करनेका उपाय, अथर्वविद्याका नियम । |       |        | विश्वाधार यज्ञ, सचा चछु ।<br>पञ्चामृत भोजन ।      | 40                   |
| 8   | बल संवर्धन ।                                    | १९    |        | विश्वहप बनो, एक शंका।                             | 49                   |
|     | षलवर्धन ।                                       |       | 9ta    |                                                   | ५२<br>५ <del>१</del> |
| ध   | गाढ निदा।                                       | २१    |        | वृष्टि ।<br>सर्वसाक्षी प्रभु ।                    | -                    |
|     | गाढ निद्रा लगनेका उपाय ।                        | 22    | 24     | सर्वाधिष्ठाता प्रभु, उसकी सर्वज्ञता, प्रवल शासक । | 40                   |
| इ   | विषको दूर करना।                                 | २३    |        | उसके पाश, दो वरुण ।                               | ५९                   |
|     | विष दूर करनेका उपाय।                            |       | 910    | अपामार्ग औषघि ।                                   | ξ o<br><b>ξ</b> o    |
| છ   | विष्दुर फरना।                                   | २५    | . 9 ~  | अपामार्ग औषधि ।                                   |                      |
|     | दो औषिधयां।                                     | २६    | 36     | अपामार्ग औष्धि ।                                  | ६२<br>६३             |
| 4   | राजाका राज्याभिषेक ।                            | २६    | , 72   | अपामार्ग औषधि, क्षुषा और तृष्णा मारक ।            | 44<br><b>६</b> 4     |
|     | राज्याभिषेक, समुद्रतक राज्यविस्तार ।            | 26    |        | बवासीर, दुष्ट खप्त ।                              | 47                   |
|     | कोन राजा होता है ?                              | 26    |        | सारक, सल्ये रक्षा ।                               |                      |
| 3   | <b>अञ्जन</b> ।'                                 | 88    |        | दुसरेके घातके यत्नसे अपना नाश ।                   | <b>६६</b><br>६६      |
|     | अजन ।                                           | 30    |        | अस्यसे नाश ।                                      | ४५<br>६७             |

| सूक्त | विषय                                        | वृष्ठ    | सूक | विषय                                          | वृष्ठ |
|-------|---------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------|-------|
| २०    | दिन्य द्रष्टि।                              | ६७       | ३२  | उत्साह ।                                      | १०२   |
|       | मातृनाम्नी भौषिष ।                          | 55       |     | उत्साह्का धारण ।                              | 908   |
| १९    | गी।                                         | ७१       | 33  | पाप-नाशन ।                                    | १०५   |
|       | गौका सुंदर कान्य, गौ घरकी शोभा है।          | 50       | ļ   | पापको दूर करना।                               | 306   |
|       | पुष्टि देनेवाली गौ, गौ ही धन, बल भीर अन है। | ξυ       | 38  | अन्नका यश्च ।                                 | १०६   |
|       | यज्ञके लिये गौ।                             | ७३       |     | अज्ञका विष्टारी यश्, बाह्मणोंकी दान ।         | 906   |
|       | अवध्य गौ, उत्तम घास और पवित्र जलपान ।       | ७४       |     | ब्राह्मणोंका दान क्यों दिया जाय ? मृत्युलीक । | 905   |
|       | गौकी पालना ।                                | 96       |     | खर्गलोक, वासना देह, नरकके दुःख ।              | 9=5   |
| १२    | क्षात्रवल संवर्धन ।                         | ७५       | İ   | कल्पपृक्ष भौर कामधेत्र, संकल्पसिदि ।          | 990   |
|       | स्पर्धा ।                                   | ७६       |     | फ़ुराणमं बहिर्त ।                             | 990   |
| २३    | पाप मोचन ।                                  | ७७       |     | मनोरय, यमोंका पालन, नाह्मणका घर ।             | 999   |
|       | पापसे मुक्ति।                               | 49       |     | गुर-फुल, दानकी रीति, शुभमावनाकी स्थिरता ।     | 993   |
| १४    | पाप मोचन ।                                  | 60       | ३५  | मृत्युको तरना।                                | ११२   |
|       | पापसे बचाव ।                                | 69       |     | व्रह्मीदन ।                                   | 998   |
| २५    | पाप मोचन ।                                  | 68       |     | अमृतकी प्राप्ति, भारमशुद्धि, तप ।             | 994   |
|       | सविता और वायु, सूर्य देवता, वाणी, बल और नेव |          | ३६  | सलका वल ।                                     | ११६   |
|       | सूर्यचक, प्राण।                             | ८४       | 1   | सलका बल, दुष्ट मनुष्य, वैश्वानरकी दंषू ।      | 996   |
| २६    | पाप मोचन।                                   | ८५       | ĺ   | सुधारके दो चपाय।                              | 998   |
|       | यावा पृथिवी ।                               | ce       | 30  | रोगकृमिका नाश।                                | ११९   |
| २७    | पाप मोचन।                                   | <9       |     | रोगिकिमि ।                                    | 939   |
| •     | मरुत् देवता ।                               | 66       |     | लक्षण ।                                       | 922   |
| 26    | पाप मोचन ।                                  | <3       | 36  | उत्तम गृहिणी स्त्री।                          | १२४   |
|       | भव और शर्व ।                                | 30       |     | दक्ष खीका समादर, भी कैसी हो ?                 | 924   |
| १९    | पाप मोचन ।                                  | 90       |     | अप्तरा, रश्मिरनान, स्नीरक्षा।                 | १२७   |
|       | मित्र और वर्षण ।                            | 83       | 36  | समृद्धिकी प्राप्ति ।                          | १२९   |
| 30    | राष्ट्री देवी।                              |          |     | उन्नतिका मार्ग ।                              | 939   |
| ~~    | राष्ट्री देवी, आध्यात्मिक भावार्थ ।         | 38<br>38 |     | परमारमाकी उपासना, नमस्कारसे उपासना ।          | 932   |
|       | अध्यात्मवर्णनका सनन ।                       | 36       |     | सप्तमुखी अभि ।                                | 932   |
|       | माधिभौतिक भावार्थ, राष्ट्रीय अर्थका मनन ।   | 90       |     | खाहा।                                         | 133   |
| ३१    | उत्साह् ।                                   | १००      | 80  | श्रुका नाश।                                   | १३३   |
|       | यशका मूल मंत्र।                             | 909      |     | श्रमुका नाश                                   | 938   |
|       | उत्साहका महत्त्व।                           | 902      |     | विषयानुक्रमणिका।                              | 930   |



# अथर्ववे द

का

सुबोध माध्य

पञ्चमं काण्डम्।



# अथर्ववेद का स्वाध्याय।

## [ अथ्ववेद का सुबोध भाष्य।]

## पश्चम काण्ड।

इस प्रम काण्डमें भी प्रारंभका सूक्त मंगलवाचक ही है, क्योंकि इसमें जगदाधार सर्वमंगलमय परमात्मप्राप्तिके मार्गका वर्णन हुआ है। इससे अधिक मंगलमय उपदेश और क्या हो सकता है ? इस मंगल स्काका मनन पाठक यहां करेंग, तो उनके विचार मंगल बनेंग और उनके किये सभी विश्व मंगलमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

इस काण्डमें ६ अनुवाक, ३१ स्का और ३६७ मंत्र हैं। यहां कमपूर्वक पांची काडोंकी प्रपाठक-अनुवाक-सूत्र-मंत्र बंख्या देखिये---

| £la£          | त्रपाठक | अनुवाक | कुल सूक | स्कमें यंत्रसंख्या | कुल मैत्रसंख्या |
|---------------|---------|--------|---------|--------------------|-----------------|
| प्रथम         | २       | 4      | 34      | *                  | 943             |
| द्वितीय       | २       | Ę      | 3 6     | 4                  | ₹•७             |
| <b>नृती</b> य | २       | Ę      | 33      | Ę                  | २३०             |
| चतुर्व        | 3       | 6      | Y.      | 9                  | ३२४             |
| पश्चम         | 3       | •      | 39      | 4                  | ३७६             |

इस तालिकाको देखनेसे पता लगता है कि अनुवाक और स्कोंकी संख्या करीब समान रहनेपर भी काण्डोंमें मंत्रोंकी संख्या कमसे बढ रही है। इस कारण प्रत्येक स्कार्क मंत्रसंख्या कमपूर्वक बढ रही है। अर्थात् जहां प्रथम काण्डमें चार मंत्रवाले स्कार्क हैं वहां इस प्रथम काण्डमें आठ या नौ मंत्रवाले स्कार्क । इस कारण काण्डकी मंत्रसंख्या बढती है। यथि इस पंचम काण्डमें अर्था कहीं कहीं जाती है, तथींपि इसमें निम्न लिखित प्रकार स्कार्की मंत्रसंख्या है—

|            |      |          |    | -                 | ~/ |            |                           |     |      |
|------------|------|----------|----|-------------------|----|------------|---------------------------|-----|------|
| इस         | पंचम | काण्डम   | 6  | मंत्रवाले         | 2  | सूक्त हैं, | जिनकी मंत्रसंख्या         | 98  | है।  |
| इस         | पंचम | काण्डम   | 5  | मंत्रवाले         | 8  | स्फ हैं,   | जिनकी मंत्रसंख्या         | 7.5 | है।  |
| इस         | पंचम | काण्डमें | 90 | मंत्रवाले         | 3  | स्क हैं,   | निनकी मंत्रसंख्या         | २०  | है।  |
| इस         | पंचम | काण्डमें | 99 | मंत्रवाले         | Ę  | स्क हैं,   | जिनकी मंत्रसंख्या         | ĘĘ  | है।  |
| <b>इ</b> स | पंचम | काण्डमें | 13 | मंत्रवाल          | 4  | सूक हैं,   | जिनकी भैत्रसंख्या         | €.  | है।  |
| इस         | पंचम | काण्डमें | 93 | मंत्रवाले         | 3  | सूक हैं,   | जिनकी मैत्रसंख्या         | 38  | है।  |
| इस         | पंचम | काण्डमं  | 98 | मंत्रवाले         | 3  | स्क हैं,   | <b>जिनकी मंत्रसं</b> ख्या | ४२  | है।  |
| इस         | पंचम | काण्डमें | 14 | <b>मंत्रवा</b> ले | ą  | स्क हैं,   | जिनकी मैत्रसंख्या         | 84  | है।  |
| ₹ŧ         | पंचम | काण्डमं  | 94 | मंत्रवाले         | २  | स्क हैं,   | जिनकी मंत्रसंख्या         | ¥¥  | है । |
| इस         | पंचम | काण्डम   | 96 | मैत्रवाला         | 9  | स्क है,    | जिसकी मैत्रसंख्या         | 96  | है।  |
|            |      |          |    | कल सक             | 39 |            | कुल में इ                 | 305 |      |

अर्थात इस पंचम काण्डमें आठ मंत्रोंके प्रकृतिवाले सूक्त केवल दो हैं और अन्य सूक्तोंमें अधिक मंत्र होनेके कारण ऐसे विकृति सूक्त २९ हैं। अब इन सूक्तोंके ऋषि, देवता और खंद देखिये—

## सूक्तोंके ऋषि-देवता छन्द ।

| सुक   | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋषि               | देवता                                                                                      | <b>छं</b> द                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | १ प्रथमोऽनुवाकः    | । (दशमः प्रपाठकः  | )                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| १     | * 6                | बृहद्दिवोऽथर्वा   | वरुणः                                                                                      | त्रिष्टुप्; ५ पराष्ट्रहती त्रिष्टुप्; ७ विराट्;<br>९ व्यव० यट्प॰ अस्पष्टिः।                                                                                             |
| Ą     | 9                  | वृह्यद्विवोऽथर्वा | वरुणः                                                                                      | त्रिष्टुप्; ९ भूरिक्पराविजगती ।                                                                                                                                         |
| (I)er | ११                 | बृहिद्देवोऽथर्वा  | १,२ अग्निः; ३,८ देवाः;<br>५ द्रविणोदाः; ६,९,<br>१० विश्वेदेवाः; ७ सोमः;<br>८, ११ इन्द्रः । | त्रिष्टुग्; २ भुरिक्; १० विराङ्जगती।                                                                                                                                    |
| 8     | १०                 | भृग्वंगिरा        | कुष्ठः                                                                                     | भनुष्टुप्; ५ भुरिक्; ६ गावत्री।<br>१० डब्णिगमनिचूत्।                                                                                                                    |
| 4     | Q                  | अ <b>थवां</b>     | लाक्षा                                                                                     | भनुषुप्                                                                                                                                                                 |
|       | २ द्वितीयोऽनुवाक   | : 1               |                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
| Ę     | <b>₹</b> 8         | अ <b>थवां</b>     | सोमारुद्रौ                                                                                 | त्रिष्टुप्। २ जजुडुप्; ३ जगती; ४ जनुडु- बुध्णिक्त्रिष्टुब्गर्भा पंचपदा जगती; ५ ७ त्रिपदा विशयमाम गावती; ८ एकावसाना द्विपदा वाष्वंजुडुप्; १० प्रसारपंक्तिः; ११-१४ पंकिः; |
| 9     | १०                 | अथर्वा            | बहुदैवत्यं                                                                                 | १४ स्वराट्।<br>मनुष्टुप्; १ विराष्गर्मा प्रसारपंकिः;<br>४ पण्याबृहती; ६ प्रसार पंकिः।                                                                                   |
|       | ( एकाद्दाः प्रपाठः | <b>5</b> ; }      |                                                                                            | a dedigion; d adult dimit                                                                                                                                               |
| <     | 8                  |                   | नानादैचार्यं                                                                               | भनुष्टुप्; २ व्यवसानाषट्पदाजगती; ३,४<br>भुरिक्पध्यापंकिः; ६ प्रसारपंकिः,<br>७ द्वयुष्णिरगर्भापध्यापंकिः; ९<br>व्यव०षट्० द्वयुष्णिरगर्भा जगती।                           |
| 8     | 6                  | ब्रह्मा           | <b>धा</b> स्तोष्पतिः                                                                       | १,५ दैवी बृहती; २, ६ दैवी<br>त्रिष्टुप्; ६, ४ दैवी जगती;<br>७ विराद्धिणम्बहतीमर्भा पंचपदा<br>जगती; ८ पुरस्कृति त्रिष्टुब्बृहती-<br>गर्भा चतुष्पदा त्र्यवसाना जगती।      |
| १०    | <b>ć</b>           | ब्रह्मा           | <b>धास्तोष्पतिः</b>                                                                        | १-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री;<br>७ यवमध्या ककुब्; ८ पुरोधृति<br>ह्यनुष्टुब्गर्भा पराष्टिस्प्यवसाना<br>चतुष्पदाति जगती ।                                                  |

| संद्र      | मंत्रसंस्था        | ऋषि                   | देवता                            | छंद                                                                                                                  |
|------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ş          | वृतीयोऽनुवाद       | 5: t                  |                                  |                                                                                                                      |
| ११         | ११                 | अथर्वा                | वरुणः                            | त्रिष्टुप्; १ भुरिक्; ३ पंक्ति;६ पञ्चपदाति-<br>शकरी;११त्र्यव०षट्पदारयष्टिः।                                          |
| <b>१</b> २ | ११                 | <b>अंगिराः</b>        | जातवेदाः                         | त्रिष्टुप्; ३ पंकिः।                                                                                                 |
| १३         | ११                 | गरुतमान्              | तक्षकः। विषं                     | जगती; २ भास्तारपंकिः; ४, ७-८ भनु-                                                                                    |
|            | -                  |                       |                                  | ष्टुप्; ५ त्रिष्टुप्; ६ पध्यापंक्तिः;<br>९ सुरिक्; १०-११ निचृद्रायत्री।                                              |
| १४         | १३                 | য়ুক্ষঃ               | वनस्पतिः<br>( क्रत्याप्रतिहरणं ) | षजुष्टुप्; ३, ५, १२ भुरिक्; ८ त्रिपद्।<br>विराट्; १० निघृद् <b>बृहती; ११</b><br>त्रिपदासास्री त्रिष्टुप्; १३स्वराट्। |
| १५         | ११                 | विश्वामित्रः          | चनस्पतिः                         | <b>मनु</b> ष्टुप्; पुरस्ताद्बृह्ती; ५, ७ ९ सुरिक्।                                                                   |
| 8          | चतुर्योऽनुवाक      | ाः। ( द्वाद्शः प्रपाठ | कः )                             |                                                                                                                      |
| १६         | ११                 | विश्वामित्रः          | एकवृषः                           | [एकावसानं द्वैपदं.] १, ४-५,<br>७-१० साझी उष्णिग्; २, ३,                                                              |
|            |                    | -                     |                                  | ६ जासुरी जनुष्टुप्; ११ जासुरी<br>गायत्री ।                                                                           |
| १७         | १८                 | मयोभूः                | ब्रह्मजाया                       | <b>अनुष्टुप्; १-६</b> त्रिष्टुप्।                                                                                    |
| १८         | १५                 | मयोभूः                | ब्रह्मगर्वी                      | बातुषुप्; ४, ५, ८, ९, १३ त्रिष्टुप्:<br>४ अस्कि ।                                                                    |
| १९         | १५                 | मयोभूः                | <b>त्रह्म</b> गवी                | भनुष्टुप्; २ विराट् पुरस्ताद् <b>ष्ट्र</b> हती;<br>७ उपरिष्टाद्बृहती ।                                               |
| ₹0         | १२                 | त्रहा                 | दुन्दुभिः                        | त्रिष्टुप्; ९ जगती।                                                                                                  |
| 38,        | १२                 | महार                  | दुन्दुभिः                        | अनुष्टुप्; १,४,५ पथ्यापंक्तिः, ६ वगर्ताः<br>११ वृहतीगर्मा त्रिष्टुप्; पः                                             |
| 6          | Can came           | . 1                   |                                  | त्रिपदा सवसध्या गायत्री ।                                                                                            |
| २२ े       | पञ्चमोऽनुवाक<br>१८ | भृग्वंगिरा            | तक्मनाशर्न                       | बतुष्टुप्: १,२ त्रिष्टुप् (१ सुरिक्)।<br>५ विराद पथ्याष्ट्रदवी ।                                                     |
| 23         | १३                 | क्षयः                 | इन्द्रः                          | बनुष्टुप्; १३ विशर्।                                                                                                 |
| ₹8         | १७                 | मयर्जा                | भात्मा नानावेवताः                | ककरी; 1-10 चतुष्पदाविशकरी; 17.<br>ककरी; १५-१० त्रिपदा (१५,<br>१६ मुरिगविकगती; १७ विराट्<br>सकरी)                     |
| ३५         | १३                 | त्रहार                | योनिगर्भः                        | अनुहुप्; १६ विराट् पुरकाद्बृहरी ।                                                                                    |
| २६         | १२                 | अक्षा                 | वास्ते।प्यतिः                    | १, ५ द्विपदार्ष्युष्णिग्; २, ४,                                                                                      |
|            |                    |                       | मंत्रोकदेवताः                    | ६-८ १०,११ द्विपदा प्राजापत्या                                                                                        |
|            |                    |                       |                                  | बृहवी, ३ त्रिपदा विराह् गावत्री;                                                                                     |
|            |                    |                       |                                  | ९ त्रिपदापिपी किकमध्या पुर                                                                                           |
|            |                    |                       |                                  | उष्णिक्;१-५१ एकावसाना;१२                                                                                             |
|            |                    |                       |                                  | पराविषकरी चतुष्पदा जगवी।                                                                                             |

| र्बेख      | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋषि                      | देवता                      | अंद                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ę          | षष्ठोऽनुवाकः       | ı                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ₹ <i>9</i> | १२                 | त्रह्मा                  | <b>असिः</b>                | श बृहती गर्मात्रिष्टुम्,२ द्विपादा<br>साम्नां सुरिगतुष्टुप्; ३ द्विपदार्थां<br>बृहती; ४ द्विपदा साम्नी सुदि-<br>ब्हहती;५ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्;<br>६ द्विपादिशण्नाम गामत्री; ७<br>द्विपारसाम्नी बृहती; ८ संस्वार-<br>पंकिः;९ पट्पदातुष्टुदगर्मा परा-<br>विजगती; १०-१२ पुरद्यण्णिक्। |
| १८         | १४                 | अथर्वा                   | त्रिवृत्                   | त्रिष्टुप्; ६ पञ्चपदातिशकरी; ७,९, १०,<br>१२ कङ्कम्मस्यनुष्टुम्; १३ पुर-<br>रुष्णिक्।                                                                                                                                                                                                    |
| २९         | हष्                | चातनः                    | जातवेदाः<br>मंत्रोक्तदेवतः | त्रिष्टुप्, ३ त्रिपदा विराण्नामगायश्री; ५ /<br>पुरोतिषगती विराद्गगती;१२-<br>१५ मनुष्टुप्।(१२ सुरिक्; १४<br>चतुष्पदा पराबृहती ककुम्मती)                                                                                                                                                  |
| २०         | १७                 | उन्मोचनः<br>(आयुष्यकामः) | <b>आयुः</b>                | बातुष्टुप्; १ पथ्यापंकिः, ९ भुरिक्; १२<br>बातुष्पदा विराद् अगती, १४<br>विराट् प्रसारपंकिः, १७ ज्बब-<br>साना बट्पदा बगती ।                                                                                                                                                               |
| 38         | १२                 | গ্রুক্তঃ                 | <b>क्रस्यादू</b> वणं       | मञुष्टुर् १३१ बृहतीगर्मा;१२ परवाबृहती।                                                                                                                                                                                                                                                  |

इस प्रकार इस प्रमम काण्डके भुक्तोंके ऋषि, देवता, छंद हैं; अब इनका ऋषिक्रमानुसार विभाग देखिये-

## ऋषिकमानुसार सूक्तविमाग।

१ अथर्ग ऋषिके ५-८, ११, २४, २८ ये सात स्क हैं।
२ बहा ऋषिके ९, १०, २०, २१, २५-२० ये सात स्क हैं।
३ वृद्दिनोऽथर्ग ऋषिके १-३ ये तीन स्क हैं।
४ मयोभूः ऋषिके १०-१९ ये तीन स्क हैं।
५ स्वेगराः ऋषिके ४, २२ ये दो स्क हैं।
६ शुकः ऋषिके १४, ३१ ये दो स्क हैं।
७ विश्विमित्रः ऋषिके १५, १६ ये दो स्क हैं।
८ अंगिराः ऋषिका १२ वो एक स्क है।
९ गस्तमान् ऋषिका १३ वो एक स्क है।
१० दण्यः ऋषिका २३ वो एक सूक्त है।

११ चातनः अर्थिका २९ वां एक सूक्त है। १२ उन्मोचन अर्थिका ३० वां एक सूक्त है।

इस प्रकार बारह ऋषि नामोंके साथ इस काण्डका संबंध है। पहिले काण्डसे लेकर इस काण्डतक कितने ऋषियोंके नामोंका संबंध प्रत्येक काण्डसे आ गया है, यह देखिय---

प्रथम काण्ड के साथ ८ ऋषियों के नामों का संबंध है।
द्वितीय काण्ड के साथ ९० ऋषियों के नामों का संबंध है।
तृतीय काण्ड के साथ ८ ऋषियों के नामों का संबंध है।
चतुर्थ काण्ड के साथ ९० ऋषियों के नामों का संबंध है।
पनम काण्ड के साथ १२ ऋषियों के नामों का संबंध है।

अब देवताबार मंत्रोंका विभाग देखिये-

## देवताकमानुसार सूक्तविमाग।

१ वस्ण देवताके २, ११ ये तीन सूक्त हैं। ९, १०, २६ ये तीन सूक्त हैं। २ वास्तोष्पति देवताके ३, २७ ये दो सुक्त हैं। ३ अभि देवताके ४ बनस्पति देवताके 98, 94 ये दो सुक हैं। ५ बातवेदा देवताके ये दो सूक्त हैं। 92, 28 १८, १९ ये दो सूक हैं। ६ अझगबी देवताके ये दो सुक हैं। ७ दुंडाभ देवताके २०, २१ ८ नानादेवताः देवताके ८, २४ येदो सूक्त हैं। ९ मस्त्रीकाः देवताके २६, २९ ये दो सूक हैं। १० बहुदेवताः देवताका यह एक सूक्त है। v ११ कुष्टः देवताका यह एक सूक्त है। यह एक सूफ है। १२ लाक्षा देवताका १३ सोमास्त्री देवताका यह एक सूक्त है। Ę यह एक सूक है। १४ तक्षकः देवताका 93 १५ विषं देवताका यह एक सूक्त है। 93 १६ एक वृषः देवताका यह एक सूक्त है। 98 यह एक सुक्त है। १७ ब्रह्मजाया देवताका 10 १८ तक्मनाशनं देवताका २२ यह एक सुक्त है। १९ इन्द्रः देवताका यह एक सूक्त है। २३ २० भारमा देवताका यह एक स्क है। २४ २१ बोनिगर्भः देवताका यह एक सूक्त है। 24 २२ त्रिवृत् देवताका यह एक सुक है। २८ २३ आयुः देवताका यह एक सूक है। ξe २४ कृत्याद्वणं देवताका ३१ यह एक सूक्त है।

यह देवताकमानुसार सूक्षव्यवस्था है। इसमें 'मन्त्रोक्त हेवताः, बहुदेवत्यं, बहुदेवताः, नामावेबताः 'ये सब एक ही

बातके वाचक शब्द हैं। इसका तात्पर्य इतना हो है कि इन सूक्तोंके मंत्रोंमें अनेक देवतायें होती हैं। यदि इन गूक्तोंको पाठक खयं देखेंगे ते। उनको इस बातका पता लग जायगा। अब इस पद्मम काण्डके गणेंकी व्यवस्था देखिये—

## सूक्तोंके गण।

१ तक्मनाशन गणके ४, ९, २२ ये तीन सुक्त हैं।

२ वास्तु गणके ९ और १० ये दो सूक्त हैं।

३ रौद्र गणका ६ वां एक सूक्त है।

४ चातन गणका २९ वां एक सूक्त है।

५ आयुष्य गणका ३० वां एक सूक्त है।

६ क्रसाप्रतिहरण गणका ३१ वां सूक्त है।

इस काण्डके सूक्तोंक ये गण हैं और इन गणों में इतने ही सूक्त हैं। अन्य सूक्त खतंत्र हैं। अन्यपरिगणन इस प्रकार है—

पुष्टिकमंत्राः-- १, २, ३, २६, २७ ये सूक्त पुष्टिकमंत्रे

औषिषयोंके विषयमें निम्न सूक्त इस प्रकार परिगणित हुए हैं—

(१) कुष्ठलिगाः — सूक्त ४ था

(१) लाक्षालिंगाः— सूक ५ वां

(३) मधुलावृष्ठिगाः— स्क १५ वां

अर्थात् इन सूक्ताम इन औषिषयोके गुणवर्णन हुए हैं। इस पद्मम काण्डके अध्ययनके प्रसंगमें पाठक इन विशेष बातांका स्मरण करेंगे तो उनको विशेष लाम है। सकता है। इतनी भूमिकाके साथ इस काण्डमें सबसे प्रथमक सूक्तमें कही ' गूड आत्मोक्तातेकी विया।' देखिये।

# सात मर्यादायें!

सप्त मर्यादाः क्वयंस्ततक्षुस्तासामिदेकामुम्यं हिरो गांत् । आयोहि स्कम्भ उपमस्य नीडे पृथा विसुर्गे धुरुणेषु तस्थी ॥ अपर्ववेद ५।१।६

"तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंने सात मर्यादाएं, अर्थात् पापसे बचने की व्यवस्थाएं, बनाई हैं। उनमेंसे एकका भी जो उल्लंघन करता है, वह पापी बनता है। परन्तु जो अपने जीवन का आधारस्तम्भ बनता है, अर्थात् ब्रह्मचर्यादि सुनियमों के पालन से जो संयमी हुआ है, वह, समीप स्थित परमात्मा के उस धारक स्थान में, जहां सब मार्ग समाप्त होते हैं, खयं स्थिर होता है।"



# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

पश्चमं काण्डम्।

## आत्मोन्नतिकी विद्या।

## (१) अमृतासुः।

( ऋषिः - बृहाद्विवोऽशर्वा । देवता - वरुणः । )

अर्थर्यन्त्रो योति य आं नुभूनामृतासुर्वधीमानः सुजनमा । अर्थन्धासुर्आर्जमानोऽहेव त्रितो धर्ता दांधार त्रीणि आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद तनो वर्षि कृणुषे पुरूणि । धास्युरोनि प्रथम आ विनेशा यो वानुमन्तितां निकेते

11 2 11

11 2 11

मर्थ— (यः अमृत+अद्धः सुजन्मा) जो वस्तुतः अमर प्राण शक्ति युक्त है, तथापि उत्तम अन्म लेकर (वर्धमानः) बढता है और (अध्यक् + मन्त्रः) धलाका मनन करता हुआ (योनि आ बभूव) मूल तत्पत्ति स्थानकी प्राप्त होता है, वह (अव्यक्ष+अद्धः) न दबनेवाली प्राणशक्तिसे युक्त होकर (अहा इव आजमानः) दिनके समान प्रकाशता हुआ (जितः चर्ता त्रीणि दाधार) रक्षक और धारक होकर तीनोंको धारण करता है॥ १॥

(यः प्रथमः धर्माणि आससाद) जो पहिला होकर धर्मोंको प्राप्त करता है, (ततः पुरुणि धर्पूषि रुणुषे) उम्मे बह बहुत सारीरिक शक्तियोंको धारण करता है, भीर (यः अनुदितां वार्च आ चिकेत) जो अप्रकट बाणीको जानता है। (धास्युः प्रथमः योनि आ विवेश) धारण करनेवाला पहिला होकर मूलं उत्पत्ति स्थानमें प्रविष्ट होता है।। २॥

भाषायं — जो बाराविक रीतिसे देखा जाय तो अमर जीवन शकिसे गुक्त है, तथापि अन्म लेकर अपनी शकिर्जा यृदि करता है और सलका पालन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता है, इससे अदम्य आरिमक शक्तिसे गुक्त होकर दिनके समान प्रकाशता हुआ रक्षण-शक्ति और धारण-शक्तिसे गुक्त होकर अपनी तीनों अवस्थाओं को खाधीन करता है।। १ ॥

भो अन्य मनुष्मोंक्षे श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्मनियमेंका पालन करता है, इस अनुष्ठानसे वह आधर्षकारक क्षिक्षोंका प्रकाश करता है। पश्चात् वह गृह वाणीको जानता है जिससे वह धारणक्षित्ते युक्त और प्रथम स्थानके लिये योग्य बन कर अपने मूल सानमें प्रविष्ट होता है ॥ २॥

२ (अवर्ष, माध्य, काण्ड ५)

| यस्ते शोकांय तुन्वं िरिरेच क्षरुद्धिरंण्यं शुच्योऽनु स्ताः ।       |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| अत्रो दधेते अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि विश्व एरयन्ताम्             | 11 3 11 |
| प्र यद्वेते प्रतरं पूर्व्यं गुः सदःसद आतिष्ठन्तो अनुर्यम् ।        |         |
| क्विः शुपस्यं मातरां रिहाणे जाम्यै धुर्यं पितमेरियथाम्             | 11811   |
| तद् षु ते महत्वृथुनमुत्रमेः कविः काच्येना कृणोमि ।                 |         |
| यत्सम्यश्चविभियन्तविभि क्षामत्रां मही रोधंचक्रे वावुधेते           | 11411   |
| सप्त मर्यादाः क्वयंस्ततक्षुस्ता <u>सा</u> मिदेकांमुम्यंहिरो गात् । |         |
| आयोही स्क्रम्भ उपमस्य नीडे पृथां विसुर्गे घुरुणेषु तस्या           | યા ધ્   |

अर्थ— (यः ते शोकाय तन्वं अनु रिरेच) जिसने तेरे प्रकाशके लिये गरीर साम साय जोड दिया है, इसिलेये कि उससे (स्वाः शुच्यः हिरण्यं क्षरत्) अपनी शुद्ध दीप्तियां सुवर्णके समान फैलें। (अन्न अमृतानि नाम द्घेते ) यहां अमर नामोंको वे धारण करते हैं। अतः (विद्याः अस्मे चस्त्राणि आ ईरयन्ताम्) प्रजाएं इसके लिये वस्न प्रेरित करें ॥३ ॥

(यत् एते ) जो ये (सदः सदः आतिष्ठन्तः ) प्रत्येक धर्म सभाम बैठते हुए (अजुर्ये प्रतरं पूर्व्ये प्र गुः ) जरारिहत प्राचीन और सबसे पूर्व आत्माको प्राप्त करते हैं । (कियः शुपस्य मातरो ) किय होकर बलकी मान्यता करनेवाली तथा (जास्ये धुर्य पति रिहाणे ) बिहनेक लिये धुरीण पालकका वर्णन करनेवालीके समान (आ ईरयेथां ) प्रेरणा करती हैं ॥ ४ ॥

हे (पृथु—उमन्) हे विशेष गांत दनेवाले ईश्वर ! (तत् उ) इसांलिये (किविः) में किव अपने (काव्येन) काव्यके द्वारा (ते.सु महत् नमः क्रणोमि) तुमे बहुत नमस्कार करता हूं। (यत् सम्यञ्जो अभियनतो मही रोघ-चक्ते) क्योंकि मिले हुए गतिमान् वहे प्रतिरोधक गतिवाले चक्तोंके समान (अत्र क्षां समि चायुधेते) यहां पृथ्वीपर दोनों कढते हैं॥ ५॥

(कवयः सप्त मयादाः ततश्चः) शानीजनीने सात मर्यादायं निश्चित की हैं, (तासां एकां इत् अभिगात्) उनमेंसे एकका भी उहुंपन किया ता मनुष्य (अंहुरः) पापी होता है। जो निष्पापी (आयोः स्कम्मः ह ) आयुका आपार स्तंम होकर (उपमस्य नींड) समीपवाले स्थानमें जहां (पथां चि-सर्गे) मार्गोका फैलाव नहीं है, ऐसे (घरणेषु तस्थों) ध्रुव स्थानोंमें रहता है।। ६॥

भावार्थ — जिस प्रभुने मनुष्यके अन्तः प्रकाहाको चारों ओर फैलानेके लिये उसको धनुकूल शरीर दिये हैं, जिससे वह शुद्ध सुवर्णके समान अपना प्रकाश चारों भोर फैलाता है, उसीमें सब अमृत यश बतानेवाले नाम सार्थ होते हैं और इसी किये सब प्रजाएं उसके लिये ही अपने आच्छादक वस्त्र अपण करें और खयं पर्दा हटाकर उसके सन्मुख खही हो जाय ॥ ३॥

नो मनुष्य प्रलेक धर्मकृत्यमें भादरसे माग लेते हैं, और उसमें भजर अपर पुराणपुरपका भादर करते हैं। व अपतीन्द्रियार्थदर्शी और बलके प्रेमी वनकर अपनी बहिनके पतिका आदर करनेके समान आदर मावसे सबके साथ व्यवहार करते हैं॥ ४ ॥

हे सबके संचालक ईश्वर ! उक्त हेतुसे ही में कविकी दृष्टिसे अपनी काव्यमय वाणीके द्वारा तेरा महान् यश गाता हुआ तेरे सन्मुख अलंत नम्न होता हूं। विरुद्ध गतिवाले दो चन्न यदि एक ही कार्यके लिये एक केन्द्रमें मिलकर कार्य करने लगे, तो बढ़ी शिक्त होती है। [यहां जब चेतन ये विरुद्ध गुणधर्मवाले दो पदार्थ तेरे सन्मुख झुक जाते हैं और इस नम्नतासे शिक्तशाली बनते हैं यह तात्पर्य है ] ॥ ५॥

जुतामृतांसुर्वतं एमि कृष्वन्नसंरात्मा तुन्वंश्वतत्सुमहुः ।

जुत वां श्रन्नः रह्नं दधात्युर्जियां वा यत्सचेते हिन्दिः ॥ ७॥

जुत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ज्येष्ठं मर्यादंमह्नयन्तस्वस्तये ।

दर्शन्त ता वेरुण यास्ते निष्ठा आवर्षततः कृणनो वपूषि ॥ ८॥

अर्धमुर्वेन पर्यसा पृणक्ष्युर्धेने शुष्म वर्षसे अमुर ।

अनि वृधाम श्रामियं सर्वायं वर्रणं पुत्रमदित्या इपिरम् ।

कृतिश्वस्तान्यंसमे वर्षृष्यवोचाम् रोदंसी सत्युवाचां ॥ ९॥

अर्थ — ( व्रतः सुण्वन् अमृत-असुः एमि ) व्रतह्प बनकर कर्मोंको करता हुआ और अमर प्राणशक्तिसे युक्त होकर में बलता हूं। ( तत् आत्मा असुः तश्वः समद्भः ) इससे आत्मा, प्राण और शरीर उत्तम गुणवान् होते हैं। ( उत चा बाकः रत्नं द्धाति ) और समर्थ बनकर रत्नादि धन धारण करता है। ( वा यत् हविद्िः ऊर्जया सचते ) किंवा हवन करनेवाला बलसे युक्त होता है।। ७॥

(पुत्रः क्षत्रं पितरं ई डे) पुत्र अपने दुःखसे रक्षण करनेवाले पिताकी सहायता चाहता है। (उत मर्यादं ज्येष्ठं सस्तये सहयत् ) और मर्यादा स्थापन करनेवाले श्रेष्ठको कत्याणके लिये पुकारते हैं। (याः ते वि-स्थाः ता स द्वांपन् ) जो तेरे विशेष स्थान हैं उनको दर्शाता हुआ, हे (वरुण्) श्रेष्ठ प्रमो ! (आवर्जततः वर्षुंषि कृणवः ) आप ही वार्षार भ्रमण करनेवालेके शरीरोंको करते हैं ॥ ८॥

है (म-मूर) अमूड अर्थात् ज्ञानवान ! (पयसा अर्धेन अर्धे पृणाक्षि) तू पोषक रससे आवेसे ही आधेकी पूर्णता 'इता है और (अर्धेन शुक्त वर्धसे) आधेस बल बढाता है। (अर्धि शिरमयं) रक्षक और समर्थ (सखायं वरुणं) मित्र और श्रेष्ठ (अदित्याः हथिरं पुत्रं) अदीनताको बढानेवाले और नरकसे बचानेवालेको (वृधाम) बढाते हैं। (सत्य-बाबा रोदसी) सलवनती द्यावापृथिवी (अस्मैं किविशस्तानि वर्षुंचि अवीसाम) इसके कवियों द्वारा प्रशासित । शिक्योंका वर्णन करते हैं। ९॥

भावार्थ — ज्ञानी लोगोंने सात मर्यादायें मनुष्य व्यवहारके लिये निश्चित की हैं, उनमेंसे एकका भी उहंघन हुआ तो मनुष्य पापी होता है। परंतु जो निष्पाप रहना चाहता है, वह अपने जीवनको आधारस्तंम जैसा बनकर अपने समीपिश्यत केन्द्रमें, जहां कि विशिष मार्ग फैले नहीं होते, ऐसे एकी मृत आधार स्थानमें अचल होकर रहता है ॥ ६ ॥

सर्गं ततरूप बनकर अमृतमय जीवनर ससे युक्त होता हुआ में विचरता हूं, इससे आत्मा, प्राण और तीनों शरीरों में विविध सिक्तयों बढती हैं और समर्थ होनेसे उत्तम रमणीयता मी प्राप्त होती है। इस प्रकार जो आत्मसमर्पण करते हैं वे कलान बनते हैं है अ

पिता अपनी रक्षा करता है इसिलेये हरएक पुत्र पितासे सहायता प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार मर्यादाका आदेश देनेबाले श्रेष्ठ गुरुवनोंको भी मनुष्य पुकारते हैं। इन दोनों कारणोंके लिये सर्वश्रेष्ठ प्रभुकी प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह अपने भेष्ठ स्थानोंको बताता है और नार्रवार शरीर देकर रक्षा भी करता है॥ ८॥

है सर्वक्र प्रमो ! तू पोषक रससे हमारे भाषे भागको पूर्ण करता है और आधे भागका बल भी तू ही बढाता है। तू राष्ट्रक, सपर्व, भित्र, श्रेष्ठ, अदीनताको बढानेवाला, नरकसे बचानेवाला है; इसलिये तेरा महातम्य हम गाते हैं। सलवचन कहने-बाबे इसके प्रशंसनीय शक्तियोंके गुणोंका गान करते हैं ॥ ९ ॥

## आत्मोन्नतिका मार्ग ।

आत्माकी शक्ति जिस मार्गसे चलनेसे बढ सकती है उसकी आत्मोजितिका मार्ग कहते हैं। इस मार्गका उपदेश इस स्कतमें किया है, इसलिये साधक लेगों की दृष्टिसे इस स्कृतका महत्व बहुत है। माषाकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह सूक्त बढ़ा ही क्रिष्टसा है, अर्थात् इसकी माषासे शीघ्र बीघ नहीं होता, तथापि विचार करनेपर और पूर्वीपर संगाते देखनेसे जो बोघ मिलता है, वह यहां देते हैं—

#### आत्माकी उन्नति।

- (१) अमृतासुः— (अ-मृत-असुः) यह जीवातमा अमर जीवन शिक्तसे युक्त है, अर्थात् यह अमर है,
  कभी मरनेवाला नहीं है। अज 'और 'अमर 'ये दो इसके
  नाम ही हैं। इन नामोंसे यह 'अजन्मा और न मरनेवाला '
  है, यह बात सिद्ध होती है। यदापि यह वस्तुतः न मरनेवाला और न जन्मनेवाला है, तथापि यह वस्तुतः न मरनेवाला और न जन्मनेवाला है, तथापि यह वस्तुतः न मरनेवाला केता है और शरीर के मरनेसे मरता है, ऐसा माना जाता है।
  इसका वर्णन 'अजायमानो बहुधा विज्ञायते। (य. ३१।
  १९) 'न जन्म लेनेवाला बहुत प्रकार जन्म लेता है अर्थात्
  यह अजन्मा आत्मा स्वयं अमर प्राणशक्तिसे युक्त है तथापि
  जन्ममरणकी अवस्थाका अनुभव लेता है। इस मंत्रमें भी
  ' अमृतासुः सुजन्मा 'अमर जीवन शक्तिसे युक्त होता
  हुआ भी उत्तम जन्म लेनेवाला, ऐसा इसका वर्णन किया है,
  इसका हेतु यही है। (मं. १)
- (२) सु-जन्मा— उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म लेकर उत्तम कार्य करनेवाला । जिसने अपने जन्मको सार्थक किया है। यह आत्मा वस्तुतः अमर और अजन्मा है तथापि यह करीग्ने साथ जन्म लेता है, यहां आकर परम पुरुषार्थ करता है और अपने अमरत्वको प्राप्त करता है। (मं. १)
- (२) वर्घमानः— बढनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम पुरुषार्थं करता हुआ यह अपनी शक्ति विकसित करता है, अर्थात् नरजन्म शप्त करके आत्मोश्रतिके मार्गसे चलकर अपनी अमर और अजर शक्तिकी वृद्धि करता है। (मं. १)
- (४) ऋघङ् + मन्त्रः सलका मंत्र वपनेवाला। अर्थात् सलका पालन करनेवाला, सलका मनन सथवा विचार करनेवाला, जब यह होता है, तभी इसकी स्त्राति होने लगती है। (मं. १)
- (५) अद्बंध + असु न दबनेवाली प्राणशक्तिसे युक्त, यह अदम्य बलसे संपन्न है। पूर्वोक्त प्रकार सलका

निष्ठासे पालन करनेसे उसका आतिमक बल बढ जाता है और आसिक बलसे ही उसकी अपनी अजर अमर और अदम्य आत्मशक्तिका अनुभव होता है। ( मं. १ )

- (६) स्त्राजमानः प्रकाशनेवाला। इस समय यह अपने तेजसे चमकता है। सत्यिनिष्ठा और आत्मिक बलके कारण मनुष्यका तेज बढ जाता है। (मं. १)
- (७) योनि आ सभूख अपने मूल उत्पत्तिस्थानको प्राप्त होता है। परिघके पास न जाते हुए मध्य केन्द्रमें पहुंचता है। चक्रके परिघमें गति अधिक और केन्द्रमें गति नहीं होती है। इसलिये परिघमें अशान्ति होती है और केन्द्रमें शान्ति रहती है। अतः योगांजन केन्द्रस्थानमें स्थित परमारमामें प्राप्त हाँकर शान्ति कमाते हैं और अन्य जन परिचमें आकर महागतिके नेगसे चक्रर खाते रहते हैं। पूर्वे क प्रकारका मुमुख जीव मध्य केन्द्रस्थानमें जाता है और शान्तिका अनुभव करता है।

इस प्रकार यह ( श्रितः ) रक्षक और ( धर्ता ) घारक होता है अर्थात दूसरोंका रक्षण और घारण करता है और ( श्रीणि दाधार ) अपनी स्थूल, स्कम और कारण अवस्था-ओंका घारण करता है, अर्थात इन अवस्थाओंको अपने वशमें करता है। इस प्रथम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्न-लिखित कोध प्राप्त होता है—

## प्रथम मंत्रसे बोध। अद्मय आत्मशाक्तिका तेज।

' मनुष्य अपनी आतमाको अमर जीवन शक्तिसे परिपूर्ण अनुभव करे, नरजन्म प्राप्त होनेके पक्षात् अपने जनमकी सार्व-कता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कर्म करे और अपनी शक्ति-याँकी वृद्धि करे। सलका पालन करके अपनी आतिमकशक्तिकी अदम्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकारसे दिनके प्रकाशके समान प्रकाशित होता रहे। अन्तमें खर्य परमातमाके केन्द्रमें अपना स्थान स्थिर करके जनताका रक्षक और घारक बन कर अपने तींनों अवस्थाओंको अपने आधीन करे। '( मं. १ )

इस मंत्रका तात्पर्य देखनेसे खयं पता लगता है कि ' बन-ताका रक्षण और घारण करनेके बिना अर्थात् जनतोक उदार के प्रयत्नमें भात्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदम्य आस्म-शक्तिका विकास नहीं होगा और आत्मविकासकी भन्तिम भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी। 'अस्तु। अब द्वितीय मंत्रका आशय देखिये—

(८) यः प्रथमः धर्माणि आससाद् — नो पहिला होकर भर्मनियमोका पालन करता है। अनीत नो सबसे श्रेष्ठ बनं कर धर्मनियमोंका पालन योग्य रीतिसे करता है और कभी धर्मनियमोंके पालनमें किसी प्रकारकी शिथिलता होने नहीं देता। (मं. २)

- (९) ततः पुरुणि वपृषि ऋणुषे— उससे विविध शारीरिक शक्तियों को वह धारण करता है। 'वपु'का अर्थ शरीर अथवा शरीरकी शक्ति है। मनुष्यके शरीर स्थूल, सदम और कारण ये तीन हैं और उनकी तीन शक्तियों हैं। पूर्वोक्त प्रकार धर्मनियमों का पालन करनेसे मनुष्यकी इन शरीरों की शक्ति बढ जाती है, मानो, मनुष्य धर्मनियमों के पालन हारा इन शरीरों की विविध शक्तियों को ही बनाता या वढाता है। (मं. २)
- (१०) यः अनुदितां वाचं चिकतः जो अप्रकट वाणीको जानता है। अधात जो गुह्य वाणीके द्वारा प्रकट होनेवाला संदेश जानता है। जो वाणी मनुष्य वोलते हैं वह व्यक्त
  अथवा प्रकट किंवा ' उदित वाणी ' है। यह व्यक्त वाणी
  अतिस्थूल है। इसको ' वैखरी ' कहते हैं। इसके पूर्व ' परा,
  पर्यन्ती, मध्यमा ' ये तीन गुप्त, गुह्य, अव्यक्त अथवा अनुदित वाणियां हैं। प्रकट वाणीकी अपेक्षा इन गुप्त वाणियों में
  आत्माका प्रमाव अधिक भरा होता है, जो प्रकट वाणीके
  उतना भ्यक्त नहीं होता। आनी जन इस अनुदित वाणीके
  संदेशोंको जानते हैं और उसको अपनाते हैं, इस विषयमें वेदमें
  अन्यत्र इस प्रकार कहा है—

चत्वारि वाक्पीरिमता पदानि तानि विदुः ब्रीह्मणा ये मनीषिणः । गुद्दा त्रीणि निहिता नेक्स्यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ऋ. १११६४१४५; अथर्वे. ९११० (१५) २७

'वाणीके चार पद हैं, उनको विवेकी ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। उनमेंसे तीन हृद्यमें गुप्त हैं और चतुर्थ वाणीको मनुष्य बोलते हैं। 'इस मंत्रके कथनके साथ इस मंत्रका विचार करना चाहिये। इसमें जो 'अनुद्तितां वान्तं '[अप्रकट गुह्म वाणी] को देखनेकी बात कही है, वह वाणी (गुह्मा-निहिता) हृद्यकी गुह्ममें गुप्त है। ब्रह्मज्ञानी ही उसकी जानते हैं। अर्थात् जो इस गुप्तवाणीको जानता है, उसकी विशेष योगयता होती है।

(११) प्रथमः घास्युः योनि आ विवेश— पहिला घारणशक्तिसे युक्त होकर मूल उरपितस्थानमें प्रविष्ट होता है। अर्थात् जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी उन्नति करता है वह मूल केन्द्रस्थानमें प्रविष्ट होकर अप्रतिम शान्तिका अनुभव लेता है। [इस विषयमें प्रथम मंत्रके प्रसंगमें विशेष कहा है, उसको यहां दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है।]

इस द्वितीय मत्रमें जो उपदेश दिया है, उसका सारांश यह है—

## द्वितीय मंत्रसे बोध।

## गुह्यवाणीका गुप्त संदेश।

'मनुष्य पहिला बने, धार्भिक श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करे, अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंकी शक्ति विकिश्त करे, गुह्य वाणिके गुप्त संदेशकी जाने और मूल केन्द्रस्थानमे अपना स्थान स्थिर करके वहांका आनंद प्राप्त करे।' ( मं. २ )

पाठक प्रथम मंत्रके बोधके साथ इस बोधको मिलाकर आत्मोक्तिके उपदेशको प्राप्त करें । अब तृतीय मंत्रका मनन करते हैं—

## शरीर धारणका उद्देश्य।

(११) ते शोकाय तन्वं रिरेच, स्वाः शचयः हिरण्यं क्षरत्— तेरं प्रकाशके विस्तारके लिये तेरे साथ शरीरका योग किया गया है, इससे तेरे अपने निज प्रकाश किरण सुवर्णके समान तेजस्वी होकर फैलेंगे। जीवात्माके साथ जो शरीर मिले हैं उनका कारण जीवात्माके निज प्रकाशके किरण चारों ओर फैल जावें और जीवातमा अधिक तेजस्वी बने । अर्थात् ये शरीर बंधनके लिये नहीं हैं, परंतु शृद्धिके लिये हैं। जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयश्न करते हैं, उनके लिये ये शरीर सहायक होते हैं और जो लोग प्रणित कर्मों में मम रहते हैं, उनके लिये येही शरीर बधनकारक होते हैं। अतः मनुष्योंको चाहिये कि वे अपने कारीरोंका यह उद्देश्य समझ और अपने शरीरों से ऐसे उत्तम अनुष्ठान कर कि जिससे उनके प्रकाश किरण उनके चारों ओर फैल कर समकी प्रकाशित करें. और स्वयं अपने आश्माको कृतकृत्य बनावें । शरीरका मुख्य उद्देश शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं है, प्रत्युत आदिमक बल बढाना है। यह बात इस मंत्रभागने सिद्ध की है। (मै. ३)

(१३) अत्र असृतानि नाम द्धेते— यहां इस देहमें बहुतसे अमृत नाम घारण कियं गये हैं। अर्थात् यह बहुत ही अमृत रखे हैं। मनुष्योंको उचित है। कि वे इस शरीर-रूपी क्षेत्रमें इन अमृतोंको प्राप्त करनेका अनुष्ठान करें। इसी शरीरमें अमृत आत्मशक्तियोंका अनुभव करके बहुत लेग सन्त-महन्त बनकर सुक्ति धामको प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यह शरीर अमृतप्राप्तिका सहायक है। अपने शरीरको ऐसा मान-कर मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करें और अमर बने। यदि

इस शरीरमें अनेक अमृत हैं, और इप शरीरका खामी जीवातमा इन अमृतोंका सचा खामी है। परंतु इसकी अवस्था अपने ही अज्ञानके कारण ऐसी हुई है कि यह अमृतोंका खामी होता हुआ मी मृत्युसे डर रहा है। जैसे कोई अज्ञानी पुरुष अपने ही मूमिगत धनकी न जाननेके कारण अपने आपको निर्धन मानकर दुःख करता है, इसी प्रकार इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमें जो अनेक अमृत हैं, उनको प्राप्त करनेका अनुष्ठान न करनेके कारण यह ( अमृतत्वस्य ईशानः। ( ऋ. १०१९०१०) अमरपनका खामी होनेपर भी मरणसे ढरता है !! इसिलिये मनुष्यका चाहिये कि वह अपने अमरत्वका अनुभव करनेके लिये धर्मांचरण करे और अपनी उन्नतिका साधन करे। ( मं. ३ )

(१४) विद्याः वस्त्राणि परयन्तां — प्रजाएं वस्त्रांको गिति दें। अथवा मनुष्य अपने वस्त्रांको प्रेरित करें। मनुष्य अपने वस्त्रांको प्रेरित करें। मनुष्य अपने आच्छादनींको दूर फेंक दें और अपने छद्ध रूपमें खडें हो जावें। मनुष्य अपनेको कपडोंसे ढांप देते हैं और अपनी असित्रयको छिपा देते हैं। इसिलिये चन्नित चाइनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे अपने आपको आच्छादनके अंदर न छिपानें, परंतु सत्यनिष्ठासे अपनी वास्तिविक स्थितिको बतावं और उसको प्रकाशित करें। जिससे मनुष्यकी उन्नित हो सकती है। खोंगसं मनुष्य उन्नित नहीं कर सकता, वह दूसरेको केवल अममें ही डाल सकेगा, परंतु अपने आपको अममें नहीं डाल सकता। इसिलेय आच्छादन रहित अपने शुद्ध स्वरूपका निरी-क्षण करके अपनी उन्नातका मार्ग आक्रमण करना चाहिये—

## हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तस्वं पूपन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्ये ॥

(य. ४०११५)

' सुवर्णके दक्षनसे सत्यका मुख छिपा हुआ है, सत्य देखनेके लिये उस आच्छादनको दूर कर।' यह उपदेश और इस मंत्रका 'अपने आच्छादनके वल्लोंकी दूर फेंको 'ये दोनों उपदेश एक ही माव बता रहे हैं।

## ृतिय मंत्रका भाव। अपने अंदरके अमृत।

' अपने निज तेजके किरण चारों और फैल जांय, इसलिये जिसने उत्तम शरीर दिया है, और इसमें अनेक अमृतमय यश जिसकी कुशसे घारण किये जाते हैं, उसके सन्मुख अपने आव्छादन दूर फेंक कर शुद्ध रूपमें खड़े हो जाओ ॥ ३॥

इस तृतीय मंत्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए हम अब

(१५) सदः सदः आतिष्ठन्तः अजुयं पूर्व्यं प्रतरं

प्रगु:- हरएक धर्मविचारकी यक्तशालामें बैठनेवाले लोग भजर पुरातन और सर्वोत्ऋष्ट आत्मको प्राप्त करते हैं । जिसको प्राप्त करना है वह (अज़ुर्य) जरारहित, (पूट्यें) सबसे प्राचीन, पुरातन तथा पूर्ण और ( प्रतरं ) समसे अखंत उत्कृष्ट है। इमीलिये उसको प्राप्त करना चाहिये। उसके प्राप्त होनेसे इम जरारहित, पूर्ण और उत्कृष्ट हो सकते हैं। यही अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबके प्रयान होने चाहियें। यह अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसी समाओं में जाना कि जहां धर्मका विचार होता है और यश किया जाता है। ऐसे एअ. नोंकी धंगतिमें रहनेसे शनैः शनैः मनपर शुभ संस्कार होते हैं भौर मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उन्नत होता है। 'उप+िन+षद् ' नाम ब्रह्मनियाका है, इस शब्दमें 'उप+ नि ' ये वपसर्ग हटाये जांय, तो शेष ' सद् ' शब्द रहता है, वहीं यहाका 'सद्' शब्द है। ब्रह्मत्राप्तिका उपाय चिंतन करने-वाले लोग जहां शांतिस बैठते हैं उस सभाका नाम 'सद भथवा चपनिषद् 'है। ( अजुर्ये ) अजर, ( पुटर्ये ) प्राचीन भौर (प्रतरं) उत्कृष्ट आत्माके (उप) पास (नि) निकट (सद्) वैठना, यह इस शब्दका मान है। इससे आत्मप्राप्तिके अनुष्ठानका मार्ग ध्यानमें आ सकता है।

(१६) कविः शुवस्य मात्रा, जाम्ये धुर्ये पर्ति रिहाणे, प्रयेथां — अतीन्द्रियार्घदर्शा और बननी मान्यता करनेवाल होकर बहिनके हितके लिये उसके धुरीण पतिकी श्शंसा करनेके समान, सबके साथ व्यवहार करते हैं। बहिनके पतिका विशेष आदर करते हैं, वीहनके घर उसका पति आया तो सब उसका सन्मान करते हैं। क्योंकि उसका अपमान किया जाय, ते। बहिनकी ही कष्ट होंगे, यह विचार उनके मनमें रहता है। इतन। आदरका विचार दूसरोंके साथ व्यवहार करनेके समय मनमें घारण करना चाहिये । घरमे आये दामादका जैसा भादरपूर्वक सन्मान करते हैं, उसी प्रकार भादरमावसे सनके साथ व्यवहार करना चाहिये । कईयों को दूसरोंके अपमान कर-नेकी आदत होती है, इससे न्यर्थ द्वेषभाव नढ जाता है। इस-लिये प्रेमका संवर्धन करनेवाला ध्यवहार करना उचित है। मनुष्यको दूर दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये और वलका भी भादर करना चाहिये, परतु उस वलका उपयोग दूसरेंकि साथ प्रेम करनेमें करना चाहिये न कि दूसरोंको दबानेके कार्य करनेमें।

## चतुर्थं मंत्रका भाव। दूसरोंके साथ आद्रका व्यवहार।

' धर्मसभाओं में धर्मनिष्ठासे बैठनेवाले क्रमशः सर्वोत्तम, जरारहित, पुराण पुरुषको प्राप्त होते हैं। वे दिन्य दृष्टिसे सुक है। इर और बलका महत्त्व जानते हुए दूसरों के साथ ऐसा आद-रका बर्ताव करते हैं जैसा बहिनके धुरीण प्रतिष्ठित पतिके साथ करते हैं ॥ ४॥ '

इस प्रकार चतुर्थ मंत्रका मनन करनेके पश्चात् पंचम मंत्रका विचार करते हैं-

(१७) काविः काव्येन ते सुमहत् नमः क्रणोमिमें कित अपने काव्यसे तरे लिये बहुत नमस्कार करता हूं।
पिहले कित बनना चाहिये, कित बननेका अर्थ यह है कि स्थूल
अगत्के परे जो सूक्ष्म शक्तियां कार्य कर रहीं हैं उनको प्रत्यक्ष
करना । इस प्रकार जो मनुष्य कित किंवा कान्तदर्शी होता है,
वह अपने अनुभव प्रकट करता है उसका नाम काव्य है। यह
काष्य उस सूक्ष्म शक्तिका शब्दित्र होनेके कारण यह परमास्माका वर्णन करता है और यह एक प्रकारकी परमात्माकी पूजा
ही है। इसमें परमात्माका गुणवर्णन, परमात्माकी माक्ति और
पूजा होती है और परनात्माके विषयमें श्रद्धा भी प्रकट होती
है, यही (महत् नमनं) वडा नमन है। वह बडा मनन
करता है जो कित होकर काव्यकी दृष्टिस इस विश्वका निरक्षिण
करता है, और स्थूलके अंदरकी सूक्ष्म शक्तिको देखता है।
आस्मोक्षतिके लिये इस दृष्टिकी अर्थत आवश्यकता है। (मं ५)

(१८) अत्र सम्यञ्जी अभियन्ती मही रोधचके सां अभि वावृधेते — यहां साथ रहनेवाले और गतिमान् दोनों बढे विरोधक चक्र भूमिके उत्पर मबकी बढाते हैं। इस मंत्रमागमं 'मिले हुए विरोधी दो चक्रोंका वर्णन ' है। ये एव दूसरेके साथ मिले हुए विरोध चक्र कौनसे हैं, इसका विचार करना चाहिये । स्थूल सूक्ष्म, जड चेतन, दश्य अदश्य, प्रकृति पुरुष ये नाम इन 'विरोध-चक्तां ' के हैं। परस्पर भिन्न गुण-धर्म धारण करनेवाले ये हैं, अशित् जडके गुणधर्म भिज हैं और चेतनके गुणधर्म भिन्न हैं। जड चेतन, प्रकृति पुरुष **इन**का परस्पर विरोध प्रसिद्ध है। ये जब परस्परके सहायक होते हैं, तब उन्नित होती है और परस्परके घातक हुए तो नाश होता है। इस मंत्रमं यह बात कही है कि ये दोनों चक्र (सम्यञ्जो ) मिलजुल कर परस्पर सहायक होकर रहें, तो (अभि वाव्धाते) सब प्रकार वार्तवार वढाते हैं, शक्तिका विकास करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यदि ये परस्पर विघातक होने लगे, तो शक्तिकी क्षीणता होती है। यहां अपने श्वरीरमें ही देखिये कि यहां स्थूल शरीर है और अन्दर सूक्ष्म शक्ति है। शरीरको सर्यम आदि सुनियमोंसे उत्तम अवस्थामें रसा जाय तो वह स्थूल शरीर सुक्ष्म शक्तियोंका सहायक,

पोषक और संवर्धक होता है। इससे विपरीत शरीरको असंयम हारा व्यसनादिमें लगानेसे दोनों शिक्तयोंका क्षय होता है। यहां अपने शरीरमें ही पाठक देखें कि यहां ये स्थूल सूक्ष्म दो रोधक चक्र कैसे हें और ये परस्पर विरोधक होनेपर भी मिल-जुल कर रहनेसे परस्पर सहायकारों कैसे हो सकते हैं और परस्पर घातक भो किस अनियमके कारण होते हैं। यह देखार निसेधक चक्रोंको एक कार्यमें लगाने और परस्परका सहायक बनाकर अपनी शक्तिका विकास करनेके कार्यमें प्रयुक्त करने का उपदेश इस मंत्रमें किया है। इस प्रकार विरोधक शाकित बाना और काव्य हिंहसे स्थूलमें सूक्ष्मको अनुभव करके उसके सनमुख भित्तसे नम्र होना, यह आरमोज्ञिक लिये आवश्यक है। (मं. ५)

## पञ्चम मंत्रका भाव। विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि।

भें अपनी स्थूल शारीरिक शक्ति और सूक्ष्म आत्मशिकतको एक सत्कार्थमें लगाकर, उनके परस्पर विरोधको दूर करके उनको परस्पर सहायक बना कर, दोनोंको शक्तियोंसे दोनोंका पोषण करता हुं, इस प्रकार अतीरिद्रयार्थ दृष्टिसे स्थूलके अंदर सूक्ष्म शक्तिको देखकर अपने काव्यसे उस चालक अन्तः। शक्तिके सन्मुख भक्तियुक्त अन्तःकरणसे नम्र होना हुं॥ ५॥

इस पश्चम मंत्रके मनन करनेके पश्चात् अब षष्ठ मंत्रका

(१९) कवयः सप्त मर्यादाः तत्रक्षः, तासां एकां इत् अभि अगात्, अंहुरः— ज्ञानी लोगोंन सात मर्या-दाएं निश्चित की हैं, उनमेंसे एक मर्यादाका भी जे। उल्लंग करता है, वह पापी बनता है। '(१) कोरी न करना, (२) व्यभिचार न करना, (३) ब्रह्महत्या न करना, (२) गर्भपात न करना, (५) सुरापान न करना, (६) वारं-वार दुराचार न करना, (५) पाप होनेपर असत्य बोलकर उसके। न लिपाना 'ये सात मर्यादाएं किन लोगोंने निश्चित किता है, फिर अधिक मर्यादाओं का उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी बनता है, फिर अधिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ तो उसके पापी होनेमें शंका ही क्या है ? इन सात मर्यादाओं ने विचार करनेसे पाठक जान सकते हैं कि सात पुण्य कर्म कीनसे और सात पाप कर्म कीनसे हैं। इन सात मर्यादाओं में छठी और सातवीं मर्यादा बहुत महत्त्वपूर्ण है। मनुष्यके हायसे किसी न

किसी कारण पाप हुआ, तो वह यदि आगे अचनेका यत करेगा, तो बहुत हानिकी संभावना नहीं है। परंतु यदि वह वारंवार दण्ड मिलने या मना करनेपर भी वहीं कुकमें फिर करने लगा, तो उसकी अवनितकी सीमा नहीं रह सकती। इसिलये उस्ति चाहनेवाले लेगोंको जांचत है कि वे अझानसे एक वार दोपमय आचरण हुआ भी, तो उसकी वारंवार न करें और जो कुछ दुराचार अपनी असावधानींसे होगा, तो उसकी असल बोलकर छिपानेका भी यतन न करें। क्योंकि ऐसा करनेसे वह कलंक बड़ा गहरा हो जाता है और इससे अधिक पाप होता जाता है। इसिलये दोष होनेपर सत्य बोलकर उसकी यथार्थ रूपमें प्रकट करना ही उचित है। मनुष्य की उसतिके लिये ये सात मर्यादाएं अत्यंत सहायकारी है, इसिलये कोई मनुष्य किसी भी कारण इनका उन्नंधन न करें। (मं. ६)

(२०) आयोः स्कंभ — आयुरा आधार स्तंभ बन अर्थात् आयुरा विधात करनेवाला न बन। उक्त सात मर्थादा-आंका उल्लंघन करनेवे जीवनका घात होता है और मर्थादाओं का पालन करनेसे आयुका आधार दढ होता है। मर्थादाओं का पालन करनेका तात्पर्य संयमसे रहना है। संयमसे जीवन व्यतीत करनेसे जीवनका आधार शिक्तकाली होता है और उत्तम दीचे जीवन प्राप्त होता है। (मं. ६)

(२१) उपमस्य नीडे, पर्था विसर्गे घरुणेषु नस्यो- जो उपना देने योग्य है और सबके असंत समीप है उस परमारमाके स्थानमें, तथा अनेक मार्गोकी जहां समाप्ति होती है, ऐसे घारक केन्द्रोंमें रहता है। यहां तीन उपदेश हैं, ( उपमस्य नीडि ) ईवमा देने योग्य वह परमात्मा है. ( रूपं रूपं प्रतिरूपो चम्च । ऋ. ६।४७।४८ ) जगत्के प्रत्येक रूपके लिये वही आदर्श नमूना बना है, इस प्रकारके वर्णन वैदमें भाते हैं, इससे सिद्ध है कि वह परम भात्मा सबके लिये आदर्श है, उसके (नीड़े) घाँसलेमें अपने लिये स्थान प्राप्त करना चाहिये। सदाचार भादि करनेसे ही उसके घाँसलेमें भारामसे रहनेके लिये स्थान मिल सकता है। वह स्थान और कैसा है, उसका वर्णन 'पथां विसर्गे 'इन शब्दोंस हुआ है। ' विसर्ग ' का अर्थ है विरामका स्थान अथवा समाप्तिका स्थान, (पथां) संपूर्ण मार्गीका (विसर्गः) वह विरामका अथवा समाप्तिका स्थान है। किंवा 'सर्ग' का अर्थ है 'उत्पत्ति, ' 'वि+सर्ग ' का अर्थ होता है विगत सर्ग अर्थात ' उत्पत्ति जहां नहीं है ऐसा स्थान '। जहां विविध मार्गेंका झंझट नहीं है, अथवा जहां विविध मार्ग एकहप हो जाते हैं वह स्थान । ऐसे स्थानमें रहना चाहिये कि जिस स्थानमें रहनेसे विविध मार्गोंके कपरसे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न पहे। सभी मानींसे गये हुए लोग जहां पहुंचते हैं, उस स्थानमें पहुंचना और वहां जाकर स्थित रहना चाहिये।

## षष्ठ मंत्रका भाव ! सात मर्यादाएं ।

'श्वानी मनुष्योंने मनुष्य व्यवहारके लिये सात मर्यादाएं निश्चित की हैं। उनमेंसे एक मर्यादाका नक्षंपन करनेसे भी मनुष्य पापी होता है। परंतु जो सातों मर्यादाओंका नक्षंपन न करता हुआ धर्मानुकूल व्यवहार करके अपने जीवनका भाषारस्तंभ बनता है, वह सके लिये उपमा देने योग्य परमा-स्माके स्थानमें, जहां अनेक मार्ग पहुंचते हैं, वहांके आधार-स्थानमें स्थिर रहता है॥ ६॥

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात् अब सारम मंत्र देखते हैं-(२२) व्रतः सण्वन् अमृतासः एमि- व्रतस्प होकर विविध सरकर्न करता हुआ अमर प्राणशक्तिसे युक होकर आग बढता हूं। उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको योग्म है कि वह ( ब्रतः ) व्रतहर बने । व्रतहर बननेका तात्पर्य यह है कि वत पालन करना जिसका स्वभाव ही बना है। एक मनुष्य ऐसा होता है कि वह नियम करता है और उनके अनुकूल चलता है। और दसरा ऐसा मनुष्य होता है कि जो स्वमावसे ही नियमके विरुद्ध नहीं जाता है। पहिला मनुष्य प्रयश्नेस नियम पालन करता है और दूसरा स्वभावसे ही पालन करता है। इस प्रकार नियम रूप जो बना है वह मनुष्य ' झतः ' शब्दसे यहां बताया है। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वमावसे ही श्रेष्ठ सत्कर्मीको करता है और (अ+मृत+असुः) अमर जीवन शक्तिसे संपन बनता है। स्वभावसे ब्रत पालन करना और स्वभावसे ही सत्कर्म करना यहाँ अभीष्ट है। पहिले अब प्रयत्नसे यह वत पालन और सत्कर्म करेगा, तब जाकर बहुत समयके पद्मात इसका यह स्वभाव बनेगा और स्वभाव बननेसे अमृत रूप बनेगा। यहां अमर बननेकी मुख्य बात कही है, यह पाठक न भूलें । इस समय मनुष्य स्वभावसे असत्य बोलता है, कृदमें करता है और नियम तोडता है, इस कारण इसका अधःपात होता है। परंतु जिस समय यह स्वभावसे सत्य बोलेगा भीर असलकी कल्पना तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार अन्यान्य नियम पालन स्वभावसे ही होगा, तब इसकी सब रुकावटें दूर होंगी और यह अमर बनेगा। ( मं. ७)

(२३) तत् आत्मा असुः तन्वः सुमव्गुः— उक अनुष्ठानसे आत्मा, प्राण भीर शरीर ये सब उत्तम गुणवान् बनते हैं। अर्थात् आस्मा, प्राण और शरीर शुभगुणों से और वलसे संपन्न होते हैं और वह मनुष्य विलक्षण कार्य सफल करनेम समर्थ होता है। पूर्वोक्त अनुष्ठानसे यह लाम होता है। (मं.७)

(२४) दाकः रकं द्याति— समर्थ होकर घनको भारण करता है। यह भी पूर्वीक्त अनुष्ठानका ही फल है।

(२५) इविदाः ऊर्जया सचते — अपनी हिन सम-पित करनेवाला बलसे संयुक्त होता है। तन, मन, धन यशके लिये समर्पित करनेवाले मनुष्यकी शक्ति वृद्धिगत होती है, परोपकारसे उसका बल बढता है। (मं. ७)

#### सप्तम मंत्रका भाव।

ं उत्तम त्रतोंका अनुष्ठान करना और परम पुरुषार्थ करना यह जिसका खमाव है, वह अदम्य अमर ओवन शक्तिसे युक्त होकर और आरिमक, प्राणसंबंधीं और शारीरिक शक्ति-योंसे कलवान और पूर्ण समर्थ होता हुआ, आरमशक्तियोंका परापकारार्थ यह करके कृतकृत्य होता जाता है।। ७।।

सप्तम भंत्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात् अब अष्टम भंत्रका विचार करते हैं—

- (२६) पुत्रः क्षत्रं पितरं इंडे— पुत्र अपने दुःख निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सहायता चाहता है, अथवा नसकी कृपा चाहता है। (अत्- १त्र ) क्षत्र शन्दका अर्थ है दुःखसे बचानेवाला। पिता दुःखसे बचानेवाला है, इस कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता है। इसी प्रकार मनुष्य इसी-लिये परमात्माकी जपासना करते हैं कि वह सबके दुःखोंकी दूर करता है। परमेश्वर इसी हेतुसे सबका परमपिता कहलाता है।
- (२७) मर्यादं ज्येष्ठं स्वस्तयं अह्रयन्त मर्यादाके पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषकी प्रार्थना अपने कल्याणके लिये ही सब करते हैं। अर्थात् अपने कल्याणकी इच्छा हरएक मनुष्यमें है इस लिये वह श्रेष्ठ गुरुषनोंकी उपासना और ईश्वरकी पूजा करता है। (म. ८) अर्थात् दुःश्वोंसे बचने और कल्याण प्राप्त करनेवी इच्छा हो, तो मनुष्यकी परमेश्वरकी मक्ति करनी वाहिये।
- (१८) विस्थाः द्श्यम्— वह ईश्वर अपने (चि) विशेष (स्थाः) स्थान दिखाता है। जो मनुष्य उस परमा-त्माकी उपायना करते हैं उनको वह ईश्वर अपने विशेष आनंद प्राप्तिके स्थान देता है कि वहां ये जीवात्मा जांय सीर वहांका आनंद प्राप्त करें। (मं. ८)

रे (अयर्व. भाष्य, काण्ड ५)

(२९) आवर्षतः वर्षां क्रणवः— वारंवार जनममरणके मार्गमें अमण करनेवालों के शरीरों को बनाता है। अर्थात्
जो मनुष्य पूर्वोक्त उपासना द्वारा मुक्तिको प्राप्त नहीं करते,
मुक्ति देनेकी इच्छासे वहीं ईश्वर उत्तम उत्तम भारीर
उनको देता है। इसका हेतु यह है कि य जीव इन शरीरोंकी
सहायतासे प्रशस्ततम कर्म करें और अपने लिये मुक्तिधाम प्राप्त
करें, तथा वहां के परम आनंदके मागी बनें। (मं, ८)

## अष्टम मंत्रका भाव । परमपिताकी उपासना ।

'पुत्र अपनी रक्षाके लिये पिताकी शरण जाता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये श्रेष्ठों को संगति करता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने परमिता और परमगुर जे। परमारमा है उसकी उपासना करते हैं। ऐसे उपासकों को वह ईश्वर अपने विशेष आनंदके स्थान बताता है, इसलिये कि वे वहां जायं और आनंदसे पूर्ण बनें। परंतु जो मनुष्य उसकी उपासना नहीं करते, उनके लिये वारंवार जन्ममरणके अनुभव देनेके लिये शरीर देता है, ताकि वे इन शरीरोंसे आवश्यक अनुभव प्राप्त करें और अपनी शांकि विकसित करके मुक्तिधामके योग्य बनें॥ ८॥

यहां अष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ है। इसको स्मरण करके अब नवम मंत्रका विचार करते हैं—

- (२०) अर्धेन पयसा अर्ध पृणाक्ष आधे पौष्टिक रससे आधा भाग पूर्ण करता है। यहां शरीर, इंदियां आदि स्थूल शरीरकी पुष्टि निनाक्षित है। आधा भाग स्थूलका है और आधा भाग सूक्ष्मका है। हमारे स्थूल भागकी अर्थाद शरीर, इंदियां आदिकी पुष्टि निनिध पौष्टिक रसोंसे परमेश्वर हो करता है। इन पदायों के निर्माण करने के द्वारा उसने संपूर्ण प्राणिमात्रों पर अनंत उपकार किये हैं। यह देखकर उनके उपकारों का स्मरण करना चाहिये। (मं. ९)
- (३१) अर्धेन शुष्म सर्धसे— आधेसे वल बढाता है। जैसा वह आधेसे पोषण करता है उसी प्रकार आधेसे बल बढाता है। इस प्रकार पुष्टि और बल देकर वह परमात्मा सदको पुष्ट और बलवान करता है। (मं. ९)
- (३२) वह ईश्वर (अविं = अविते) रक्षक, (शारिमयं) युष्ठ बढानेवाला, (सखायं) युक्का मित्र, (शिवरं) अन्नादिसे युक्त और (सहणं-घरं) वरिष्ट सबसे श्रेष्ठ है। इसके ये गुण जगत्म अनुमव करने चाहियें और इन

गुणोंका स्मरण कोर अनुभव करते हुए उसकी उपासना करना चाहिय। (म. ९)

- (३३) कविदास्तानि वपृंषि अस्मै अवोचाम— कविकी दृष्टिसे प्रशस्त विविध स्पेंको देखकर इसकी हम प्रशंसा करते हैं। इस जगत्में जो विविध शरीर हैं उनके विरुक्षण गुणध्मे देखकर मनुष्य इस ईश्वरके महान् ऐश्वर्यका अनुमान करता है, और ईश्वरके सामर्थ्यकी करूपना करता है।
- (३४) रोदसी सत्यवाचा— यावा पृथिवीमें उसीकी सत्यवाणी। भरपूर हुई है, वही गुग्र वाणी है जो सदा सत्य है। इसी गुग्र वाणीका गुप्त संदेश मनुष्यको छपनाना चाहिये। इस स्कूके द्वितीय मंत्रमें अप्रकट वाणीका जो संदेश सुननेको कहा है, वही। वाणी (सत्या वाक्) सत्यवाणी है और वह इस यावा पृथिवीके अंदर अर्थात इस संपूर्ण विश्वके अंदर भरी है। हमारी वोलनेकी वैखरी वाणी क्षणमंगुर है, परंतु यह विश्वव्यापक सत्यवाणी अमृतक्ष है, इसिलये शुद्धारमाओंको उप्रका अखंड संदेश हृदयके अंदरसे सुनाई देता है। जगत्के स्थूल शब्द सुननेके कान शिक्ष हैं और यह सत्यवाणीका अखंड संदेश ह्रा सुनने कान शिक्ष हैं और यह सत्यवाणीका अखंड संदेश ह्रा सुनने कान शिक्ष हैं और यह सत्यवाणीका अखंड संदेश ह्रा सुनने कान शिक्ष हैं और यह सत्यवाणीका अखंड संदेश स्वार सुनने कान शिक्ष हैं और यह सत्यवाणीका अखंड संदेश

## नवम मंत्रका भाव । ईश गुणवर्णन ।

'परमेश्वर अपने एक भागसे सबका पोषण करता है, और दूसरे भागसे सबको चल देता है। वह सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सुखदाता है, वही सबको अज्ञादि देकर पोषण करता है, सपूर्ण जगत्के पदार्थोंको देखकर और उसमें कविकी दृष्टिसे प्रगंसायोग्य गुणधर्मीका अनुभव करके उसके द्वारा हम सब परमात्माकी ही प्रगंसा करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी स्त्याणीने संपूर्ण यावापृथिवीको व्यापा है। '॥९॥

यहा नवम मंत्रका मनन समाप्त होता है। पाठक इन नी मंत्रोंन आत्मा हे साक्षात्कारका मार्ग देख सकते हैं और वैदिक गृड अध्यात्मविया इस स्काम कैसी है इसका अनुभव मनन पूर्वक ले मकते हैं। इस स्काम जो गृड रोतिसे उन्नातिके मार्गकी उपदेश किया है उसका सारांग यह है—

#### इस सूक्तका सार।

(१) मनुष्य अपने आपको अमर जीवन शक्तिसे परिपूर्ण अनुभव करे। अपने जन्मकी सार्थकताके लिये प्रशस्त कर्म करे। अपनी शक्तियाकी यृद्धि करे। सल्यपालनसे अपनी आत्मिक शक्तिको अदम्य बनावे। जनताका रक्षक और आधार बनकर

- अपनी सब अवस्थाओं को अपने आधीन रखे। इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूपस्थितिके केन्द्रमें आनंदसे रहे।
- (२) मनुष्य श्रेष्ठ वननेकी इच्छा मनमे धारण करे । उसकी सिद्धिके लिये चदा श्रेष्ठ सत्कर्म करता रहे। अपने कारीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, आदिकी काक्तियां विकसित करके उनकी स्वाधीन रसे। गुह्य वाणीके गृप्त संदेशको सुन कर, उसके अनुसार आचरण करे और अपनी स्वरूपस्थितिको प्राप्त करके वहां आनंदसे रहे।
- (३) मनुष्यको ये शरीर इसलिये प्राप्त हुए हैं कि, इसके आत्माका प्रकाश चारों ओर फैल जाने। इसमें अनेक अमृत रस भी भरे हैं। जिसकी छपास यह सब प्राप्त हुआ है उसके सन्मुख शुद्ध होकर और दोषोंको दूर करके ही जाना उचित है। अर्थात अपने मलिन वस्र दूर करके उसके सन्मुख अपने शुद्ध रूपमें खड़। होना चाहिये।
- (४) सज्जनोंकी संगतिमें रह, परमात्माकी प्राप्तिका विचार उनके साथ रहकर कर । दिग्य दृष्टिसे देख और हरएक प्रकारके बलका आदर कर । हरएक के साथ अर्थंत आदरके साथ बर्ताव कर, कभी किसीका निरादर न कर ।
- (५) अपनी सब शक्तियों को सत्कार्यमें प्रयुक्त कर । परस्पर विरुद्ध शक्तियों का विरोध साव दूर करके उनकी परस्पर सहा-ध्यक बना, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिसे परस्परका पोषण होगा। स्थूलमें सूक्ष्म शक्तिका कार्य देखकर उस महान् सूक्ष्म शक्तिके सन्मुख नम्रतासे रह।
- (६) चोरी, व्यभिचार, दुराचार, मद्यपान, गर्भपात आदि कुकर्म न कर, ज्ञानीके मार्गमें विद्यन खडे कर, एक ही बार कुकर्म में मना करनेपर भी वारंवार न करता रह और दुराचार होनेपर भी उसकी छिपानेका यस्त न कर। सदाचारकी ये मर्यादाएं हैं। उनका उछपन करनेसे मनुष्य पापी होता है और इन मर्यादाओं रहनेसे मनुष्य पुण्यमार्गी होता हुआ उन्नतिको प्राप्त होता है। यह पुण्यमार्गी मनुष्य धर्मानुकूल व्यवहार करता हुआ संयमसे अपने जीवनका आधार बनकर ऐसे स्थानमें जाता है कि नहीं संपूर्ण विविध मार्ग एकक्षप बनते हैं और जहां उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है।
- (७) उत्तम वर्तो और नियमोंका पालन कर और परम-पुरुषायों वन । अपनी भारमाकी अदम्य शक्तिका अनुभव कर और अपनी शिक्तयोंका विस्तार करके उनका उपयोग जनताकी भलाईके प्रशस्त सरकर्मीमें कर ।
  - (८) जिस प्रकार वालक निर्भयताके लिये अपने पिताकी

शरण और कल्याणके लिये सद्गुरुकी शरण जाता है, इसी प्रकार निर्भयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमपिता और परमगुरु परमात्मां शरणमें जा। वह सब उपासकोंको आनंदके स्थानमें पहुंचाता है और जो उसकी अक्ति नहीं करते, उनको विविध शरीर धारण कराता है, वे वहांके विविध अनुभव लेते हुए अन्तमें उसींके पास पहुंचते हैं।

(९) परमेश्वर अपनी आधी शक्ति सवकी पुष्टि करता है भीर आधी शक्ति सवकी बलवान् बानता है। वही सवका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सहाय्यक है। उसके गुणोंका ध्यान करके उसके गुणोंका कार्य जगत्में देखकर उसकी वडी शक्तिका अनुभव सब करें। उसीकी सत्यवाणी सर्वत्र व्यापक है, उस गुह्मवाणीका सदेश प्राप्त कर और उन्नत हो।

इस प्रकार इस स्कार सार है। यह सार वटा ही वोधप्रद है और सच्ची आत्मोचितिका मार्ग बता रहा है। पाठक इसका अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। इस स्का उपदेश अपने आचरणमें लानेवाले पाठक निःसंदेह अपनी विशेष योग्यता बना सकते हैं और उच्च श्रेणीमें आकर सन्मानित हो। सकते हैं।

यह सूक्त गृढ अध्यातमिन्याका उपदेश दे रहा है। यह विद्या अखंत गृढ है, संभवतः इसीलिये इस सूक्तकी भाषा भी अखंत गृढ और गुप्त भावसे परिपूर्ण रखी गई है। इस सूक्तके शब्द और वाक्य सरल नहीं हैं जो सहजहों समझे जा सकें। इस कारण इस सूक्तका मनन पाठकीं की बहुत करना चाहिये। यहां हमने विविध प्रकारसे सूक्तका भाव सरलताके साथ बतानेका प्रयस्न किया है, तथापि कई मंत्रभाग दुवींध और अस्पष्ट ही रहे हैं। यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन मंत्रीपर अधिक प्रकाश डालेंगे तो उनके जनतापर बहुत उपकार हो सकते हैं।

# मुवनोंमें ज्येष्ठ देव।

## (२) भुवनेषु ज्येष्टः।

(ऋषिः — बृहद्दियो अथर्वा। देवता — वरुणः।)

तिदर्शम् भ्रवंनेषु च्येष्ठं यती जज्ञ उग्रस्त्वेषन्मणः।
सद्यो जेज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदेनित विश्व ऊर्माः
वावृधानः शर्वसा भूयोजाः शत्रुद्शिसायं मियसं दधाति।

अव्यंनच व्यनच सस्नि सं ते नवन्त प्रभूता मदेषु

HYH

11211

अर्थ— (तत् इत् भुवनेषु उपेष्ठं आस ) वह निश्चयसे भुवनोंमें श्रेष्ठ बहा था, (यतः उद्यः त्वेष-नृम्णः जहा ) जहासे उप्र तेजोबलसे युक्त सूर्य उत्पन्न हुआ। यह (सद्यः ज्ञानः श्चन्न् नि रिणाति ) तत्काल प्रकट होते ही शत्रुक्षोंका नाश करता है। (यत् एनं विश्वे उत्माः अनु मद्नित ) इस कारण इसका प्राप्त करके सव संरक्षक हिंपत होते हैं॥ १॥

( रावसा वावृधानः भूरि-ओजाः राष्ट्रः ) बलसे बढनेवाला महाबलवान् राष्ट्र ( दासाय भियसं दधाति ) दासको ही भय देता है । यहा ( अव्यनत् च व्यनत् च सक्ति ) प्राणरहित और प्राणयुक्त साथ साथ रह रहे हैं । और (ते प्रभृता मदेषु सं नवन्त ) वे पोषित होकर आनन्दमें स्तुति करते रहते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ — संपूर्ण भुवनोंमें वही श्रेष्ठ तत्त्व है कि, जहांसे सूर्य जिसे तेत्रस्वी गोल निर्मित होते हैं। उसके प्रकट होते ही अधेरा दूर होता है, इसलिये इसको देख कर संरक्षक लोग निर्मिय होनेके कारण हिंदित होते हैं।। १ ॥

बहुत बलवान शत्रु दास वृत्तिवाले लोगोंके अन्तःकरणमें ही भय उत्पन्न करते हैं [ वीर वृत्तिके लोग शत्रुसे कभी नहीं उरते ! ] इस जगत्में प्राणरहित सौर प्राणसहित ये दोनों एक दूसरेके आश्रयंधे रहते हैं और वे परस्परकी सहायतासे परिपुष्ट होकर आनंदित होते हैं [ सर्थात् विभक्त होनेपर वे क्षीण हो जाते हैं । ] ॥ २ ॥

| त्वे ऋतुमपि पृश्चन्ति सूरि द्विभेदेते त्रिभेवन्त्यूमाः ।      |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| स्वादोः खादीयः स्वादुनां सृजा समुदः सु मधु मधुनाभि योषीः      | ॥३॥     |
| यदि चिन्नु त्वा धना जर्यन्तं रणैरणे अनुमदंन्ति विप्राः ।      |         |
| ओजीयः शुष्मिन्तिस्थरमा तंतुष्व मा त्वां दभन्दुरेवासः क्योकाः  | 11.8.11 |
| त्वया वयं श्राशबहे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि ।        |         |
| चोदयामि तु आयुंधा वचौभिः सं ते शिशामि नर्षणा वयासि            | 11 4 11 |
| नि तद्धिषेऽवरे परे च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे ।                |         |
| आ स्थापयत मातरं जिगुबुमतं इन्वत कवराणि भूरिं                  | 11 年 11 |
| स्तुष्व वैष्मिन्पुरुवत्मीनं समृभ्वाणमिनतंममाप्तमाप्त्यानाम् । |         |
| आ देशित शर्वसा भूयीं जाः प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिन्याः      | 11 0 11 |

सर्थ — (यत् एते ऊमाः) जन ये रक्षक (त्वे अपि कतुं भूरि पृञ्चित) तुक्षमें ही अपनी सुदिको नहुत प्रकार जोडते हैं। तब (द्विः किः भवन्ति) दुगुने तिगुने हो जाते हैं। (स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सं सुज ) खादुंसं भी अधिक मधुर रसको मीठेके साथ संयुक्त कर। और ( अदः सुमधु मधुना समिन योधीः ) उस मधुर रसके प्रति मधुरताके साथ प्राप्त हो।। ३॥

हे ( शुष्मिन् ) बलवान् ! ( चित् जु ) निश्रयसे ( रणे रणे धना जयन्तं त्वा ) प्रसेक युद्धमें घनको जीतनेवाले द्वसको प्राप्त होकर ( यदि विप्राः अनुमदन्ति ) यदि ज्ञानी लोग आनंदिन हो, तो उनके लिये ( स्थिर मोजीयः आ-तजुष्य ) स्थिर वल फेला । ( दुरेवासः कशोकाः त्वा मा दभन् ) दुराचारी और शोक करनेवाले दुवे न दबावें ॥ ४॥

( भूरि युधेन्यानि प्रपश्यन्तः ) बहुत युद्धने प्राप्त धनोंको देखते हुए ( वयं रणेपु त्वया शाश्यक्षे ) इम धन युद्धोमें तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे। (ते आयुधा वचोभिः चादयामि ) तेर शलोंको वचनोंके द्वारा चलाता हूं। और (ते वयांसि ब्रह्मणा सं शिशामि ) तेरी गतियोंको ज्ञानसे मैं तीक्षण करता हूं॥ ५॥

( अवरे परे च ) छे दे और बड़े दोनों को ( यस्मिन दुरोणे ) जिस घरमें ( जि दिश्चिषे ) धारण करता है और बढ़ां ( तत् अवसा अविध ) उस अपनी रक्षणका किसे रक्षा करता है । ( जिगत्तुं मातरं आस्थापयत ) प्रगतिकाल माताको स्थापित करके ( अतः भूरि कर्वराणि इन्वत ) इससे बहुत कर्गों को पार करे। ॥ ६॥

है (वर्ध्मन्) बलवान् ! (पुरुषत्मिनं ऋभवाणं) बहुत गार्गवालं, बहुत तेत्रस्थां, (इनतमं आप्त्यानां आप्तं) श्रेष्ठ भीर आप्तोंमें आप्त की ही (संस्तुष्व) स्तुति कर । (भूरि-ओजाः शवसा आदर्शति) महाबलवान् बलसे आदर्श होता है और (पृथिव्याः प्रतिमानं प्र सक्षति) भूमिकी समानताको प्राप्त करता है ॥ ७॥

भावार्थ — सब रक्षक जब परमात्मामें अपनी बुद्धिका थोग करते हैं, तब दुगुना और तिगुन। बल प्राप्त करते हैं। ये खयं मधुर रससे भो अधिक मोठं वन कर उसमें भी अधिक माधुर्य उत्पन्न करते हैं ॥ ३॥

प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करके धन कमानेवाले वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी करें। और ये दोनों मिलकर स्थिर यल फैलावें। दुष्ट दुराचारी लोग सज्जनोंको कर्मा न दबा सकें॥ ४॥

युद्धमें प्राप्त होनेवाले धनोंको देखते हुए इम सब तरे जैसे उत्तम वीरके साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे । तेरे शक्रोको हम अपने ववतृत्त्वसे उत्तोजित करके चलातें हैं और तेरी इलचलोंको ज्ञानसे तेज करते हैं॥ ५ ॥

छोटे हों या बड़े हो, सब एक घरमें रहनेके समान रहेंगे, तब बल बढ़कर उनकी रक्षा होगी । शब लोग अपने मनमें अपनी विजयी मातृभूमिको स्थापित करें जिससे वे बहुत कर्मीको कर सकेंगे ॥ ६॥

बहुत मार्गोसे, उन्नति करनेवाले तेजस्वी श्रेष्ठ भीर आप्त पुरुषोकी स्तुति करो । वे महावलवान् अपने वससे आवर्शकप बनते हैं भीर जिस प्रकार भूमि सबको आधार देती है उसी प्रकार सबको आधार देते हैं ॥ ७॥ हुमा ब्रह्मं बृहिद्दिवः कृणविदिन्द्रांय शूपमंश्चियः स्वर्षाः । महो गोत्रस्यं श्चयति स्वराजा तुरंश्चिदिश्चमर्णवृत्तपंखान् एवा महान्बृहिद्दे<u>वो अध्वर्धवीचत्स्वां तुन्वंश्व</u>िमन्द्रेमेव । स्वसारी मातुरिस्वंशी अरिशे हिन्वन्ति चैने शवंसा वर्षयंनित च

11 6 11

11 9 11 (१८)

अर्थ—(अग्नियः स्वः—साः यृहिंद्यः) पहिले आतिमक प्रशाससे युक्त वृहिंद्व अर्थात् महान् तेजस्वी ऋषिने (शूर्ष हमा महा) बलयुक्त यह स्तोत्र (इन्द्राय कृणवत्) प्रभुके लिये किया। वह (महः गो+त्रस्य स्वराजा क्षयति) बहे गोरक्षक राष्ट्रका स्वाभीन राजा होक्र रहता है। वह (तुरः तपस्वान् चित् विश्वं अर्णवत्) वेगवान् तपस्वी निःसन्देह विश्वमें अमण करता है ॥ ८॥

(महान् यृहिद्वः अथवी) वहे महातेजस्त्री योगी ऋषिने (स्वां तन्वं इन्द्रं एव एव अवोचन् ) अपने शर्रारमें रहनेवाले इन्द्रको ही यह स्तोज कहा। (मातरि+भ्वरी स्वसारो ) मातृभूमिम भरणपोषण करनेवाली दोनों बहिनें (च अ+रिप्रे एने ) जो निर्दोष हैं उन दोनोंको (शवसा हिन्वन्ति च वर्धयन्ति ) बलसे प्रेरित करते हैं और वढाते हैं ॥९॥

भाषार्थ — भारिमक प्रकाशसे युक्त तेजस्वी झानी लोग प्रभुकी बहुत स्तुति करते हैं अर्थात् उसके गुण वर्णन करते हैं। वे राष्ट्रके स्वाधीन राजा होकर वेगशील और तपस्वी होते हुए संपूर्ण विश्वमें अपने प्रभावकी बढाते हैं॥ ८॥

बड़े तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने शरीरमें रहनेवाले आत्माका स्तोत्र करते हैं। मातृभूमिमें रहनेवाली दोनों बहिने [अर्थात् मातृभाषा और मातृसभ्यता ] मातृभूमिका भरणपे।षण करती हुई निदोंष बनकर अपने बलसे सबको प्रेरित करके सबको बढाती हैं ॥ ९॥

सूक्तकी विशेषता।

यह स्क यदापि मुख्यतया सर्वश्रेष्ठ परमात्माका वर्णन करता है भौर उसकी प्राप्तिका उपाय बताता है; तथापि श्वेषालंकारसे राज्यसासन विषयक और अन्यान्य अभ्युदय विषयक महत्त्व-पूर्ण बातोंका भी साथ साय उग्रदेश दे रहा है। इस कारण यह स्क अस प्रकार संसारी जनोंकी लागकारी है, उसी प्रकार परमार्थके लिये प्रयत्न करनेवालोंके लिये भी बोधकर है। इसमें प्रायः प्रत्येक मंत्रमें श्वेषार्थ होनेसे यह स्क भी पूर्व स्कड़ी तरह अत्यंत क्षिष्ट और दुर्बोध हुआ है। तथापि इसके मनन करनेसे जो विचार मनमें आ गये हैं, उनको यहां देते हैं—

#### ज्येष्ठके लक्षण।

प्रथम मंत्रमें ज्येष्ठके तीन लक्षण कहे हैं। ये लक्षण प्रथम यहां देखिये—

- (१) यतः उत्रः त्वेष-मुम्णः जक्के जहां वे उत्र तेज उत्पन्न होता है। जिससे तेजस्तिता बढती है। (मं. १)
- (२) सदाः जञ्जानः शत्रून् नि रिणाति उत्पन्न होते ही शत्रुओंको दूर करता है। कार्यको प्रारंभ करते ही वैरियोंको पराजित करता है। (मं. १)

- (३) विश्वे ऊमाः एनं अनुमद्दित— सब संरक्षक जिसके अनुकूल रहकर आनंदित होते हैं। जिसके साथ आनंदिस रहते हुए सब संरक्षक अपना रक्षाका कार्य उत्तम प्रकार करते हैं। (मं. १)
- (४) तत् भुवनेषु ज्येष्ठं आस— वह निःसंदेह भुवनोंमें श्रेष्ठ हैं। जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण संगत होते हैं, वह सबमें श्रेष्ठ हैं ऐसा कहना चाहिये। (मं. १)

सबसे प्रथम परमेश्वरको 'ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ' कहते हैं क्योंकि (१) उससे सूर्यके समान तेजोगोल उत्पन्न होते हैं आर प्रकाशते हैं, (२) वह जहा प्रकट होता है वहा शत्रुता नष्ट होती है और (३) सब उसकी मान्यता करते हैं। अर्थात् ज्येष्ठत्वके तीनों लक्षण उसमें सार्थक होते हैं, इसी कारण कहते हैं कि परमेश्वर सब भुवनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई उसके बराबरीका श्रेष्ठ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि तेज-स्विता, शत्रुद्रीकरणकी शक्ति और रक्षक वोरोंकी अनुकूलता, जिसके पास होती है उसकी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है। राष्ट्रमें मी जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं 'वे तेजस्वों होते हैं, उनकी योजनाओंसे दूसरे मनुष्य मी तेजस्वी कार्य करनेमें समर्थ दोते हैं, व धार्मिक, सामाजिक, आंग्रोनिक, अथवा राज-कीय शत्रुओंको हटा देते हैं और इनके साथ राष्ट्रके वीरोंकी अनुकृत समित होती है। ' जिन पुरुषोंमें ये तीन लक्षण होते हैं, व ही सबसे श्रेष्ठ और सबके धुरीण माने जाते हैं।

प्रथम तक्षणमं 'त्येष्य-नृदेशाः' शब्द है। वरतृतः यह शब्द 'त्येष्य-नृदेशनः' है अर्थात इसका अर्थ 'तेज्यं मनृष्यका मन, अथवा मनृष्यका तेजहरी मन है। जिसमें ऐसा तेजहरी मन है। वह मन भी 'उप्र' अर्थात् वीरता युक्त चाहिये। शीर्य, वीर्य, धेर्य आदि गुणिस युक्त मन तेजहरी और शिष्य मन तेजहरी और वीर मावनास युक्त होनी ही। यह सपने शत्रुओंको दूर हटा सकता है और लोहमतको अनुकुलता भी उनको भिल सकती है। व्यक्ति अंदर भी श्रेष्टरविद्य यही तीन गुण आनश्यक हैं। जिम सास्मास ऐसा मनका यल प्रकट होता है वह श्रेष्ट आहमा है। इस प्रकार प्रथम मंग्रका व्यापक साम है।

## दासकी घवराहट ! दासके छक्षण ।

द्वितीय मन्त्रमें 'दास 'के लक्षण कहे हैं। पहिले मन्त्रमें श्रेष्ठ भीर प्रदेशके तीन लक्षण कहे हैं, इस द्वितीय भंत्रभें दासका एक ही लक्षण कहा है, यह लक्षण 'भीरता 'है —

(५) शत्रः वासाय भियसं दघाति — शत्र दासके लिय भय धारण करता है। शतुको देखकर दासकी घवराइट होती है। बाश्र केवल दास श्रीतेष्ठ मञ्चयको ही दरा सकता है। बीर पृत्तिका मनुष्य बाबुसे बरता नहीं। क्षत्र कितना भी प्रवल हो बीर ब्रियाला मनुष्य कभी तसे दरता नहीं। दरनेका संबंध दासमायेक साथ है। यहां 'शृत्से धवराना' यह एक दासका लक्षण कहा है। लेग दात इसी लिये यनते हैं कि व बाग्रेस घवर। अति हैं। इन रुक्षणींक साथ प्रथम मंत्रीक वासीके लक्षणीं अनमान होनेवाले विरोधी दासमावके तीन लक्षण जाने जा यकते हैं— '(१) तेजोहीन जीवन, (२) अपनी नादानीसे शञ्चका गल यदाना और (३) आत्मरक्षा न करने-गालांकी अनुकलता ' ये तीन लक्षण और मिलायेंगे तो दासके चार रुख़ण होंगे। तेजहीन मन्द जीवन, छापनी नादानीसे भशुका यल बढाना, जात्मरक्षा न करना, और चात्रुसे छरना ये नार छन्नण दासके दें। ये लक्षण जहां हों वहां दास निवास फरते दें ऐगा रामधाना चाहिये अथया ये छक्षण भिरा राष्ट्रमें होंगे उस राष्ट्रमें दास होंगे । इन छक्षणींस पाठकीकी पता छन सकता है कि दास कीन है और आर्य हीन है। श्रष्ट कीन है और कानष्ठ कीन है। प्रथम मन्त्रने आर्य अथवा श्रेष्ठके तीन उक्षण यतिये शंर इस द्वितीय मंत्रने दासके उक्षण मताये हैं। पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा हैं और अपनेमें यदि कोई दासके उक्षण दें दिये, तो उनकी दूर करके अपनेमें उयेष्ठ, श्रेष्ठ आर्यसके उक्षण वढावें।

## विरोधियोंका सहकार्य।

इस जगतमें विरोधियों सगरों मा यतान्त महंत स्थानों में मुनाई देता हैं। विरोधियों के सगरों में सीमीलत होनेवाले दोनों पक्षप्रतिपक्षियों की शक्ति क्षीण होती है। इस प्रकारके नाशस घचनेका उपाय इस हितीय मंत्रके उत्तराधे में कहा है, वह उपाय है विरुद्ध धर्मियों की सहकारिता करना। देखिये-—

(६) अ-व्यनस्य व्यनस्य सिन, ते प्रभूता सिदेषु सं नचनतः ।— जव और नितन ये विस्तः धर्मवाले दोनां परस्पर मिलजुलकर रहते हैं, इमलिये वे प्रष्ट होकर आनन्द में रहते हैं। (मे. २)

अपने शरीरमें ही देशिये शरीर जह है और आतमा जितन हैं। इन दोनोंके गुणधर्म परस्पर मिल हैं। इन दोनोंके धर्म परस्पर मिल हैं। इन दोनोंके धर्म परस्पर मिल होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले रहते हैं कि इनको छोई मिल नहीं कर सकता। इस प्रकारकी इन विभिन्न भिन्योंकी एकता होनेसे ये दोनों परस्परकी शक्तिसे परिपृष्ट होते हैं शर दोनोंकी एसि होती है। स्थूलसे सूहमकी यूसि और सहमसे रथूलको पुष्टि होती है। स्थूलसे सहमकी यति के सिथे थीर चेतनका जह किये होती है। परस्पर विकस धर्मवाले ये दोनों एक दूसरेके ताथ रहनेसे विलक्षण कार्य करोमें समर्थ हुए हैं। यदि ये दोनों साथ न रहेंगे, तो यह अगतका चमत्कार नहीं दिरहाई देगा। यह पमत्कार केवल इन विरुद्ध श्रीकार्यों एक रथानपर कार्य करनेसे ही हो सकता है। पूर्वके स्काम 'दो विरोधी चक्रके एक स्थानपर कार्य करनेपर उन दोनोंकी शिक्ष यह जाती है। (मं. ११५)' ऐसा कहा है। इस कथनके साथ इस उपदेशकी त्रलना पाठक करें।

जह चेतनके साथ साथ कार्य करनेका यह उपदेश यहां इस हेतुसे कहा है कि जनतामें कई लोग जहनुद्धिके होते हैं और कई तीय दुद्धिके होते हैं। ये दोनों आपसमें न लहें। इसके अतिरिक्त भी यली निर्भेल, झानी अझानी, धनी निर्भेन, पूंजीपति मजदूर, इस प्रकारके विरुद्ध धर्मवाले लोग रहते हैं। प्रायः इनका झगरा होता रहता है और झगरेसे आपसठी शक्ति नष्ट होती है। अतः इनकी उचित है कि जंडचेतन या प्रकृति पुरुषके समान परस्पर मिलजुलकर रहें और परस्परकी सहायतासे दोनोंकी शिक बढावें। यह उपदेश बढा वहुमोल है और जो इंसका मनन करेंगे उनको उद्धतिका मार्ग अवश्य दिखाई देगा। ज्ञानी और अज्ञानी आपसमें मिलें, अज्ञानियोंको ज्ञानी ज्ञानदान दें और अज्ञानी आनियोंको सहायता अपने बलसे करें। इसी प्रकार खीपुरुष विषमधर्मी होनेपर भी गृहस्थधमेंसे मिलें, इससे खीकी पुरुषको और पुरुषकी खीदो सहायता होगी, और दोनोंकी शांकियोंसे दोनोंकी उद्धति प्रकार परस्पर विरुद्ध धीमेथोंका मेल होनेसे दोनोंकी वर्डा उद्यति होती है। उन्नतिका यह महासिद्धान्त इस द्वितीय मंत्रमें कहा है, इसलिये इस द्वितीय मंत्रका महत्त्व वहुत हो अधिक है।

राजनैतिक क्षेत्रमें जहा विविध जातियों का आपसर्थे संवर्ष होता है वहां यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तो वडा लाम होना संभव है। इस तत्वपर जब जातियां आपसमें मिलेंगी, तब सबका मिलकर एक वडा राष्ट्र होगा और उसकी शक्ति विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ होगी। ब्राह्मण ज्ञानसे, क्षित्रय बलसे, वैश्य धनसे और ग्रह्म अपनी कारीगरीसे अपने राष्ट्रकी पूजा करें, ये परस्पर विभिन्न धर्मवाले लोग परस्पर मिलकर रहें और अपनी शाक्ति बढावें। इस प्रकारकी एकता हमेंशा लाभदायक हो सकती है। मनुष्यके व्यवहारमें विरोधके प्रसंग अनेक आते हैं, उस समय यदि इस नियमका स्मरण होगा तो जनताका बढा कल्याण हो सकता है।

## शक्तिकी वृद्धि।

(७) ऊमाः त्वे ऋतुं पृञ्चन्ति, द्विः त्रिः भवन्ति— संरक्षक वीर तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, जिससे वे दुगने और तिगने बलवान हो जाते हैं। जो लोग अपने अन्तःकरणको ईश्वरमें लगाते हैं, चित्तकी एकाप्रता करके परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उनका वल वह जाता है। यहां 'ऋतु ' शब्दका अर्थ 'प्रशाशित और कर्मशित ' है। अर्थात् जो मनुष्य अपनी बुद्धिको और कर्मशित हों ईश्वरापण श्रुद्धि एक ही सत्कर्ममें लगाते हैं, उनकी शिक्त वहती है। यहां शुद्धि और कर्मशिकिको एक केन्द्रमें अगानेका महत्त्व बताया है। किसी भी व्यवहारके एक केन्द्रमें मन, बुद्धि, चित्त आदि अपनी सब शिक्त्योंको एकाप्र करनेसे शिक्तको शृद्धि होतो है अबवा अपनी शिक्तसे अधिकसे अधिक कार्य होनेकी संभावना हो जाती है। अपने अन्तःकरणको सनेक कार्योंमें स्थप्र रखनेसे अपनी शक्ति क्षीण होती है, परंतु अनेक न्यवसायोंका अंशाट हटाकर किसी एक कार्यमें मनको लगाया जाय, तो एकाप्रतासे अपना यल बढनेके कारण सिद्धि सहजहीं में हो जाती है। 'कम' का अर्थ है खसंरक्षण दरनेवाले लोग। जो अपनी और जनताकी रक्षाके कार्य करते हैं, उनकी इस प्रकार अपने मनको एकाप्र करना अत्यंत आवश्यक है, यदि उनका मन अनंत चिन्ताओंसे च्यप्र रहेगा. तो उनसे रक्षाका कार्य भी नहीं हा सकता। अर्थात् वितको एकाप्र करनेसे शक्ति द्विगुणित अथवा त्रिगुणित हो सकती है और चित्तकी न्ययता बढानेसे शक्ति सीण होती है। इसी नियमसे योगमार्गकी स्तपति हुई है। वित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका नाम योग है। चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका ही अर्थ वित्तको अनेक स्थानोंसे इटाइर दिसी एक स्थानमें स्थिर करना। अपने मनकी शक्ति बढानेके लिये ही यह योग-धाधन है। उदाहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्येक पास एक क्पयेकी शक्ति है। यदि वह एक कार्यमें एक पाईकी शक्ति देगा तो १९२ कार्योंको एक एक पाईकी शक्ति ही मिल पायेगी और कोई कार्य नहीं होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी शक्ति किसी एक ही कार्यमें लगायेग', तो उसको अधिक सिद्धि मिल सकती है। एकाप्रतासे शक्ति इस प्रकार बढती है। अवनी थोड़ी शक्ति अनेक कार्योमें खर्च करनेकी अवेक्षा अपनी सव शक्ति ही एक कार्यमें खर्च करना उक्त कारणसे वहुत लाभकारी है। इस वर्णनसे पाठकोंके मनमें यह बात आ गई ही होगी कि यहां शक्ति बढानेका अर्थ शक्ति द्विग्राणित होना नहीं है, अपितु सतनी ही दाक्तिसे अधिकसे अधिक नार्य कर सकना है। एकप्रतासे कार्यक्षमता वढ जाती है यही नियम यहां नहा है।

## माधुर्य ।

(८) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना लंख्ज । सुमधु
मधुना समाभियोधोः — मीठेते मीठा वनकर नवमं मौर
मीठा रखो । उत्तम मधु मधुरतासे संयुक्त कर । यह रुपक है ।
प्रकृतिके स्वादुरसके साथ जीवात्माका स्वादुरस मिला है, इस
मिलापसे यह मानवदेहरूपी स्वादु मीठा रस वना, इसमें मौर
वाधिक मधुर परमात्माका अमृत रस मिलाया जाय, तो सबसे
उत्तम मधुरता हो जायगी । यह मीठापन संतों मौर महन्तोंमें
दिखाई देता है । उत्तम मधु परमात्मा है उसकी अपने जीवासमाके माधुर्यमें मिलाना चाहिये। यह सध्यात्मोजितका अनुष्ठान
इस मंत्रमें कहा है । जो अपनी उत्ति इस साधनसे करना
चाहते हैं वे यह मधुर साधन करें । मनुष्यको सबसे प्रयम
प्रकृति पुरुषके संवधमें माधुर्य अनुभव करना चाहिये और उसमें

परमात्माकी मध्रता मिलानी चाहिये। यह माध्रयंका भाग व्यवहारमें भी वडा जपयोगी है। व्यवहारमें, बातचीतमें और विचारों में माध्रयं रखनेसे मित्र बढते हैं, और शत्रु कम हो जाते हैं। कई मनुष्य ऐसे कटुवचनी होते हैं कि कारणके बिना ही कटु वानप्रहारसे मित्रोंको भी शत्रु बनाते हैं और हानि उठाते हैं। यह बहुत ही अनिष्ट है इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह अपने अंदर मीठास बढावे और अपने सब व्यवहार माध्रयं युक्त करे जिससे इनके मित्र बढेंगे और अनेक प्रकारसे लाम होगा। (मं. ३)

### ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी एकता I

(९) रणे रणे धना जयन्तं त्वा विद्राः अनुमदन्ति, स्थिरं ओजीयः आ तनुष्व – प्रत्येक युद्धमें धनों को
जीतनेवाले तेरे जैसे वीरोंका जब आनी अनुमादन करते हैं, तब
तू स्थिर कल फैला। इसमें मुख्य कथन यह है कि परमेश्वर
हरएक युद्धमें विजय प्राप्त करता है, इष्ठलिये ज्ञानी लोग उसकी
उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल
उत्पन्न करता है। यह तो परमेश्वर विषयक भावार्थ हुआ।
परंतु यहां इससे भी अधिक आश्चय है वह यह है— 'प्रत्येक
युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय वीरोंका अनुमोदन आनी
वाह्मण करेंगे, तो जिस देशमें ऐसे मिलजुलकर कार्य करनेवाले
वाह्मण और क्षत्रिय रहते हैं, उस राष्ट्रमें हमेंशा रहनेवाला
स्थिर बल उत्पन्न होता है, अर्थात् वह राष्ट्र अत्यंत बलवान
होता जाता है। 'यजुर्वेदमें कहा है—

### यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्ची चरतः सह। तं लोकं पुण्यं प्रक्षेषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥

यजु. २०।२५

'जिस राष्ट्रमें ब्राह्मण भौर क्षत्रिय मिलजुलकर साथ साथ चलते हैं, उस राष्ट्रकी पुण्य देश कहते हैं। ' इस कथनके साथ इस सूक्तके पूर्वीक कथनकी तुलना पाठक करें।

१ रणे रणे जयन्तं विधाः अनुमद्ग्ति— युद्धमें विजय पानेवाले वीरका ज्ञानी अनुमोदन करते हैं।

१ या ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्जी सह चरतः— जिस देशमें ब्राह्मण भीर क्षत्रिय भिलजुलकर रहते हैं।

ये दोनो वर्णन जहा सन्नत होते हैं, उस राष्ट्रमें स्थिर बल रहना है। इसलिये हरएक राष्ट्रके ज्ञानी और क्रूर मिलजुलकर रहें, और अपना बल वढावें। इसकी प्रतिकृत स्थिति जहां होगी वहां अर्थात् जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय सापसमें श्चगडते रहेंगे, वह राष्ट्र अधोगतिके कीचडमें फंस जायगा, इसमें कोई शङ्का नहीं है। ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी एकतासे मलकी युद्धि और आपसके युद्धिसे बलका नाश होता है।

(१०) दुरेवासः कशोकाः त्वा मा द्भन् — दुष्ट कीर शेष उत्पन्न करनेवाले तुमे न दबावें। अध्यातमपक्षमं - 'दुष्ट विचार और शेषके विचार मनुष्यके मनको न दबावें। राष्ट्रके पक्षमें दुष्ट घात करनेवाले लोग और दूधराँको कलाने वाले लोग राष्ट्रको न दबावें।' झाह्मण और क्षित्रयोंको आपसमें एकता करके अपने राष्ट्रका वल ऐसा बढाना चाहिये कि जिससे राष्ट्रमें दुष्ट लोगोंका उपद्रव वढने न पावे। सर्वत्र रक्षाका प्रवन्ध ऐसा उत्तम हो कि जिससे दुष्ट सदा दने रहें और कभी सिर उत्पर न उठा सके। व्यक्तिमं, कुटुम्बमं, जातिमं और राष्ट्रमें यह उपदेश बडा बोधप्रद है। झाह्मण क्षित्रयोंका आपसमें युद्ध हुआ, अर्थात् दोनोंमें एकमत न रहा, तो इन दुष्टेंको सर उपर उठानेके लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्रके अन्दर अभेद्य एकता रखना चाहिये, और दुष्टोंको बढनेके लिये समय ही नहीं देना चाहिये।

(११) युघेन्यानि प्र पश्यन्तः चयं रणेषु त्वया शाश्चाहि युद्धोंमें विजय शाप्त करके जो घन मिलते हैं उनको देखकर हम सब युद्धोंमें तेरे साथ रहकर शत्रुका निःपात करेंगे। यहां भी पुनः पूर्ववत् ज्ञानी और श्रूरोंकी सहकारिताका उपदेश किया है। ज्ञानी और श्रूर मिलकर एक मतसे युद्ध चलावें सौर विजय शाप्त करके घन और यश कमावें। (गं. ५)

(१२) ते अयुधा वचोभिः चोदयामि— तुम क्षत्रियके भायुध में ब्राह्मण अपनी वाणीसे प्रेरित करता हूं। ब्राह्मण अपने स्पदेशसे क्षत्रियके अनुकूल वायुमंहल बनावे और क्षत्रिय भी ब्राह्मणकी विद्या बढनेके लिये योग्य सहायता देवे। क्षत्रियके शक्तोंकी ब्राह्मण अपने भाषणसे प्रेरणा देवे। (मं.५)

(१३) ते वर्यासि ब्रह्मणा सं शिशामि— तेरी गतियोंको में अपने ज्ञानसे तेज करता हूं। अर्थात क्षत्रियोंकी इलचलेंको ब्राह्मण अपने ज्ञानसे योग्य दिशामें चलावे। (मं. ५)

इस पद्मम मंत्रमें भी वही ब्राह्मण-क्षत्रियकी एकताका विषय बड़ी उत्तम रीतिसे कहा है। चतुर्थ और प्रमा मंत्रका यह एक ही भाव है। जिस देशमें श्रूर और शानी ऐसे एक विचारसे व्यवहार करेंगे, उस देशका तेज निःसंदेह चारों ओर फैलेगा। आगेके छठे मंत्रमें भी यही एकताका विषय भिष्ठ रीतिसे कहा है, वह अब देशिये— (१४) यस्मिन् दुरोणे अवरे परे च नि दिघिषे, तत् अवसा अविध— जिस घरमें छोटे और बढ़े मिलकर रहते हैं वह घर बलसे सुरक्षित होता है। उच नी व, छोटे बड़े, बला निर्बंत, सधन निर्धन, मालिक नौकर इत्यादि प्रकारके लोग होते हैं। प्रायः इनमें विरोध रहता है और विरोध के कारण एक दूसरेसे झगडते रहते हैं। परंतु जिस घरमें अथवा जिस राष्ट्रमें छोटे और बढ़े लोगोंमें एकता रहती है और ये सब एक घरमें रहनेके समान मिलजुलकर रहते हैं, वहां ही उनका अपनी एकताके बलसे रक्षण होता है। अर्थात् जिस देशके छोटे और बढ़े आपसमें झगडते रहते हैं, वह देश असुरक्षित होनेके कारण गिर जाता है। कितना ही बड़ा राष्ट्र क्यों न हो, वह एक छोटेसे घरके समान सब लोगोंको माल्यम होना चाहिये। राष्ट्रमें किसीको भी ऐसा नहीं माल्यम होना चाहिये, कि में छोटा हूं या दूसरा बड़ा है, इस विषय में एक मंत्र देखिये—

(१) अज्येष्ठासी अकिनशास पते सं आतरी वावृधुः सीमगाय। (ऋ. ५१६०१५) (१) ते अज्येष्ठा अकिनशास उद्धिदोऽमध्यः मासो महसा विवावृधुः। सु जातारी जनुवा पृश्चिमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगा-तन। (ऋ. ५१५९१६)

'(१) जिनमें कोई बडा नहीं और जिनमें छोटा भी कोई नहीं है, ये सब परस्पर माई हैं और ये सब अपने कल्याण के लिये मिलकर प्रयत्न करते हैं॥(२) उनमें कोई बडा नहीं, कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं। वे सब एक जैसे हैं और वे अपने उदयके लिये उत्साहसे प्रयत्न करते हैं। वे उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, भूमिकी माता माननेवाले, दिव्य मतुष्य, हमारे पास अच्छी प्रकार आवें।'

इन मंत्रोंमें ऐसे वीरोंका वर्णन है कि जिनमें उन्न नीच कोई नहीं है, सन एक हो श्रेणीके हैं और सन मातृभूमिकी उपासना करनेवाले और अपने सामुदायिक यशके लिये यत्न करनेवाले हैं। येही छोटे और बड़े एक घरमें रहनेके समान रहते हैं और अपने मेलसे अपनी शक्ति बढाते हुए उन्नति करते हैं। अध्यात्मपक्षमें परमारमाके घरमें छोटे और बढ़े सन एक जैसे ही होते हैं, यहांका छोटेपन वहां छोटा नहीं होता और यहांका बड़ापन वहां बड़ा नहीं होता। वहां तो अन्तःश्चदतासे सनकी उन्ननीच श्रेणी मानी जाती है। (मं. ६)

(१५) जिगरनुं मातरं आस्यापयस— प्रगतिशील भगनी मातृभूमिको भगने अन्तःकरणमें स्थापन करते हैं। पूर्व ४ (अथर्व, माध्य, काम्ड ५) स्थानमें दिये हुए ऋग्वेद मंत्रमें ये मातृभूमिके उपासक होते हैं, ऐसा स्पष्ट कहा ही है, वही बात यहां कही है। इसी विपयमें दूसरा एक मंत्र यहां देखने योग्य है वह अब देखिये—

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयो सुवः।
बहिः सीवन्त्विश्वधः। (ऋ. १११३१९)
तिस्रो देवीर्बाहरेदं सदन्तामिडा सरस्वती मही
भारती गृणाना॥ (अधर्वः ५१२०१९; यजः २०१९९)
'(इळा भारती) मातृभाषा (सरस्वती) मातृशभ्यता
वा मातृसंस्कृति और (मही) मातृभूमि ये तीन देविया अन्तः
करणमें स्थिर रहें। 'अर्थात् मजुष्यको अपने अन्तः करणसे इन
तीन देवियोंकी उपासना करनी चाहिये। यही उपदेश इस
स्कि इस मन्त्रमागमें है, (मातरं आस्थापयत) मातृभूमिको अपने मनमें उत्तम प्रकार स्थापित करो अर्थात् मातृभूमिको अपने मनमें उत्तम प्रकार स्थापित करो अर्थात् मातृभूमिके उद्देशसे ब्राह्मण क्षत्रिय, छोटे बढे, उच्च नीच सब एक
हों और मिलजुलकर अपनी उन्नति दरनेके लिये यत्न करें तथा
आपसमें सगढे खढे करके अपनी शिकका ही नाश कदापि न
करें। (सं. ६)

(१६) अतः भूरि कर्वराणि इन्वत— इससे बहुत उत्तम कर्म तुम सिद्ध कर सकोग । यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे लोग रहेंगे, तो हो ने प्रनल पुरुषार्थ कर सकेंगे। अर्थात् आपस के झगडोंमें अपना समय निता देंगे, तो उनसे कोई पुरुपार्थ नहीं होगा, और ने गिरते जायगे। आपसके झगडोंसे मनुष्योंकी पुरुषार्थ शक्ति हो नष्ट होती है। (मं.६)

आप्त पुरुषकी स्तुति।

(१७) पुरुवत्मीनं ऋभ्वाणं इनतमं आप्त्यानां आतं सं स्तुष्व — बहुत मार्गवाले, तेजस्वी, श्रेष्ठ शौर आतों सं स्तुष्व — बहुत मार्गवाले, तेजस्वी, श्रेष्ठ शौर आतों आत पुरुवकी ही प्रशंसा कर । अन्यकी स्तुति न कर । परमेश्वरेक पास जानेके अनेक मार्गों हें और वह अनेक मार्गों से लोगों का कल्याण कर सकता है, वह तेजस्वी और सबमें श्रेष्ठ है, और सब आतों में परम आत वहीं है, इसलिये धही स्तुति करने योग्य है। उसके स्थानपर किसी अन्यकी स्तुति करना योग्य नहीं है। जो सद। सल्यवचनी होता है और कभी किसीके अदितकी बात नहीं करता, जिसके शब्द प्रमाण माने जा सकते हैं ससका नाम आत है। ऐसे अप्तोमं जो सबसे श्रेष्ठ आत पुरुष होता है, वह 'आत्यानां आतः' है अर्थात प्रामाणिक पुरुषोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक वहीं है। इसीलिये परभेश्वरको सब गुरुओंका भी महागुरु अथवा आदिग्रुरु कहते हैं। यह वर्णन तो परमात्मविषयक हुआ, अव इस

सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक भावार्थ देखते हैं। जो मनुष्य ( प्र-वत्मातं ) बहुत मार्गीवाला है अर्थात् अपनी उन्न-तिके लिये तथा अपने राष्ट्के अभ्युदयके लिये अनेक मार्गीसे बहुत प्रयत्न करता है, एक मार्गसे असिद्धि हो जाने पर दूसरे मार्गसे अपना कदम आगे बढाता है और सिद्धि अवस्य प्राप्त करता है, (ऋभ्वाणं, ऋभु) कुशल, कारीगर, कला जानने-वाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे कार्य करनेवाला, जो कार्य हाथमें ले उसे क्रशलतासे करनेवाला, ( इन+तमं ) अखंत शक्तिमान्, सामध्येवान्, बलवान् भोजस्वा, (आप्तयानां आसं ) प्रासाणिक पुरुषोंमं स्वसे अधिक प्रामाणिक, ऐसा जो पुरुष होगा उसकी स्तुति कर । जो अनेक उपायों से कार्य सिद्धि करनेवाला, कर्म करनेमें कुशल और प्रामाणिक पुरुष हो. वहीं प्रशंसाके लिये योग्य है। किसी अन्यकी स्तृति करना योग्य नहीं है। केवल ज्ञानी, केवल अधिकारी, केवल धनी पुरुष जो होंगे, वे यदि उत्पर लिखा हुआ जनहितका कार्य तरपरतासे नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिके लिये योग्य नहीं होंगे। (मं. ७)

आदर्श पुरुष ।

(१८) भूरि+ बोजाः शवसा आदर्शति— बहुत बलवाला मनुष्य अपने सामध्येसे आदर्शस्य होता है। मनुष्य जो जनतामें आदर्श हो जाता है वह बलके कारण होता है। जिसमें किसी भी प्रकारका बल नहीं है, वह कदापि आदर्श पुरुष नहीं हो सकता। आत्मिक, बौदिक, मानसिक, शारीरिक आदि अनेक बल हैं। पुरुषमें किसी भी बलकी अधिकता होगी, हैं: ही वह लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है। मनुष्यमें बल हो और उस बलका उपयोग जनताका उद्धार करनेके कार्यमें वह करे, तो वह सबके लिये आदर्श होता है। पूर्वापर संगति-से पाठक इस मावार्थको खयं जान सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष किन गुणोंसे बनते हैं, इसका बोध इस सूक्तके मननसे पाठकेंकि मनमें प्रकाशित हो सकता है. उस आशयके साथ इस मंत्र-भागको देखनेसे स्पष्ट होता है कि आदर्श पुरुष बननेके लिये खयं बल कमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थ करना आदर्शक है। इस विषयों अगला मंत्रभाग देखने योग्य है—

(१९) पृथिच्याः प्रतिमानं प्र सक्तति— वह पृथिवीके साथ समानता प्राप्त करता है, वह भूमिका नमूना बनता है। जिस प्रकार गंभीरता, गुरुत और सहनशीलताका आदर्श पृथ्वी है, उसी प्रकार वह गंभीर, वडा और सहनशील बनता है। पृथ्वी सम स्थिरचरको साधार देती है, स्थिरचरके स्थापात सहन करती हुई भी सबको उत्तम पोषणके पदार्थ देती

है। यह शांति और परापकारका आदर्श है। पृथ्वी समकी वह उपदेश दे रही है। यह आदर्श जो पुरुष अपने सन्मुख रख सकता है और अपने जीवनमें ढाल सकता है, वहीं आदर्श पुरुष बन सकता है। पृथ्वी जिस प्रकार अपनी शांक परी-परारमें लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शक्तिकों जनताकी मलाईके लिये खर्च करता है, वहीं अन्य लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है। (मं. ७)

काव्य कैसा हो।

(२०) अग्रियः स्वर्+साः यृह्वहियः शूषं अहा कृणवत् — प्रथम श्रेणीमें स्थित, अपने प्रकाशसे युक्त, बढे युलोकके समान तेजस्वी ऋषि, वल उत्पन्न ,करनेवाला काम्य-करता है। इस मंत्रमें प्रथम अधिक गुण कहे हैं। वह कवि सबमें प्रथम स्थानमें विराजनेवाला आहिमक प्रकाशेंसे प्रकाशेन-वाला, युलोकसे भी अधिक विस्तृत और प्रभावशासी हो, तभी वह कवि ऋषि कहलायेगा। यह ऋषि ( शूर्ष महा) बल बढानेवाला स्त्रीत्र या काव्य बनावे । कवि लीग काव्ये इस प्रकारका बनावें कि जिसके पढनेसे पढनेसालके मनमें मलका पोषण होते, निर्वल अन्तःकरण भी बलगाली बनें, उदासीन ले।ग ससाही बर्ने और पुरुषार्थ श्रीन लोग प्रबल पुरुषार्थी बर्ने । काव्य इस प्रकारका बनना चाहिये। ऋषिके काव्यका यही लक्षण है। ऋषिका काव्य निर्धाव मनुष्योंकी भी विश्वक्षण पुरुषाधी बना सकता है। इस प्रकारके ऋषिके कान्यकी पढने-वालेकी योग्यता किस प्रकार वढ सकती है, यह अगले मंत्र-भागमें देखिये-

(२१) महः गी-अस्य खराजा क्षयति— बढे गोरक्षण राष्ट्रका खतंत्र राजा होकर रहता है। गो-त का अर्थ गौकी रक्षा करनेवाला। पुष्टि और बलके लिये गौकी रक्षा करना अल्यंत आवश्यक है। ऐसे गोरक्षक राष्ट्रमें वह राजा बनकर रहता है। जो पूर्वोक्त अकार बल बढानेवाला कान्य करता है, वह मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही होता है, को राजाको सन्मान मिलता है वही चक्त झानीको मिलता है, किंवा उससे भी धार्षिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण सगले मंत्रभागों देखिये—

(११) तुरः चित् तपस्वान् विश्वं अर्णवत्— श्रीप्रतासे कार्य सफल करनेवाल वह तपस्वी विश्वको ही हिला देता है। इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है। तपस्वी ममुख्य संपूर्ण विश्वको अपने कान्यसे हिला देता है, संपूर्ण अगत्में चेतना उत्पन्न करता है। (मं. ८)

(२२) महान् बृहह्दिवः अ+थवा स्वां तत्वं इन्द्रं एव अवोचत्— वडा तेअसी स्थिर विजवाला योगी अपने शरीरमें रहनेवाले इन्द्रसे ही इस प्रकार बोला। उक्त योगी ऋषिने अपने शरीरके इन्द्र-आत्मा-को ही इस प्रकार स्तोन्न स्त्री वचन कहा, किंवा उसका वर्णन किया। अर्थात इस स्क्रमें जो है वह अपने शरीरके अंदरके आत्माका ही वर्णन है, ऐसी भावनासे ऋषिने वर्णन किया है। दूसरोंको जो उपदेश दिया जाता है, या जो काव्य किंव करते हैं, वह दूसरोंके लिये नहीं करते, प्रत्युत वह अपने अंदर चिरतार्थ हुआ देखते हैं, किंवा उनमें जगत्के कल्याणका भाव उतना ही तीन्न होता है, जितना कि अपने कल्याणका भाव साधारण मजुष्यमें हुआ करता है। इसिलें किंव और ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके अपने अन्तरात्माके लिये होता है, उससे जगत्के लोग जितना चाहें उतना लाभ उठावें। परंतु किंवमें उपदेश देनेका धमंड नहीं होता, वे जो बोलते हैं केवल अपने आत्माकी शान्तिके लिये होता है। (मं. ९)

(२८) मातरि+अविर खलारों अ+रिम हिन्दन्ति, श्वसा वर्धयन्ति— मातृभूमिका पोषण करनेवाली दो बहिने [मातृभाषा और मातृधभयता] निर्दोष होनेके कारण खबको हिलाती हैं और वलसे बढाती भी हैं। मातृभूमि, मातृभाषा और मातृधभयता ये तीन देवियां हैं, इस विषयमें इसी स्कंके विवरणके प्रवन्नमें अन्यत्र विशेष रीतिसे कहा ही है। ये तीनों देवियां दोषरहित हैं, सबको चेतना देनेवाली हैं और खबको बलके साथ बढानेवाली हैं। किव अथवा ऋषि अपने काव्यसे ऐसी चेतना मनुष्यके अन्त करणमें उत्पन्न करते हैं, इसीलिये उनकी योगयता असाधारण समझी जाती है।

परमेश्वर महाकिवि भीर महाऋषि होनेके कारण यह वर्णन उपके काव्यके लिये पूर्ण रूपसे लगता है। मनुष्यों में जो किव हों उनके लिये यहां आदेश देकर मूचित किया जाता है कि वे अपने काव्यमें उक्त प्रकारकी चेतनाशक्ति रखें। इस प्रकार इन दोनों मंत्रोंका वर्णन परमगुरु परमात्मपरक और मानवी कियोंपरक भी लगता है इतना कहनेके पश्चात् इस स्क्रकी एक विशेष बातकी ओर पाठकोंका मन आकर्षित करना चाहते हैं, वह बात यह है कि इस स्क्रका ऋषि 'बृष्टाहिचः अथवी 'है और वह ही ऋषिनाम मं. ८ और ९ में आया है। इसलिये इसी ऋषिका यह स्कृत है ऐसा कहते हैं।यह नाम इस ऋषिका है उसमें संदेह ही नहीं है, तथापि इसका खेषालंकारसे अर्थ हमने उपर बताया है। इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ मी उपरके अर्थमें विशद हुआ है। (वृष्टत्ने-दिवः अ-धवा) युलोकसे बढा निश्चल सात्मा यह इन शब्दोंका परमात्मपरक

सकते हैं। पाठक इस बातका अधिक विचार करें। अब यहा इस सूक्तका राष्ट्र उन्नतिपरक भावार्थ सरल शब्दोंमें देते हैं—

राष्ट्रोन्नतिका सन्देश।

- (१) जिससे उप तेजिस्तिता निर्माण होती है वही सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। वह निर्माण होते ही शत्रुओं का पराभव करता है, इसिलिये सब संरक्षकाण उसकी अपना अप्रणी करके हिंदित होते हैं।
- (२) शक्तिस युक्त होकर बढनेवाले प्रवल शत्रुको देखकर दासत्रीत्वाले सनुष्य हो डरते हैं (वीर कृतिवाले यदापि नहीं डरते)। वस्तुतः देखा जाय तो जिस प्रकार पररपर विरुद्ध धर्मवाले जड और चेतन इकट्ठे रहनेसे परस्परेक बलसे बलवान होकर आनंदित होते हैं [उसी प्रकार विरुद्ध धर्मवाले मनुष्यगण यदि इकट्ठे होकर रहने लगे, तो ही वे परस्परेक बलमे बलवान होकर परमानन्दको प्राप्त कर सकते हैं।
- (३) जो अपनी बुद्धि और कर्मशक्तिको बहुत देरनक एक ही कार्यमें स्थिर करते हैं, वे द्विगुणित और त्रिगुणित बलको प्राप्त करते हैं। मीठेसे मीठे पदार्थमें और भी मिठास रखकर उत्तम मधुरता उत्पन्न कर, और मीठेपे मीठेको वढा [ अर्थात् अपने आचरणमें मिठास रखो और जिनके साथ संबंध आ जाय उनको भी मीठा बनाओ। ]
- (४) युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी करें। इस प्रकार वीर और ज्ञानियोंके ऐक्यसे राष्ट्रमें स्थिर वल उत्पन्न होगा और दुष्ट मनुष्य प्रवल नहीं होंगे।
- (५) युद्धसे प्राप्त होनेवाले विजयादिको देखक हम सब झानी वीरोंक साथ होकर शत्रुका नाश करते हैं, और अपने ज्ञानसे वीरोंके शस्त्रोंको चेतावनी देते हैं तथा वीरोंकी हलचलोंको अधिक तेज बनाते हैं।
- (६) वहें और छोटे जिस देशमें एक घरमें रहनेक समान रहते हैं, उसी देशकी अपने वलसे रहा होती है। प्रगतिशील मातृभूमिका अपने अन्तःकरणमें स्थापन करो और विशेष पुरुषार्थ करो।
- (७) नो बहुत मार्गोसे उर्घात सिद्ध करता है, जो छुशल कमें करनेवाला होता है, जो श्रेष्ठ होता है, और जो अधिक प्रामाणिक है उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करों [किसी सन्य हीन पुरुषकी स्तुति न करों | वहुत वलवाला मनुष्य अपने वलके कार्योसे आदर्श पुरुष वन जाता है, जो पृथिवीं समान लोगों के लिये साधार देनेवाला वनता है।
- (८) बढे तेजस्वी आरिमक बलवाले श्रेष्ठ ऋषिका वल उत्पन्न करनेवाला यह इन्द्र सूक्त है। यह तपस्वी ऋषि सव

विश्वकी ही हिला देता है, और खतंत्र राजा जैसा बनकर रहता है।

(९) बढे ते अस्वी योगी ऋषिने इन्द्रका— मानी अपने अन्दरकी देवताका— ही स्तोन्न बनाया । इसमें मातृभूमिका भरण-पोपण करनेवाली दो बढिने [मातृभाषा और मातृ-सभ्यता ये दीनों ] निर्देश रहकर उन्नतिके लिये प्रेरणा करती हैं और सबकी बलवान बनाकर बढाती हैं।

यह भावार्थ राष्ट्राय उर्जात विषयक है। यह अर्थ इस स्क्रमें प्रधान स्थान रखता है, इस्टिये विस्तारपूर्वक दिया है। परमात्माके वर्णनपरक अर्थ भी यहां विशेष करेंके हैं वह आशय पाठक समझ ही गये होंग।

### देवता।

इस स्कका देवता 'चरुण' धर्वातुक्रमकारने लिखा है। परंतु इसी स्कके नवम और दशम मंत्रमें यह स्क 'इन्द्र' देवताका है ऐसा खर्य स्पष्ट कहा ई, इस लिये इसका देवता 'इन्द्र' मानना उचित है। तथापि यह बात खोज करने योग्य ई।

## ईम्बरविषयक मावार्थ ।

भव इत स्कार ईश्वर विवयक भावार्ष रंहेपसे लिखते हैं'(१) भिवसे सूर्यादि तेत्रस्वी गोल निर्माण हुए हैं, वह इंश्वर सबसे श्रेष्ठ है। इससे अंधेरा दूर होता है अतः सम रक्षक इससे आनंदित होते हैं। (२) यह बलसे बढना और दुएको भय देता है। इसांधां योजनासे जह चतन इस्ट्रे रहकर सबको

शानन्द देते हैं। (३) जो इस ईश्वरमें मन लगाते हैं वे द्विगुणित वक प्राप्त करते हैं और मधुरस भी अधिक मधुर होते हैं। (४) यह ईश्वर हरएक युद्धमें विजयी होता है इसलिये शानी इसकी प्राप्त करके आनंद भोगते, रिधर बल प्राप्त करते और दुष्टोंको दूर करते हैं। (५) हे ईश्वर ! तेरा विवय सर्वत्र देखकर हम तेरे साथ रहते हुए शत्रुको इटायंगे। तेरे आयुधींकी हम शब्दोंसे प्रेरित करेंगे और शानसं तेरा गतिको जानेंगे। (६) तेरे घरमें छोटे और बढ़ समान अधिकारसे रहते हैं, और त् बलसे सबकी उत्तम रक्षा करता है। इमकी तुम प्रकृति-माताकी गोदमें रकते ही अससे हम उत्तम कर्म कर सकते हैं। (७) जो विविध मार्गोंसे प्राप्त होनेवाला, श्रेष्ठ कारीगर और परमभाप्त पुरुष हैं, उसकी ही स्तुति कर । वह बलवान् होनेसे सबके लिये आदर्श है, और पृथ्वीके समान सबका आधार है। (८) महातेश्रखी भारमप्रभावी आदि ऋषिने यह सूक्त इंदशी प्रशंसामें किया । वह महातपस्वी इस संपूर्ण जगतकी पराता है, और स्वर्तत्र राजा होकर इस जगत्में रहता है। (९) महा-तेजस्वी योगी ऋषिने यह स्वयं अपने ही प्रभुशिकपर स्तीत्र किया। त्रिसके पास ( प्रकृति ) माता और दो बहिनें ( शक्तियां ) रहकर सबको प्रेरित करती हैं और बलसे सबकी बृद्धि करती हैं।

इस प्रकार इस सूक्तका परमातम विषयक भावाय है। पाठक इन दोनों मावार्थाकी तुलनासे इस सूक्तका गंभीर आशाय जान सकते हैं। और अनुष्ठानसे बहुत लाम प्राप्त कर सकते हैं। बह सूक्त समझनेमें बहुत कठिन है अतः इतना विवरण करनेपर भी इसके अर्थकी अधिक खोज करनी आवश्यक है।

# विजयकी प्राप्ति।

(३) विजयाय प्रार्थना ।

( ऋषिः — गृहद्विवोऽधर्घा । देवता — अग्निः। विश्वे देवाः।)

ममां विचे विद्वेष्वंस्तु वृयं त्वेन्धांनास्तुन्वं∫ पुषेम । मद्यं नमन्तां प्रदिश्यश्रतं सुस्त्वयाष्यं क्षेणु पृतंना जयेम

11 3 11

अर्थ — हे अमें ! (विह्वेषु मम वर्जः अस्तु ) सब युद्धोंमें मेरा तेज प्रकाशित होते । (वर्ष त्वा इन्धानाः तन्यं पुषेम ) हम तुसे प्रदीत करते हुए अपने शरीरको पृष्ट ननाने । (चतस्तः प्रदिशः मह्यं नमन्तां ) नारें दिशाएं मेरे सन्त्र नमें । (त्यया अध्यक्षेण पृतनाः जयेम ) तुझ अध्यक्षके साथ रहकर संमानों में निजय प्राप्त करें ॥ १ ॥

| अमें मुन्युं प्रतिनुदन्परें मां त्वं नीं गोपाः परिं पाहि विश्वतः । |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| अपश्चि। यन्तु निवता दुरखवोडमैषां चित्तं प्रवुधां वि नैश्चत्        | गरग     |
| ममं देवा विहुवे संन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मुरुतो विष्णुरुग्निः ।     |         |
| ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु मह्यं वार्तः पवतां कामायासमै               | 11 3 11 |
| मद्भं यजन्तां मम् यानीष्टाक्तिः सत्या मनसो मे अस्तु ।              |         |
| एनो मा नि गौ कतुमचुनाई विश्वें देवा अभि रक्षनतु मेह                | 11 8 11 |
| मिं देवा द्रविणमा यंजन्तां मय्याशीरंस्तु मिं देवहूंतिः।            |         |
| द्वैवा होतारः सनिषत्र एतदरिष्टाः स्थाम तुन्वा सुवीराः              | ॥५॥     |

अर्थ— दे अप्ते! (परेषां मन्धुं प्रतिनुद्न्) शतुओं के कोधको दूर करता हुआ (त्वं गोपाः सन्) तूरक्षक दोकर (नःविश्वतः परि पाद्दि) इमारा सब ओरसे पाठन कर। (दुरस्यवः अपाठचः निवताः यन्तु) दुःखदायी दूर इटाने योग्यनीच लोग दूर चलें जाये। (प्षां प्रवुधां चित्तं अमा वि नेशत्) ये दुष्ट प्रवुद्ध हों तो भी उनका चित्त साथ साब ही नष्ट हो जावे॥ २॥

(सर्वे देवाः इन्द्रवन्तः मरुतः विष्णुः अग्निः) सब देव अर्थात् इन्द्रके साथ मरुत्, विष्णु और अग्नि (विह्वे मम सन्तु) युद्धमें मेरे पक्षमें हों। (मम अन्तिरिक्षं ऊरुलोकं अस्तु) मेरा अन्तिरिक्ष विशेष स्थानवाला होवे। (चातः महां अस्मै कामाय पवतां) वायु मेरे इस वार्यके लिये बहता रहे ॥ ३॥

( मम यानि इष्टा महां यजन्तां ) मेरे जो अभीष्ट हैं वे मुझे प्राप्त हों। ( मे मनसः आकृतिः सत्या अस्तु ) मेरे मनका सङ्कर स्थ होवे। ('अहे कतमद्मन एनः मा नि गां ) में किसो भी प्रकारके पापको न कर्छ। ( विश्वे देवाः इह मा मिम रक्षन्तु ) सब देव यहां मेरी रक्षा करें॥ ४॥

( देवाः मिय द्रविणं आ यजन्तां ) देव मेरे लिये धन देवें । ( मिये आशीः, मिये देवहूतिः अस्तु ) मुझमें आशीर्वाद और मुझमें देवताओं को पुकारनेकी शिक्त रहे । ( देवा होतारः नः एतत् सनियन् ) दिग्य होतागण हमें यह देवें । ६म (तन्वा अरिष्टाः सुवीराः स्थाम ) अपने शरीरसे नीरोग और उत्तम वीर वनें ॥ ५॥

भावार्थ— हे ईश्वर ! सब प्रकारकी स्पर्धाओं में मेरा तेज प्रकाशित होते । तुझे अपने अंदर प्रकाशित करके हम अपने शरोरको पुष्ट और बलवान् करें । मेरे सन्मुख सब दिशा उपदिशाओं में रहनेवाले लोग नम्न हों । तेरी अध्यक्षतामें हम सब प्रकारको स्पर्धाओं में विजयी हों ॥ ९ ॥

हे देव ! शत्रुओंका कोध दूर करके तू हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर । दुःख देनेवाले नीच लोग हमसे दूर हो जाय । यदि वे शत्रु सुदिमान हों तो उनकी दुष्ट बुद्धि भी साथ साथ ही नष्ट हो जावे ॥ २ ॥

सम देवोंकी सहायता हमें स्पर्धाके समय प्राप्त हो । इन्द्र, विष्णु, अग्नि, मस्त् तथा अन्यान्य देव हमें सहायक हों । मेरा अन्तः करण बहुत विकाल हो, तथा वायु आदि देव हमारी आवश्यकताके अनुकूल चलें ॥ ३ ॥

मेरी सब कामनाएं पूर्णतया सिद्ध हों। मेरे मनके सद्भालय हों। मेरेसे कोई पापकर्म न हो। और मेरी रक्षा सब देव

सब देव मुझे धन्य बनावें, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, देवोंकी उपासना करनेकी निष्ठा मेरे मनमें स्थिर हो। यह निष्ठा देवोंकी कृपासे हमें प्राप्त हो। इस अपने शर्रारोंसे नीरोग और खस्थ होते हुए उत्तम वीर बनें ॥ ५॥

| दैवीः पडुर्वीहरु नंः कृणीत् विश्वे देवास इह मौदयष्वम् ।                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| मा नो विदद्भिमा मो अर्छास्तिर्मा नो विदद्विना देण्या या                      | 11 & 11  |
| तिस्रो देवीर्मिहि नः समी यच्छत प्रजायै नस्तुनवेष्ट्र यचे पुष्टम् ।           |          |
| मा हांसाहि प्रज्या मा तुन् भिर्मा रंधाम दिष्ते सोम राजन्                     | 11 0 11  |
| लुरुव्यचां नो महिषः शर्मे यच्छत्वसिन्हवे पुरुहूतः पुरुश्च ।                  |          |
| स नीः प्रजायै हर्यश्व मृडेन्द्र मा नी रीरिषो मा पर्रा दाः                    | 11 & 11  |
| <u>षाता विधाता भ्रवंनस्य यस्पतिर्देवः संवितामिमातिषा</u> हः ।                |          |
| <u>आदित्या रुद्रा अश्विनो</u> भा देवाः पांन्तु यर्जमानं निर् <u>क</u> ्षशात् | 11811    |
| ये नं: सपता अप ते भंवन्त्वन्द्राग्निभ्यामवं वाधामह एनान्।                    |          |
| आदित्या हुद्रा उंपरिस्पृशी न उुग्रं चेत्तारंमधिराजमंऋत                       | 11 80 11 |

अर्थ— (दैवीः षर् उर्वाः) ये दिन्य छः बडी दिशाओं ! (नः उरु कुणोत) हमारे लिये विशाल स्थान करो । है (विश्वे देवासः) सब देवां ! (इह माद्यध्वं) यहा हमें आनंदित करो । (अभिभाः नः मा विदत्) निस्तेजता हमें न प्राप्त हो । (अशिस्तः मा उ) अकीर्ति न आवे, (या द्वेष्या वृज्ञिना नः मा विदत्) जो द्वेष करने योग्य पाप हैं वे हमारे पास न आ जावें ॥ ६॥

हे (तिस्तः देवीः) तीन देवियो ! (नः महि शर्म यच्छत) हमें बडा सुख प्रदान करो ! (यत् च पुष्टं नः तन्ते प्रज्ञाये ) जो कुछ पोषक पदार्थ हैं वे हमारे शरीरके लिये और प्रजाके लिये दो । (प्रज्ञया मा हास्मिहि) हम संतितिसे हीन न हों और (मा तनूभिः) शरीर भी कृश न हो । हे (राजन् सोम) राजा सोम ! (द्विषते मा रधाम) शत्रुके कारण हम पीडित न हो ॥ ७॥

( ऊरुव्यचाः पुरुहृतः महिषः अस्मिन् ह्वे नः पुरुशुः रार्म यच्छतु ) विशाल शक्तिवाला प्रशंक्ति देव इस यश्में हमें बहुत अन्नयुक्त पुख देवे । हे ( हर्यश्व इन्द्र ) रसहरणशील किरणवाले देव । हे प्रभो ! ( तः प्रजाये मृड ) हमारी प्रजाके लिये पुख दो । ( नः मा रीरिषः ) हमारा नाश न कर । ( मा परादाः ) हमें मत स्थाग ॥ ८ ॥

( ঘারা विधाता ) धारक और निर्माण करनेवाला, ( यः भुवनस्य पातिः अभिमातिषाहः स्विता देवः ) जो भुवनका पालक सञ्चालक घमंडी शत्रुको जीतनेवाला देव हैं, ( आदित्याः रुद्धाः ) आदित्य और रुद्ध, तथा (उभा अश्विना ) दोनों अश्विनीकुमार ये सब देव ( निर्ऋषात् यजमानं पान्तु ) विनाशसे यजमानको बचावें ॥ ९ ॥

(ये नः सपत्नाः ते अप भवन्तु ) जो हमारे वैरी हैं वे दूर हो जावें, ( इन्द्राग्निभ्यां पनान् अव बाधामहे ) इन्द्र शौर अग्निकी सहायतासे इनका हम प्रतिबन्ध करते हैं। ( आदित्याः रुद्राः उपिरस्कृताः ) भावित्य, रुद्र और अपरके स्थानको स्पर्श करनेवाले सब देव ( नः उग्रं चेत्तारं अधिराजं अक्रत ) हमारे लिये उग्र चेतना देनेवाले मुख्य अधिराजको वनाते हैं॥ १०॥

भावार्थ — दिव्य दिशार्ये हमारे लिये विस्तृत स्थान देवें । सब देव हमें आनन्दित वरें । निस्तेजता, अकीर्ति तथा घृणित पातक हमसे दूर हों ॥ ६ ॥

तीन देविया हमें बड़ा सुख देवें। हमारा शरीर और हमारी प्रजा पुष्टिको प्राप्त हो। हमारी प्रजा और शरीर नष्ट न हों और शत्रुतासे हम पीडित न हों॥ ७॥

विशाल शिक्तवाला ईश्वर हमें उत्तम सुख देवे। हमारी प्रजा सुखी हो, कभी हमारा नाश न हो और इस कभी विभक्त न हों॥ ८॥

ईश्वर तथा सविता आदि सब अन्य देव हमें पापसे बचावें ॥ ९ ॥

अर्वाञ्चिमन्द्रंम्युती हवामहे यो गोजिइंन्जिदंश्विजिदः। इमं नी यज्ञं विह्वे शृंणोत्वसाकंमभूहर्यश्व मुदी

11 88 11 (89)

अर्थ— (यः गोजित् धनजित् यः अश्वजित्) जो गी, धन और घोडोको जीतनेवाला ई उस (अविञ्चं इन्द्रं अमृतः हवामहे ) हमारे पासवाले इन्द्रकी वहांसे स्तृति करते हैं। (नः विह्वे इमं यहां श्रणोतु ) विशेष स्पर्धामें किये हमारे इस यहको सुने। हे (ह्यंश्व ) रसहरणशील किरणवाले देव! (अस्माकं मेदी अभूः) तु हमारा स्नेही हो। ११॥

भावार्थ — जो इवारे वैरी हैं वे हमसे दूर हों, इसिलये शत्रुकों को इम रोकते हैं। तथा आदि सब देव हमारे लिये उत्तम तेजस्वी और बुद्धिमान् ऐसा राजा दें॥ १०॥

जो गौ, घोड़े, आदि विविध धनोंको देनेवाला है, उस प्रभुको हम अपने अन्तःकरणसे स्तुति करते हैं। हे प्रभी । यह हमारी प्रार्थना सुनकर हरएक स्पर्धामें हमारी सहायता कर और हमारा स्नेही वन ॥ ११ ॥

### अपने विजयकी प्रार्थना ।

इस स्कमें अपने विजयके लिये ईश्वरकी शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट की है। मनुष्य प्रायः हरएक समय किसी न किसी स्पर्धीमें लगा रहता है। यह जीवन ही एक प्रकारकी स्पर्धा हं। इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करनेकी इच्छा हरएक मनुष्यमें रहती है, परंतु उस विजयको प्राप्त करनेके लिये किस प्रकार मनमें विचार धारण करने चाहिये, बुद्धिमें कानसे संकल्प स्थिर करने चाहिये, और शरीरखे कीनसे कर्म करने चाहिये. इसका विचार मनुष्य नहीं करता । मन, वृद्धि, चित्त आदि अन्तः शक्तियों के तथा शरीरादि बाह्य शक्तियों के उत्तम सहकार्य सौर उत्तम प्रभावसे ही मनुष्यकी विजय हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि, विजय प्राप्त होना अथवा न होना अपनी शकि-पर ही निर्भर है। बुद्धि, मन और चित्तमें जो विचार जाप्रत होंगे, उनका ही परिणाम जय अथवा पराजय होता है। अर्थात मनमें विजयी विचार रहें तो विजय और हीन विचार रहें तो पराजय होगा। इसका संबंध ऐसा है कि, मनके ज्ञामा-श्रम विचारोंके अनुसार शरीरसे शुभाशम कार्य होते हैं और चनका अन्तिम परिणाम परमेश्वरीय नियमानुसार विजय अथवा पराजयमें होता है। इसिलये विजयी विचार मनमें सदा धारण करने चाहियें, जिससे विजय प्राप्तिकी संभावना हो। इस सक्तमें विजयी विचार दिये हैं, जिनको मनमें धारण करनेसे मनुष्यकी निःसन्देह विजय होगी । ये विचार अब देखिये —

#### विजयी विचार।

विजयी विचार मनमें धारण करने चाहिये, हीन भारे खुद विचार कदापि मनमें भाने नहीं देने चाहिये। इस सूक्तमें प्रारम्भसे अन्ततक कहे हैं। इस्रालये इस सूक्तके मननसे पाठ-कांके मनमें विजयो विचार स्थिर रह सकते हैं, आर उनका विजय निःसन्देह हो सकता है। ये विजयो विचार अब देखिये-

१ विह्वेषु मम वर्चः अस्तु। (मं. १) १ वृतनाः जयेम। (मं. १)

' युद्धों मेरा तेज प्रकाशित होने, श्रीर हम युद्धों में शत्रु-श्रीकी सेनाश्रीकी पराजित करेंगे। 'यह मनका निश्रय रहना चाहिये। मनमे ऐसे विचार रखने चाहिये कि में शत्रुका परा-भव अवस्य ही कहंगा और विजय संपादन कहंगा।

#### ३ एनान् अव बाधामहै। (मं. १)

'इन शतुओं का हम पूर्ण प्रतिवंध करेंगे।' अर्थात् किसी भी मार्गसे शतु आने लगे तो उनको हम रोक देंगे और आगे बढने नहीं देंगे। इस मंत्रभागसे अपनी युद्धविषयक तैयारी कैसी रहनी चाहिये, इस विषयकी सूचना मिल सकती है। हरएक मार्गसे आनेवाले शतुओं को रोक रखनेके लिये अपनी विशेष ही तैयारी चाहिये। मनुष्यको अपने शतुओं को इस प्रकार रोक रखनेके लिये जितनी तैयारी रखनी चाहिये उतनी तैयारी हरएक मनुष्य रखे और शतुसे अपना बचाव करे। जिसकी इतनी तैयारी रहेगी वही युद्धोंमे विजय प्राप्त कर सकेगा। इस विजयके विषयमें व्यक्तिके लिये क्या और राष्ट्रके लिये क्या और राष्ट्रके लिये क्या दो गोंके कार्यक्षेत्रोंके छोटे और बढ़े होते हुए भी, शतुको रोक रखनेकी तैयारी विशेष ही रीतिसे करना आव- इयक है। इस प्रकारकी पूर्व तैयारीसे विजय प्राप्त होनेपर ही वह कह सकता है कि—

8 चतकाः प्रदिशः महां नमन्ताम् । ( मं. १ )

'चारों दिशाओं में रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्न होकर रहें 'अर्थात् हमारे उत्तर हमला वरनेकी शक्ति और इच्छा उनमें अवशिष्ट न रहे। इस प्रकार—

#### ५ मम अन्तिरिक्षं उद्युशकं अस्तु । ( मं. ३ )

'मेरा अन्तरिक्ष विस्तृत स्थानवाला होवे। 'हरएक मनुष्य का अग्ना अपना अन्तरिक्ष छोटा या बडा उसकी कर्तृत्व शिक्ति अनुसार रहता है। जो प्रबल पुरुषार्थी होते हैं उनका संपूर्ण जगत्के समान विशाल अंतरिक्ष होता है और आलसी तथा आत्मपातकी लोगोंके लिये बहुत ही छोटा अन्तरिक्ष होता है। अपने अधिकारके अन्दर किसना अन्तरिक्ष आ गया है और अपना शासन कितने अन्तरिक्षपर है, इसको देखकर मनुष्य अपनी योग्यताका निश्चय कर सकता है। मानों, यह एक अपनी परीक्षाकी उत्तम कसौटो ही है। पाठक इन पांचों वाक्योंकी परस्पर संगति देखेंगे, तो उनको बिजय प्राप्त करनेके विषयम बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। इस विजयके लिये अपने शत्रुको दूर करनेकी अत्यंत आवश्यकता है, इस विषयके लिये निम्नलिखित आदेश देखिये—

## शत्रुको दूर करना।

शत्रुको दूर करना, उसकी छायामें खयं न जाना, शत्रुको दबाकर रखना और उसको उठने न देना, यह करना विजयके लिये मनुष्यको अस्थेत आवश्यक है, इस विषयमें ये मंत्रभाग देखिये—

६ सपत्ना अप भवन्तु । (मं. १०)

७ दुरस्यवः निवताः अपाञ्चः यन्तु । ( मं. २)

'वैरी दूर हों, तथा दुष्ट लोग नीच गतिषे नीचेकी ओर चले जावें।' अर्थात् वे अपना सिर उपर न करें। तथा और देखिये—

८ अभिभाः अशस्तिः द्वेष्या वृज्ञिना मा नो विद्न्। (मं. ६)

'निस्तेजता, अकीर्ति और द्वेष करने योग्य कुटिलता हमारे पास न आवे ' अर्थात् ये आन्तिरेक शत्रु दूर रहें। इनमेंसे कोई भी शत्रु अपना सिर उपर न कर सकें। इन भैत्रभागों में ग्यक्तिके अन्तर्गत और बाह्य, तथा समाजके अन्तर्गत और बाह्यके सब शत्रु दूर करनेकी सूचना मिलती है। सच्चा विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह इन सब शत्रुओंको अपने प्रयत्नसे दूर करे और अपने अभ्युदयका मार्ग सला करे। कामनाकी तृति।

अपना विजय करना भीर शतुकी दूर करना यह सब अपनी कामनाकी तृप्तिके लिये ही है। मनुष्यके अन्तःकरणमें फुछ विशेष कामना होती है, उसकी पूर्णता हुई तो उसकी अपने जीवनकी सार्थकता हो गई ऐसा प्रतीत होता है; अन्यथा बहु अपने जीवनको निरर्थक समझता है। इस विषयमें मनुष्यकी इच्छाएं किस प्रकार होती हैं यह देखिये—

९ महां अस्मै कामाय वातः पवताम् । (मं. ३)

१० यानि मम इष्टानि महां यजन्ताम् । (मं.४)

११ में मनसः आकृतिः सत्या अस्तु । (मं.४)

१२ देवा मिय द्रविणं, आशीः, देवह्रतिः च

वा यजन्ताम् । (मै. ५)

१३ तिस्रो देवीः नः महि दार्भ यच्छत । (मं. ७) १४ नः प्रजाय मुद्ध। (मं. ८)

'मेरी इस कामनाके अनुकूल नायु अथवा प्राण चले। को मेरे इह मनोरय हैं, ने परिपूर्ण हों। मेरे मनके सब संकर्भ सल हों। सब देन मुझे धन, आशीर्वाद, और देनभिक हें। तीन देनियों अर्थात् मातृभूमि, मातृभाषा और मातृधभ्यता मुझे वहा सुख देनें। ईश्वर हमारी सब प्रजाको सुखी करे।' इस प्रकारकी कामनाएं प्रायः इरएक मनुष्यके अंदर न्यूनाधिक प्रमाणसे रहती हैं। मनुष्यका सुख और दुःख इन कामनाओं की न्यूनाधिक पूर्तिपर अवलंबित है। इसिलेय मनुष्यको उचित है कि वह अपनी कामनाएं ग्रुम ही होने दें, और उनमें कोई अञ्चम वासना न रहे, ऐसी मनकी उच्च अवस्था बना दें। स्कातिके लिये इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। इस प्रकार भावनाकी शुद्धताके लिये ईश स्पासना करना आवश्यक है, इस हेतसे कहा है—

### ईश्वर उपासना ।

१५ इंद्रं हवामहे। (मं. ११)

' प्रभुकी प्रार्थना और उपासना हम करते हैं।' ईश्वर सब श्रेष्ठ गुणोंसे मण्डित है, इसलिय उसके गुणोंका मनन करनेसे मनुष्यके मनकी भावना शुद्ध होती है, कामना निर्दोष होती है और संकल्प शुद्ध होते हैं। यही बात निम्नलिखित मंत्र-भागोंमें कही है—

#### निष्पाप बनना।

१६ अद्दं कतमधन एतः मा नि गाम्।(मं.४)
'में किसी प्रकारका छोटा या बडा पाप न कर्स अथवा
पापके पास भी नहीं जाऊं।' मंत्रमें कहा है कि 'पापके

पास नहीं जाऊंगा 'यह बढा भारी उच्च निश्चय है। जो मनुष्य ऐसा निश्चय करेगा नहीं उन्नतिक प्रथप चल सकता है। पाप स्वयं करना और बात है और पापके पास जाना भिन्न बात है। पातक स्वयं करने की अपेक्षा पापके पास जाना सहज है। मनुष्य प्रथम पापकर्मका वर्णन सुनता है, पश्चात सूत्रेरका किया पापकर्म देखता है, तदनंतर स्वय प्रश्चत होता है। यह पापकी परंपरा है, अतः मन्नमें उन्देश दिया है कि पापकर्मकी ओर ही मनुष्य न जावे। पाठक इस अमृत्य उपदेशका महत्व जानें और तदनुसार अपना आचरण सुधारकर उन्नतिक मार्गका आक्रमण करें। इस प्रकार निष्पाप होकर ईश्वरकी प्रार्थना करें कि—

## ईश प्रार्थना ।

## १७ इमं यशं विहवे जुणोतु । (मं. ११)

'इस उपासना रूप स्तुति प्रार्थनामय यज्ञको ईश्वर सुने।' अर्थात् को प्रार्थना में कर रहा हूं उसको परमेश्वर सुने। यहा पाठक स्मरण रखें कि परमेश्वर उसकी ही प्रार्थना सुनता है जो पूर्वोक्त प्रकार निष्पाप होकर ग्रुद्धाचारी रहते हुए उन्नतिके मार्गसे जाना चाहते हैं। इस प्रकारके मनुष्यको देवताओं की सहायता अवस्य मिलती है, इन्हींका अधिकार है कि वे देवता-अंकी सहायता चाहें, इस समय इन उपासकों का विश्वास कैसा होता है यह बात निम्निलिखत मंत्रमागों में देखिये। हरएक मनुष्य यद्यपि यक्तका भागी बननेक लिये देवताओं की सहायता चाहता, और प्रार्थना करता है, तथापि पूर्वोक्त प्रकार शुद्ध और पवित्र बने हुए मनुष्यको हो वह सहायता मिलती है।

### देवोंकी सहायता।

प्रायः मनुष्य सङ्घटके समयमें देवताओं की सहायता चाहता ही है। यदि पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करके देवताओं की सहायता मनुष्य चाहेगा, तो निःसन्देह उसकी वह सहायता मिल सकतो है। इस विषयमें इस स्क्रके कथन देखने योग्य हैं—

१८ विद्वे सर्वे देवा मम सन्तु । (मं. ३)

१९ इह विश्वेदेवाः मा अभिरक्षन्तु । (मं. ४)

२० विश्वेदेवासः इह मात्यध्वम् । (मं. ६)

११ घाता विघाता सुवतस्य यस्पांतः अन्ये च देवाः निर्ऋधात् पान्तु । (मं. ७)

२२ अस्मिन् हवे पुरुद्दृतः महिषः पुरुक्षु दार्म यच्छतु । (मं. ८)

५ ( अथर्व. माध्य, काण्ड ५ )

२३ अस्माकं मेदी अभूः। (मं. ११) २८ देवीः षद् उर्वीः नः उठ क्रणोत। (मं. ६) २५ परेषां मन्युं प्रतिजुदन् नः विश्वतः परिपाहि। (मं. २)

' युद्धके प्रसंगमें सब देव मेरे हों। संपूर्ण देव मेरी रक्षा करें। सब देव यहां मेरा आनन्द बढावें। घाता विघाता भुवन-पति और अन्य देव दुःखसे हमारी रक्षा करें। इस यज्ञके समय बहुत प्रशंसित समर्थ प्रभु बहुत भोगयुक्त सुख हमें देवें। प्रभु हमारा सहायक हो। दिग्य छः दिशाएं हमारे लिये बड़ा विस्तृत कार्यक्षेत्र बनावें। शत्रु ऑको कीघ दूर करके हमारी सब प्रकारसे रक्षा करें।'

शत्रुओं को दूर करने के विषयमें येही इच्छायें मनुष्यके मनम् सदा रहती हैं। वित्रय प्राप्त करनेवाले मनुष्यको भी अपने मनमें येही इच्छाएं धारण करनी चाहियें। पूर्वोक्त वाक्यों में से अन्तिम वाक्यमें 'शत्रुओं का कोध दूर करने की प्रार्थना 'है। यह प्रार्थना विशेष महत्त्वकी है। 'शत्रुका कोध दूर करके उनकी श्रुद्धता कर यह आशय इस प्रार्थनामें है। शत्रुका नाश करने की अपेक्षा यदि शत्रुके कोधादि दुष्टभाव दूर होकर वह भला आदमी हुआ तो अच्छा ही है। इस दिखे यह उपदेश मनन करने योग्य है। वैदिक धर्मियों के। उचित है कि वे प्रथम शत्रुके दोष दूर करके उसकी शुद्ध करने का यहन करें, यह न हुआ तो उथको दूर करें अथवा नाश करें। यह नीतिका उत्तम नियम इस वेदमंत्र द्वारा बताया है।

### राजप्रबंध ।

अपने राजप्रवन्धकी उत्तमतासे विजय ही सकता है और राज्यशासनकी अव्यवस्थासे हानि होती है, इसलिये अपने शासक राजाके गुणधर्म कैसे होने चाहियें इस विषयमें दशम मन्त्रका एक वाक्य मनकपूर्वक देखने योज्य है—

२६ देवाः चेसारं उग्रं अधिराजं अऋत। (मं. १०)

'सब देव चेतना देनेवाल श्रूर वीर राजाको हमारे लिये बनावें ' अर्थात् हमारा राजा ऐसा हो, कि वह प्रजामें चेतना और नवजीवन सञ्चारित करे और स्वयं श्रूर वीर प्रतानी और तिजस्वी हो। राष्ट्रमें तेजिस्वताका स्फुरण उत्पन्न करनेवाला राजा हो, प्रजाका तेज कम करनेवाला राजा कदापि राज्यगद्दी-पर न आवे, यह उपदेश इस स्थानपर मिलता है। विजय प्राप्त करनेके मार्गका आक्रमण करनेवालोंको इस उपदेशका महत्त्व सहजहीं ध्यानमें आ सकता है।

### शारीरिक बल।

विजय प्राप्तिके लिये कारीरिक यल बढाना और मानसिक तथा वौद्धिक शिक्किंक विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये—

२७ तन्वं पुषेम । (मं. १)
२८ तन्वा अरिष्टाः सुवीराः स्याम (मं. ५)
२९ नः तन्वे प्रजाये पुष्टम् । (म. ७)
३० तन्भाः प्रजया मा हासिषम् । (मं. ७)
३१ नः मा रीरिषः । (मं. ८)

'अपने द्वारिका वल यहाये और उनको पुष्ट करें। द्वारिसे दुर्वल न होते हुए हम उत्तम वीर यमें। हमारे द्वारि द्वारे द्व

# कुष्ठ औषधि।

(४) कुष्ठतक्मनाशन्।

( ऋषिः — सृग्वक्षिराः । देवता — कुष्ठो, यक्षमनाशनम् ।)

यो गिरिष्वजायथा <u>बीरुधां</u> बलंबत्तमः । कुष्ठेहिं तक्सनाज्ञन तुक्सानं <u>ना</u>ज्ञयं<u>त्रि</u>तः ॥ १ ॥ सुप्णेसुवंने <u>शिरौ जातं हि</u>मवंतुक्पिरं । चनैर्भि श्रुत्वा यंन्ति <u>विदु</u>हिं तंक्मनार्जनस् ॥ २ ॥ <u>अश्</u>वत्थो देवसदंनक्तृतीर्यस्या<u>मि</u>ता दिवि । त<u>जामृतंख</u> चक्षणं देवाः कुष्ठंयवन्वत ॥ ३ ॥

अर्थ— हे ( तदमनादान कुष्ठ ) रोगन। शक कुष्ठ नामक औषधि ! ( यः गिरिषु अजायधाः ) जे। तू पूर्वतों में चरपन्न होता है और जे। ( वीरुधां वलवत्तमः ) सब श्राष्टियों में अर्थत बल देनेवाला है, वह तू ( तस्मातं नाग्यन् इतः आ एहि ) रोगोंका नाश करता हुआ वहासे यहा आ ॥ १॥

( ख़ुपर्ण-सुवने गिरौ हिमवतः पांरे जातं ) गरुड जहां होते हैं ऐसे हिमालयके शिखरपर जो होता है उसका वर्णन ( श्रुत्वा धनैः अभि यन्ति ) सुनक्तर धनोंके शय लोग वहा जाते हैं और ( तक्म-नाश्चानं चिद्धः हि ) रोगनाशक सौषधिको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

( इतः तृतीयस्यां दिवि देवलदनः अश्वत्थः ) यहासे तीसरे चुलोकाँ देवींके बैठने योग्य अक्षत्य है । ( सन्न असृतस्य चक्षणं कुछ देवाः अवन्वन ) वहा अमृतका दर्शन होनेके समान कुछ औषधिको देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ — कुछ औषधि पर्वतीपर उगती है। बलवर्धक भौषधियोंमें सबसे अधिक बलवर्धक है। इससे क्षयादि रोग तूर होते हैं॥ १॥

हिमालयकी ऊंची फंची चोटियोंपर यह भौषि उगती है, वहा मिलती है यह जानकर बडा धन खर्चे करके लोग वहां जाते हैं भौर रागनाशक इस भौषिको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

यहासे तीसरे उच युलीवमें जहा देवताएं बैठती हैं वहां अमृतके समान कुछ भीषधिकी देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

| हिर्ण्ययो नौरंचर्छिरंण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतंस्य पुष्पं देवाः कुष्ठंभवन्वत            | 11811      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| हिर्ण्ययाः पन्थान आसुन्नरित्राणि हिर्ण्ययो ।                                            |            |      |
| नावीं हिर्ण्यथींरासुन्याभिः कुष्ठं निरावहन्                                             | 11411      |      |
| हुमं में कुछ पूरुं विमा वह तं निष्कुंरु। तम्रं मे अगुदं कृषि                            | 11 & 11    |      |
| देवे¥यो अधि जातो∫सि सोमंस्या <u>सि</u> सर्खा हितः ।                                     |            |      |
| स प्राणार्य न्यानाय चक्षंपे मे अस्मै मृंड                                               | 11 9 11    |      |
| उदं जातो हिमवंतः स प्राच्यां नीयसे जनम् ।                                               |            |      |
| तत्र कुष्ठेस्य नामान्युत्तमानि वि भैजिरे                                                | 11 5 11    |      |
| जुत्तमो नामं कुष्ठास्युत्तमो नामं ते पिता। यक्ष्मं च सर्वं नाश्चयं तक्मानं चार्सं       | र्काधि॥ ९॥ |      |
| शीर्षामयम्पद्वत्याम्क्ष्योस्तन्त्रोद्वे रपः। क्षष्ठस्तत्सर्वे निष्कर्देवे समह वृष्ण्यम् |            | (३९) |

अर्थ— (हिरण्यथी हिरण्यवन्धना नौ दिवि अचरत्) सोनेक्षा बनी और सुवर्णके यन्धनोंसे बनवी नौका युलेकिमें चलती है। ( तत्र अमृतस्य पुष्णं क्रुष्ठं देवाः अवन्वत ) वहां अमृतके पुष्णके समान कुछ देव प्राप्त करते हैं ॥ ४॥

(हिरण्ययाः पन्धान आसन् ) सोनेके मार्ग थे और ( अरिज्ञाणि हिरण्यया ) बिह्नयां भी सोनेकी थीं तथा ( नावः हिरण्ययीः आसन् ) नौकार्ये भी सोनेकी थीं ( याभिः कुष्ठं निरावहन् ) जिनसे कुष्ठको लाया गया था ॥ ५॥

हे कुछ नामक औषि ! (मे इमं पुरुषं आ चह ) मेरे इस पुरुषको उठा, (तं निष्कुरु ) उसको निःशेष रीतिसे चंगा कर और (मे तं उ अगदं कृष्टि ) मेरे उस पुरुषको नीरोग कर ॥ ६ ॥

(देवेभ्यः मधि जातः असि) देवां से तू उत्पन हुवा है और (सोमस्य खखा हितः) सोम औषधिका तू मित्र भौर हितकारी है। इसिलिये (सः प्राणाय व्यानाय चक्षुवे से अस्मै मृङ) वह तू प्राण, व्यान और चक्ष आदिके लिये इस मेरे पुरुषको सुद्ध दे ॥ ७॥

(सः हिमवतः लातः) वह तू हिमालयमे उत्पत्त होकर (जनं प्राच्यां उदङ् नीयसे ) मनुष्यको प्रगतिका उच दिशामें ले जाता है। (तन्न कुष्ठस्य उत्तमानि नामानि ) वहां कुष्ठ औषधिके उत्तम नाम (वि सेजिरे ) अलग अलग विभक्त हुए हैं॥ ८॥

हे कुछ ! ( उत्तमः नाम खिस ) तेरा नाम उत्तम है, (ते पिता उत्तमः नाम ) तेरा उत्पादक अथवा रक्षक भी उत्तम है। ( सर्व यक्ष्मं नादाय ) सव अयरोग दूर कर ( च तक्ष्मानं अरक्षं कृष्यि ) और उवरको नि.सत्त्व कर ॥ ९॥ ( चीर्षित्रयं ) शिरके रोग, ( अक्ष्योः उपहत्यों ) आंखोंकी कमजोरी, और ( तन्दः रणः ) शरीरके दोष ( तत् सर्व ) इन सब्दों ( देवं कृष्ण्यं सं अह ) दिव्य वल बढाकर ( कुछः निष्करत् ) कुछ औषधि दर करती है ॥ १०॥

चस आकाशनौक्त के मार्ग भी सुवर्णके थे और बिल्यां भी सोनेकी थीं जिनसे कुछ शोषधी यहां लाई गई ॥ ५ ॥
यह कुछ शोषि मनुष्यको रोगमुक्त करती है ॥ ६ ॥
देवांसे चत्पन शौर सोमके समान हितकारी यह कुछ औषि प्राण, ष्यान, चक्षु आदिके लिये सुखकारी है ॥ ७ ॥
हिमालयसे उत्पन्न होकर मनुन्योंकी उन्नति करती है, इस लिये इसके यश बहुत गाये जाते हैं ॥ ८ ॥
इस खयं उत्तम है, जो उसको अपने पास रखता है, वह भी उत्तम है । इससे क्ष्मादि सब रोग दूर होते हैं ॥ ९ ॥
इससे सिरके रोग, आखोंके व्याधि, तथा शरीरके दोष दूर होते हैं । इस कुछसे शरीरका यल वढता है और दोष दूर होकर आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

भावार्थ- सुवर्णके समान तेजस्वी आकाशनीका कहां चलती है वहां अमृतका ही पुष्परूप यह कुछ देवोंने शप्त िया है ॥ ४॥

### कुष्ठ औषधि ।

कुछ औषिका वर्णन इस स्कम है। इस औषिसे पिरंक रोग, नेत्रके रोग, शरीरके अन्यत्र होनेवाले रोग, ज्वर तथा सय और कुछ रोग मी इस औषिसे दूर होते हैं। इसालये सोमके समान ही इस ओषिका महत्त्व है। इस औषिका सेवन बहुत प्रकारसे होता है। रस आदि पेटमें लिये जाते हैं और घृतादि बनाकर शरीरपर लेप दिय जाते हैं। इस औष-धिके गुणधर्म वैद्यक प्रन्थमें देखने योग्य हैं। वैद्यक प्रन्थोंमें आये हुए इसके नाम विचार करने योग्य हैं—

१ नीरुजं = नीरोगता उत्पन्न करनेवाली औषधि ।

१ पारिभद्भकं = सब प्रकारसे कल्याण करनेवाला।

३ रामं = आनंद देनेवाला।

८ पाचनं = शुद्धि करनवाला।

कुछ औषधिके ये नाम वयशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं। इन नामोंसे इस औषधिसे होनेवाले लाम ज्ञात हो सकते हैं। अरु इसके गुण देखिये — कुष्ठमुष्णं कर्ड स्वाडु शुक्तलं तिक्तकं लघु । हन्ति चातास्रवीसर्पकासकुष्ठमक्तकपान् ॥

भा. प्र. पू. १

विषकण्ड्रस्वर्जुददुहृत् कान्तिकरं च ॥ रा. नि. व. १० 'यह कुष्ट औषि उष्ण क्ट स्वादु है, शुक्र उत्पन्न करती है, तिक्त और लघु है। वात, रक्त, वीसर्प, स्निसी कुष्ट और क्षम इन रोगोंको दूर करती है। इसी प्रकार विष, खनली, दाद सादि रोगोंको दूर करती है सीर कान्तिको घढाती है।'

वैद्यक प्रंथोमें लिखं हुए ये वर्णन बिलकुल स्पष्ट हैं भीर पाठक इन गुणोंकी तुलना वेदके मंत्रोंके साथ करेंगे तो उनकी वेद मंत्रोंका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जायगा।

इस भौषिषका हिंदी नाम 'कुठ 'है। यह अतिप्रसिद्ध भौषिष है। इसका उपयोग अन्दर पीने और नाहरसे लेपन करनेमें होता है। इसका कीतोष्ण कषाय पीनेसे अन्तः शुद्धि होती है और इसके तैल, घृत आदिका लेप करनेसे कुछ आदि दु साध्य रोग भी दूर होते हैं। वद्योंको इस औषिषिक प्रयोग करनेकी रानिका अधिक विचार करना चाहिये।

# लक्षा।

### (५) लाक्षा।

( ऋषिः— अथवी । देवता — छाक्षा । )

रात्रीं माता नर्भः पितार्थमा ते पितामुद्दः । सिठाची नाम वा अंसि सा देवानांससि खसा ॥ १ ॥ यस्त्रा पिर्वित जीर्वित त्रायंसे पुरुषं त्वम् । भूत्री हि शर्श्वतामसि जनीनां च न्यर्श्वनी ॥ २ ॥

अर्थ— (ते माता रात्री, पिता नभः, पितामहः अर्थमा) तेरी माता रात्री, पिता आकाश और पितामह अर्थमा है। (नाम सिलाची वे असि) तेरा नाम सिलाची है। (सा देवानां खला असि) वह तू देवोंकी बहिन है।। १॥ (यः त्वा पिवात, जीवति) जो तेरा पान करता है वह जीता है (त्वं पुरुषं त्रायसे) तू मनुष्यकी रक्षा करती है। (शश्वतां जनानां हि भर्ती न्यञ्चनी च असि) सव जनीका भरण-पोषण करनेवाली और आरोग्य देनेवाली तू है।। २॥

भावार्थ — सिलाची वनस्पतिकी माता रात्री, पिता भाकाश और पितामह सूर्य है। यह इंद्रियों की पहिनके समान सुख-दायक है॥ १॥

जो इस औषिक रसका पान करता है वह जीवित रहता है। इस भौषिष सब मनुष्यों की रक्षा पुष्टि और नीरोगिता होती है।। २॥

वृक्षंवृंक्षमा रोहिस वृष्ण्यन्तीय क्रन्यली । जयंन्ती प्रत्यातिष्ठंन्ती स्परंणी नाम वा असि ॥ ३॥ यहण्डेन यदिष्या यहारुईरंसा कृतम् । तस्य त्वमंसि निष्कृतिः सेमं निष्कृषि प्र्षपम् ॥ ४॥ अह्रात्प्लक्षान्निर्सिष्ठस्यश्चत्थात्संदिराद्भवात् । अद्राह्यग्रोधात्पर्णात्सा न एसंग्रन्थति ॥ ५॥ हिरंण्यवर्णे सुभेगे स्प्यवर्णे वर्ष्ष्टमे । रुतं गंच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम वा असि ॥ ६॥ हिरंण्यवर्णे सुभेगे शुष्पे लोमंशवक्षणे । अपामंसि स्वस्रां लाक्षे वातीं हात्मा वंभ्व ते ॥ ५॥ सिलाची नामं कानीनोऽजंवश्च पिता तवं । अश्वी यमस्य यः च्यावस्तसं हास्नास्यंक्षिता॥ ८॥

(अद्रात् प्रक्षात् अश्वत्थात् खदिरात् घवात्) मद्र, पाकड, पीपल, खैर, घव, (अद्रात् न्यत्रोधात् पर्णात्) घड, पलाश इन वृक्षोंसे (निः तिष्ठति) निकलती है। हे (अरुं-धिति) घावोंको भरनवाली वनस्पति। (सा नः पहि) वह त हमारे पास आ॥ ५॥

हे (हिरण्यवर्णे सुमगे) सुवर्णके समान रंगवाली भाग्यशालिनी! (सूर्यवर्णे वपुष्टमे) सूर्यके समान वर्णवाली और शरीरके लिये हितकारी हे (निष्कृते ) रोग दूर करनेवाली! तेरा (नाम निष्कृति: वे असि) नाम निष्कृति है अतः तू (उतं गच्छासि) वण या रोगके पास पहुंचती है ॥ ६॥

हे (हिरण्यवर्णे सुभगे) धुनर्णके रंगवाली भाग्यशालिनी ! हे (शुक्षे लोमश-वक्षणे) वलशालिनी और वालोंवाली ! हे (लाक्षे) लाहा नामक औषप ! (त्वं अपां खसा आि) तू जलोंकी बहिन है । (ते आत्मा वातः ह वभूव) तेरा आत्मा वायु हो हुआ है ॥ ७॥

(सिलाची नाम कानीनः) विलाची नामक औषि कन्याके समान है। (तत्र पिता अजवस्तु) तेरा पालक अष्वि कन्याके समान है। (तत्र पिता अजवस्तु) तेरा पालक अष्वि स्थानि वकरियोंको पुष्ट करनेवाला वृक्ष है। (यमस्य यः इयावः अश्वः) यमका जो गतिशील अश्व है (तस्य ह अस्ता अक्षिता अस्ति) उसके मुखसे तू सीची गई है॥ ८॥

अर्थ — ( वृष्ण्यन्ती कन्यला इव ) पुरुषको चाहनेवाली कन्याके समान ( वृक्षं वृक्षं आ रोहासि ) प्रसेक वृक्षपर । चढती है । तू ( जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती , विजय करनेवाली और प्रतिष्ठित होनेवाली है । ( रूपरणी साम वे आसि ) तेरा नाम स्परणी भी है ॥ ३ ॥

<sup>(</sup>यत् इण्डेन, य इच्चा) जो दण्डेसे और जो बाणसे, (यत् वा हरसा अरुः कृतं) अथवा जो रणडसे घाव हो गया है, (तस्य निष्कृतिः त्वं अस्ति) उससे बचाव करनेवाली तू है, (सा इम् पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति) उससे बचाव करनेवाली तू है, (सा इम् पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम् पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम् पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम् पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम् पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम्स पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम्स पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम्स पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम्स पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम्स पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम्स पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इम्स पुरुषं निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे वचाव करनेवाली तू है, (सा इस्ति पुरुषं निष्कृतिः निष्कृति

भाखार्थ— बहुत वृक्षोंपर यह होती है, इससे रोगोंपर विजय प्राप्त किया जाता है और आयुष्य स्थिर होता है, इसलिये इसको स्परणी भी कहते हैं॥ ३॥

दण्डा, नाण अथवा किसीकी रगड लगनेसे जो त्रण होता है वह त्रण इस औषधिये अच्छा हो जाता है ॥ ४ ॥ पीपल, खैर, पलाश सादि अनेक बृक्षोंसे इसकी उत्पत्ति होती है, यह घावको मरनेवाली है ॥ ५ ॥

यह पीले रंगवाली तेजस्वी और शरीरके लिये हितकारी है। यह रोग दूर करती है इसलिये इसका निष्कृति नाम हुआ है ॥ ६॥

यह सुवर्णने रंगवाली, वलवाली और अंदरसे तन्तु निकालनेवाली है। इसका नाम लाक्षा औषिष है। यह रसवाली है, परंतु वातस्वभाववाली है॥ ७॥

इसका नाम सिलाची तथा कार्नीना भी है। जिन वृक्षींके पत्ते वकरिया खातीं हैं, उनपर यह मिलती है। सूर्यके गातिशील किरणोंके द्वारा यह वनती है। ८॥

अर्थस्यास्नः संपंतिता सा नृक्षां अभि सिष्यदे । सरा पंतिनिणीं गूत्वा सा न एदांरुन्धति

11911 (86)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ— (अध्वस्य अस्तः सम्पतिता) घोटेके मुससे समिक्ति हुई (सा वृक्षान् अभि सिध्यदे) वह दृक्षोंको सींचती है। हे (अरुं-धति) धावको भरनेवाली । (पतित्रिणी सरा भृत्वा) चूनेवाली और प्रवादित होनेवाली होकर (सा नः एप्टि) वह तू हमारे पास आ ॥ ९॥

भावार्थ — सूर्विकरण के तप्त हो कर मृक्षें के यह स्थाती है। यह मृक्षे चूती है और बाहर भाती है। यह मणाकी ठीड़ करनेवाली है। ए।

#### लाक्षा ।

लाक्षाका वर्णन वैद्यक प्रयों में यहुत आता है। इसको भाषामें लाही कहते हैं। लाख भी हसीका नाम है। इसके संस्कृत नाम बहुत हैं, परंतु उनमेंसे निम्नलिबित नाम इस सूक्तके साथ विचार हरते योग्य है—

- १ जन्तुका, जतु, जतुका- कृमियाँसे यननेवाली ।
- १ क्रिमिजा, कीटजा- क्रीमयोंसे यननेवाली ।
- २ किमिहा- किगियोंका नाश करनेवाली।
- ८ रक्षा, राक्षा, लाक्षा- रक्षा ब्रह्मेवाली।
- ५ रङ्ग माता- रक्ष जिससे वनता है।
- द **खतझा, क्षतझी** वणका नाश करनेवाडी।
- ७ खद्रिका- खैरके वृक्ष्ये उत्पन्न होनेवाली।
- ८ पलाशी- पलाश वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।
- ९ हुमव्याधिः, दुमामया- यह वृक्षका रोग है।
- १० दोसि।- यह तेजःस्वरूप है।
- ११ द्रवरसा- द्रव स्सहप है।

ये इस लक्षाके नाम इस स्क्तें कहा आशय ही बता रहे

यह लाक्षा खैर और पलाश तथा अन्यान्य वृक्षोंसे प्राप्त होती है यह बात इस सूक्तके पद्मन मंत्रमें कही है। जिसके सूकक नाम वैयक प्रंथोंमें 'खदरिका और पलाशी 'ये हैं। इसका नाम वैयक प्रंथोंमें 'दिशित' कहा है, इस गुणका वर्णन षष्ठ और सप्तम मंत्रमें 'हिरण्यवर्णी' आदि शब्दोंसे हुआ है। 'द्रव रसा' इसका नाम वैयक प्रंथमें है। यही माव नवम मंत्रके 'सरा' पदसे जाना जाता है। सरा और रसा ये शब्द अक्षरके चलट पुलट होनेसे भी बनते हैं।

लाक्षाका नाम ' क्षत-मी 'है।। इसका अर्थ मणको ठाँक करनेवाली है। यहीं बात इस स्काके चतुर्थ मंत्रमें कही है। 'दण्डेसे, वाणसे अथवा रगहते होनेवाला वण लाक्षाके प्रयोगसे दूर होता है ' इस प्रकार मंत्रमें कहे हुए गुण और इन शब्दोंमें कहे हुए गुण परस्पर मिलते जुलते हैं। अह इस लाक्षाके गुण देखिये—

तिकता कपाया श्हेष्मिपत्तिही विषद्गी रक्ति । स. ६ विषयान्वरही च। रा. नि. व. ६

'लाक्षा, तिक और कषाय है। तथा कफ, पित, विष, रक्ष-दोष और विषमज्वरको दूर करनेवाली है। 'इसके ये गुण हैं, इसीळिये यह मनुष्यकी रक्षा करती है ऐसा इस सूकर्षे बार वार कहा है।

इस सूक्तमें लाक्षा औषधिक माता, पिता, पितामह, बहिन, कन्या आदि संबंधियोंका वर्णन मं. १, ७, ८ में आ गया है। इस वर्णनके आशयकी अधिक खोज करनी जाहिये। वैथोंको उचित है कि, वे इसका अधिक विचार करें और इस खोजकी पूर्णता करें।

प्रथम मंत्रमें सिलाची लाक्षाका वर्णन करते हुए ' देवानां स्वाला ' ऐसा उसका वर्णन किया है। यह लाक्षा देवोंकी बहिन है, अर्थात इंद्रियोंकी सहायक है। ' देव ' शब्द यहां इंद्रिय-वाचक है, सागे जाकर हरएक अंग भीर अवयवके जणको दूर करिनेवाली यह लाक्षा है, ऐसा कहा है, इसलिये यह इंद्रियोंकी सहायक है यह बात सिद्ध होती है।

द्वितीय मंत्रमें इसका पान करनेवाला दीर्घ शीवी होता है, ऐसा कहा है। यह लाक्षा रस करके किस प्रकार पीयो जाती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसका सेवन पेटमें करनेसे यह मजुष्यकी रक्षा करती है। रक्षा करनेके कारण ही इसकी 'रक्षा, राक्षा कथवा लाक्षा ' कहते हैं। यह वणको ठीक करती है, सबने नहीं देती और मजुष्योंका भरण-पोषण करती हुई मजुष्यकी आरोग्यसंपन्न करती है। द्वितीय मंत्रका यह कथने पूर्वोक वैद्यक प्रयोक्त गुणोंके साथ भी मिलता है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि यह बहुत वृक्षींपर होती है, यह रोगोंपर विजय करती है, रोगोंका सामना करती है। इस वारण बहुत लोग इसकी चाहते हैं। सब लोगों द्वारा इसकी स्पृहा करनेके छारण इसका नाम ही 'स्परणी' हुआ है।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि विविध प्रकारसे उत्पक्त हुए त्रण खादिको यह लक्षा दूर करती है। रोगोंकी निष्कृति करनेके कारण इसका नाम 'निष्कृति ' हुआ है।

पंचम मंत्रमें दहा है कि पिलखन, पीपल, खैर, बचूल, पलाएा भादि बुझों पर यह होती है, और यह 'अरुं-धाती' है धार्यात् अणोंकी चंगा करनेवाली है। इसके प्रयोगसे नाना प्रकारके घाव भर जाते हैं।

षष्ठ और सप्तम मंत्रके पूर्वार्धमें इसके तेजस्वी होनेका वर्णनं है। सूर्यके समान, तप्त खबर्णके सहश अथवा सूर्यके रंगके समान तेन इसमें है। यह ' चपुष्टमा ' अर्थात् चारीरके लिये हित करनेवाली है। वारीरकी पुष्ट और तेजस्वी करनेवाली है। 'कत' अर्थात् जण आदिकी दूर करती है और सब दोषोंकी हटा देती है। रोगों और जणार्थकोंका निराकरण करनेके कारण इसकी 'शिषकृति' नाम प्राप्त हुआ है। यह वात प्रकृतिवाली है, मानों इसका आत्मा ही वात है।

अष्टम मत्रमें 'अज्ञवस्तु 'यह लाक्षाका पिता है, ऐसा कहा है। अज नाम बक्रीका है, वक्षियोंका जो पोषण करते हैं, उन मृद्धोंका यह नाम है। जिन मृद्धोंक पत्ते बक्रियां खाती हैं उन पीपल, येरी आदि मृद्धोंका यह नाम है। इनपर लाख उरपन्न होती है।

इस प्रकार इस प्रकार लाक्षाका वर्णन किया है। वैदा इसके उपयोगका अधिक विचार करें और जनताके लामके लिये उसका प्रकाश करें।

यहां प्रथम अनुदाक समाप्त ॥ १॥

# ब्रह्मविद्या

(६) ब्रह्मविचा।

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — स्रोमारुद्री । )

बर्स जहानं प्रथमं पुरस्तादि सीमतः सुरुची बेन आवः। स बुध्न्या∫ उपमा अंख विष्ठाः सतश्च योनिससंतश्च वि वंः अनोप्ता ये वंः प्रथमा यानि क्यीणि चक्रिरे।

11 8 11

बीराफ़ो अत्र मा दं अन्वदं एवरपुरो दं वे

11 8 11

अर्थ — ( पुरस्तात् प्रधमं ) पूर्वकालसे भी प्रथम ( ज्ञानं ज्ञा ) प्रकट हुए ब्रह्मको ( सुरुखः स्वीमतः ) उत्तम प्रकाशित मर्यादाओंसे ( चेतः वि आदः ) ज्ञानीने देखा है। (सः ) वही ज्ञानी ( अस्य चुण्न्याः वि-स्थाः ) इसके भाकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और (उप-मा ) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोंको देखकर ( स्वतः च अस्ततः योनि ) सत् और असत्के उत्पत्ति स्थानको भी ( वि दः ) विशद करता है।। १।।

(ये प्रथमाः अनाप्ताः) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने (वः यानि कर्माणि चिक्रिरे) तुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (नः वीरान् अञ्च मा दशन्) हमारे वीरोंको यहां कष्ट न दें। (तत् एतत् वः पुरः द्घे) वह यह सब तुम्हारे सन्मुख धर देता हूं॥ २॥

आवार्थ— सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशको मर्यादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है और वहीं हानी उपमा देने योग्य आकाशसंचारी सूर्यीद प्रहों और नक्षत्रोंको देख कर सत् और असत्के मूल उत्पत्ति स्थानके विषयमें सत्य उपदेश करता है ॥ १ ॥

पहिले ज्ञानी पुरुषोंने जो जो प्रशस्त कर्म किये थे, उनका स्मरण करके वैसे कर्म तुम करो, शौर चालध्यों और वीरोंको बनाओ, यही तुम्हारे लिये कहना है ॥ २ ॥

सहस्रिचार एव ते सर्मस्वरन्दिवो नाके मधीजिह्वा अस्थतेः ।

तस्य स्पशो न नि मिपान्ते भूणियः पृदेपेदे पाश्चिनेः सन्ति सेतंवे ॥ ३॥
पर्यु पु प्र धन्ता वार्जसातये परि वृत्राणि सक्षणिः ।

हिपस्तद ध्येणिवेनेयसे सनिस्तसो नामांसि त्रयोद्दशो मास इन्द्रेस्य गृहः ॥ ४॥
न्वेद्रतेनारात्सीरसो खाहा । तिग्मार्थुशो तिग्महेती सुशेवो सोमारुद्राविह सु मृंडतं नः ॥ ५॥
अवैतेनारात्सीरसो स्वाहां । तिग्मार्थुशो तिग्महेती सुशेवो सोमारुद्राविह सु मृंडतं नः ॥ ६॥
अपैतेनारात्सीरसो स्वाहां । तिग्मार्थुशो तिग्महेती सुशेवो सोमारुद्राविह सु मृंडतं नः ॥ ७॥
मुमुक्तमसान्दुरिताद्विद्याञ्चपेथां यज्ञम्मृत्मसार्स्य धत्तम् ॥ ८॥

अर्थ- (दिवः सहस्त्रधारे नाके पव) गुलेकिक सहस्रों धाराअंगि युक्त सुस्तपूर्ण स्थानमें ही (ते ससक्षतः मधुजिह्याः समस्वरन् ) वे निश्चल शांत स्वमाववाले और मधुरमापणी लोग स्य मिलकर एक स्वरसे कहते हैं, कि (तस्य भूणंयः स्पशः न नि मिपन्ति ) उसके पक्ष्णेनेवाले पाश लिये युत कभी भांख नहीं यद करते हैं। (सेतवे पदे पदे पाशिनः सन्ति ) वाधनेके लिये पद पद पर पाश लिये सहे हैं॥ ३॥

(वाजसातये वृत्राणि सक्षाणः) अन्नदानके लिय प्रतिबंध करनेवाले शत्रुक्षोंको दूर करनेवाला बनकर (उपिर सुप्र घन्व) उनकी सब ओरसे मगा दे। क्योंकि (तत् द्विपः अर्णवेन अधि ईयसे) त् शत्रुओंपर समुद्रकी श्रोरसे भी चढाई करते हो। इस कारण आपका (सिन-स्नसः नाम असि) सनिस्त अर्थात् चढाई करनेमें कुशल इस अर्थका नाम है। (त्रयोदशः मास इन्द्रस्य गृष्टः) तरहवां महिना इन्द्रका घर है। ४॥

( जु पतेन असी अरात्सीः ) निश्चयमे इस प्रकार उस तूने मिद्धि प्राप्त की है। (स्वा-हाः) आत्मसर्वस्वका समर्पण ही सिद्धिका मार्ग है। (तिरमायुर्घी तिरमहेती) तीक्षण हथियारवाले और तीक्षण अस्रवाले (सुसेवी सोमारुद्री) उत्तम सेवा करने योग्य सेाम और रह (हहू नः मुखतं) यहां हमें सुखी करें॥ ५॥

( प्रतंन असी अब अराहसीः ) इसी र्गातसे यह तू सिद्धि शप्त करता है, ( स्वाह्य ) लाग ही सिद्धिका मूल है। ( तिग्मायुघो० ) उत्तम शक्काखवाले बीर यहां सबकी सुखी करें ॥ ६॥

( परेतन असी अप अरात्सीः ) इसी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है। ( स्वाहा ) त्याग ही सिद्धिका मूल है। ( तिरमा० ) उत्तम शस्त्रास्थारो वीर यहां सबको सुखी करें॥ ७॥

( अस्मान् अवद्यात् दुरितात् मुमुक्तं ) हम सबको निंदनीय पापसे छुडावी, ( यहं जुवेर्थां ) यहका सेवन करी स्रीर ( अस्मासु अमृतं धत्तं ) हममें अमृत धारण कराओ ॥ ८॥

भावार्थ — प्रकाशपूर्ण खर्ग धाममें रहनेवाले शांत और मधुर खभाववाले ज्ञानी लोग एक खरसे कहते हैं कि उस प्रभुके दूत कभी भांख बंद नहीं करते; अपने आंध सदा खले रखकर हाथमें पाश लिये हुए पापियोंको बाधनेके लिये पद पद पर तत्पर रहते हैं ॥ ३ ॥

जो लोग अन्नदान आदि परोपकारके कार्योमें विझ उत्पन्न करते हैं, उनको दूर करो। जिस प्रकार बादुपर भूमिछे चढाई की जाती हैं, उस प्रकार समुद्रकी ओरसे बादुपर चढाई करनेमें भी तू कुशल बन। तेरहवां महिना भी अन्य मासोंके समान इन्द्रका घर है।। ४॥

इस मार्गसे हरएकको सिद्धि मिल सकती है। परोपकारके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करना हो सिद्धिका मूल है। उत्तम शालाकारारी सेवा करने योग्य वीर उक्त प्रकार यहां सबको सुखी करें॥ ५॥

इसी रीतिसे हरएक मर्ज्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। त्याग भाव ही सिद्धिका मूल है। सब वीर इसी मार्गसे सबकी सुन्नी करें।। ६॥

इसी प्रकार सिद्धि मिलती है। त्यान भाव ही सिद्धिका मूल है। सब बीर इसी मार्गसे सबको सुर्खा करें ॥ ७॥ पापसे दूर रहो। प्रशस्त सत्कर्म करो और समरश्य प्राप्त करो ॥ ८॥

चक्षंषो हेते मनसो हेते ब्रह्मणो हेते तपंसश्च हेते । मेन्या मेनिरंस्यमेनयस्ते संन्तु येर्ड्साँ अभ्यवायन्ति 11811 योर्धसांश्रक्षंषा मनंसा चित्रयाक्तंत्या च यो अंग्रायुरिभिदासांत्। त्वं तानीये मेन्यामेनीन् र्कृण स्वाहां 11 80 11 इन्द्रंस्य गृहोिऽसि । तं त्वा प्र पंद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वेगुः सर्वेपूरुषः सवीत्मा सर्वेतन्ः सह यन्मेऽस्ति तेनं 11 88 11 इन्द्रंस्य शमीसि । तं त्वा प्र पंद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वेगुः सर्वेपूरुषः सर्वीत्मा सर्वेतन्ः सह यन्मेऽस्ति तेन 11 88 11 इन्द्रंस्य वमीसि । तं त्वा प्र पंद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वेगुः सर्वेपूरुषः सर्वीत्मा सर्वेतनूः सह यन्मेऽस्ति तेनं 11 83 11 इन्द्रंस्य वर्रूथमसि । तं त्वा प्र पंद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वेगुः सर्वेपूरुषः सवीत्मा सर्वेतन्ः सह यनमेऽस्ति तेनं 11 88 11 (६ ५)

अर्थ- हे (चक्षुपः हेते) आंखके आयुघ! (मनसः हेते) हे मनके शख! ( ब्रह्मणः हेते) हे शानके आयुघ! लाँर (तपसः च हेते) तपके आयुघ! तू (मेन्याः मेनिः असि ) शक्षका शक्ष है। (ये अस्मान् अभ्यघायन्ति ) जो हमें सतीते हैं (ते अ-मेन्यः सन्तु ) वे शक्षरहित वर्ने ॥ ९ ॥

(यः यः अघायुः अस्मान्) जो कोई पापाचरण करनेवाला हमें (चक्कषा मनसा चित्या) आंख, मन, चित्त, (च आक्क्र्या अभिदासात्) और संकल्पसे दास बनानेका यत्न करे, हे अप्ति! (त्वं तान् मेन्या अ-मेनीन् कृणु) तू उनको शक्कसे शक्कदीन कर। (स्वा-हा) आत्मसर्वस्वका समर्पण ही मुक्तिका हेतु है।। १०॥

(इन्द्रस्य गृहः असि) तू इन्द्रका घर है। मैं (सर्व-गुः) सर्व प्रकारकी गतिसे युक्त, (सर्व-पूरुपः) सव पुरुषार्थ-शिक्तसे युक्त (सर्व-आत्मा) सर्व आत्मबलसे युक्त, (सर्व-तनूः) सव शारीरिक शक्तियोंसे युक्त (यह मे अस्ति तेन सह) जो कुछ मेरा है, उसके साथ (तं त्वा प्र पद्ये) उस तुझको प्राप्त करता हूं, और (तं त्वा प्र विशामि) उस तुझमें प्रविष्ट हुआ हूं॥ १९॥

(इन्द्रस्य रार्भ असि) इन्द्रका तू आश्रयस्थान है। मैं (सर्व-गुः) सन गति, पुरुषार्थ राक्ति, आत्मिक वल और शारीरिक राक्तिसे युक्त होकर तथा जो भी कुछ मेरे पास है उसके साथ तुझे प्राप्त होता हूं, और तुझमें आश्रय लेता हूं ॥ १२॥

(**इन्द्रस्य वर्म अस्ति**) इन्द्रका कवच तू है। मैं सब गति, पौरुषशिक्त, आरिमक और शारीरिक वलसे युक्त होकर तथा जो कुछ मेरे पास है, उसकी लेकर तुसे प्राप्त होता हूं और तेरे आश्रयसे रहता हूं॥ १३॥

(इन्द्रस्य वरूथं असि ) इन्द्रकी ढाल तू है । मैं सब गति, पौरुषशक्ति, तथा आदिमक और शारीरिक वलके साय तथा जो कुछ मेरा है, उस सबके साथ तुझे प्राप्त होता हूं और तेरे आश्रयसे रहता हूं ॥ १४॥

भावार्थ — आंख, मन, ज्ञान और तप ये वहे शक्षास्त्र हैं, ये शक्षोंके भी शस्त्र हैं। इनसे उन दुष्टींको शस्त्रहीन कर, कि जो अपने बससे दूसराको सताते हैं॥ ९॥

जो कोई पापी भाततार्थी चछ, मन, चित्त अथवा संकरपसे दूसरेंको दास बनानेका यत्न करे, उसको तू उक्त शक्षोंसे शस्त्रहीन कर। इस मार्गमें आत्मसर्वेखका समर्पण ही वंधमुक्त होनेका उपाय है ॥ १०॥

सब गति, सब पुरुषार्थ राक्ति, सब सारिमक बल और संपूर्ण शारीरिक बलेंकि साथ तथा और भी जो कुछ मेरा कहने योग्य है उसकी साथ लेकर, प्रभुद्धे शरणमें जाता हूं, उसके घरमे प्रविष्ट होता हूं और वहा ही रहता हूं। वही हम सबका संस्था घर म और सबके लिये सुरक्षित स्थान है ॥ ११-१४॥

६ ( अधर्व. भाष्य, काण्ड ५ )

### ब्रह्मप्राप्तिका सार्ग।

इस मूक्तका पहिला मंत्र (कां. ४।१।१) चतुर्थ काण्डके प्रथम मूक्तका पहिला मंत्र है, तथा इस सूक्तका दितीय मंत्र चतुर्थ (कां. ४।७।७) काण्डमे सप्तम सूक्तका सप्तम मंत्र है। इन मंत्रोंके अर्थ, भावार्थ और स्पष्टीकरण पाठक वहा देखें।

यद्यपि द्वितीय मंत्र का ४। ७। ७ में है, तथापि यह मंत्र वहा विष दूर करनेके औषघि प्रकरणमें है । इसलिये प्रकरणा-नुसार वहां औषधि प्रकरणका सामान्य अर्थ बता रहा है। परन्त यहा ब्रह्मविद्या और आरमोश्वतिका प्रकरण है, इस प्रकरणमें इसका अर्थ इसी प्रकरणके अनुकूल होगा और ऐसा करनेके लिये शब्दोंके वे ही अर्थ लेकर अर्थ देखा जायगा। क्योंकि यह सामान्य सर्धवाला मत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरणोंमें भी आहर वहांके योग्य अर्ध बता सकते हैं। जैसा किसीने अपने अनुयायियाँसे कहा कि 'तम तैयार हो जाओ 'तो यह सामान्य निर्देश होनेसे हरएक शासाके कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्य-कर्ममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं. और इस भादेशानसार ब्राह्मण अपने ज्ञानकर्ममें, क्षत्रिय अपने युद्धकर्ममें, वैश्य अपने व्यापार्व्यवहारके कार्यमें तथा ग्रुद अपनी कारीगरीके कार्यमें अपनी सिद्धता कर सकता है। एक ही सामान्य आज्ञा भिन्न भिन्न श्रोताओं में भिन्न भिन्न कार्यके लिये प्रेरण। कर सकती है। इसी प्रकार इस मंत्रकी सामान्य आज्ञा पूर्वीका स्थान (कां. ४।७।७ ) पर औषधिप्रयोगके कर्मकी प्रेरणा देती है और यहा उपासनायोगकी प्ररणा देती है। पाठक इसका विचार करके इस सामान्य मंत्रका महत्त्व जान सकते हैं।

प्रथम मंत्रका विस्तृत स्पष्टीकरण चतुर्थ काण्डके सू १, मं. १ की न्याख्यामें पाठक देख सकते हैं। इस प्रथम मंत्रका यह आशय है— " ब्रह्म सबसे पहिले प्रकट हुआ है, उसके प्रकाशकी जहा मर्यादा होती है, वहा देखकर ज्ञानी इस ब्रह्मको जानता है। यही ज्ञानी स्पादि तेजस्वी परार्थीका अद्भुत तेज देखकर और उनको उपमा देने योग्य अनुभव करके, इम दर्यके अनुसंधानसे मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उसका उपदेश कर सकता है। ( मं. १ ) '

जिस प्रकार सूर्यका तेज किसी पदार्थपर गिरनेसे, अर्थात् उस तेजकी मर्यादा होनेसे, दिखाई देता है, मर्यादा न हुई तो सूर्यका तेज नहीं दिखाई देता; इसी प्रकार परमात्माके परम तेजका अनुभव भी सूर्यादि विविध केन्द्रोमें उसकी मर्यादा होनेसे ही होता है अर्थात् यदि जगत् न बने तो परमात्माके अद्भुत सामर्थका अनुभव कैसे हो सकता है। परमात्मा परम तेजस्वी है, सबसे पूर्वकालसे प्रकाशित हो रहा है, यह सब सल है तथापि सूर्यचन्द्रादि देन्द्रोंमें जब उसके तेजकी अन्तिम सीमा बनती हैं, तब ही उसके सामर्थ्यका पता लग सकता है। जिस प्रकार घरके कमरेमें चमकनेवाले दीपका प्रकाश कमरेकी दिवारोंपर गिरनेसे नजर आता है। यदि दिवारोंकी रुक्षावट न हो, तो नजर नहीं ओवगा। इसी प्रकार इस विश्वके कमरेमें परमात्माका दीप चमक रहा है, अगि आदि देवता हिंगे दिवारोंपर उसके किरण पडकर जो मर्योदा उत्पन्न होती है, उस मर्यादासे उसकी शक्तिका ज्ञान होता है। ब्रह्मप्राप्तिके मार्गकी यह एक सीडी है।

जगत्में परमात्माकी शिक्तिका छार्य देख कर सदसत्के मूल आदि कारणको जानना चाहिये। शानी, किन, सन्त ही इस प्रकार परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके संबंधका सुख उपदेश कर सकते हैं।

यह प्रथम मंत्रका भाषाय है। इसके पश्चात् द्वितीय मंत्रमं कहा है कि — ' पूर्व कालके ज्ञानी सद्गुरुषोंने जिस प्रकार प्रशंस्ततम कर्म किये थे, उसी प्रकार तुम भी प्रकास्ततम कर्म करो, अपने बालबचों और वीरोंको बचाओ और उनकी उन्नति करो. यही तुम्हें कहना है। (मं. २) ' तुम्होरे सन्मुख वही। आदर्श रहे, जो कि प्राचीनकालके श्रेष्ठ पुरुषोंने अपने धामने रखा था। इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ट पुरुपोंके जीवन चरित्र भी तू अपने सन्मुख रख भौर उनके समान वननेका यत्न कर । उन्होंने परमार्थसाधन करते हुए भी संसारयात्रा किस प्रकार चलाई, परमात्माकी भक्ति करते हुए अपने वालवचोंकी उन्नति किस प्रकार की, अपने संतानोंको विनाशसे कैसे बचाया, इत्यादि बातोंको उनके चरित्रोंमें देख कर उन वातोंको अपनी जीवनमें ढाल और उनके समान आचरण करके अपनी आत्मिक उचितिका साधन कर । यह उपदेश इस द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता है। यह सात्रान्य व्यवहारका मंत्र वैद्यक प्रकरणमें वैद्यका व्यवहार उत्तम करनेकी प्रेरणा दे रहा है और यहा आत्मोन्नतिके प्रकरणमें संसारके साथ परमार्थका साधन करनेकी प्रेरणा दे रहा है। पाठक इन सामान्य मंत्रींका महत्त्व यहा देखें और वेदकी इस शैलीका अनुभव करें।

इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आशय देखनेके पथात अस तृतीय मंत्रका मनन करते हैं।

### स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा।

जिनको खर्गसुबका अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त जन-

ताको जो कल्याणका चपदेश करते हैं, वह उपदेश इस तृतीय मंत्रमें कहा है—

### ते यसश्चतः मधुजिद्धाः सहस्रधारे दिवो नाके समस्वरन्॥ (मं. ३)

'वे स्थितप्रज्ञ, मधुर भाषण करनेवाले, सहस्र धाराओं से जहां अमृत प्राप्त होता है उस युलेकिक स्थानका अनुमव लेनेवाले सन्त महन्त एक खरसे यह उपदेश देते हैं।' अर्थात् वे लोग जनताकी मलाईके लिये एक खरसे निम्नलिखित उपदेश करते हैं।

### तस्य भूर्णयः स्पद्यः न निमिषन्ति । सेतवे पदे पदे पाशिनः सन्ति ॥ (मं.३)

' उस पर्शात्माके दुर्होंको पाशोंसे बांधनेव।ले दूत आंख कभी मूंदते नहीं, धर्यात् लोगोंके पुण्यपापोंको अपने खुली आंखोंसे सदा देखते रहते हैं। पापियोंको पाशींसे बांधनेके लिये अपने पाश लेकर सब जगत्में हरएक स्थानमें सदा तैयार रहते हैं। ' अर्थात् इनकी दृष्टिसे कोई पापी कमी बच नहीं सकता. हरएक पापीको उसके पापक अनुसार दण्ह देनेके लिये ये दूत सदा तैयार रहते हैं और अवस्य ही उस पापीको वांध देते हैं। अतः कोई पापी यह न समझे कि में पाप करके परमा-रमाके दण्डसे वच जाऊं। पद पद पर उसके दूत आंख खोलकर खडे हैं, वे तत्काल पापीकी पकडते हैं। यहां तक इन दूतों का प्रवंघ पूर्ण है कि, पकड़ा गया हुआ पापी कभी कभी अपने भापको खतंत्र भी समझता है, परन्तु वह उस समय पूर्ण रीतिसे बंघा हुआ होता है। परमात्माका इतना अद्भुत प्रबंध है, इस लिये सब मनुष्योंको उचित है कि वे उचित धर्मा-नुकुल व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न करें । पापसे वर्षे और इस प्रकारके सावधान आचरणसे परमात्माके इन गुप्त-चरोंसे बच जाय। यह विलक्कल संभव नहीं है कि कोई छिपनेसे वच जाय। इस कारण विशेष सावधानताकी आव-इयकता है। यदि मनुष्य प्रण्यमार्गपरसे जानेवाला होगा तो उसकी उत्तम रक्षा येही ईश्वरके दूत उतनी ही सावधानीसे करते हैं, इसिलये प्रण्यात्माको किसीसे डर नहीं होता ।

को पाठक इस मंत्रका उत्तम विचार करेंग उनका आचरण सवस्य ही सुघर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि सारिमकशिके विकास करनेकी इच्छा पाठकों में होगी, तो उनके लिये परिशुद्ध आचरणकी अत्यंत आवश्यकता है, यह उपदेश इस मंत्र द्वारा कत्तम रीतिसे मिलना है।

## शत्रुको भगाना।

चतुर्थ मंत्रमें शतुका लक्षण कहकर ऐसे शतुकी दूर करनेका उपदेश किया है। ' वृत्र ' शब्द यहां शत्र वाचक है, जो घरता है, चारों ओरखे प्रतिषंघ उत्पन्न करता है, विशेषतः ( वाज-स्वासये ) अबदान आदि परोपकारके कृत्योंमें जो रकावटें खडी करता है, वह शत्र है। पाठक विचार करेंगे ते। उनकी रकावट करनेवाले उनके शत्र कौन हैं इसका उनकी पता लग जायगा । धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा सांधिक इकावटें उत्पन्न करनेवाले अनेक शत्रु विद्यमान हैं। इनकी दूर करके अपना उन्नतिका मार्ग खुला करना आवश्यक है। ऐसे शत्रुओंको (परि सुप्रधन्व) सन ओरसे उत्तम प्रकार विशेष रीतिसे भगा दो । अपने पास ठहरने न दो । शत्रुपर चढाई भूमिकी ओरसे तथा समुद्रकी ओरसे भी होती है। तथा ऊपरसे भी हो सकती है। कोई अन्य रीतियां भी होती होंगी। यहां तात्पर्य रीतियोंके कहनेसे नहीं है। जो भी रीति हो उसका अवलंबन करके रात्रको दूर भगाया जावे, और अपना उन-तिका मार्ग प्रतिवंधरहित बनाया जावे । प्रतिवंधरहित होना ही मुक्ति है। उसका मार्ग इस मंत्रने बताया है। यह तो आध्या-त्मिक मुक्तिक लिये और सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुक्तिके लिये भी अत्यंत उपयोगी है।

## सिद्धिका मार्ग।

शत्रुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना मार्ग प्रतिबंधरहित करने और खतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्रोंमें पूर्वोक्त प्रकार किया है। अब विचार यह है कि इसकी सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। इस शंकाके उत्तरमें कहा है—

पतेन नु अरास्तिः। (मं. ५) पतेन अव अरास्तिः। (मं. ६) पतेन अप अरास्तिः। (मं. ७)

'इसी मार्गसे तू सिद्धिको प्राप्त करेगा ' अर्थात् पूर्वीक चार मंत्रोंमें जो धर्ममार्ग कहा है उसका आचरण करनेसे ही मनु-ज्यको सिद्धि मिल सकती है। चार मंत्रोंमें जो धर्म कहा है उसका संक्षिप्त खरूप यह है— (१) परमेश्वरकी भक्ति करना, (२) श्रेष्ठोंका आदर्श अपने सन्मुख रखना, (३) पापका भय धारण करना, (४) और प्रतिबंधक विन्न अथवा शत्रु दूर करना।' ये उन्नतिके चार सूत्र हैं। इनका आचरण करनेसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। इस उन्नतिमें एक बातकी आवर्यकता है और वह है 'खाहा' करना। खाहा करनेका अर्थ अब देखिये—

### स्वा-हा करो।

इस सूक्तमें मं. ५ से ७ तकके तीन मंत्रों में तथा दसवें मंत्रमें मिलकर चार वार 'खाहा ' काव्द भाषा है। इसलिये इस सूक्तमें बार वार खाहा भाने से इसका महत्त्व इस सूक्तिक सिदिमे अधिक है। इसलिये 'खाहा ' काब्दका अर्थ देखना चाहिये।

(स्व ) अपने सर्वखको (हा ) लाग देनेका नाम खाहा है। अपने अधिकारमें जो तन, मन, धन आदि है उसका सव जनतारी मलाईके लिये समर्थण करनेका नाम खाहा करना है। अपनी शक्ति केवल अपने भोग बढानेमें ही खर्चे न करते हए संपूर्ण जनताकी भलाई करनेके प्रशस्ततम कार्य करनेमें उसका न्यय करना स्वाहा शब्दसे वताया जाता है। इसलिये यशके इवनमें स्वाहा शब्दका उचार होता है। इसका अर्थ यह है कि यज्ञमें दी हुई आहुति दूसरोंकी उचितके लिय दी है. उससे में अपने भोग वढाना नहीं चाहता। यही यज्ञकी शिक्षा है। द्रव्ययज्ञ, विद्यायज्ञ, ज्ञानयज्ञ छादि अनंत यज्ञ है, इनका अर्थ ही यह है कि द्रव्यज्ञान आदिका परोपकारार्थ समर्पण करना और उनको देवल अपने भोग बदानेके लिये न लगाना। परे।पकारके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करनेका नाम स्वाहा-कार है। यह स्वाहाकार करनेसे ही इस सूक्तमें कही परम उच सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह स्वाहाकार जितना होता चतनी सिद्धि होगी । सिद्धिके लिये इस स्वाहाकारको अत्यन्त आवश्यकता है। मं. ५-७ तकके तीन मंत्रोंमें तीन बार लगा-तार कहनेसे इस आत्मसमर्पणका अत्यंत महत्त्व सिद्ध होता है। पाठक भी यहा देख सकते हैं कि जगत्में भी खार्थलाग करने-वालेकी जैसी विशेष प्रतिष्ठा होती है, वैसी स्वार्थी मनुष्यकी नहीं होती । अर्थात् स्वार्थेखाग जैसा जगत्के व्यवहारमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है, उसी प्रकार परमार्थसाधनके लिये भी आवश्यक है।

### सोस और रुद्र।

जगत्में शांति करनेवाली और उप्रता बढानेवाली दो शिक्तयों हैं, इनके ' सोम-कद, अग्नि-सोम, इन्द्र-सोम ' ये नाम वेदमें आये हैं। सोमशक्ति जगत्में शान्ति करनेवाली है और इद्रशक्ति उप्रता बढानेवाली है। प्रसेक स्थानमें ये दोनों शक्तिया कार्य करती हैं, कहीं कदाचित एक न्यून होती है और दूसरी प्रवल होती है। जो प्रवल होती है उसका प्रभाव होता है, अर्थात् यदि किसीमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ तो वह पुरुष शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी होगा, तथा किसीमें स्दर्शाक्तिकी प्रधानता हुई तो वह पुरुष शुरू वार, युद्धिय.

कूर अथवा कठोर होगा। इस प्रकार मनुष्यकी स्वामाविक प्रयक्ति देखनेसे पता लग जाता है कि इसमें कीनसी गक्ति विशेष प्रमल है और कीनसी न्यून हैं।

जिस प्रकार व्यक्तिमें सोम अथवा स्द्रशिक्तिकी न्यूना-धिकता दोती है, उमी प्रकार समाजमें अथवा जातिमें सोम या स्द्रशिक्की न्यूनाधिकता होती है। इसी कारण प्राह्मण और क्षत्रिय ये वर्ण कमशः शांत स्वभाव तथा उम्र स्वभाव हुए हैं। माह्मणकी शान्ति और क्षत्रियकों उम्रता उस कारण ही सुन-सिद्ध है। अतः सोमास्त्रों इस देवता वाचक शब्दसे आदर्श माह्मण-क्षत्रियोंका बोध होता है।

मं. ५-७ तकके तीनों संत्रोंमें सेमार्का देवता है। 'ये दोनों देवता हमें खखी करें ' ऐसी प्रार्थना इन तीनों मंत्रीमें है। व्यक्तिके अदर जो शानित और सप्रता होती है वह समके हितके लिये सहायक होने. अर्थात मनुष्यकी चान्ति उभकी शिथिल बनानेवाली न हो और मनध्यनी उप्रता उसकी हिंसक न बनावे. यह धाराय यहां लेना उचित है। समाजमें भी ज्ञान्तित्रिय ब्राह्मण और युद्धिय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी होक्र परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्घार करनेवाले हों। इस प्रकार मनुष्यकी उन्नति होती रहे और सबका सुल पढता रहे और कोई हीन और दीन न हो। पूर्वीक दही रीतिके अनुसार मनुष्य सामभावसे स्वार्थसाम और आतम-समर्पण करता हुआ और शान्ति तथा उप्रताखे योग्य सहायता लेता हुआ सिद्धिकी प्राप्त करें। यह आश्रय इन तीन मंत्रींका है। पाठक इन मंत्रीका विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह यात था सकती है कि किम प्रकार स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पण पूर्वक आसोजतिके मार्गना अवलंबन करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त हो सहता है। इन तानों मंत्रीका आशय हो भिषा शब्दों। से अप्रम मंत्रमें कहा है। इस अप्रम मंत्रके तीन भाग हैं—

### तीन उपदेश।

१ अवधात् दुरितात् अस्मान् मुमुक्तम्।(मं.८) २ यतं जुषेधाम्।(मं.८) ३ अस्मासु असृतं घत्तम्।(मं.८)

'(१) निंदा पापाचरणसे हमें मुक्त कर, (२) यज्ञका सेवन कर, (३) हममें अमृतको धारण करा।' ये तीन उप-देश अष्टम मंत्रमें है। पापाचरणसे दूर रहना, आत्मसमर्पणस्य यज्ञ करना और अन्तमें अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश हैं, जो पूर्वके मंत्रोंका सार है। इस समयतक जो उपदेश इस सूक्तमें कहे हैं उनका सार इन तीन मंत्रमागोंमें आ गया है।

" पापने यचना, सत्कमें करना, और मृत्युको दूर करके अम्तको प्राप्त नरना ' स्य धर्मके नियम इन तीन मंत्रभागोंमें
संमितित हुए हैं। अनृत प्राप्त करना यह मनुष्योंका विधि है,
स्मका साधन यक्त अर्थात सर्त्यमं करना है और पापाचरण न
करना यह निषिद्ध कर्मका निषेध है। इस प्रकार यह त्रिष्टत
यह विद्या त्रिकर्म करना है। यदि और कुछ सिद्ध न हुआ तो
ये तीन उपदेश मनुष्यके मनमें स्थिर रहे तो समका बेटा पार
हो सकता है। कितने न्यापक महत्त्वके उपदेश कितने घोडे
शब्दों में वेदने यहां दिये हैं: इसका विचार पाठक करेंगे; तो
सनको इन सपदेशोंका महत्त्व समझ सकता है।

### शस्त्रोंके शस्त्र।

शतुको दूर करनेका उपदेश इससे पूर्व कई बार किया है। उसका पालन करनेके लिये शतुके शलालोंको अपेक्षा अपेन शकाल बढानेकी आवश्यकता होती है। हमारे शलाल देखकर शत्रु भी अपने शकाल बढाता है। इस प्रकार दोनों ओरफे शकाल बढने लगे, तो वे इतने वढ जाते है कि उसकी कोई परिमिति नहीं रहती। इसके पश्चात् जो अल्यधिक शलालोंसे सज्जित राष्ट्र होता है, उसका नियमन किस रीतिसे किया जाय। यह प्रश्न विचारी मनुष्योंके सन्मुख उपस्थित होता है, इस प्रश्नका उत्तर नवम मंत्रने दिया है—

चक्षुषः मनसः ब्रह्मणः तपसः हेतिः मेन्याः सेनिः।

'आंख, मन, ज्ञान और तपके जो शक्त हैं, वे शक्षींक भी शक्त हैं।' अर्थात् शक्तोंसे कई गुनी अधिक शक्ति इनमें हैं। इनमें जो आरिमकवल होता है वह शक्तालोंके वलसे कई गुना अधिक समर्थ होता है। इसिलये शक्तालोंके पाशवी गलका प्रातिकार नेत्र—मन—ज्ञान—तपह्मी आरिमक बलवाले आण्यारिमक शक्तियोंसे किया जा सकता है। केवल हिष्टिंद्रमिन, केवल मनदा इच्छासे, केवल ज्ञानक योगसे अथवा तपके प्रभावसे पाशवी शक्तोंका प्रतीकार किया जा सकता है। लेकि श्रमावसे पाशवी शक्तोंका प्रतीकार किया जा सकता है। लेकि श्रमावसे पाशवी शक्तियके हें और ये आरिमक वल बाह्मणके होते हैं। विधामित्रके पागवी शक्त तपस्वी वसिष्ठकी इच्छार्शक्तिके सामने व्यर्थ जिल् हुए, यह ऐतिहासिक कथा यहां देखने योग्य है।

### पाज्ञवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार।

पाशवी बल जिन्न पाम बदता है, यह अवने मुनको बहानेके लिये दूमरीवर अग्याचार करता है, इस कारण यह (अध+आयुः) डिस्पर्श आयु वावस्य है। नुकी है, ऐसा पापी बनता है। दिन इस्टर एक पापी बनाई है स्मानिय अखाचार करता है हुई। प्रकार सार्थी आकारी आकारी है सुन एक

पापी राष्ट्र भी दूसरोंपर भी शहानार करता है, इसिंडिये उसकी भी ' अध-आयु ' अर्थात् पापी अधिनवाडा राष्ट्र महते हैं, उसका वर्णन यह है—

ये असान् अभ्यवायन्ति । (गं. ९ ) यो अवायुः असान् अभिदासात् । (गं. ९०)

'जो हमें सम भोरसे पापापरणसे कह देते हैं। जो पापी हमें दास करना चाहता है अववा हमारा सर्वरा माश हरना चाहता है।' इन मंत्रमागोंने पाशकी अल्यापारका राह्य वताया है, (१) एक तो यह है कि क्मरेका पारापारा पाप-प्रणका विचार न करते हुए करना, (२) और क्सरा यह है कि क्मरेका चारापारा पाप-प्रमुख्यका सर्वस्न नाश करना। यह पाशकी अल्याचारका रयहण है। जगतके भावरकी सब गुठामी और छोगोंके सम दारा इसीके कारण है। पाठक जगतके इतिहासमें केरोंग, हो अनको माल्म होगा कि 'एक गळवाला क्सरे निर्मटको अपने पेटकी प्रतिके लिये सा रहा है। 'यही पाशकी अल्याचार है। इस बलवानके श्रासोंको निर्मट करनेका छपाग केवल आरंगक गल ही हैं—

चक्षपा मनसा चिरवा जाकुत्या भेग्या तान् कमेनीन् छ्णु। (भे. १०) जहाणाः तपसः च भेग्या ते भमेनयः रान्तु।

( મે. ૬ ) ' आंख, मन, चित्र और संकरपदयी शहारी उन अध्यानारी शत्रुओं को करत रहित कर । ज्ञान और सबके शक्तरे उनकी श्रसहीन कर । ' श्रेषीत् वाश्ववी श्रासीका धामना द्वरा शारियक चलसे करा भवने भावा, यन, निधा, संधरा, शान भीर भव ये ही भारमाके शस हैं। इनका राजस्या मना और इनरे। स छोड़ेके बार्साका प्रतिकार कर । सेंट लंदर ने जास्मिनमङ जित्तने प्रमाणीर बंदीय, छतीन ही प्रमाणीय दार्शवः पादावी मार श्वरवद्दीन ही जायगे । पादानी द्वारिक्षयालीका सामना करनेका यही समानम मार्ग है। हमी मार्गक लाजमाने भीमहो विधान मिश्रका और प्रवहादने हिर्णयक्षश्चिका मामना किया जा । इस आसिमकथळे मार्गमे अन्तमें निःभैवह निषय होता । सन्त अधिक अभावकाठी यह आंग्राक्यल है। जे। पाडावी गटपांड દાંત દેવ થયન સાદવાસીને સમેટન હવાના બાહ્યવના વસ नेका थहन,न<sup>ा काल</sup> किया ते अत्यानारकी प्रवृक्षिय वारण रापना 4<u>£</u> . यन्ते । इपछिते धनम्याचार्य आहितपूर्व जास्मिर हैं। भार्मपर्में जानवील लाग जिल्ला 新能 विभिन्न अस अनव विभागी होता 814e अंभू इंग मार्गमें जॉत नहीं, जीत 25.

या ने आ गमें, तो भी भगते

ęr,

सारिमक उपतिवालोंको ही जीत होगी। इसका कारण यह है कि यदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे शत्रु अहिंसामय अनत्या-चारी वने, तो दुःखका मूल ही नष्ट हो गया और फिर झगढेका छारण ही नहीं रहा। जैसः विद्युष्ठका आतिमक्षण देखकर विश्वामित्रने सत्याचारी क्षात्रवलका त्याग करके शांतिमय अनत्याचारी बाह्यपल स्वीकार किया। तत्यश्वात् दोनोंमें झगडा होनेका कुछ भी कारण न रहा। इस प्रकार आतिमक्षलवालोंकी सदा जीत ही होती रहतों है।

इस शात्मकवल द्वारा पाश्यों अलामारोंको रोकनेके मार्गमं 'स्वा-द्वा' अर्थात् आत्मधर्मस्वका समर्पण करनेकी अर्छत आवश्यकता दोती है, इसीलिये दशम मंत्रमं पुनः 'स्वाद्वा' शब्द द्वारा आत्मलागका उपदेश दिया है। पाठक यहां स्मरण रखें, कि अर्छत स्वार्थत्यागके विना यह आत्मशुद्धि और आत्म- पलके मार्गपरसं चलना असंभव है। इस आत्मखर्वस्वके समर्पणका स्वरूप देखिये—

### आत्मसमर्पण ।

' अपना कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका सःकार्थमें समर्पण करना आत्मसमर्पण कहलाता है।' इसका वर्णन इस प्रकार है— यत भे अस्ति तेन सह, सर्वतनूः, सर्वगुः, सर्वातमा, सर्वप्रपः त्या प्र पद्धे, त्या प्र विशामि ॥ ११-१४॥ 'जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंदिय, सब आत्मशक्तिया, सब पुरुषार्थशक्तियां लेकर तुझे प्राप्त होता हूं और तुझमे प्रविष्ठ होता हूं।'

इस मंत्रमें स्वार्यक्षमर्पणकी परम सीमाका वर्णन है। को कुछ मेरा इस जगत्में है उसको भी परमार्थकी सिद्धता करने के लिये रामपण करता हूं और उसके साथ अपना शरीर, अपनी इंदिय, अपना मन आदि शक्तियों, और सद पुरुषार्थकी शक्तियों भी उसी परम कार्यके लिये समर्पित करता हूं। अर्थात् को इछ अपना कहने थोग्य है, वह सब ध्येयकी सिद्धिके लिये समर्पित करता हूं। यह 'स्वाहा' शब्दका स्पष्ट अर्थ इन मंत्रों। द्वारा बताया गया है। इन मंत्रोंको देखने से आत्मसमर्पणका अर्थ कितना व्यापक है, इस बातका पता लग सकता है। इस प्रकारका आत्मसमर्पण जो कर सकते हैं वे ही लागी अन्तमें वंधमुक्त होकर अमृत प्राप्त कर सकते हैं, जिनको किसी भी प्रकारको पाशवी शक्ति से बांघा नहीं जा सकता।

इस रीतिसे इस स्कॉ आत्मोन्निक मार्गका उपदेश दिया है, इस मार्गसे थात्मश्रीह होकर वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय भौर पारमार्थिक उन्नतिका सावन मनुष्य कर सकता है। यह स्का कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य है। जो पाठक इस दर्शीयी रीतिसे इस स्कान अधिक सनन करेंगे, वे अपने उद्धारका उन्नम बोध प्राप्त कर सकते हैं।

# ऐश्वर्यमयी विपत्ति।

(७) अरातिनाशनम्।

(ऋषि — अथर्वा। देवता — बहुदैवत्यम्, अरातयः, सरस्वती।) आ नी मर् मा परि ष्ठा अराते मा नी रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम्। नमीं नीत्सीया असंमृद्धये नमीं अस्त्वरातये

11 9 11

अर्थ — है ( सराते ) भदानी ! (नः आ भर ) हमें घन भर दे, हमसे (मा परि स्थाः ) मत अलग हो, (तः नीयमानां वृद्धिणां मा रक्षीः ) हमारी लाई गई दक्षिणाको मत अपने पास रखा। ऐसी (श्वीत्स्रीये अस्मृद्ध्यये नमः ) ईम्पी युक्त ससमृद्धिके लिये नमस्कार है और (अरातये नमः अस्तु ) अदानके लिये दूरहे नमस्कार है ॥ १॥

भावार्थ — दान न देनेका गुण संपत्तिको संप्रदित करता है, इसिलिये यह गुण कुछ मर्यादा तक अलग न हो । परंतु देवे योग्य दक्षिणाका दान कम न हो । इस मर्यादा तककी कंजूसी और असमृद्धिका हम आदर करते हैं ॥ ९ ॥ यसंराते पुरोधत्से पुरुषं परिरापिणंम् । नर्मस्ते तस्मैं कुण्मो मा वृनि व्यंथयीर्ममं ॥ २॥ प्रणी वृनिर्देवकृता दिवा नक्तं च कल्पताम् । अरातिमनुप्रेमी वृयं नमी अस्त्वरात्ये ॥ २॥ सर्रस्वतीमनुप्रेमिति भगं यन्तो हवामहे । वाचै जुष्टां मधुंमतीमवादिषं देवानी देवहृतिषु ॥ ४॥ यं याचौम्यहं वाचा सर्रस्वत्या मनोयुजां । श्रद्धा तस्य विन्दत् दुत्ता सोमेन वुश्रुणां ॥ ५॥ मा वृनि मा वाचै नो वीर्त्सीकुमाविन्द्वाशी आ भरतां नो वर्षनि । सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽराति प्रति हयेत ॥ ६॥

प्रोऽपेंद्यसम्बद्धे वि तें हेतिं नंयामसि । वेदं त्वाहं निमीवंन्तीं नितुदन्तीमराते

11 9 11

अर्थ- हे (अराते) अदानी ! (यं परिरापिणं पुरुषं पुरोधत्से ) जिस बहबहनेवाले पुरुपको तू आगे धरती है (ते तरुष्टे नमः कृणमः) तेरे उस पुरुषको हम नमस्कार करते हैं । परंतु (सम वर्ति मा व्यथयीः) मेरे मनकी इच्छाको तू पीड़ा न दे ॥ २॥

(नः देवकृता विश्वः) इगरी देवों द्वारा निर्मित इच्छा (दिवा नक्तं च करपतां) दिन और रात समर्थ दोने। (वयं अरातिं अनुप्रेमः) इन अदानशीलताको प्राप्त हों (अरातये नमः अरुतु) अदानशिकको नमस्कार होने॥ ३॥

( यन्तः सरस्वतीं अनुमतीं अगं हवामदे ) हलवल करनेवाले हम विद्या, सुमित और ऐश्वर्यको पास बुलाते हैं। ( येवहातिषु देवानां जुएां वाचं अवादिषं ) देवोंके भाहानके प्रसंगमे देवोंके लिये प्रिय वाणी ही मैं बोलता हूं॥ ४॥

( यं अहं सनोयुजा सरस्वत्या वाचा याचामि ) जिससे मैं उत्तम मनसे युक्त ज्ञानमय वाणीओ मौगता हुं ( तं अख वसुणा सोमेन दक्ता ) उसको आज भरणकर्ता सोमने दी हुई ( श्रद्धा विन्दतु ) श्रद्धा प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

(नः वर्ति मा) हमारी भिक्तिको न कम कर और (वान्तं मा वि ईर्स्सीः) वाणीको भी न रोक। (उमी ईन्द्राक्षी नः वस्ति आ भरतां) दोनों इन्द्र और अप्ति हमें धन प्राप्त करावें। (नः दिरसन्तः सर्वे ) हमें दान करनेवाले सब तुम (अरातिं प्रति हर्यत ) भदानशीलताको विरोधके साथ प्राप्त हो॥ ६ ॥

है ( असमृद्धि ) असमृद्धि ! ( परः अप इिंह ) परे चली जा ( ते हिति चि क्यामिस् ) तेरे शलको हम अलग करते हैं । हे ( अराते ) अदानशीलते ! ( अहं स्वा निम्नीवन्तीं नितुद्दनीं चेद् ) में तुलको निर्वल करनेवाली और अंदरके चुभनेवाली जानता हूं ॥ ७ ॥

साचार्थ— जिस पुरुषपर उक्त प्रकारकी सदानशीलताका प्रभाव हुआ है उसकी भी इस गमस्कार करते हैं, तथापि मेरी मनकी इच्छाकी उससे न्यथा न पहुंचे ॥ २ ॥

देवों द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिन और रात बहती रहे। हम उक्त प्रकारकी अदानशीलताको प्राप्त हों॥३॥

हम हलचल करनेवाले लोग विद्या, सुमित भौर ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं। हम सदा त्रियवाणी ही बोलें॥ ४॥ मैं उत्तम सुसंस्कृत मन भौर ज्ञानमयी वाणीको चाहता हूं। उत्तम श्रद्धा भी हम सबको प्राप्त हो ॥ ५॥

हमारी सदिच्छा कम न हो भीर वाणी न कि । देव हमें घन देवें । दान देनेवाले सब दानी उक्त प्रकारकी अदान-शीलताकों दूरसे नमस्कार करें ॥ ६ ॥

स्यमृद्धि दूर चली जावे। तेरे भाषातको हम हटाते हैं। मैं जानता हूं कि असमृद्धिस निर्धलता होती है और संदरसे ही कह होते हैं।। ७।।

ज्त नगा वोश्वेवती खम्या संचमे जनम् । अरांते चित्तं त्रीत्सिन्त्यार्क्तं पुरुपस्य च ।। ८ ।। या महती महोनमाना विश्वा आश्चां न्यानशे । तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्श्नत्या अकरं नमंः ।। ९ ।। हिर्रण्यवर्णा सुभगा हिर्रण्यकशिपुर्मही । तस्यै हिर्रण्यद्राप्येऽरात्या अकरं नमंः ।। १० ।। (७२)

अर्थ— हे (अराते) अदानशीलते! (उत नम्ना चोभुवती) आर नगी होस्र (जनं खप्तया सचसे )मनुष्यकी अलखसे युक्त करती है। इस प्रकार (पुरुषस्य चित्तं आकूर्ति च वि ईत्स्निन्ती) मनुष्यके चित्त और संकल्पकी मलीन करती है॥ ८ ॥

( या महती महोन्माना ) जो वर्डा और विशाल होनेके कारण ( विश्वा आशा व्यानशे ) सय दिशाओं में फैठी है। ( तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्ये ) उस सुत्रर्णके समान वालवाली विपत्तिको ( नमः अकरं ) नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥

( ছিरण्यवर्णा सुभगा ) सुवर्णके समान वर्णवाली, ऐश्वर्यवाली ( मही हिरण्यक्तिशपुः ) यदी सुवर्ण वस्तवाली है ( तस्यै हिरण्यद्रापये सरात्ये ) उस सुवर्णके वसींसे भाच्छादित भदानशीलताके लिये ( तमः सकरं ) नमस्कार करता हूं॥ १०॥

भावार्थ- कंजूसी मनुष्यको नेगा बनातो और आलखी बनाती है। और मनुष्यके चित्त और मंकरूपको मलीन करती है॥ ८॥

यह वहीं विशाल हैं और सर्वत्र फैली हैं। उस सुवर्णके समान रंगवाली विपत्तिके लिये दूरसे ही नमस्कार हैं ॥ ९ ॥ सुवर्णके समान सुंदर, ऐश्वर्यवाली, सुवर्णके आभूषणवाली इस अदानशीलताको हम दूरसे नमन करते हैं ॥ ९० ॥

विपत्तिपूर्ण सम्पत्ति।

आपात्तपूर्ण विपत्ति और संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दी प्रकारकी विपत्तियां हैं। इनमेंसे वस्तुतः दोनां निदनीय ही हैं; परंतु पहिलीका सर्वयेव निषेध और दूसरीका कुछ नियमोंसे निषेध वेदमें किया ह। जणित्तपूर्ण विपत्ति वह है कि जो परिपूर्ण निर्धनतोक साथ अनंत आपत्तियां लगीं रहतीं हैं। यह अवस्था तो पुरुषार्थके साथ दूर करनी चाहिये। परंतु दूपरी जो सपत्तिमय विपत्ति हैं, जिसकी भाषामें 'कंजूसी' कहते हैं; इस अवस्थामें मनुष्यके पास संपत्ति तो विपुल रहती हैं; परंतु दान न करनेके कारण घरमें विपुल धन होते हुए भी इसकी स्थिति कंगाल जेसी होती है। यह भी अवस्था दूरसे ही नमस्कार करने योग्य हैं। और इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है।

पाठक ऐसं मनुष्यकी कल्पना अपने मनमें करें कि जो यहा धनी है, परंतु अत्यंत कंजूस है, अत्यंत आवश्यक धर्मकृत्यके िल्ये मी दान नहीं देता है। ऐसा मनुष्य संपत्तिमय विपत्तिसे घरा हुआ होता है, इसका वर्णन इस सूक्तके नवम और दशम मन्नमें किया है। जो णाउक इन दोनों मंत्रोंका आशय ठीक प्रकार समझेंगे, उनको इस सूक्तका तात्पर्य समझनेमें कोई कांठनता न होगी। नवम मंत्रमें (हिरण्यकेशी निर्माती) सोनेके बालों वाली विपत्तिका वर्णन है। जहां वालयालमें सुवर्ण भरा है, ऐसी यह धनमय निर्धनता है। इसीको घन पास होते हुए निर्धन कहा जाता है। इसीका और वर्णन दशम मंत्रमें देखिये—

हिरण्यवर्णा, सुभगा, हिरण्यकशिषुः मही, हिरण्यदापी, अरातिः। (म. १०)

'सोनेके वर्णसे युक्त, उक्तम भाग्यवती, सोनेके शरीरसे युक्त, वर्डा और सोनेके कपढे ओडी अदानशीलता यह है।' जिस धनीके पास सोना, नादी विपुल है, अन्यान्य ऐश्वर्य जितना नाहिये उससे भी अधिक है, हरएक स्थानपर सोनेके ढेर लगे हुए हैं, घरमें कपढे, वर्तन और अन्यान्य साधन भी सुवर्णके ही बने हैं, ऐसे महाधनी पुरुपके अंदर जो दान न देनेका भाव रहता है उसका नाम 'धनयुक्त निर्धनता 'है। निर्धन मनुष्य दान न देवे तो वह उसका न देना समर्थनीय है, क्योंकि उसके पास देनेके लिये फुछ भी नहीं है, परंतु जो मनुष्य संपत्तिसे लदा हुआ होनेपर भी सत्कर्मके लिये उचित दान नहीं देता, उसको तो दूरसे ही (नमः अकरं। मं. १०) नमस्कार करना नाहिये। उसके पास भी जाना योग्य नहीं है। इस प्रकारकी धनमयी विपात्ते वहुत स्थानोंमें दिखाई देती है, इसी विपयमें नवम मंत्रमें कहा है—

या महती महोन्माना विश्वा आज्ञा व्यानहो। (मं.९

'यह संपत्तिमयी विपत्ति वही विशाल है और सब दिशाओं में स्थात है ' अर्थात कोई दिशा इससे खाली नहीं है । हरएक दिशामें इस संपत्तिमयी विपत्तिमें हुने हुए लोग होते ही हैं । कोई गांव इससे खाली नहीं है । अपनी शक्ति अव्यधिक दान देनेवाले अथवा जनताकी मलाईके लिये आतमसर्वस्थका पूर्णतया समर्पण करनेवाले उदारघी दानी महातमा थोड़े ही होते हैं। परंतु बहुत अल्पदान करनेवाले अथवा विलक्षल दान न देनेवाले लोग ही रहुत होते हैं । इस्रोलिये नदम मंत्रमें कहा कि ' यह दानहीनता बढ़ी विशाल और सर्वत्र उपस्थित है।' कोई नगर इससे खाली नहीं है । प्रशस्त कम करनेके लिये धनकी याचना करनेवाले धर्मसेवक किसी भी नगरमें जावें, वहां इस प्रकारके धनवान होते हुए भी निर्धनके समान व्यवहार करनेवाले लोग ही उनको चारों ओर दिखाई देंगे। इस कंजूसीसे क्या होता है देखिये—

नजूसीसे गिरावट । नम्ना बोभुवती स्वप्नया जनं सचते ॥ मरातिः पुरुषस्य चित्तं आकूर्ति च वीरर्संयन्ती ॥

'यह कंजूसी स्वयं नंगी रहनेके समान लोगोंको भी नंशा बना देती है। और उनको आलसी भी बना देती है। यह कंजूसी मनुष्येक वित्त और संकल्पको मिलन कर देती है। 'उसारिक्त दानी पुरुष जैसा सदा प्रसन्नित्त रहता है, और उसको चारों और मिन्न मिलते हैं, उस प्रकार अदानी कंजूसका नहीं है, वह खरा आलसी होता है और उसका चित्त सीर पंकल्प मिलन होता है। उसमें कभी प्रसन्नता नहीं होती। यह कितनी हानि है, इसका विचार पाठक करें और इस कंजूसीसे बचनेका प्रयत्न करें। क्योंकि यह मनुष्यको मनुष्यत्वसे भी गिरा देती हैं। इसीलिये सप्तम मंत्रमें कहा है—

असमृद्धे ! परः अपेहि । ते हेतिं विनयामसि । अराते ! अहं त्वा निमीवन्तीं नितुद्ग्तीं वेद ।

'हे असमृद्धि । दूर इट जा। तेरे शस्त्र हम दूर हटा देते हैं। में खूब जानता हूं कि तू लोगोंको निर्बल बनानेवाली और अन्दरके दुःख देनेवाली है। ' वस्तुतः यह दानहीनता ऐसी कष्ट देनेवाली है इसलिये इसको हटा देना चाहिये। किसीको मो इसके आधीन नहीं होना चाहिये। क्यों कि यह निर्बलता

७ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ५ )

रडानेवाली भीर शांतरिक कष्ट देनेवाली है। इसीसे मनुष्य गिर जाता है। इसलिये कहा है कि—

अराति प्रतिष्ट्यंत (मं. ६)

' फंजूसीका विरोध करो। ' विरोध करके अपने अंदर कंजूसी न रहे ऐसी व्यवस्था करो। और अपने अंदर—

अद्य सर्वे दित्सन्तः। (मं. ६)

' क्षाज सच ही दान देनेमें उत्सुक होवें।' कोई कंजूस अपने अंदर न रहे। समाज ऐसे उदारिक्त दानी महाशयोंसे युक्त होवे और कमी कंजुसोंसे युक्त न होवे।

### हार्दिक इच्छा

हमारों हार्दिक इच्छा क्या होनी चाहिये, इस विषयमें विचार करनेके समय निम्निलिखित मंत्रभाग हमारे सन्मुख आ जाता है।

१ यन्तः खरखतीं यज्जमतीं भगं हवामहे।

(मं, ४) रंगणार्थी अञ्चलका । (मं, ४)

े जुष्टां मधुमतीं वाचं अवादिषम्। (मं. ५) ३ सरस्वत्या अनोयुजा वाचा यं याचामि तं यद्य अद्धा विन्द्तु। (मं. ५)

'(१) इम प्रगतिका प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमित और विश्वर्यको चाहते हैं। (२) इम सेवन करने योग्य मीठी बात ही बोलते हैं। (३) विद्या और सुविचारसे युक्त सुसंस्कृत वाणीसे जिसके पास हम मांगते हैं, उसमें देनेकी श्रद्धा होते। वास्तवमें हम चाहते हैं कि हम सबको विद्या, धुबुद्धि और संपत्ति प्राप्त हो। इस इसीलिये मधुर वाणीसे वोलते हैं। इम श्रेष्ठ सत्कर्म करना चाहते हैं, इन कर्मों के लिये जिसके पास धनादिकी याचना करेंगे, उसमें देनेकी बुद्धि वरे। इस प्रकारके दानसे जनताकी भलाईके श्रशस्ततम कर्म किये जाते हैं, जिससे समका उद्धार होता और सवका यश बढता है। तथा—

१ नः देवकृता वनिः दिवा नक्तं वर्षताम् ।

(सं. ३)

२ नः वर्ति वाचं मा वोर्त्साः। (मं. ६)

' देवों द्वारा बनायो हमारी यह श्रद्धामयी बुद्धि दिनरात वह सौर (२) इस श्रद्धाभक्तियुक्त दाणीम घटाव न होवे। सर्वात दानबुद्धि, परोपकारका माव सौर सात्मस्वस्य समर्पणकी श्रद्धा हममें स्थिर रहे और वह । इस धर्मबुद्धिसे परस्परकी सहायता करते हुए हम उद्यातिको प्राप्त हों।

यहांतक इस स्कन्ने साठ मंत्रोंका विचार हुआ। इससे पाठ-

कोंको पता लग सकता है, कि इस स्का मुख्य उपदेश क्या है। अदानकोलता अथवा कंज्सीका स्तात्र करनेका विचार इसमें नहीं है; प्रत्युत मनुष्योंको हानिकारक कंज्सीसे निकालकर उचता स्थापन करनेवाले अद्धापूर्ण दानक्क्षरताको ओर ले जाना ही इस स्काको अभीष्ट है।

प्रथम मंत्रमें भी अदानशीलताको दूरसे नमन किया है। जो कंज्सी (दिश्वणां मा रक्षीः) दान देनेमें क्षति उत्पन्न नहीं करती, अर्थात् दान देनेके लिये निकाला हुआ धन फिर अपनी संद्क्षमें बंद नहीं करती, अर्थात् अपनी योग्यताके योग्य दान देता है वह बुरी नहीं है, उस संप्रहृशत्तिसे (आ भर) अपने पास धन भर ले और खजाना जिस प्रमाणसे भरे उस प्रमाणसे दान भी दे। परन्तु जो (अराति) कंज्सी असमृद्धि कंगालताका प्रदर्शन करती है और (वीत्सां) मिलनता युक्त व्यवहार कराती है, वह हानिकारक है। यह

प्रथम मन्त्रका भाव मननीय है। इसका भाव यह है कि योग्य प्रमाणसे संप्रह किया जाय और उचित दान भी दिया जाय। जो कंज्सी कज्ञालके समान दिखती है वह हानिकारक है। धन पास होते हुए भी कंगालके समान व्यवहार करनेकी बुद्धि बहुत हानिकारक है। मनुष्यमें चाहे बहुत छोदार्य न हो, परन्तु धन होते हुए भी कंगाल जैसी मृति तो रहनी नहीं चाहिये।

इस प्रकार इस स्कार आशय है। यथि इस स्कारं अदानशीलताको नमन किया है, तथापि वह उस छातिको दूर करनेके लिये ही है। इस दृष्टिसे विचार करनेसे इस स्कार्म बडा गंभीर आशय है यह बात पाठकों के मनमें आ जायगी। यह स्का बडा कठिन है, सहज समझमें आने योग्य सुगम नहीं है। तथापि जो पाठक इस स्पष्टीकरणमें दर्शायी रीतिस इसका मनन करेंगे, वे इस स्कारा आशय जान सकते हैं।

# शत्रुको दबाना।

(८) शत्रुनाशनम्।

( ऋषिः — अथवी । देवता — नानादैवत्यं, अग्निः, विश्वे देवाः, इन्द्रः । )

वैकक्कितेने घोनं देवेम्य आज्यं वह ।
अग्ने ताँ इह माद्य सर्व आ यन्तु मे हर्वम्
इन्द्रा याहि मे हर्वमिदं किरिष्यामि तच्छृणु ।
इस ऐन्द्रा अतिस्रा आकृतिं सं नमन्तु मे ।
तेभिः स्रकेम वीर्थं श्रातंवेदस्तन्वशिन

11 8 11

11211

अथं -- हे अमे (वैकङ्कतेन इध्मेन) श्रुवा बृक्षके इन्धनसे (देवेभ्यः आज्यं वह) देवोंके लिये घृत पहुंचा। और (तान इह मादय) उनको यहां प्रसच कर, वे (सर्वे) सब (मे हवं आ यन्त्र) मेरे यज्ञमें आवें ॥ १॥

हे इन्द्र ! (मे इवं आ याहि )मेरे यज्ञमं आ पहुंच । जो (इदं करिष्यामि तत् श्रृणु ) यह शर्यना में करूंगा, वह त धन । (इमे पेन्द्रा स्नित्सराः ) ये इन्द्रसंबंधी अग्रगामी पुरुष (मे आकृति सं नमन्तु ) मेरे संकल्पके अनुकूल झुकें । हे (तनू-विशन् जातवेद ) शर्रारको वशमें करनेवाले ज्ञानवान् ! (तेभिः वीर्यं शकेम ) उन प्रयत्नोंसे वीर्यंकी प्राप्ति हम कर सकें ॥ २॥

भावार्थ- भिन्न इस यज्ञमें देवोंके लिये घृतकी भाहुतियां पहुंचांव भीर यहा देवोंको भावन्दित करे, जिससे सब देव संतोषसे मेरे यज्ञमें भाते रहें ॥ १॥

हे इन्द्र ! तू भेरे यज्ञमें आ और जो में प्रार्थना करता हूं, वह श्रवण कर । ये जो इन्द्रके संबंधमें कार्य करनेवाले हैं, वे मेरे अनुकूल कार्य करें । हे शरीरको वश करनेवाले ज्ञानी ! उनसे हमको वीर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

| ३ ॥  |
|------|
|      |
| 8 11 |
|      |
| 411  |
|      |
| ६॥   |
|      |
| 911  |
|      |

अर्थ— हे (देवाः) देवे। (अर्खा अ-देवः सन्) वह देवता रहित होकर (अमुतः यत् चिकिर्षिति) वहांसे जो कुछ घात करना चाहता है, (तस्य हव्यं अग्निः मा वाक्षीत्) उसका हब्य अग्नि न पहुंचावे। (देवाः अस्य हवं मा उपगुः) देव मी इसके यज्ञमें न जावें। प्रत्युत (अम एव हवं एतन्) मेरे ही यज्ञमें आवें ॥ ३॥

है (अतिसराः) अप्रगामी पुरुषो । (अति धावत ) वेगसे दौडो । (इन्द्रस्य वससा हत ) इन्द्रके वचनसे मारे।। (अवि वृक्त इव मध्नीत ) जैसे भड़को भेडिया मारता है, उस प्रकार शत्रुको मथ डालो । (सः जीवन्) वह शत्रु जीता हुआ (वः मा मोचि ) तुम्हारेसे न छूट जावे । (अस्य प्राणं अपि नहात ) इसके प्राणको भी बांध डालो ॥ ४॥

(अमी यं ब्रह्माणं) ये जिस ज्ञानीको (अपभूतये पुरः द्धिरे) अवनतिके लिये ही आगे धर देते हैं । हे इन्द्र! (सः ते अधस्पदं) वह तेरे पांवके नीचे होवे, (तं मृत्यवे प्रत्यस्थामि) उसको मृत्युके लिये फेंकता हूं ॥ ५॥

(यदि देवपुराः प्रेयुः) जो शत्रुओंने देवोंके नगरोंपर चढाई की है और उन्होंने (ब्रह्म वर्माणि चिकिरे) शानको ही अपना कवच बनाया है, और (तन्यानं परिपाणं क्रण्यानाः) शरीररक्षक साधन भी जो बनाते हुए (यत् उप ऊचिरे) जो कुछ कहते हैं (सर्वे तत् अरसं कृष्धि) वह सब नीरस करी ॥ ६ ॥

(असी यान् अतिसरान् चकार) इसने जिनको अप्रगामी बनाया था और (च यान् कृणवत्) जिनको अभी बनाया है। हे (चुन्नहन् इन्द्र) शत्रुनाशक इन्द्र! (त्वं तान् पुनः प्रतीचः आ कृधि) त् उनको पुनः प्रतिगामी कर (यथा अमुं जनं तृणहान्) जिससे उस जनसमूहको हम मार डार्ले॥ ७॥

भावार्थ — हे देवो ! जो वस्तुतः प्रभुको भिक्त न करता हुआ जो कुछ अन्य कर्म करना चाहता है, उसकी आहुतियां भिन्न भी देवोंको न पहुंचावे और देव भी इसके यज्ञमें न जावें। परन्तु वे मेरे यज्ञमें आवें। ३॥

दे अप्रगामी पुरुषो ! वेगसे शत्रुपर हमला करो । इन्द्रकी आज्ञासे शत्रुका त्रध करो । जैसे भेडिया भेडको मारता है, उस प्रकार दुम शत्रुको मार डालो । शत्रुके प्राण लो । कोई शत्रु तुम्हारे हाथसे न बच पावे ॥ ४ ॥

जे। रात्रु अपने अन्दरके विद्वान् पुरुषको भी अवन्तिके कार्यमें ही लगा देते हैं, उनकी अधोगित होने, में तो उसके। मृत्युके लिये समर्पित करता हूं॥ ५॥

जो देवोंके नगरांवर शत्रुओंने चढाई की है, और अपनी शरीररक्षाके लिये धनचादिके द्वारा अच्छी तैयारी की है, तथा अपने सब ज्ञानको भी इस युद्धकर्भमें ही लगा दिया है, ऐसे शत्रुका यह सब प्रयत्न विफल होवे॥ ६॥

जो शत्रु अपने वीरोंको अप्रगामी करके हमला करते हैं, वे शत्रुके प्रयत्न उलटे हो जावें, जिससे सब शत्रुकोंको हम मार डालें॥ ७॥ यथेन्द्रं उद्वाचेनं ल्व्ध्वा चक्रे अंधस्प्दम् । कृष्वेश्रेहमधंरांत्तथामृंह्येश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८॥ अत्रैनानिन्द्र वृत्रह्वुग्रो मभीणे विध्य । अत्रैवैनान्भि तिष्ठेन्द्रं मेंद्यं १ हं तर्व । अतुं त्वेन्द्रा रंमामहे स्थामं सुमृतौ तर्व

अर्थ— (यथा इन्द्रः उद्घाचनं लब्ध्वा) असे इन्द्रने बद्धवरानेवाले वात्रुका प्राप्त करके उत्तको (अध्यस्पदं चके ) पांचके नीचे विया (तथा अहं ) उस प्रकार में (श्रश्वतीभ्यः समाभ्यः) सदाके लिवे (असून अधरान कृष्ये) इन वात्रुकोंको नीचे करता हूं ॥ ८॥

हे ( वृत्रहन् इन्द्र ) शतुनाशक इन्द्र ! ( अत्र उद्या प्रपान् मर्मणि विषय ) यहां ध्रार होक्र इनको मर्गोमें छेद । हे इन्द्र ! ( अत्र प्रव प्रनान् अभि तिष्ठ ) यहां ही इन पर पढ़ाई कर । ( अदं तय मेदी ) में तेरा मित्र होक्र रहता ई ! हे इन्द्र ! ( त्या अनु आ रभामहे ) तेरे अनुकूल हम कार्यारम्म करते हैं और ( तय सुमती स्थाम ) तेरी सुमतिमें इम रहें ॥ ९॥

भावाये — जिस प्रकार इन्द्र धमंटी शत्रुको भी नीचे दशता है, टस प्रकार में सदा अपने दानुको नीचे दशकर रखता हू ॥ ८ ॥

हे प्रश्नो ! तू उप्र होकर यहां शत्रुके मर्मस्थानोंको छेद, इन शत्रुकोंकर चढाई कर । में तेरा मित्र होकर तेरे अनुकृत कार्य करता हूं और तेरी सुमतिमें स्थिर रहता हू ॥ ९ ॥

### श्रव्भा नाश।

यह सूक्त शत्रुका नाश करनेका उपदेश करनेवाला है। इसके पहिले दो मंत्रोंमं परमेश्वरकी प्रार्थना करके बल प्राप्त कर-नेका उपदेश किया है—

## ईश प्रार्थना I

षामिमें घतकी आहुतियां देकर यजमान प्रार्थन। करता है कि- 'में देवताओं के ट्रिश्य थे आहुतियां इस गक्षमें दे रहा है, ये आहुतियां देवताओं को प्राप्त हों और इससे देवताएं सन्तुष्ट होकर मेरी प्रार्थना सुने । प्रभुनी भी में प्रार्थना करता है कि वह मेरी प्रार्थना सुने और सब उसकी शक्तियां मेरे अनुकूल हों और हमको बहुत बल प्राप्त होते । (मै. १-२)

### नास्तिकोंकी असफलता।

जिस पुरुष के मनमें परमात्माकी भिका नहीं होती, उसको नास्तिक अपना मिकहीन मनुष्य कहा करते हैं। युद्ध उपस्थित होनेपर दोनों पक्षके लोग प्रमुकी प्रार्थना करते हैं। स्त्यक्ष सी जैसा अपने यशके लिये प्रमुकी प्रार्थना करता है, उसी प्रकार सुष्ट पक्षके लोग भा विजयके लिये प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार दोनों आरके सैनिकों द्वारा विजय प्राप्तिके लिये प्रार्थना करने पर, प्रमु किस पक्षकी सहायता करता है और किसकी नहीं करता, इस विपयमें तृतीय मंत्रका उपदेश लक्ष्यपूर्वक देवने योग्य है।

' जिस समय नाम्ति ह मिक्किन दुए मनुष्य अपने विश्वमें ितिये यहायाग अपना इंग्रार्थना आदि करता है, उस समय अभि उसकी आहुतियों देवताओं के भित नहीं पहुंचाती और देवतायें मी उसके बहामें नहीं जातीं, क्योंकि देवताएं केवल आहितक भक्ति यहामें जातीं हैं। '(मं. ३)

इस मंत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि, दोनों पक्षके प्रार्थना करने पर भी धार्मिक लेगोंको ही प्रार्थना परमेखर सुनता है, दुएँकी प्रार्थनाएँ कभी नहीं सुनता। इसलिय सलपक्षके लोग हो प्रार्थनामें ईश्वरीय पल प्राप्त करते हैं और वह बल असल पक्षके लोगोंको नहीं प्राप्त होता; इस कारण सदा अनतमें स्वयक्षको ही विजय होती है। इसलिये बतुर्थ मंत्रमें कहा है कि- 'अभुको आज्ञाके अनुसार शाजुपर हमला करो, शत्रुको मार टालो, पोई शत्रु तुन्होर दमलेसे जीता न बचे।' (मं. ४) यह बल सलपक्षको ही प्राप्त होता है, इसलिये सलका पक्ष स्वयहारकी हिंसे अवाक्ष प्रतांत होने पर भी वह आत्मिक बलकी हिंसे अवाक्ष प्रतांत होने पर भी वह आत्मिक बलकी हिंसे अवाक्ष प्रतांत होने पर भी वह आत्मिक बलकी हिंसे अवाक्ष प्रतांत होने पर भी वह आत्मिक बलकी हिंसे अवाक्ष पर स्वयक्ष मिक्से लाभ नहीं होता, यही बतानेके लिये पंत्रम आर प्रतांत होने पर में नहीं होता, यही बतानेके लिये पंत्रम आर प्रतांत हो अवाक्ष स्वयंत्र होता, यही बतानेके लिये पंत्रम आर प्रतांत हो स्वयंत्र होता, यही बतानेके लिये पंत्रम आर प्रतांत हो स्वयंत्र होता, यही बतानेके लिये पंत्रम और प्रष्ट मंत्रोंका उपदेश है—

' जो असरपक्षका आध्यय करनेवाले लोग अपनी विश्वयके लिये शाक्षणको भी अपने अवनतिकारक कर्ममें उपासनादि कार्य करनेके किये बाधित करते हैं, उनकी परमेश्वर अवनत करता है और मृत्यु तक पहुंचाता है। जो दुष्ट देवजनोंके नगरींपर इमल करके अपने विजयके उपासनादि कर्म करते रहते हैं और समझते हैं कि इससे हमारी रक्षा होगी और हम सुरक्षित होंगे, वे अममें रहते हैं, क्यों कि जनके ये सब प्रयत्न विफल होनेवाले हैं। ( मं. ५-६)

सर्थात् समलक्षकी विजय कभी नहीं होगी। सदा सत्यका पक्ष ही जय प्राप्त करेगा। यह वैदिकधर्मका त्रिकालागाधित सिदान्त है। कोई इसको चलट्युलट नहीं कर सकता।

अनितम तीनों मंत्रों में यही बात भिन्न रीतिसे कही है—
'नो दुए रात्रु अपने सैनिकोंको आगे बढाकर नेगसे हमला करता है, उसका नह कार्य उसीके निरुद्ध अन्तमें हो जाता है।
(मं. ७) 'अर्थात बलके घमंडमें आकर रात्रु सत्पक्षका नारा करनेकी असी जैसी तैयारी करता है, नैसा नैसा वह अधिकसे अधिक गिरता जाता है। बढे बढे साम्राज्य इसी दुए मानके कारण नासको प्राप्त हुए हैं और ने कभी पुनः उठे नहीं, यह जान कर लोगोंको उनित है कि बे कभी अध्यम्पभसे न चलें और दूसरोंके नाशसे अपनी उन्नति करनेके कार्य न करें। क्योंकि ऐसे कार्यों कराणि सफलता प्राप्त नहीं होगी।

' ऐसे पर्मंडी और बक्बक् करनेवाले शत्रु प्राप्त होनेपर उनको नीचे दबाना चाहिये, यह सदा पालन करने योग्य वियम है।'(मं.८) अर्थात् चर्जानीको भी शत्रुषी उपेक्षा करनी योग्य नहीं है।

### श्रृके नाशका उपाय।

नवम मंत्रमें शत्रुके नाश करनेका उपाय कहा है। यह बात अब देखिये—

- (१) उप्रः अत्र सर्भाणि विष्य शूर होकर यहां शत्रुके मर्मस्थानींपर वेध कर । (मं. ९)
- (२) अञ्जेव एतान् अभि तिष्ठ यहां ही उनका सामना कर अर्थात उन शत्रुऑपर वेगसे हमला कर दे।

( 前, 5, )

(३) अहं तब मेदी। तब सुभती स्याम। त्वा अन्वारभामहे— में तेरा मित्र होकर रहूंगा, तेरी सुमतिमें में रहूंगा और तेरे अनुकूल कार्य करूंगा। (मं.९)

परमात्माके अनुकूल कार्य करनेका तात्पर्य धर्मानुकूल व्यव-हार करना है। इस प्रकार धार्मिक व्यवहार करते हुए आतिमक बल बढाकर, परमात्माके प्रेमी बनकर रहना और शश्रुका इमला बलटा देनेका सामध्ये भी अपने पास रखना, अर्थात् अपने पक्षको कमनोर न रखना। इस प्रकार आतिमक और शारीरिक बलसे युक्त होनेसे सब युद्धोंमें विजय अवस्य ही प्राप्त-होती है।

# आत्मिक बल।

(९) आत्मा ।

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वास्तोष्पतिः, आत्मा । )

ा १ ॥ पृथिव्ये स्वाही ॥ २ ॥ अन्तरिक्षाय स्वाही ॥ ३ ॥ अन्तरिक्षाय स्वाही ॥ ३ ॥ अन्तरिक्षाय स्वाही ॥ ४ ॥ देवे स्वाही ॥ ५ ॥ पृथिव्ये स्वाही ॥ ६ ॥

अर्थ— (दिवे) युलोक (अन्तिरिक्षाय) अन्तिरिक्ष और पृथ्वी लोकके लिये (स्वाहा = सु + आह ) उत्तम प्रशंसाका वचन करते हैं ॥ १-६ ॥

मावार्य— युलोक, अन्तरिक्ष लोक भौर पृथिवी लोक इन तीनों लोकोंकी और इनमें विश्वमान पदार्थीकी में प्रशंधा करता हूं, ॥ १—६ ॥

स्यों में चक्षुर्वातः <u>प्राणोई</u> न्तरिक्षमात्मा षृ<u>धि</u>वी श्वरीरम् । अस्तृतो नामाहम्यमस्मि स आत्मानं नि दे<u>ष</u>े द्यावांपृ<u>धि</u>वीम्यां गो<u>पी</u>थायं ॥ ७ ॥ उदायुरुद्धल्यस्त्कृत्वसुत्कृत्वासुन्मंनीपासुदिन्द्रियम् । आर्थुक्कृदार्थुष्पद्यी स्वधावन्तौ गोपा में स्तं गोपायतं मा । आत्मसदौ में स्तं मा मां हिसिष्टम् ॥ ८॥ (८९)

### (१०) आत्मरक्षा।

(श्रपिः - ब्रह्मा। देवता - वास्तोध्पतिः।)

अञ्मव्मे मेंऽसि यो मा प्राच्यां दिशो∫ऽघायुरंभिदासांत् । एतत्स ऋंच्छात 11 8 11 अश्मवर्भ में इसि यो मा दक्षिणाया दिशो s घायुर मिदासांत् । एतत्स र्रंच्छात् 11211 <u>अश्मवर्भ में इसि</u> यो मां प्रवीच्यां दिशोऽि<u>षायुरंभि</u>दासांत् । एतत्स ऋंच्छात् 11311 अवमवर्भ मेंऽसि यो सोदींच्या दिश्चो∫ऽ<u>घायुरंभि</u>दासांत् । एतत्स ऋंच्छात् 11811 अक्षमुबर्भ में sसि यो मा धुवायां दिशोऽधायुरंभिदासांत् । एतस्स ऋञ्छात् 11411 । एतत्स ऋच्छात् अशम्बर्भ में sसि यो मोर्घ्यायां दिशोऽघायूरंभिदासांत् 11 8 11 अक्मवर्म में इसि यो मा दिशामन्तर्देशेम्योऽघायुरिभिदासीत् । एतत्स ऋंच्छात् 11911

सर्थ— (स्र्यः मे स्रधुः) स्र्यं मेरा नधु है (वातः प्राणः) वायु प्राण है, (अन्तरिक्षं आत्मा) अन्तरिक्षं भारमा है भौर (पृथिवी शरीरं) पृथिवी मेरा शरीर है। (अस्तृतः नाम अयं अहं अस्मि) अमर नामवाला यह में हं। (धावापृथिवीभ्यां गोपीथाय) वावापृथिवी द्वारा धुरक्षित होने के लिये (सः आत्मानं निद्धे) वह में अपने आपको निःशेष देता हं॥ ७॥

मेरी (आयुः उत्) आयु उत्तम, (यलं उत्) बल उत्तम, (कृतं उत्) किया हुआ कर्म उत्तम, (कृत्यां उत्) काटनेकी शक्ति उत्तम, (मतीषां उत्) द्वादे उत्तम, (इत्द्रियं उत्) इत्यि उत्तम दोने। (आयुष्कृत् आयुष्पतनी) आयुक्ति शिंद करनेवालीं और जीवनका पालन करनेवालीं तथा (खधाचन्ती) अपनी धारकशक्ति बढानेवालीं तुम दोनों यावा-पृथिवी ! (मे गोपा स्तं) मेरे रक्षक होओ। (मा गोपायतं) मेरी रक्षा करे।। (मे आत्मसदौ स्तं) मेरी आत्मामें रहनेवाले हो और (मा मा हिंसिएं) मेरा कमी विनाश न करें।। ।।

भावार्थ — सूर्य ही मेरी आंख, वायु मेरा प्राण, अन्तरिक्ष मेरा अन्तःकरण, और पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर वना है। में अमर और अदम्य हूं। युकांक और पृथिवी लोक मेरी रक्षा करते हैं, इसलिये में अपने आपको उनके आधीन कर देता हूं। ७।

मेरी भायु, शाक्ति, कियाशाक्ति, काटनेकी शक्ति, मननशक्ति इंदियशक्ति, आदि शक्तियां उत्तम अवस्थामें रहें। आयु देने-वालीं तथा जीवनका पालन करनेवालीं और धारकशिक्तसे युक्त दोनों द्यावापृथिवी मेरी रक्षा करें, वे दोनों मेरे अंदर रहकर मेरी रक्षा करें और कभी मेरी शिक्त क्षीण न करें ॥ ८ ॥

# बृहता मन उपं ह्वये मात्रिर्श्वना प्राणापानौ । सूर्याचक्षुंर्नतिरिक्षाच्छ्रोत्रै पृथिच्याः शरीरम् । सर्रस्वत्या वाच्युपं ह्वयामहे मनोयुजां ॥ ८॥ (९७)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ— (मे अरमवर्भ असि) मेरा पायरका दृढ कवच त् है। (यः अद्यायुः) जो पाणे (प्राच्याः, दक्षिणायाः, प्रतीच्याः, उदीच्याः, ध्रुवायाः, दिशां अन्तर्देशेभ्यः) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, कर्ध्व और इन दिशाओं के मध्यके प्रदेशोंस (मां अभिदासात्) मेरा नाश करे, (सः एतत् ऋच्छात्) वह खयं इस विनाशको प्राप्त होवे॥ १-७॥

(वृहता मन उप क्रये ) बढ़े ज्ञानके साथ मनकों में मांगता हूं। (मातिरिश्वना प्राणापानी ) वायुसे प्राण और अपान, (स्यीत् चक्षु) सूर्यसे आंख, (अन्तिरिक्षात् श्रोत्रं) अन्तिरिक्षसे कान, (पृथिवयाः द्वारीरं) पृथिवीसे शरीर, (मनोयुजा सरस्वत्या वाचं ) मननसे युक्त विद्योक साथ वाणीको (उप द्वयामहे ) मांगते हैं ॥ ८ ॥.

भावार्थ— यह मेरा कवच है। जो पापी मेरे ऊपर सब दिशा उपदिशाओं से इमला करके मेरा नाश करना चाहता है, वह खबं नष्ट होवे॥ १—७॥

सुने ज्ञानयुक्त मन, वायुसे प्राण, सूर्यसे चछ, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथ्वीसे स्थूल शरीर और मननशक्तिसे संयुक्त विद्यांके साम उत्तम वाणीको चाहता हूं, इनकी मुझे प्राप्ति होवे ॥ ८॥

### आत्मिक शक्ति।

अपने अन्दर आरिमकशिका विकास करनेके लिये जिन विशेष विचारोंकी धारणा अपने मनके अंदर करना आध्रयक है, वह धारणा इन दो स्कॉमें कही है। नवम और दशम इन दोनों स्कोंका ऋषि ब्रह्मा हैं और देवता वास्तोब्पति है। अर्थात् ये दोनों एक ही विषयके स्क हैं, इसलिये इनका मनन भी साथ साथ ही करते हैं।

नवम स्कारे पहिले छः मंत्र, वस्तुतः ये तीन ही मंत्र हैं और दुवारा आनेसे छः बने हैं, पृथिवी, अन्तिरिक्ष और युलोक इन तीनों लोकेंकि लिये स्वाहा अर्थात (सुन-आह ) उत्तम शन्दों द्वारा प्रशंसा कही है। युलोकमें सूर्य नक्षत्र आदि हैं, अन्तिरिक्षमें इन्द्र, वायु, चंद्र, वियुत्त आदि हैं और पृथ्वीपर धान्य, जल आदि अनंत पदार्थ हैं, जिनका उपयोग मनुष्य करता है और सुखी होता है। इस कारण ये तीन लोक और इनमें रहनेवाले अनंत पदार्थ मनुष्यके द्वारा प्रशंसा करने योग्य हैं। क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता, अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें कोई सेंदेह नहीं है।

इन तीनों लोकोंके अंदर रहनेवाल सभी पदार्थ इस प्रकार मनुष्यके लिये नपकारक हैं अत एवं मनुष्यके प्रश्नांसाके लिये योग्य हैं। यह जानकर इनको अपने अंदर देखना चाहिये, अर्थात ये मेरे अंदर काकर रह रहें हैं और मेरी शक्तिको बढाते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। यह मान मनमें घारण करनेको सप्तम मंत्रने इस है। इस मंत्रका आश्रम यह हैं—

'सूर्य मेरा श्रांख हुआ है, वायु मेरा प्राण वना है, अन्तरिक्ष लोक मेरा अन्तःकरण वना है, और पृथिवीसे मेरा स्थूल शरीर बना है। (मं. ७) 'यह सप्तम मंत्रका कहना है। देखिये, इस प्रकार युलोकका सूर्य, अन्तरिक्षलोकका वायु, और पृथिवी-लोकके पदार्थ कमशः मेरे आंख, प्राण और स्थूल शरीरमें आकर रह रहे हैं, इस प्रकार मेरा साक्षात संबंध इन तीनों लोकों के साथ है, इन तीनों लोकों के अंश आकर मेरे शरीरमें रह रहे हैं, अथवा इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ हं। इस बातका विचार कर-नेसे अपनी आत्मशक्तिकी कल्पना सहजहीं में हो सकती है, यही बात अर्थवंवेदके अन्य मंत्रों में भी कही है, देखिये—

सूर्यश्चसुर्वातः प्राणं पुरुषस्य विभोजिरे। अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नग्रये॥

अथर्व. ११।८ (१०) ३१

' सूर्य भौर वायु ये क्रमशः पुरुषके आल भौर प्राणमें विभक्त हुए हैं, इसी प्रकार इसके इतर आत्ममार्गोको इतर देवोंने दिया है। ' अतः कहते हैं कि—

तसाहै विद्वान पुरुषिमदं ब्रह्मेति मन्यते। सर्वा हास्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते।

खधर्व. १९I८ (१०) ३**२** 

'इसीलिये ज्ञानी इस पुरुषकी बद्धा मानता है, क्योंकि सब देवताएं इममें वैभी रहती है, जैसी गोशालामें गाँवें रहती हैं।' इस मंत्रमें तो सभी देवताएं मनुष्यके शरीरमें विविध सबयबोंमें रहती हैं, ऐसा कहा है। पूर्वोक्त मंत्रोंमें कुछ देवताओंके यहाँका

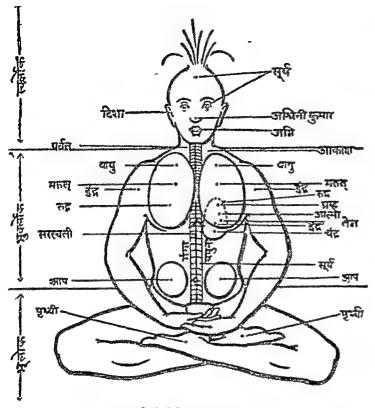

धारीरों देवोंके निवासखान

निवासका वर्णन किया है, और इस मंत्रमें कहा है कि सब देवताएँ यहां रहती हैं, अर्घात् अन्य देवताओंका पता मननसे लगाना चाहिये। यह मनन करके उपनिषदोंमें कुछ अन्य देवताओंका सी स्थान निर्देश किया है, वह मनोरंजक विषय अब देखिये-

विश्विगम्त्वा मुखं प्राविश्वत्, वायुः प्राणो भृत्वा नासिकं प्राविश्वत्, वादित्यश्चश्चर्यृत्वा-स्त्रिणी प्राविश्वत्, दिशः श्रोशं भृत्वा कर्णी प्राविश्वत्, क्षेषचिवनस्पतयो लोमानि भृत्वा स्वचं प्राविश्वन्, चन्द्रमा भ्रनो भृत्वा पृद्यं गाविश्वत्, मृत्युरपानो भृत्वा नाभि प्राविश्वत्, आपो रेतो भृत्वा शिखं प्राविश्वत्॥ ऐ. च. ११२१४

' शिस वाणी बनकर सुखमें घुसी, वायु प्राण बनकर नाकमें प्रविष्ट हुआ, सूर्य आंख बनकर नेत्रमें रहने लगा, दिशाएं कान बनकर कानके स्थानपर रहने लगीं, शौषधि और वनस्पतियां लोम बनकर त्वचामें प्रविष्ट हो गई, चन्त्रमा मन बनकर हृदयमें घुसा, मृत्यु अपान होकर नाभिमें रहने लगी, जल रेत बनकर शिक्रमें प्रविष्ट हुआ। ' इस प्रकार अन्यान्य देवताएं अन्यान्य स्थानों से रहने लगीं। यह है अपने शरीरमें

देवताओंका निवास । यहां देवताएं रहतीं हैं, इसिलये इस गरीरको ' देवोंका मन्दिर' कहते हैं वाह्य सिष्टमें बडे बडे स्योदि देव हैं। उनके अंश बीजरूपसे यहां अपने शरीरमें जा गये हैं और इन्हीं अंशोंके बडे विस्तृत देव फिर यनते हैं, इस विषयमें निम्निखित उपनिषद्यन देखिये—

मुखाद्वाग्वाचोऽशिः, ... नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः, .....
बाध्वभ्यां चक्षुश्वश्चयं आदिस्यः,
... कर्णाभ्यां भोत्रं श्रोत्राद्दिगः,
... त्वचो छोमानि छोमभ्य
सोषधियनस्पतयः, ... द्द्याः
नमनो मनस्त्रश्चन्द्रमाः, ... नाभ्या
अपानोऽपानाग्मृत्युः, शिक्षाद्रतेः
रेतसः आपः॥ ४॥ ऐतरेव चपः १।१
' मुबसे वाणी, वाणीसे वानाः, ... नाथिकासे प्राण, प्राणसे वायुः ... आंसीसे नद्ध,
चक्षसे स्र्यः ... कानीसे श्रोत्र, श्रोत्रसे

दिशाएं; ... त्वचासे लोम, लोमोंसे व्याविन

वनस्पतियां; ... हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा, ... नामीसे अपान और अपानसे मृत्यु; ... शिस्नसे रेत और रेतसे अल हुआ।

इन दोनों वचनों में पाठक तुलना करके देखें में, तो उनकों पता लग बायगा कि पहिलें में बहुत देवताओं से अपने अन्दरें सूक्ष्म देव होनेका वर्णन है और दूसरें में इन सूक्ष्म अंशों से फिर कृद्धि होकर बड़े देव बननेका वर्णन है। जिस प्रकार मजुब्यके शरीर से वीर्यबिंदु उत्पन्न होता है और फिर इस वीर्य- पिन्दुसे मजुब्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच और विस्तार यहां भी होता है। अस्तु।

मनुष्येक अंदर सूर्यादि सब देवोंकी शक्तियों हैं यह बात यहां मनुष्येक स्रारणमें रक्षनी चाहिये। में तुच्छ नहीं हूं, परंतु में उन ही शक्तियोंसे युक्त हूं कि ज़िनसे युक्त परमात्मा है। मेरी शक्तियों अंशक्ष हैं और उसकी पूर्णस्प हैं। अर्यात शक्तियों मेरे शरीरमें हैं, जिनका विकास धर्मानुष्ठानसे करना है। यह सप्तम पंत्रका शासम है, यह मंत्र मनुष्यको एक विशेष ही शक्ति है रहा है। पाठक, इसका अनुमव अपने मनमें करें। इस शक्तिको अपने अन्दर देखनेके बाद ही कहा जाता है कि— वयं अहं अस्तृतः नाम अस्मि । (मं ७)

'गई में अमर अथवा अदम्य शांकिसे युक्त हूं,' पाठक इसका विचार करें। अपने स्पन्दर इतनी शांकि है और में अमर हूं, करीरनाश होने से में नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार परमात्मा 'अ-मर 'है, उसी प्रकार आत्मदृष्टिसे में मां 'अ-मर 'हूं। यह विश्वास इस मंत्रने दिया है। पाठक ही अनुभव करें कि इस विचारको मनसे धारण करनेसे कितना आत्मिक बल यहता है। वेदकी शिक्षा आत्मिक बल यहती है और अपनी सिक्योंका ज्ञान कराती है, वह बात इस प्रकार है। जब यह मनुष्य इस प्रकार आत्मक कियोंका अनुभव करता है, तब जगत्के लिये अपने आपका समर्थण करता है—

मात्मानं द्यावापृधिवीक्यां गोपीथाय नि द्धे।

'में अपने आपको यावा पृथिनीके लिये रक्षांक अर्थ देता हूं।'इस प्रकार सन जगत इसकी रक्षा करता है, सन विश्वसे ने। सुरक्षित होता है, वह निर्मय होकर विश्वरता है। इसी निर्मगतासे उसकी उश्चित होती है। इसके पश्चात वह जितना अधिक आरमसमर्थण करता है, उतना अधिक वल प्राप्त करता है।इस रीतिसे 'आयु, कल, शक्कि, कर्म, सुद्धि, इन्द्रिय आदिकी कियां उरक्षप्रतम हो जाती हैं।' (मं. ८) यह उसकी सक्तिका विकास है। 'इस प्रकार अश्व देनेवाले दोनों लोक इसकी पूर्ण रक्षा करते हैं।' (मं. ८) ये लोक वस्तुतः— मे आत्मसदी स्तम्। (मं. ८)

' मेरी आस्मामें रहनेवाले हैं।' यह वात उपनिषद्वचनोंसे इसके पूर्व बता दी है। अपने शरीरमें आत्माके आधारसे ये सब सूर्यादि पदार्थ अर्थात् तीनों लोक रहते हैं।

ये सब उन्नति ही करते हैं और धर्मप्यपर चलनेसे कमी अवनति नहीं करते। इस प्रकार नवम सूफका विचार हुआ, अब दशम सूफका विचार करते हैं—

#### पत्थरका कवच।

दशम स्कांके आदिके सात मंत्रोंमें 'पत्यरके कवल 'का वर्णन आया है। पूर्वोक्त ज्ञान ही मनुष्यका 'पत्यर जैसा हढ़ कवल 'है, जिससे मनुष्य पुरक्षित होकर उन्नतिकी शाप्त कर सकता है। 'किसी भी दिशाये शत्रु हमला करे, जिसके शरीरपर यह पूर्वोक्त झानक्षी कवल है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। '(मं. १-७) यह इन सात मंत्रोंका तात्पर्य है। जो झान पत्यर जैसा सुदढ़ कवल है, वही पूर्वोक्त मंत्रमें कहा हुआ झान इस स्कांक शहम मंत्रमें पुनः कहा है—

' सूर्यसे चक्छ, सन्तिरिक्षसे श्रोत्र, पृथिवीसे शरीर, वायुसे प्राणापान और वृहच्छिकिस मन, सरस्ति वि वाणी, प्राप्त करता हूं।' (मं. ८) इस मंत्रवें भी पूर्व सूत्रीक शान ही कहा है। क्योंकि यहीं मनुष्यका रक्षक सुदृढ कवच है। पाठक इस झानको सपनावें और निर्भय बनें।

यहां हितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

# श्रेष्ठ देव।

(११) संपत्कर्म।

( ऋषि — अथर्वा । देवता — वरुणः ( प्रश्लोत्तरम् )। )

कृषं महे असुरायात्रवीतिह कथं पित्रे हर्रये स्वेषनुंम्णः।
पृक्षि वरुण दक्षिणां ददावान्युनर्भम् स्वं मनसाचिकित्सीः

11 8 11

गरं— ( महे असुराय कथं अन्नवीः ) महान् शिक्षवान्के लिये तुमने किस प्रकार और क्या कहा ? और ( त्वेषनुम्णः इह हरये पित्रे कथं ) खयं तेनस्वी होते हुए तुमने यहां दुः हरण करनेवाले पिताके लिये मी किस प्रकार और
न्या करा ! हे ( यरुण ) श्रेष्ठ प्रमो ! हे ( पुनर्मधं ) पुनः पुनः धन देनेवाले देव ! ( पृष्टिंग दक्षिणां ददायान् ) गै। आदि
रिक्षणा देते हुए (रवं मनसा आविकित्सीः ) तुमने मनसे हमारी चिकिरसा की है ॥ १ ॥

८ ( अयर्व. भाष्य, काष्ट्र ५ )

| न कामेंन पुनर्भघो भवामि सं चंधे कं पृक्षिमेतामुपनि ।        |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| केन तु त्वमंथर्वन्काच्येन केने जातेनासि जातवेदाः            | 11211   |
| सत्यमहं गंभीरः कान्येन सत्यं जातेनां सि जातवेदाः ।          |         |
| न में दासो नायीं महित्वा वृतं मीमाय यद्वहं घंरिष्ये         | 11311   |
| न त्वदुन्यः क्वितंरो न मेध्या धीरतरो वरुण खधावन ।           |         |
| त्वं ता विश्वा भ्रवंनानि वेत्था स चिन्न त्वजनों मायीं विभाय | 11811   |
| त्वं ह्यंश्कः वंरुण स्वधावन्विश्वा वेत्थ जिनमा सुप्रणीते ।  |         |
| कि रर्जस एना परो अन्यदेश्त्येना कि परेणावरममुर              | 11 7 11 |

अर्थ- (कामेन पुनर्भघः न भवामि) केवल इच्छासे ही में पुनः पुनः धनवाला नहीं होता हूं। मैं (कं संखक्षे) किसे यह कहुं ? (पतां पृश्चि उप अजे) इस गी आदिको पास ले चलता हूं। हे (अर्थावन्) शान्त समाववाले देव ! (केन जुकाव्येन त्वं) किस काव्यसे तू और (केन जातेन जातवेदाः अस्ति) किसके होनेसे तू आतवेद हुआ है ॥ २॥

(सत्यं अहं गभीरः) सल है कि में गंभीर हूं। और (सत्यं) यह मी चल है कि में (जातेन कान्येन जातवेदाः अस्मि) कान्य अपन करनेथे ही जातवेद कहलाता हूं। (यत् अहं घरिष्ये) असकी में घारण करता हूं भे वतं) उस मेरे नियमको (न दासः न आर्यः) न तो दास और न आर्थ (महित्वा मीमाय) महत्त्वेक साथ तीड तकता है ॥ ३॥

है (स्वधावन वरण) अपनी धारण शिक्ति युक्त श्रेष्ठ देव ! (त्वत् अन्यः कवितरः न ) तेरेते भिन्न दूधरा कोई अधिक कि नहीं है। (मेधया धीरतरः न )और बुद्धिके कारण अधिक घीरवाला भी कोई नहीं है। (त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ) तु उन सब भुवनोंको जानता है। इसिलये (सः मायी जनः) वह कपटी मनुष्य (त्वत् चित् नु विभाय) तुझसे निःधंदेह भयभीत होता है॥ ४॥

हे (अङ्ग स्वधावन् सुप्रणीते वरुण) प्रिय, भपनी धारणशाक्तिसे युक्त, उत्तम चलानेवाले अष्ठ देव! (त्वं हि विश्वा अनिमा वेत्थ) तू ही सब जन्मों को जानता है। हे (अ-मुर) हानी! (पना रजसः परः अन्यत् कि अस्ति) इस प्रकृतिक परे दूसरा क्या है ! (पना परेण अवरे कि ) भीर इस परेवालेके उरे मी क्या है !॥ ५॥

भावार्थ — (भक्तका कथन ) = हे ईश्वर ! यह वह शिक्तिमान्कों भी तूने क्या उपदेश दिया है ? और सबका दुःख हरण करनेवाले पिताकों भी तूने क्या कहा था ? तू स्वयं तेजस्वी है । तूने ही यह गी, भूमि, वाणी आदिका दान दिया है और हे पुनः पुनः धन देनेवाले देव ! तूने ही हमारी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

केवल इच्छा करने मात्रसे ही धनवान नहीं होता हूं। यह मैं किसे ठीक प्रकार कहूं ? में इस गी, भूमि, वाणी आदिको श्राप्त करता हूं। है देव ! किस काव्यके बनानेसे तथा किस पदार्थके बननेसे तू जातवेद कहा जाता है ? ॥ २ ॥

(ईश्वरका उत्तर)= यह बात सला है कि मैं बड़ा गंभीर हूं और यह भी सला है, कि इस काम्यके प्रकाशित होनेके कारण मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हूं। जिस नियमको मैं बनाता हूं, उसकी कोई तोड नहीं सकता, फिर बह आर्य हो वा दास हो ॥ ३॥

( भक्तका कथन )= हे श्रेष्ठ और समर्थ देव! तेरेसे भिन्न कोई भी अधिक श्रेष्ठ कवि नहीं है और मुद्धिमान भी नहीं है। तू ही संपूर्ण भुवनोंका ज्ञाता है इसिलेये सब दुष्ट कपटी लोग तेरेसे ही दरते रहते हैं ॥ ४॥

हे ईश्वर ! तू सबके सब जन्मोंको जानता है। हे देव ! इस प्रकृतिके परे क्या है और सबसे परे है उसके उरे भी क्या

एकं रजंस एना परो अन्यदंस्त्येना पर एकेंन दुर्णशं चिद्रवीक् ।
तत्ते विद्वान्वरुण प्र मेर्न ज्युघोर्वचसः पणयो सवन्त नीचेद्रीसा उपं सर्पन्तु भूमिम् ॥ ६ ॥
त्वं हिट्ट वरुण मवीषि पुनंभेघेष्ववद्यानि भूरि ।
तो पु पणीर्भयेद्रेतावंतो मून्या त्वा वोचन्नराधमं जनांसः ॥ ७ ॥
मा मा वोचन्नराधमं जनांसः पुनंस्ते पृश्चि जरितर्ददामि ।
स्तोत्रं मे विश्वमा याद्वि शचीभिर्न्तार्वश्चांसु मानुषीषु दिश्च ॥ ८ ॥
आ ते स्तोत्राण्युद्यंतानि यन्त्वन्तर्विश्चांसु मानुषीषु दिश्च ।
देहि नु मे यन्मे अदंत्तो असि युच्यों मे सप्तपंदः सखांसि ॥ ९ ॥

अर्थ— (एना रज्ञसः परः अन्यत् एकं अस्ति) इच प्रकृतिके परे दूसरा एक पदार्थ है। और (एना एकेन परः) इस एक से परे जो है उसके (अर्बाक् चित् दुर्णशं) उरेका भी पदार्थ दुष्पाप्य है। हे (चरुण) श्रेष्ठ देव! (ते तत् विद्वान् प्र ब्रवीमि) तेरी वह महिमा जाननेवाला में कहता हूं कि (पणयः अधो चच्चः भवन्तु) कृत्यित व्यवहार करनेवाले लोगं, तथा (दासाः सृभि नीचैः उपसर्पन्तु) दास भाववाले लोगं सूमिपर नीचेसे चलते रहें॥ ६॥

है ( अङ्ग वरुण ) प्रिय श्रेष्ठ प्रमो ! (त्वं हि पुनर्मघेषु ) तू भी फिर धन प्राप्त करनेके व्यवसायों में (भूरि अवद्यानि अविषि ) बहुत निन्दायोग्य दोष होते हैं, ऐसा कहता है । (एतावतः पणीन् मो सु अभिभूत् ) इन व्यवहार करनेवालों को भी हानि कभी न होते और (जनासः त्वा अराधसं मा वोचन् ) लोग तुक्षे धनहीन भी न कहें ॥ ७॥

(जनासः मा अराधसं मा बोचन्) लोग मुझे धनहीन न कहें। हे (जरितः) स्तुति करनेवाले ! (ते पृष्टिं पुनः ददामि) तेरी गौकों में फिर देता हूं। (विश्वासु मानुषीषु दिश्व अन्तः) सब मनुष्यों युक्त दिशाओं के भोवमें (श्वीकि: मे विश्वं स्तोत्रं भा याहि) वृद्धियों के साथ मेरे सब स्तोत्रको प्राप्त हो ॥ ८॥

(ते स्तोत्राणि) तेरे स्तोत्र (विश्वासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सव मनुष्योसे युक्त दिशाओं ने (उद्यतानि यन्तु) उत्तम प्रकार फैलें। (यन् मे अद्ताः) जो मुझे दिया नहीं, (नु मे देहि) वह मुझे दे। क्योंकि तू (मे सप्तपदः युज्यः सखा असि) मेरे मात चरण चलकर बने हुएके समान योग्य मित्र है।। ९॥

भाषार्थ— (ईश्वरका उत्तर)= इस प्रकृतिके परे एक वस्तु है, और उस अन्तिम वस्तुके रहे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु है। ( भक्तका कथन)= हे देव! तेरा महिमा जानकर में कहता हूं कि दुष्ट व्यवहार करनेवालोंका मुख नीचे हो जावे और सम दास भाववाले भी अधीगतिको पहुंचें ॥ ६॥

है श्रेष्ठ देव । तुमने कहा है कि बारंबार धन वडानेके प्रयत्नोंमें वहुत ही दोष उत्पन्न होते हैं। इसिलंग में प्रार्थना करता हूं कि सबपर ऐसी दथा कर, कि ये व्यवहार करनेवाले भी कभी हानि न उठावें और दूसरे लोग भी तुसको कंजूस न कहें॥ ७॥

लीग मुझे भी धनहीन या कंजूस न कहें। हे देव! जो गौ आदि मेरा धन है, वह सब तेरे लिये समर्पित करता हूं। में बाहता हूं कि यह तेरा स्तीत्र सर्वत्र जगत्के मनुष्योंमें फैले.॥ ८॥

तेरे स्तोत्र जगत्के मनुष्योंमें फैल जांय। हे देव ! जो अभीतक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वह मुझे अब प्राप्त हो, क्योंकि में तेरा धुगोग्य मित्र हूं॥ ९॥ सुमा नौ वन्धुंविरुण सुमा जा वेदाहं तद्यशाव्या सुमा जा। ददांगि तद्यने अदंनो अस्मि युन्यंस्ते सुग्रापंद्रः सखांसि देवो देवायं गुण्ते वंयोधा विश्वो विश्वाय स्तुन्ते सुंग्रेधाः। अजीजनो हि वंरुण स्वधानुन्तर्थर्वाणं पित्रं देवनंन्धुम्। तस्मा च राधः कुणुहि सुश्रवस्तं सखा नो असि पर्मं च नन्धुंः

11 09 11

11 88 11 (806)

अर्थ-- हे ( वरण ) श्रेष्ठ देव ! ( नौ समा बन्धुः ) हम दोनों समान बन्धु हैं । और ( आ समा ) हमारी सर्वति भी समान है । ( अहं तत् वेद ) में वह भी जानता हूं ( यत् नो एपा समा आ ) कि जो हमारी वह समान उरपित है । ( यत् ते अदस्तः ) जो हुसे नहीं दिया है ( तत् ददािम ) में वह देता हूं । ( ते युज्यः मस्मि ) तेरे योग्न में हूं । तेरा ( सप्तपदः सस्ता अस्मि ) सात चरण चळवर बना हुआ मित्र में हूं ॥ १०॥

(गुणते देवाय वयोधाः देवः) रत्नति करनेवाले विद्याग्के लिये शक देनेवाला देव त् है। तथा ए (स्तुयते विभाय सुमेधाः विभः) स्तुति करनेवाले हानीके लिये उत्तम मेधावान् हानी है। हे (स्वधायन् परण) अपनी धारणाक्षिरे युक्त श्रेष्ठ देव ! त् (वेववंधुं पितरं अथवणिं अजीजनः) देवोंके माई जैसे पालक अथवी योगीको नवाता है। (तथा व सुमहास्तं राधः कुणुद्धि) उसके लिये उत्तम प्रशंवनीय घन प्रदान कर। (नः साखा असि) त् इनारा मित्र है और (परमं च बन्धुः) परम बन्धु भी तू ही है। १९॥

सावार्थ — दे ईश्वर ! हम दोनों बन्ध हैं, हमारा जन्म भी समान है । मैं ज़ानता हूं कि यह इमारी समानता कैसी है । मैंने जो सभीतक तेरे लिये समर्पित नहीं किया है, यह मैं तुम्हें अब नगर्पित करता हूं । अब मैं तेरा योग्य भिन्न हूं और सखा भी हूं ॥ १०॥

स्तुति करनेवाले खगायकको अफादि देनेवाला तू ही एक देव है। उपायकको उत्तत क्षान देनेवाला भी तू ही है। हे श्रेष्ठ देव । तू ही रक्षकोंको उत्तक करता है, और उनको धनादि पदार्थ अथवा सिक्षि देता है। त ही हम सबका मित्र है और भी है॥ ११॥

# ईश्वर और मक्तका संवाद।

्रेश्वर और मफका संवाद इस स्काम होनेसे इस स्काम महत्त्व विशेष है। वेदमें इस प्रकारके संवादात्मक स्काम बहुत थोडे हैं, इसिलये इन स्काम मनन फुछ विशेष रीतिसे करना आवश्यक है।

इस सूक्तमें ईश्वरका नाम ' पुनर्भघ ' छात्रा है। पुनः पुनः घन देनेवाला, जो एक पार निर्धन हुआ है, उसकी भी पुनः घन देनेवाला, यह इस शन्दका अर्थ है। दो प्रकारसे ईश्वरकी सहायता होती है। यह गत इस सुक्क प्रथम मंत्रमें कही है-

> १ पृष्टि दक्षिणां ददावान्। (मं. १) १ त्वं मनसा व्यविकित्सीः। (मं. १)

'(१) परमेश्वर भूमि, गौ, वाणी लादि धर्नोकी दक्षिणा बारं-बार देता है, और (२) सबकी मनसे चिकित्सा करता है।' अर्थात् जगत्क विविध पदार्थ देवर उपसोगके अनंत साधन प्रदान करता है, जिससे मनुष्य सुधापूर्वक इस भूमिपर रह सकता है। यह स्यूम शर्रित सुसाका प्रमध ईश्वर द्वारा होता है। इसी प्रकार समझी मानस जिकित्सा भी करता है। इरएक मनुष्यको सन्मार्गमें प्रशत करता है, उल्हें मार्ग पर लगे मनुष्यको सीधे सार्गपर लाता है, सन्मार्गकी भ्रेरणा करता है। इस प्रकार अनंत रीतियां हैं, जिनके द्वारा यह सबका गठा करता है।

ये ईश्वरके सक्ष्यर अनंत उपकार हैं। इस अंत्रमें 'एकि' शब्द है, जिस्टा अर्थ 'प्रकृति, भूमि, गी, नाणी, विद्या' आदि अनेक प्रकार हो सकता है। यहां प्राकृतिक विश्वके उप-लक्षणमें यह शब्द आया है।

# दो प्रकारके लोग।

जगतमें दो प्रकारके छोग हैं और उनको आन देनेके भी

दो प्रकार हैं। एक प्रकारके लोग 'अधर' कहलाते हैं भीर दूसरे प्रकारके 'पिता हरि' कहलाते हैं। 'अधर' शब्द भारीरिक बलसे युक्त पुरुषोंका वाचक है और 'पिता हरि' आ अर्थ है कि जो 'रक्षक और दुःख हरण करनेवाले 'होते हैं। इनके विषयमें यह कहा है—

### १ महे असुराय कथं अब्रवीः (मं. १) १ पित्रे हरये कथं अब्रवीः । (मं. १)

'(१) बड़े शक्तिशालीके लिये तूने क्या और कैसे कहा ? और (२) दूसरोंके रक्षक और दूसरोंका दुःख हरण करनेवाले मनुष्यके लिये कैसे और क्या उपदेश दिया । इस बमत्में कई लोग शारीरिक शक्तिके घमंडमें कुछ विशेष प्रकारसे **ग्यनहार कर रहे हैं और इसरे** लोग ऐसे हैं कि जो अपना कल परोपकारार्थ लगाते हैं और दूधरोंकी रक्षा करते हैं, आर दूशरोंके दुःखोंका हरण करते हैं, इन सत्पुरुषोंको किस प्रकारका वरदेश तुने दिया है ? कई बलवान लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी शक्तिका उपयोग द्वरॉकी भलाईके लिये खार्थसे करते हैं, परंतु कई शक्तिमान लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शक्तिसे दूसरोंकी सहायता नि:स्वार्थ करते है। इन सब लोगोंको तूने किस प्रकारका उपदेश दिया है, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रवृत्तियां लोगों में दिबाई देती हैं । यह आश्य इस प्रथम मंत्रके प्रश्नोंका है । त नोगोंको सब जातके पदार्थ अर्पण करके तथा उनकी आधि-न्याषियोंका शमन करके सबका भला करता है, तथापि जनतामें ऐसी भिन्न प्रशक्तिके लीग किस कारण उत्पन्न होते हैं, यह भाव यहां है।

#### प्रयत्नका महत्त्व ।

केवल इच्छ। करनेसे ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, इच्छाके साथ प्रयत्नकी भी अर्थत आवश्यकता है, यह बात विशेष रीतिसे द्वितीय मंत्रमें कही है—

# न कामेन पुनर्भघो भवामि । (मं. २)

'केवल इच्छा करने मात्रसे ही पुनः धनयुक्त नहीं होता है।' अर्थात् इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नको भी आवश्यकता है। जो इच्छा करेगा और सिद्धिके लिये प्रयत्न करेगा उसको है। जो इच्छा करेगा अर्थे सकती है। नहीं तो इच्छा करेगेवाला कोई मनुष्य धनहींन नहीं रहेगा। परंतु हम देखते हैं कि हरएक मनुष्य धनी दननेकी इच्छा करता है, परंतु सभी निर्धन रहते हैं और किचित्त कोई मनुष्य धनी होता है और धनी होनेपर धनी होते हैं। इसलिये पुरुषार्थका महत्त्व विशेष ही है। यह बात—

### कं संचक्षे ( मं २)

' किससे में कहूं।' अर्थात् हर कोई मनुष्य धनी होना चाहता है, परंतु प्रयत्न करने नी तैयाने नहीं करता। यह अवस्था होनेक कारण मत्र कहता है कि 'केवल इच्छामात्रसे सिद्धि नहीं हो सकती, यह बात में किससे कहूं? कौन इस उपदेशको सची प्रकार सुननेको तैयार है ? सुनते तो सब ही हैं, परंतु करते बहुत ही थोड़े हैं। जो प्रयस्न करते हैं वे——

#### एतां पृश्चि उप आजे। (मं. २)

'इस प्रकृति (भूमि, वाणी, गौ खादि) को चलाते हैं, प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छोक अनुसार उनसे कार्य लेते हैं।' यह सब प्रयत्नसे ही साध्य होता है, परंतु जो लोग प्रयत्न तो करते नहीं और इच्छाएं बड़ी वड़ी करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। इसिलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि सिहच्छा धारण करें भौर उसकी सिद्धताके लिये जितना हो सकता है उतना प्रयत्न भी करें।

### ईश्वरका महत्त्व।

जैसे इतर पदार्थ हैं वैसा ही ईश्वर भी है। फिर सबके कपर परमेश्वरका शासन कैसे हुआ, इस विषयमें दितीय मंत्रका प्रश्न बड़ा मननीय है—

हे अथर्वन् !त्वं केन १ केन काव्येन जातेन जातवेदाः असि १ (मं. २)

'हे निश्चल देव ! तू किस कारण निश्चल हुआ है और किस काव्यके प्रकट करनेसे जातवेद कहलाता है ?' अर्थात तू जो निश्चल है और तुंझ कोई भी अपने स्थानसे हिला नहीं सकता, इतनी शाकि तेरे अन्दर किस कारण प्राप्त हुई है और तुम्हें शानका उद्गम कहते हैं, वह भी किस कारणसे ? किस पुरुषार्थके कारण परमेश्वरका यह महास्य प्रसिद्ध हुआ है, परमेश्वरकी ऐसी कौनसी पुरुषार्थ शाकि है कि जिससे परमेश्वरका ऐसा ऐश्वर्य बढा हुआ है ? यह प्रश्न यहां है। मकता यह प्रश्न श्रवण करके परमेश्वर तृतीय मंश्रमें उत्तर देते हैं—

### यत् अहं घरिष्ये, (तत्) मे वतं न दासः आर्थः मीमाय। (मं. ३)

'में जो नियम करता हूं, उस मेरे नियमको दास अथवा आर्य कोई भी तोड नहीं सकता।' व्रतपालनको यह दक्षता परमेश्वरमें है, इसलिये उसका शासन सर्वतोपरि हुआ है। नियमका पालन खर्य करना और दूसरोंसे नियमका पालन करवाना, ये कार्य आत्मका जिसे होते हैं। परमेश्वर सबसे आधिक शक्तिमान् है, इसिलये वह खरं नियमपालन करता है और दूसरोंसे नियमपालन करवाता है और उसने अपने विश्वव्यापक राज्यमें ऐसी व्यवस्था कर रखी हैं कि उसके नियमोंको कोई भी तोड न सके। ऐसा उत्तम शासन रहनेके कारण उसका अधिकार सर्वतोपरि हुआ है। यह बात परमेश्वरकी शक्तिके विषयमें हुई, अब उसके ज्ञानके विषयमें देखिये —

सत्यं, काव्येन जातेन यहं जातेवदाः आसी । (मं. ३)

'यह वात खत्य है कि यह काव्य प्रसिद्ध होनेके कारण ही में जातवेद न'मछे प्रशिद्ध हुआ हू।' जातवेदका अर्थ 'जिससे वेद प्रसिद्ध हुए 'ऐसा है। परमश्वरका यह निश्वसित वेद जगत्में प्रसिद्ध होनेके कारण ही ईश्वरकी ज्ञानविषयमें श्रेष्टता जगत्में प्रसिद्ध हो गई है। पिहले मंत्रभागमें उसकी शक्तिका वर्णन हुआ और प्रवंधशक्तिका भी वर्णन हुआ है। इस मंत्रभागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ। सबसे पूर्ण और श्रेष्ठ ज्ञान परमेश्वर ही सबको देता है, जो ध्यान लगाते हैं वे उन्धे समाधान प्राप्त नरते हैं। यह सामर्थ्य परमेश्वरका ही है। इस्रां प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इस्री मंत्रमें निम्न-लिखित प्रकार है—

#### सत्यं, अहं गभीरः। (मं.३)

'यह सत्य है कि, में गंभीर हूं।' गंभीर उसको कहते हैं कि जिसकी गहराईका किसीको पता नहीं लगता। सबसे गंभीर परमेश्वर ही है, क्योंकि उसकी गहराईका पता अभीतक किसीको लगा नहीं, इतना ही नहीं, परंतु उसके द्वारा बनाई गयी यह स्थि है, इसकी गंभीरताका भी पता अभीतक किसीको भी लगा नहीं है। उसकी गंभीरता इतनी है। ये गुण परमात्मामें होनेस ही परमेश्वरका ज्ञासन सर्वतोषरि है।

इस प्रकार तृतीय मंत्रमें परमात्माका भाषण श्रवण करके भक्त फिर ईश गुणोंका वर्णन कर रहा, है—

१ त्वत् अन्यः कवितरः च। (गं. ४)

२ [त्वत् अन्यः ] मेधया धीरतरः न। (मं. ४)

'(१) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ किन वा ज्ञानी नहीं है, और (२) तेरेसे भिन्न वृद्धिसे अधिक वृद्धिमान भी कीई नहीं है।' अर्थात् तृ ही इन गुणोंम सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि—

त्वं ता विश्वा सुवनानि वेत्था। (मं. ४) त्वं विश्वा जनिसा खेदा (मं. ४) 'तू ही इन सब भुवनोंको और जन्मोंको जानता है।' सपूर्ण पदार्थमात्रका ज्ञान तेरे अन्दर है, तेरे लिये कोई अज्ञान पदार्थ नहीं है। तू सर्वज्ञ, श्रेष्ठ कवि और विशेष ज्ञानी होनेके कारण सब लोगोंके गुणदोब तू यथावत् जानता है, इसी कारण—

#### मायी जनः स्वत् विभाय। (मं. ४)

'कुटिल मनुष्य तुझसे हरता रहता है। " क्योंकि कएटी मनुष्य यथि अन्य लोगोंके खाय ध्वय कर सकता है, तथापि वह परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर उसके कर्मोंको यथावत जानता है, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। इसी लिये सब छली और कपटी उस परमेश्वरम सदा हरते रहते हैं। जाहिरी तीरपर बतावें या न बतावें, परन्तु वे मनमें हरते रहते हैं। इस मर्वज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सर्वतीपिर हुआ है।

पंचम मंत्रसं भी यही सात पुनः कही है कि 'वह ईश्वर सबके जन्मोंको यथावत् जानता है।' फिर कीन उससे विस प्रकार छिप। सकता है ? पश्चम मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है कि—

रज्ञसः परः किम् अन्यत् अस्ति ? (मं. ५) किं परेण अवरम् ? (मं. ५)

' इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या है और उसके परे भी और क्या है ? ' उत्तरमें कहते हैं—

रजसः एकं परः अन्यत् अस्ति। परः एकेन दुर्णशं चित् अर्वाक् ॥ (मं. ६)

'इस अक्टातिके परे एक श्रेष्ठ तत्त्व है और उसके परे आदि-नाशी तत्व है। 'यहां प्रकृति जीवात्मा और परमारमाका वर्णन स्पष्टतामे आया है। मनुष्यको उचित है कि वह इनको जाने और अपनी उन्नतिका मार्ग इनके आश्रयसे है यह निश्चित रूपसे समझे।

# धनप्राप्तिमें दोष।

पूर्वोक्त प्रकार अन्यात्मका विषय वताने के पद्मात् व्यवहारका थोडासा उपदेश करते हैं। इहलोकका व्यवहार करने के लिये धन बहुत चाहिये, यहाँ धन कमाने के बहुत मार्ग हैं, परंतु—

पुनर्मन्रेषु भूरि अनवद्यानि । (मं. ७)

'पुन: घन कमानेमें बहुत दोष अथवा निय कर्म होते हैं ' अर्थात् दोष न करते हुए और निय कर्म न करते हुए जितन। घन कमाया जा सकता है, उतना कमाना चाहिये। दोप धार निय कर्म करके जो धन कमानेका क्यवद्दार करते हैं, वे दण्ड-नीय समझने चाहिये, इस विषयमें देखिये—

पणयः अघोवचसः भवन्तु । (मं. ६) दासाः भूमि नीचैः उपसर्पन्तु । (मं. ६)

'व्यवहारमें नियं कर्म करके धन कमानेकी इच्छा करने-वालोंका मुख नाचेकी भोर होवे। और दूसरेका घात करके धन कमानेवाल नीच स्थितिमें गिर जावें। 'अर्थात् जो धन कमाना हो, वह धर्मानुकूल ब्यवहार करके कमाया जावे। और कोई मनुष्य नियं ब्यवहार और घातपात करके धन कमानेका यसन न करे।

इस मंत्रभागमें 'पणि 'शब्द है, इसका अर्थ 'क्रय विकय करनेवाला बनिया 'है। पणि शब्दमें कोई वस्तुतः बुरा भाव नहीं है। परंतु पाठक जानते ही है कि बनियों में शुद्ध धर्मा नहीं है। परंतु पाठक जानते ही है कि बनियों में शुद्ध धर्मा नहीं हैं। परंतु पाठक जानते ही है कि बनियों में शुद्ध धर्मा नहीं हैं। परंतु पाठक जानते ही इच्छा करनेवाले बहुत थोडें होते हैं, और जैसी मर्जी चोहे बुरा भला व्यवहार करके शीघ्र बनी होनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत होते हैं। इसिलिये उक्त मत्रभागों में जिन (पणियों) बानेयों को नीचे मुख करनेका शाप दिया है, वे दुष्ट क्यवहार करनेवाले हैं। इसी प्रकार 'दास 'शब्दका धात्वर्थ 'क्षय करनेवाले हों। इसी प्रकार 'दास 'शब्दका धात्वर्थ 'क्षय करनेवाले, घातपात करनेवाले 'ऐसा होता है। दूसरोंकी लटमार करके धनी होनेवाले यह अर्थ इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य है। इन सब कुत्सित व्यव-हार करनेवालोंकी अन्तमें दुईशा होती है, इसिलिये धर्ममार्गसे उपस्व यद्दार करके धनी बननेका प्रयश्न सब लोग करें, यह उपदेश यहां है। इतना होनेपर भी—

# पतावतः पणीन् मा सु अभि भूत्। (मं. ७)

'बिनयोंको भी नुकसान न होते।' अर्थात् वे भी धर्मानुकूल व्यवहार करके योग्य लाभ अवश्य कमाने। जबतक धर्मानुकूल व्यवहार वे करें तब तक उनको कोई रुकावट न
होने, परंतु जिस समय वे धर्मीनयमका भंग करें, तब ही
ननको दूर किया जावे। हरएक व्यवहार करनेवाले लोग इस
नपदेशके अनुसार अपना व्यवहार करें और धनी बनें।

खागे अष्टम और नवम मंत्रमें 'परमेश्वरका स्तोत्र धर्यात् ईश्वभक्ति सब लोगोमें फैले' यह इच्छा प्रकट की हैं, इसका अर्थ यहीं है कि, सब लोग एक ईश्वरकी भक्तिसे रगे जायगे, तो उनमें बुराईका ब्यवहार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी और सब लोग उत्तम रीतिसे धर्मानुकूल चलेंगे। ईशभिक्तिसे मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है।

# ईश्वरका सखा।

हरएक मनुष्यको ऐसा विश्वास होना वाहिय कि मैं परम-श्वरका मित्र हूं। जो धार्मिक भक्त होते हैं, उनमें ही यह भाव हो सकता है—

१ मे युज्यः सप्तपदः सखा असि । (मं.९)

॰ ते युज्यः सप्तपदः सखा श्रस्ति। (मं. १०)

३ सखा नः असि । वंधुः च असि । (म. ११)

'ईश्वर मेरा मित्र और बन्धु है। 'वस्तुतः जीवातमा भौर परमात्मा परस्पर भित्र, बंधु और एक गृक्षपर रहनेवाले दो पिक्षयों के समान परस्पर सख्य करनेवाले हैं। परंतु कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस मित्रताका अनुभव करते हैं, इसका विचार किया जाय तो पता लगगा कि बहुत ही मनुष्योंने इस मित्रताको मुला दिया है। ईश्वरिक साथ जीवित और जाव्रत मित्रताका संबंध रखनेवाले किचित् कोई सन्त महंत होते हैं, शेष लोग इस मित्रताके संबधको भूले हुए होते हैं। यह ईशि मित्रताका संबंध जितने अन्तःकरणोंमें जाव्रत हो जाय उतना अच्छा है। जिनमें यह संबंध जाव्रत होता है वे ही—

देषि नु मे यत् मे अदत्त । (मं. ९) ददामि तत् यत् ते अदत्त । (मं. १०)

'दे मुझे वह जो अमीतक नहीं दिया है। मैं तुझे वह देता हूं कि जो तुझे अभीतक नहीं दिया है। 'यह भक्त और ईश्वरका वार्तालाप तव प्रत्यक्ष हो सकता है कि जब मनुष्य ईश्वरको अपना मित्र अनुभव करेगा। जो अवतक दी नहीं गई ऐसी वस्तु 'मोक्ष 'ही है जो इस समय भक्त मांगता है और परमेश्वर भी देता है। परमेश्वरसे प्राप्त होनेवाला यह अन्तिम दान है जो भक्तको सबसे अन्तम प्राप्त होता है।

# यज्ञ।

### (१२) ऋतस्य यज्ञः।

( ऋषिः — अङ्गिगाः । देवता — जातवेदाः । )

सिमिद्रो अद्य मर्नुपो दुरोणे देवो देवान्यंजिस जातवेदः ।

आ च वहं मित्रमहिश्चिकित्वान्त्वं दूतः कुविरंसि प्रचेताः ॥ १॥

तर्नुनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्यां समुज्ञन्तस्वंदया सुजिह्य ।

मन्मानि धीभिकृत यृज्ञमुन्धन्देवृत्रा चे कुणुद्यध्वरं नेः ॥ २॥

आजुह्वान ईडयो वन्द्यश्रा याद्यग्रे वसुभिः सजोषाः ।

तवं देवानामिसि यह्य होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान् ॥ ३॥

प्राचीनं वृद्धिः प्रदिशां पृथिच्या वस्तोर्स्या वृंज्यते अग्रे अह्वाम् ।

च्यु प्रथते वितुरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम् ॥ ४॥

अर्य — हे (जातचेदः) ज्ञान प्रकाशक देव !(अद्य मनुषः दुरोणे सामिद्धः देवः) भाज मनुष्यके घरमें प्रदीप्त हुभा तू देव (देवान् यज्ञासि) देवोंका यजन करता है। हे (मिन्नमहः) मित्रके समान पूज्य देव ! तू (चिकित्वान् आ वह च) ज्ञानवान् उनको यहां ला। (त्वं कविः प्रचेता दूतः आसि) तू कवि भीर विशेष ज्ञानी दूत है ॥ १ ॥

हे (तनू-न-पात सुजिह्न) शरीरको न गिरानेवाले और उत्तम अहावाले देव! (ऋतस्य यानान् पयः मध्या समक्षन् स्वद्य) सत्यके चलने योग्य मार्गोको मधुरतासे युक्त करता हुआ खादयुक्त कर। (धीभिः मन्मानि) इदि-यों मननीय विचारोंको (उत्त यहं ऋन्धन्) और यज्ञको सिद्ध करता हुआ (देवश्रा नः अधरं च कुणुहि) देवोंके मध्यमं इमारा अहिसामय कर्म पूर्ण कर॥ २॥

हे अमे ! ( आजुद्धानः ईड्यः वन्द्यः च ) हवन करनेवाला स्तुति और वन्दन करने योग्य तू ( सजोषाः वस्राभः आ याद्धि ) प्रेमसे वस्रभोके साथ भा । हे ( यह्य ) पूज्य ! ( त्वं देवानां होता अस्ति ) तू देवांका आहान करनेवाला है । ( सः इधितः यजीयान् एनान् यिश ) वह इष्ट और याजक तू इनका यजन कर ॥ ३ ॥

(अहां अग्रे) दिनके प्रथम भागमें (अख्याः पृथिज्याः प्रदिशा) इस पृथ्वीकी दिशासे (घस्तोः विहैं। प्राचीनं आ कृज्यते ) अव्छादनके लिये तृणादि पूर्व दिशाके अभिमुख फैलाया जाता है। यह आसन (वितरं वरीयः) विस्तृत और श्रेष्ठ (देवेक्यः अदितये स्योनं) देवोंके लिये तथा खतंत्रताके लिये सुखदायक (अ विप्रथते) फैलाया जाता है॥ ४॥

भावार्थ — आज मनुष्येक घरमें प्रदीप्त हुआ अभिदेव देवोंके लिये यज्ञ करता है और उनको यहां लाता है। यह मित्रके समान पूज्य, ज्ञानी, किन, उत्तम चित्तवाला देवोंका दूत है।। १॥

शरीरको न गिरानेवाला और मधुर भाषी देव सत्यको पहुंचानेवाले मार्गीको माधुर्ययुक्त करता है। उत्तम मननीय विचारोंसे यज्ञको सिद्ध करके देवोंके बीचमें हमारा यज्ञ पहुंचता है॥ २॥

उत्तम हवन करनेवाला, रतुति योग्य और नमस्कारके लिये योग्य तू देव वसुओं के साथ यहां इस यशमें आ। तू देवोंको दुलानेवाला है। इसलिये तू याजकोंमें उत्तम याजक उन देवोंको यहां लेखा॥ ३॥

श्रातःकालमे ही इस पृथिवीको आच्छादित करनेके लिये पूर्वदिशाकी ओरसे भासन फैलाते हैं। यह विस्तृत और उत्तम भासन सब देवोंके बैठनेके लिये सुखदायक है और यह खतंत्रताके लिये भी उत्तम है। ४॥

| व्यचंस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिस्यो न जनयः शुर्ममानाः ।     |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| देवीर्द्वारो बृहतीविश्वमिन्वा देवेम्यों भवत सुप्रायुणाः         | 11 4 11 |
| आ सुष्वयंन्ती यज्ते उपाकें उषासानक्तां सदतां नि योनीं।          |         |
| दिन्ये योषणे बृह्ती संस्क्मे अधि श्रियं शुक्रिपेशं दर्धाने      | 11 9 11 |
| दैच्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिर्माना युद्धं मर्जुषो यर्जंध्ये । |         |
| प्रचोदयंन्ता विद्धेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिश्चां दिखन्तां | 11011   |
| आ नो युज्ञं भारती त्यंमेत्विडां मनुष्वदिह चेतयंन्ती।            |         |
| तिस्रो देवीर्नेहिरेदं स्योनं सर्स्वतीः खपंसः सदन्ताम्           | 11 5 11 |
| य इमे द्यावांपृथिवी जिनेत्री रूपैरिपेशुद् भुवनािन विश्वा ।      |         |
| तमुद्य होतरिषितो यजीयान्द्रेवं त्यष्टारिमेह यक्षि विद्वान्      | 11911   |

वर्थ- ( शुस्ममाना जनयः पतिभ्यः न ) शोभायमान स्त्रियां जिस प्रकार पतियोंका आदर करती हैं उस प्रकार ( व्यचस्त्रती उर्विया ) विस्तृत और महान् ( बृहतीः विश्वं इन्याः ) बढे और सबको प्राप्त करनेवाले ( येवीः द्वारः ) हे दिन्य द्वारा ! ( देचेभ्यः सुप्रायणाः भवत ) देवोंके लिये सुखसे भाने जाने योग्य होवो ॥ ५ ॥

(सुरव्यन्ती यज्ञते उपाके) उत्तम चलनेवाली यजनीय और समीपिस्थित (दिव्ये योषणे ) दिव्य और सेवनीय (बृहती सुहक्मे) वडी सुन्दर (शुक्रिपिशं श्रियं अधि द्वाने) शुद्ध शोमाको धारण करनेवालीं (उपासानका

योनी नि आ सद्ताम् ) दिन और रात्री इमारे घरमें भावे ॥ ६॥

्प्रथमा सुवाचा दैव्या होतारा ) पहिले, सुन्दर बोलनेवाले दोनों दिन्य होता (मनुषः यहं यजध्यै मिमाना ) मनुष्यके यक्षमें यजन करनेके लिये निर्माण करनेवाले (विद्धेषु प्रचोद्यन्ता कारू) यज्ञोंमें वेरणा करनेवाले कर्मकर्ता ( प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्तौ ) प्राचीन ज्योतिको उसकी दिशासे वताते हैं ॥ ७ ॥

(भारती नः यश्चं तूर्यं आ पतु ) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यज्ञमें बलके साथ आवे। (इडा मतु-चत्यकं चेतन्ती इह् ) मातुभाषा मनुष्योंसे युक्त यज्ञको चेतना देती हुई यहा आवे। (सरस्वती सु-अपसः आ सदन्तां) मातृसभ्यता उत्तम कर्म करनेवालोंके पास बैठे और ये (तिस्नः देवीः इदं स्थोनं वर्षिः) तीनों देवियां इस उत्तम आसनपर भाकर विराजे ॥ ८॥

( इमे जनित्री द्यावापृथिवी ) इन उत्पन्न करनेवाली शु और पृथिवीमें ( विश्वा भुवनानि रूपैः यः आर्पशत् ) सब भुवनोंको विविध रूपोंसे रूपवान जिसने बनाया है। हे (होतः) याजक! (यजीयान इचितः विद्वान्) यह करने बाला इष्ट विद्वान् तू ( अद्य इह तं देवं त्वष्टारं यिक्ष ) आज यहा उस त्वष्टा देवके लिये यजन कर ॥ ९॥

भावार्थ- नियां जिस प्रकार पतिको सुख देती हैं उस प्रकार ये हमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बडे और सबकी आने बानेके लिये योग्य हैं, वे देवोंको सुखपूर्वक मन्दर लानेवाले हों ॥ ५ ॥

उत्तम गमन करने योग्य, एक द्सरेके साथ संबंधित, दिन्य और सुन्दर प्रातःकाल और रात्रीका धमय सुखपूर्वक हमारे षरमें बीते ॥ ६ ॥

ं ये सुन्दर मंत्रगान करनेवाले दिश्य होतागण मनुष्योंका यह यज्ञ पूर्ण करनेके लिये पूर्विदिशाकी ज्योतिका संदेश देते हुए, सबको ब्रेरणा करनेके लिये यहां आवें ॥ ७ ॥

हमारे इस यक्कम सबका पोषण करनेवाली मातृभूमि, यक्की प्ररणा करनेवाली मातृभाषा और उत्तम कर्मकी प्रेरणा करने-बाक्षी प्रवाहसे प्राप्त मातृसभ्यता यहां साकर इस यश्चमें विराजे ॥ ८॥

९ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ५)

ज्यावस्त्रज्ञ त्मन्यां समुञ्जन्देवानां पाथं ऋतुथा हवींषि । वनुस्पतिः श्रमिता देवा अग्निः स्वदंनतु हृष्यं मधुना घृतेनं सद्यो जातो व्य∫मिभीत यञ्जम्मिदेवानांमभवत्पुरागाः । अस्य होतुंः प्रशिष्यृतस्यं नाचि स्वाहांकृतं हविरंदनतु हेवाः

11 20 11

11 28 11 (229)

अर्थ-(त्मन्या समञ्जन्) खर्य प्रकट होता हुआ तू (द्वाना पाधः हवींपि ऋतुथा उप अस सुज) देवींके लिये अज और हवन ऋतुके अनुसार दे। (चनस्पति। शमिना देवो अश्विः) वनम्यत, वर्णन्तकर्ना अपिटन (मधुना घृतेन हव्य स्वदन्तु) मधुर एतके साथ हव्यका स्वाद लेवे ॥ १०॥

(सद्यः जातः अग्निः यह वि अमिमीत) शीष्र प्रकट हुआ अभि यशका निर्माण करतः है । वह (क्षानां पुरागाः अभवत्) वह देवोंका अप्रगामी होता है । (अस्य ऋतस्य होतुः प्रशिषि चान्ति । इस मृत्य प्रवर्तक हैं। गर्का प्रहृष्ट शाध-भवाली वाणीमें (स्वाहाकृतं हिनः देवा अदन्तु ) स्वाहाकार हारा दिया हुआ हम्म देव बाव ॥ १९॥

भावार्थ- जो सब भूतांको विविध रूप देती है व दोनो याबार्श्यवा हैं। हमारा याजक त्वटा देवका यहा यजन करें ॥९॥ स्वयं यहा प्रकट होकर सब देवोंको ऋतुओंके अनुसार हिव और अब दे। वनस्पति, शांमता, और देव आमि ये सब हमारा हिव और एत मीठेसे युक्त करें ॥१०॥

प्रज्वलित आग्ने यहां हवारा यज्ञ निर्माण करता है। यह देवोंका अग्रणी है। इस होता आग्नके वाणीमें अर्थात् मुक्में स्वाहाकारपूर्वक डाला हुआ हिवे सब देव लावे ॥ ११॥

#### यजमानकी इच्छा।

यजमान अपने घरमें यज्ञ अथवा होम करता है, उध समय उसके मनमें जो विचार होने चाहिये वे इस स्फामें बड़े सुंदर वर्णन के साथ दिये हैं। घरम कोई धर्मकृत्य, घर्मका होई संस्कार, करनेके समयमें ये विचार यजमानका मनमें धारण करने योग्य हैं—

- '(१) यह ेरे घरमें अदीत किया हुआ यशीय अपि नि संदेह सब देवताओंका यजन करता है। वह निः संदेह सब देवोंकी यशस्थानमें ले आता है, क्योंकि वह देवोंकी बुलाने-वाला, और हिव चनका परंचानेवाला प्रस्थक्ष देवद्त ही है।
- (२) यह उत्तम जिह्नावाला आग्नदेव सत्यको पहुँचनेवाले धर्ममार्गोपर मीठे पाथेय देनेवाला है। यह यहा आता है, उत्तम स्तीत्रोंसे यज्ञ करता है. और अहिंसामय कर्मोंको देवोंतक पहुँचा देता है।
- (३) हे अमे ! पृथिन्यादि आठ वसु देवांको त्यहा इस यज्ञमें ला। तू वंदनीय आर प्रशंसनीय देव हैं। तू देवोंको यहा युलानेवाला है, इसलिये देवोंको यहां युलाकर उनके लिये यज्ञन कर।
- (४) हमने प्राताकालसे ही देवताओं के सुसपूर्वक कैठने के लिये पूर्विदशा के सन्मुख आसन फेलाकर रखे हैं। देव यहा आवें और सुखपूर्वक यहा विराज ।

- (५) इमारे घरके द्वार पूर्णतान खोलकर रखे हैं, इनमेंस दव सुख्युर्वक आवे और इस यक्कमें मगल करें।
- (६) संबर्धे सायकालतकका समय शाभन भीर तेशस्त्रा है, यह सब समय उत्तम आनन्दकारक रीतिसे हमारे बरमें बीते सर्थात हमारे लिये यह समय मुख देनेवाला होवे।
- (७) दिन्य होतायण हमार यश्चम आ वाय, मनुष्यों हो बुलावे, उत्तम प्रकार यश्च कर्म करें और इस यश्च प्रकागका मार्ग सबको बतावें।
- (८) इस यक्से सबका भरणपे।पण कर्नेवाला मातृशूमिका सरकार हो, यहा मातृभाषा सबके। उत्तम प्ररणा देव, प्रवाहते प्राप्त सभ्यता उत्तम कर्मकी प्रेरणा करें। इस प्रकार ये तीनों देविया इम यक्समें ओकर कार्य करें।
- (९) ये यावापृथिवी हैं, उनके कारण ही सब स्थिर चर पदार्थ रूपसे संपन्न हुए हैं। उनके भीचमें यह यह चल रहा है, अतः इस यहमें सबके। आकार देनेवाले स्वशा देवके लिये हवन अवस्य होवे।
- (१०) यक्षकी धांमधाएँ, अप्ति और इवन सामप्रा बोने युक्त होने, हवन सामप्रीमें मीठा मिलाया जाने । और ऋतुओं के अनुकूल देवों के निमित्त हवन होता रहे ।
- (१९) अगि प्रदीत होते ही यक्तका प्रारम होता है, और देव भी उस यक्त स्थानमें आते हैं। इस अगिमें स्वाहाकारपूर्वक

किया हुआ हवन सब देव खाते हैं और तृप्त होते हुए हमारा कल्याण करते हैं।

इस प्रकार यजमान अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करता है। जिस यजमानके मनमें निश्वासपूर्वक ये बातें रहती हैं और जो सम्मुच समझता है कि इस यज्ञकर्ममें सब देवताएं भाग लेतीं हैं और मनुष्यका कत्याण करतीं हैं, वही यजमान वैदिक कर्मोंसे आष्मारिमक लाभ उठा सकता है। अविश्वासीके उदारका कोई मार्ग नहीं है।

इस स्करे कथनानुसार पाठक खयं जान सकते हैं कि सामग्री कैसी सिद्ध करनी चाहिये। यक्क विधि जाननेके लिये भी इस स्करे मननसे बहुत लाभ हो सकता है।

अप्तिका नाम इस स्कर्म 'तनू-न-एात्' आया है। इसका अर्थ है 'शरीरको न गिरानेवाला' अर्थात् शरीरको बजानेवाला । इस शरीरमें अप्ति शरीरको चलाता है, यह बात इस मंत्रमें स्पष्ट कही है। पाठक स्थूल दृष्टिस मी विचार करेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि सृत मनुष्यका शरीर ठण्डा हो जाता है और जीवित मनुष्यके शरीरमें उष्णता रहती है। इस जनुभवसे भी पाठक जान सकते हैं कि इस शरीरको चला-नेवाला अग्नि है। आगे चलकर यही तनूनपात् शब्द आत्माका वाजक हो जाता है और आत्मा शरीरका चालक है यह बात सब जानते ही हैं।

जो यज्ञ अगिमें किया जाता है उसका नाम अध्वर है, यह बात दितीय मंत्रमें कहाँ है। अ-ध्वरका अर्थ 'अ-दिसा' है अथवा 'अ-कुटिलता' भी है। अर्थात् यज्ञका अर्थ अहिंसा युक्त और कुटिलता रहित कर्म है। मनुष्यको इस प्रकारके दी कर्म करने चाहिये। परन्तु कई मनुष्य यञ्चके नामसे हिंसामय कर्म करते हैं, और अध्यक्षिको बात ते, यह है कि वे उस हिंसाको भी आहिंसा मानते हैं। इससे अर्थका अनर्थ न हो तो और क्या हो सकता है ? अस्त ।

इस प्रकार इस सूफाका विचार करके पाठक उचित रोध पाप्त करें।

# सर्पविष दूर करना।

(१३) सर्पविषनाशनम्।

(ऋषिः — गठतमान् । देवता — तक्षकः, विषम् ।)
दुदिहिं मध्यं वरुणो दिवः क्विविचीमिरुग्नीनें रिणामि ते विषम् ।
खातमखातमुत सक्तमंग्रममिरेव धन्वाने जीजास ते विषम्

यने अपीदकं विषं तत्तं एताखंग्रमम्।

गृह्मामि ते मध्यमश्चलमं रसंगुतालमं भियसां नेशदाई ते

11 8 11

11211

अर्थ— (दिवः किवः वरुणः हि महां दिदः) गुलोकके किव वरुणने मुक्ते उपदेश दिमा है कि (उप्रैः वचोभिः ते विषं नि रिणामि) बलवान् वचनेंके द्वारा तेरा विष दूर करता हूं। (खातं अस्तातं उत स्वकृतं) घाव अधिक खुदा हुणा हो, न खुदा हुणा हो अथवा विष केवल उपर चिपका ही हुआ हो, इस सव विषको (अञ्चर्स) में लेता हूं। (घन्यन् हरा हव) रेतीले स्थानमें जिस प्रकार जलधारा नष्ट होती है उस प्रकार (ते विषं नि जलास्त) तेरा विष नि शोष नष्ट करता हूं॥ १॥

(यत् ते अप-उदकं विषं) जो तेरा जलशोषक विष् है (तत् ते एतासु अग्रमं) वह तेरा विष् इनमें लेता हू। (ते उत्तमं मध्यमं उत अवमं रसं गृक्षामि) तेरा उत्तम, मध्यम और नीचेवाला रस पकडकर लेता हूं। जो (आत् उ ते मियसा नेशत्) तेरे मयसे नष्ट हो जाता है।। २॥

भाषार्थ — दिग्य ज्ञानी कहता है कि बलवाले बचनोंसे सर्पका विष दूर होता है। विष गहरे घावमें गया हो, छेटे घावमें गया हो अथवा केवल उत्पर ही उत्पर चिपका हो। उसको में पकडता हूं और निःशेष करता हूं॥१॥ वृषां में रने नर्भसा न तेन्यतुरुवेणं ते वर्चसा बाध आदुं ते ।
अहं तर्मस्य नृभिरग्रमं रसं तर्मस इत् ज्योतिरुदेंतु स्थैः ॥३॥
चक्षंषा ते चक्षंहिन्मि निषेणं हिन्म ते निषम् ।
अहं स्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगुम्येति त्वा निषम् ॥४॥
कैरांत पृश्च उपंतृण्य बश्च आ में प्रणुतासिता अलीकाः ।
मा में सरुद्धंः स्तामानमपि ष्ठाताश्चावयंन्तो नि निषे रंमध्वम् ॥४॥
असितस्यं तैमातस्यं नुश्चोरपेदिकस्य च ।
साश्चासाहस्याहं मुन्योरन् ज्यामिन् घन्नंनो नि म्रंश्चामि रथाँ इन ॥६॥
आलिंगी च निलिंगी च पिता चं माता चं । निवा नंः सर्वतो वन्ध्वरंसाः किं करिष्यथ ॥ ७॥

अर्थ — (मे रचः नमसा तन्यतुः न वृषा) मेरा शब्द आकाशकी गर्जनाके समान बलवान् है। (उग्रेण वसा आत् उते ते वाघे) बलवाले वचनांसे निययपूर्वक तुमे ही बाधा करता हूं। (अहं मुभिः अस्य तं रसं अग्रमं) मेने मनुष्योंके साथ इसके उस रसको लिया है। (तमसः ज्योतिः सूर्यः इव उदेतु) अन्धकारसे ज्योति देनेवाले सूर्यके समान यह उदयको प्राप्त होवे॥ ३॥

(चक्षण ते चक्षुः हिन्म) आंखसे तेरे आंखका नाश करता हूं। (विषेण ते विषे हिन्म) विषये तेरा विष नष्ट करता हूं। हे (अहे झियस्त, मा जीवीः) सर्प । तू मर जा, मत जीता रह। (विषं त्या प्रत्यक् अभ्येतु) विष तेरे प्रति लौटकर आ जावे॥ ४॥

है (कैरात, पृश्ने, उपकृष्य, बश्चो, असिताः, अलाकाः) अंगलमें रहनेवाले, धन्वेवाले, धासमें रहनेवाले, भूरे रंगवाले, कृष्ण और निंदनीय सर्वे ! (मे आ ऋणुत) मेरा मायण सुनो । (मे सच्युः स्तामानं अपि मा स्यात) मेरे मित्रके घरके पास मत ठहरो । (आश्चावयन्तः विषे नि रमध्वं) सुनाते हुए दूर अपने विषमें ही रमते रहे। ॥ ५॥

(अस्तिस्य) कृष्ण (तैमातस्य) गीले स्थानपर रहनेवाले (यभ्रोः) भूरे रगवाले (अप-उद्कस्य) जलसे ५र रहनेवाले और (सात्रासाहस्य मन्योः) सबको पराजित करनेवाले कोधी सर्पके विपवाधाको में (वि सुञ्चामि) दीला करता हूं, जिस प्रकार (धन्वनः ज्यां इव, रथान् इव) धनुष्यते होरी और रयोंके बंधनीको ढीला करते हैं॥ ६॥

(आलिगी च विलिगी च) विपक्रनेवाली और न विपक्रनेवाली (पिता च माता च) तथा नर और मादा ( घः चन्धु सर्वतः विद्या) तुम्हारे सबके बंधुओं को हम सब प्रकारसे जानते हैं। (अरसाः कि करिष्यथ) तुम निरस होने पर क्या करोगे ?॥ ७॥

भावार्थ— धर्प विष शोपक है। उसको ऊपर मध्यमागमें और नांचेके भागेंग पकड लेता हूं और धर्पविवके भगसे उन्हें दूर करता हूं॥ २॥

मेरा शब्द प्रभावशाली है, उससे ।वषका बाधा दूर करता हूं । मैं अन्य मनुष्योंकी सहायतासे विषके रसको स्तंभित किया है, अब यह सूर्यंजदयके समान जाग उठेगा ॥ ३ ॥

विषये विष दूर करता हूं। हे साप ! अब तू मर जा, जीवित न रह। तेरा विष छीटकर तेरे प्रति जावे ॥ ४ ॥ जंगलमें रहनेवाले, धन्बोंवाले, घांसमें रहनेवाले और भूरे रंगवाले, काले और घृणित ऐसे धांप होते हैं। हे सब सपीं ! मेरे मित्रके घरके पास न ठहरों ! दूर कहीं जाकर अपने विषके साथ रमों ॥ ५ ॥

कृष्ण, गीले स्थानपर रहनेवाले और भूरे रंगवाले, जलस्थानसे दूर रहनेवाल और कोधी सर्पकी विषयाधाकों में दूर करता हैं। धनुष्यपरसे डोरी उतारनेके समान में दूर करता है। ६॥

विषकी वाधकता नष्ट होनेपर सापोंका नर या मादा क्या हानि करेगा ? ॥ अ॥

उरुगूलांया दुहिता जाता दास्यसिक्त्या । मृतङ्कै दुद्रुषीणां सर्वीसामरसं विषम् ॥८॥ कृणीं श्वावित्तदंत्रवीद्धिरेरंवचरन्तिका । याः काश्चमाः खंनित्रिमास्तासांमरसर्वमं विषम् ॥९॥ ताबुवं न ताबुवं न घेन्वमंसि ताबुवंम् । ताबुवंनारसं विषम् ॥१०॥ तस्तुवं न तस्तुवं न घेन्वमंसि तस्तुवंम् । तस्तुवंनारसं विषम् ॥१९॥ (१३०)

अर्थ— (उरु-गुलाया दुदिता जाता ) बहुत हिंसक सर्पिणीकी दुहिता (असिन्न्याः दासी ) कृष्णसर्पिणीकी दासी हो गई है। इन ( द्रुषिणां सर्वासां ) दाद पैदा करनेवाली सब सांपिनियोंका (प्रतक्षं विषं. अरसं ) वष्ट दायक विष नीरस होवे ॥ ८॥

(कर्णा श्वावित्) कानवाली साही (गिरेः अवचरन्तिका) पहाडके नीचे घूमनेवाली (तत् अववीत्) वह बोली (याः काः च इमाः खनित्रिमाः) त्रो कोई ये भूमिको खोदकर रहते हैं, (तासां विषं अरसतमं) उनका विष नीरस होवे ॥ ९॥

ं (ताबुवं न ताबुवं) ताबुव हिंसक नहीं है। (त्वं ताबुवं न घ इत् असि) तू ताबुव तो हिंसक निःसंदेह नहीं है। (ताबुवंन विषं अरसं) ताबुवके द्वारा विष नीरस होता है। १०॥

(तस्तुवं न तस्तुवं) तस्तुव भी नाशक नहीं है। (त्वं वस्तुवं न घ इत् असि) तू तस्तुव तो नाशक निः धंदेह नहीं है। (तस्तुवेन विषं अरसं) तस्तुव हारा विष निरस होता है ॥ ११॥

भावार्थ — हिंसक, कृष्णसर्पिणी, और दाद उत्पन्न करनेवाली सांपिणीका विष नीरस होवे ॥ ८ ॥ सब पहाडी सर्पोका विष साररहित हो जावे ॥ ९ ॥ ताहुव और तस्तुव नामक पदार्थ विशेषसे संपिका विष निर्वेल होता है ॥ १०-११ ॥

### अर्थ विष।

इस स्क्में निम्नलिखित सर्पनातियोंका वर्णन है-

- १ कैरातः मील जहां रहते हैं उस अंगलमें रहने-बाला सर्प,
- २ पृश्चि:- घन्नोंवार्टा सर्वे.
- ३ उपतृष्यः घासमें रहनेवाला सर्प,
- 8 बसु: भूरे रंगवाला सर्प,
- ५ असितः काले रंगवाला सर्व,
- ६ अलीकः -- अमंगल सर्प.
- ७ तैमातः गीले प्रदेशमें रहनेवाला सर्व.
- ८ अपोदकः जो जलके पास नहीं रहता.
- सात्रासाहः इसके संबंधमें आनेवालेका नाश करनेवाला सर्पे,
- **१० मन्युः** कोघ घारण करनेवाला सर्प,
- ११ आलिगी चिपकनेवाली अयोत् शरीरको लपेटने-वाली सांपिन,
- १२ विलिगी— शरीरचे दूर रहनेवाली संपिन,
- १२ उठ-गुला- जिसका निम्न प्रदेश बडा होता है,

- १८ असिक्ती— काली सीपिन,
- १५ दृद्धची जिस सांपिनके कारनेसे शरीरपर दाद उठता है भीर दादसे रक्त निकलता है।
- १६ कर्णा- कानवाली शंपिन,
- १७ श्वाचित्— कृता जिसको काटता है, कृता जिसको इंडकर निकालता है।
- १८ खानिश्रिमा— खोदां हुई भूमिमें रहनेवाली सापिन, इतनी सांपोंकी जातियोंके नाम इस सूक्तमें हैं। इनमेंसे दो तीन नामोंके विषयमें हमें धंदेह हैं और उनके ज्ञान निश्चित करनेके लिये क्षमी बहुत खोजकी क्षयेक्षा है।

#### उपाय ।

सर्पनिषकी वाधापर 'तानुव और तस्तुव 'का उपाय इस स्कर्क अन्तिम दो मंत्रोंमें लिखा है। परन्तु ये पदार्थ क्या हैं इसका ज्ञान खोज करनेपर भी अभीतक हमें नहीं हुआ। संभव है कि ये कुछ औषधी, लिनज पदार्थ या परघर जैसे पदार्थ अथवा मणि हों। संभव है ये सप्विशेषके मस्तकमें मिलनेवाले मणियोंके नाम हों। कुछ निश्चयसे नहीं कहा जा सकता। इस विषयमें खोज करनेकी आवश्यकता है। द्सरा टपाय तीन स्थानपर वंघ लगाहर विषदी गतिको रोहना है—

युदामि ते मध्यमं उत्तमं अवसम्। एतासु विचं अग्रमम्॥ (मं. २)

' ऊपर, मध्यमें और नीचे रहशीसे बांघके, इनमें विषकों पक्र केता हूं। 'यह विधि इस प्रकार है। प्रायः हाथ या पांवकों साप काटता है। जहां काटता है वहांसे विष ऊपर चढता है, इसलिये काटते ही कंघाके मूलमें, घुटनेपर तथा कटे स्थानसे किंचित ऊपर रमीसे बांघ देनेसे विषकी ऊपर जानेकी गति हक जाती है। इस प्रकार विषकी गति रोककर फिर जहां-तक विष गया हो, वहांपर उक्त पदार्थों का प्रयोग करनेसे विष नि:सन्त हो जाता है।

परन्तु 'ताबुव श्रीर तस्तुव 'पदायं प्राप्त न होनेकी अव-स्थाने यह लपाय हैसे किया जाय यह एक शंका है।

जहांतक घमनीमें विष पहुंचा होता है, वहां के बाल खरें गहीं रहते, इसलिये बालोंको देखने थे पता लगता है कि यहां-तक विप आया है। अतः विष जहां है वहां जलता अग्नि रख-कर वह स्थान जला दिया जाय तो मनुष्य बच सङ्गा है। परन्तु यह बात इस स्कॉर्म कही नहीं है।

यह सूक्त दुर्गेघ है। इसलिये कई मंत्रोंका अर्थ भी ठीक प्रकार समझमें नहीं आया है, इस कारण मंत्रोंका विवरण भी अधिक नहीं हो सकता।

इस र्काक कई मंत्र ऐसे हैं कि मंत्रसामध्येसे सावको कुछ

कहनेके समान भाषा उसमें है । जैसा— प्रत्यक अभ्येतु ते विषम् । (मं. ४) अहे ! म्रियस्व । (मं. ४)

'हे सांप ! तेरा विच लीटकर तेरे पास जाने ! हे सपै । तू मर जा । 'तथा—

में सख्युः स्तामानं मा अपि स्थाः । (मं. ५)

'मरे मित्रके घरके पास न ठहर । ' इत्यादि मंत्र पहनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रप्रमान, अथवा कहनेबालेकी इस्काशक्तिके प्रभावसे सर्पपर कुछ परिणाम होता है । हमने स्वयं अमीतक देखा नहीं है, परन्तु बहुत लोग कहते हैं कि महाराष्ट्रमें ऐसे मीत्रिक हैं कि को सप द्वारा देशित मनुष्यके पास 
उस काटनेवाले सांपको बुलाते हैं, और उससे नगरे सब विश्व सुसवा लेते हैं । और इस प्रकार सर्पका विश्व शारिरसे बाहर हो 
जाने पर वह मनुष्य जाप्रत होनेके समान उठता है । तृतीय 
मन्त्रके अन्तिम चरणमें 'अन्यकारसे सूर्य उदय होनेके समान 
यह मनुष्य जाग उठे ' ( मं. ३ ) ऐसा कहा है । संभव है 
कि इस प्रकारका छछ भाव ही इसमें हो ।

यह सपंदंशका विषय असंत महरवका है और इसिनेम सब प्रकारके उपचारोंकी बढ़ी सोज करनी चाहिये और विश्वव करना चाहिये कि कौनसा उपाय निश्चित गुणकारी है।

इस प्रकारसे सूक्त गृह आशय होनेके कारण वहे दुवींब होते हैं आर इसी कारण इस विषयको सुबोच करनेके किये बहुत स्रोजकी अपेक्षा होती है।

# घातक प्रयोगको लौटाना।

(१४) कृत्याप्रतिहरणम् । ( ऋषिः — ग्रुकः । देवता — वनस्पतिः, कृत्याप्रतिहरणम् । )

सुपूर्णस्त्वान्वं विन्दत्सक्तरस्त्वां खनश्रुसा । दिप्सौष्ये स्वं दिप्सन्तमवं कृत्याकृतं विश्व ॥ १॥ अर्व जिह यातुष्वानानवं कृत्याकृतं जिह । अथो यो अस्मान्दिप्सिति तमु त्वं वैद्योषये ॥ २॥

अर्थ- (सुपर्णः त्या अन्वविन्दत्) गरहने तुमे प्राप्त किया और (स्करः त्या नसा असनत्) प्रते तुमे अपनी निष्कित से सोदा हं। हे औषचे ! (त्वं दिप्सन्तं दिप्स) तू नाशकका नाश कर और (कृत्याकृतं अवस्ति) दिसा करनेवालको मार दाल ॥ १॥

(यातुचानान् अवज्ञिह) यातना देनेवालोंको मार बाल । (क्रत्याकृतं अवज्ञिह) काटनेवालेको मार बाल । (अथो यः अस्मान् दिप्सिति) और जो हमें मारना चाहता है, हे भौषषे ! (तं छ टवं जहिं) उसको तू मार ॥ २॥ रिश्येस्येव परिश्वासं पिर्कृत्य परि त्वचः । कृत्यां कृत्याकृते देवा निष्किमिव प्रति सुश्रत ॥ ३ ॥ पुनेः कृत्यां कृत्याकृते हस्त्यस्य परो णय । समक्षमंसमा आ चेहि यथां कृत्याकृतं हनेत ॥ ४ ॥ कृत्याः संन्तु कृत्याकृते शृप्यः श्वप्यायते । सुखो रथं इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनेः ॥ ५ ॥ यदि स्त्री पदि वा पुनेन्कृत्यां चकारं पाप्मने । तामु तसी नयामस्यर्धमिवाश्वामिधान्यां ॥ ६ ॥ यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुषः कृता । तां त्वा पुनेर्णयामसीन्द्रण सुयुजां वृयम् ॥ ७ ॥ अमे पृतनापाद पृतेनाः सहस्व । पुनेः कृत्यां कृत्याकृते प्रतिहरंणेन हरामसि ॥ ८ ॥ क्रांच्यानि विच्य तं यश्वकार् तमिर्जहि । न त्वामचंकुषे वृयं वृधाय सं श्रिश्रीमहि ॥ ९ ॥ पुत्र देव पितरं गच्छ खूज इंवामिष्ठितो दश्च । बुन्धमिवावकामी गंच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनेः ॥१०॥ पुत्र देव पितरं गच्छ खूज इंवामिष्ठितो दश्च । बुन्धमिवावकामी गंच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनेः ॥१०॥ उद्येणीवं वार्ण्यामिस्कन्दं मृगीवं । कृत्या कृतीरंमृच्छत् ॥ १ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (रिक्यस्य परिशासं इच) हिंसकको नारों ओरसे चुभनेवालोंके समान और (निष्कं इव) सुवर्णभूषणके समान (स्वचः परि परिकुन्य) स्वनाके उत्पर चान करके, (कृत्याकृते कृत्यां प्रति मुखतं) इला करनेवालेके प्रति उसीके काटनेवाले प्रयोगको वापस करो ॥ ३॥

<sup>(</sup>पुनः कृत्यां हस्ते गृहाः) फिर काटनेवाले साधनको हाथमें पकडकर (कृत्याकृते परा णय) प्राणवातक उपाय करनेवालेक पास वापस भेजो (अम्प्रे समक्षं आ घोहि) इसके लिये सामने रख दे, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिमसे हिसक मारा जाय ॥ ४॥

<sup>(</sup>क्रत्याः क्रत्याकृते सन्तु ) मारक साधन हिंसकोंके छपर ही लौट आंय। (शपथः शपथीकृते ) गालियां गाली हेनेवालेके पास लौट आय। (सुखः रथः इव ) सुक्ष देनेवाला रथ जैसे जाता है उस प्रकार (क्रत्याः क्रत्याकृतं पुनः वर्ततां ) घातपातके उपाय घातकेक उत्पर ही फिर पहुंच जावें ॥ ५॥

<sup>(</sup>यदि स्त्री यदि वा पुमान्) बाहे स्त्रीने अथवा बाहे पुरुषने (कृत्यां पाप्मने चकार) घातक प्रयोग पापकी इण्छावे किया है। (तां उ तस्मे नयामिस) उसकी उसके पाम ही हम लौटा देते हैं, (अश्वा-अभि-धाम्या अर्थ्व इव) घोडेकी बांधनेकी रस्त्री जिस प्रकार घोडेके पास ले जाते हैं।। ६॥

<sup>(</sup>यदि वा देवकृता असि) यदि तू देवोंद्वारा की गई हो अथवा (यदि वा पुरुषेः कृता) यदि मनुष्यों द्वारा बनाई गई हो, (तां स्वा वयं) उस तुझके। हम (इन्द्रेण सयुजा) सहयोगी इन्द्रके द्वारा (पुनः नयामसि) पुनः हटा हेते हैं॥ ७॥

हे (पृतनाषट् अग्ने) संप्राम जीतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! (पृतनाः सदस्व ) शत्रुधेनाओंका पराभव कर । (पुनः कृत्याकृते ) फिर घातपात करनेवालेक प्रांत (प्रतिहरेण कृत्यां प्रति हरामास्त ) प्रतिहार करनेक उपायस घातक प्रयोगकी लोटा देते हैं ॥ ८॥

हे (कृत-व्यथिन) घातकका वेध करनेवाले ! तू (तं विध्य) उमका वेध कर। (यः चकार तं इत् जिहि) विसने घात किया उसका नाग कर (अचकुषे त्वां वधाय न संशिशोमहि) हिंधा न करनेवाले तुसको वधके लिये हम उत्तेजना नहीं देते ॥ ९॥

<sup>(</sup> पुत्र इव गितरं गच्छ ) पुत्रके समान पिताके प्रति जा। (खज इव अभितिष्ठतः द्श ) लिपटनेवाले सांपके समान पात करनेवालेको काट। ( बन्ध इव अवकामी ) बन्धनके प्रति जानेक समान जा। हे ( कृत्ये ) हिंसे ! ( कृत्या कृतं पुनः गच्छ ) हिंसके प्रति पुनः जा॥ १०॥

<sup>(</sup> বাবিদ্ধী एणी ६व सृगी ६व ) हाथिनी सृगीके उपर जानेके समान ( अभिस्कन्दं कर्तारं कृत्या उद् ऋडस्नु)
वहाई करनेवाले, बात करनेवालेके प्रति धातक प्रयोग चला जावे ॥ ११॥

इ<u>न्वा</u> ऋजीयः पततु द्यावाष्ट्रिथ<u>वी</u> तं प्रति । सा तं मुगमिव गृह्णातु कृत्या केत्<u>याकृतं पुनेः ॥१२॥</u> अप्तिरिवतु प्र<u>ति</u>क्कलमनुक्कलियोदकम् । सुखो रथं इव वर्ततां कृत्या केत्<u>या</u>कृतं पुनेः ॥१२॥<sub>(१८३)</sub>

अधे— हे यावापृथिवी ! (सा कृत्या तं प्रति हृष्याः ऋजीयः पततु) वह घातक प्रयोग उस कर्ताके प्रति गणके समान सीधा गिरे । और (मृगं इच) मृगके समान वह (तं कृत्याकृतं पुनः गृह्वातु) उस घातक प्रयोग करनेवालेको फिर पकड लेवे ॥ १२ ॥

(आश्वः इव प्रतिकूलं ) अप्रिके समान प्रतिकूलके प्रति और (उद्कं इव अनुकूलं पतु ) अलके समान अनुकूल लताके साथ वह चले। (सुखः रथः इव) सुखकारक रथके समान (कृत्या कृत्याकृतं पुनः चर्ततां) धातक प्रयोग-कर्ताके पास फिर चला लावे ॥ १३ ॥

# दुष्ट कृत्यका परिणाम ।

दुष्ट कुल यदि दूसरेके घातपातके लिये किया जावे, तो वह अन्तर्भे कर्ताका ही घात करता है, यह इस सूक्तका तात्पर्ब है। इसमें कुला नामका कुळ घातक प्रयोग कोई दुष्ट लोग करते हैं, ऐसा जो विषय कहा है, वह बड़ा दुर्बोध है और अवतक उस विषयमें इमें कोई पता गहीं लगा है। इसलिये हम इसपर अधिक कुळ लिख नहीं सकते। यदि कोई पाठक इस मारण प्रयोगके विषयमें कुछ निश्चित और सप्रयोग झान रखते हों, तो प्रकाशित करनेकी कृपा करें।

# सत्यका विजय।

# (१५) रोगोपशमनम्।

(ऋषिः — विश्वामित्रः। देवता — मघुला वनस्पतिः।)

| (आपः — विश्वामित्रः। द्वता — मधुला वनस्पातः।)                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| एको च में दर्भ च मेऽपवक्तारं ओषधे। ऋतंजात् ऋतंविर् मधुं में मधुला करः         | 11 2 11 |
| द्वे चं मे विश्वतिश्वं मेऽपवक्तारं ओषधे । ऋतंजात ऋताविर मधुं मे मधुला करः     | ॥२॥     |
| तिसर्थ में त्रिंश्च में अपवेतार ओषघे। ऋतंजात ऋतांवित मधुं में मधुला करः       | 11 ₹ 11 |
| चर्तस्य मे चत्वारिंशर्च मेऽपवृक्तारं ओषघे। ऋतंजात् ऋतंविर मधुं मे मधुला करः   | 11 8 11 |
| पुत्र च मे पञ्चाशक् मेडपवक्तारं ओषधे । ऋतंजात् ऋताविति मधुं मे मधुला करः      | ॥५॥     |
| षट् चं मे पृष्टिश्चं मेऽप्वकारं ओषधे । ऋतंजात् ऋताविर मधुं मे मधुला करः       | 11 & 11 |
| सप्त च में समाविश्व में अपविचार ओषघे। ऋतंजात ऋताविर मधुं में मधुला करः        | 11 0 11 |
| <u>अष्ट चे मेऽशी</u> विश्वं मेऽपवक्तारं ओषघे । ऋतंजात ऋतावि मधुं मे मधुला करः | 11011   |
|                                                                               |         |

अर्थ— हे (ऋताविर ऋतजाते मोषघे) वलपालक और वलसे उत्पन्न भौषित ! तू (मधुला) मधुरता उत्पन्न करनेवाली होकर (में मधु करः) मेरे लिये प्रक्र मधुरता कर। (में एका च दश च अपवक्तारः) मेरे लिये एक भा दश निंदक क्यों न हों। इसी प्रकार (हे विशतिः च) दो और बीस, (तिसः जिशत् च) तीन और तीस, (चतकः चरवारिशत् च) नार और चालीस, (पञ्च पञ्चाशत्) पांच और पनास, (पट् पष्टिः च) छः और साठ, (सप्त

(१६५)

नर्व च में नव्तिश्च मेऽपव्कारं ओषघे। ऋतंजात् ऋताविति मधुं में मधुला करः ॥ १॥ दर्श च में श्वतं चं मेऽपव्कारं ओषघे। ऋतंजात् ऋताविति मधुं में मधुला करः ॥ १०॥ श्वतं चं में सहस्र चापवक्कारं ओषघे। ऋतंजात् ऋताविति मधुं में मधुला करः ॥ १४॥ (१५४) ॥ इति तृतीयोऽचुवाकः॥ ३॥

सप्तिः च) सात और सत्तर, (अष्ट अशीतिः च) भाठ और भस्धी, (नव नवितः च) नी भीर नब्वे, (द्रश शतं च) दस और सी, (शतं सहस्रं च) सी और हजार (अपवक्तारः) निंदक क्यों न खड़े हों और मुझे प्रतिबंध करनेका यत क्यों न करे, में सखमागैसे हा उनका प्रतिकार करूंगा। इसिलिये सर्धत्र मेरे लिये मधुरता फैले ॥ १-११ ॥

#### सत्यसे यश।

इस स्कमं ऋतावरी ऋतजाता औषिषका नाम है। यह कीन मौषिष है, इसका पता नहीं लगता। परन्तु इस मूक्तमें इमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहां कोई औषिष प्रयोग नहीं बताया है। परन्तु जो निंदक शत्रु हैं उनको सल्यगलन और सल्य व्यवहारसे ही ठीक करना और सल्यका महत्त्व सिद्ध करना ही नताया है। सल्यपालन करनेवालेके लिये सब दिशाएं मधुरतायुक्त हो जाती हैं, अर्थात उसके लिये कोई विराधी नहीं रहता। सल्यपालन करनेवाला मनुष्य शत्रुरहित हो त्राता है। मानो 'सल्यपालनका त्रत 'ही सब दोषोंकी घोनेवालों दोषधी अथवा ओषिष है। इस सूक्तमें कही संख्याका क्या माव है वह समझमें नहीं आता।

वृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥

# आत्मबल।

# (१६) वृषरोगशमनम्।

( ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — एकवृषः । )

**ग्रॅं**कवृषोऽसिं सृजार्सो∫ऽसि ॥१॥ यदि द्विवृषोऽसि मृजार्सो।ऽसि 11 2 11 यदि त्रिवृषोऽसिं सृजार्सो∫ऽसिं ।। ३ ।। यदि चतुर्वृषोऽसि मृजारसोऽसि 11 8 11 यदि पश्चवृषोऽसि सृजार्सो∫ऽसि ॥ ५ ॥ यदि पढ्वृषोऽसि मुजारसोऽसि 11 & 11 यदि सप्तवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥ ७ ॥ यद्यष्टवृषोऽसिं सृजारसो ऽसिं 11 & 11 यदि नववृषोऽसि सृजार्सो∫ऽसि ॥ ९ ॥ यदि दश्चवृषोऽसि मुजारुसो ऽसि 11 09 11 यद्येकादुबोडिस सोडपींदकोडिस ॥ ११ ॥

अधे— ( यदि एकवृषः, द्विवृषः, त्रिवृषः, चतुर्वृषः, प्रच्यवृषः, षद्गृषः, सप्तवृषः, अष्टवृषः, नववृषः, द्राष्ट्रषः, आसि ) यदि तू एक दो तीन चार पांच छः सात साठ नौ और दस शक्तियाँ युक्त है, तो ( स्वज ) वल दित्य कर, नहीं तो ( अरसः आसि ) तू निःसत्त्व ही रहेगा। तथा यदि तू ( एकाद्शः आसि ) ग्यारहवां है, तो ( अपडद्कः असि ) तू प्रकृतिक जीवन रससे रहित है ॥ १-११ ॥

मनुष्यमें दस इंदिय शक्तियां हैं। अखेक इंदियमें बडी मारी मुष्याकि, अथवा अध्वराकि मी कहिये, है। शरीरस्थ आत्मा इन सब शक्तियोंसे युक्त रहता है। आतमाके शरीरमें आनेके पश्चात् उसको चाहिए कि वह अपना बल बढावे, यदि यह बल बढावेका प्रयत्न न करेगा, तो निःसंदेह इसका बल घटता बायगा। बल न घटे इसकिये इसको उचित है कि, वह अपना

बल बढानेका यत्न करे । जिस समय यह न्यारहवां गुद्ध आत्म अर्थात् देहसे विरहित आत्मा होता है, उस समय उसके पास, ये प्राकृतिक शिक्षमां नहीं होती हैं। उस समय वह केवल आत्मिक शिक्षसे ही युक्त रहता है और वह अर्खंड शिक्त होती है, इसिल्ये उस समय उसमें घट-बढ कुछ, नहीं हो सकता है।

१० ( भयर्व. भाष्य, काण्ड ५ )

# स्रीके पातिव्रत्यकी रक्षा।

# (१७) ब्रह्मजाया ।

(ऋषि - मयाभूः। देवता - ब्रह्मजाया।)

| ते   sवदन्त्रथमा ब्रेसिकिलिब्ये sक्र्पारः स्टिलो मौतुरिश्चा ।     |    |   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| वीड्रहेरास्तरं उग्नं मंग्रोभूरापी देवीः प्रथमजा ऋतस्य             | Ħ  | 8 | 11 |
| सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायेच्छदह्णीयमानः ।           |    |   |    |
| अन्वतिता वर्रणो मित्र असिद्भिहोती हस्तुगृह्या निनाय               | 11 | २ | H  |
| हस्तेनुत्र ग्राश्विष्ठाधिरंस्या ब्रह्मनायेति चेदवीचत् ।           |    |   |    |
| न दूतायं प्रहेशां तस्थ एवा तथां राष्ट्रं गुंपितं खन्नियंख         | 11 | Ę | 11 |
| यामाहुस्तारंकैया विकेशीति दुच्छनां प्रामेमन्पर्धमानाम् ।          |    |   |    |
| सा ब्रेक्सजाया वि दुनोति राष्ट्रं यत्र प्रापीदि श्रुश उल्कुपीमान् | 11 | ß | 11 |

अर्थ— (अ-कू-पारः स्निल्लः) भगाध समुद्र, (मातारिश्वा) वायु (बीदुह्रदाः) बलवान् तेजवाला अभि (उम्रं तपः) उप्र ताप टेनेवाला सूर्य (मयो-भूः) श्रुक्ष देनेवाला चन्द्र, (बेवीः आपः) दिन्य जल, (ऋतस्य प्रयम्भजाः) ऋतका पहिला प्रवर्तक देव (ते प्रथमाः) ये पाहेल देव भी (क्रह्म किस्त्रिये अवद्न्) ब्राह्मणके सर्वधमें पातक स्र्नेवालेके विषयमें गवाही देते हैं॥ १॥

(अहणीयमानः प्रथमः सोमो राजा ) कोध न करता हुआ पहिला छोम राजा (ब्रह्मजायां पुनः प्रायक्छत्) ब्राह्मणकी भागिको पुनः वापस देने लगा । उस समय (चरुणः भित्रः अम्बर्तिता आसीत्) वरूण और मित्र ये साव चलनेत्रांले ये और (होता अग्निः हस्तगृह्य निनाय ) होता समि हाय पकडकर चलाता रहा ॥ २ ॥

(हस्तेन एव त्राहाः अस्याः आधिः) दावसं ही प्रदेश किया जावे, ऐसा इसका भादेश है, (ब्रह्मआया इति चत् असंचित्) यदि यह ब्राह्मणकी पत्नी है ऐसा कहा जाय। (एया द्ताय प्रहेया न तस्ये) यह दूतके लिये ल आने योग्य होकर नहीं ठहरती, (तथा क्षत्रियस्य गुपितं राष्ट्रं) वैसा ही क्षत्रियका सुरक्षित राष्ट्र होता है ॥ ३ ॥

(विकशी पया तारका इति ) बंधन रहित यह तारका है ऐसा (आमं अवपद्यमानां दुच्छुनां यां भाहुः) त्रिमको प्रामके उपर गिरनेवाली विविध्त करके कहते हैं। इसी प्रकार (सा ब्रह्मजाया राष्ट्रं वि दुनोति ) वह बाह्मण की राष्ट्रको विशेष हिला देती है, (यज उच्छुबीमान् शहा प्र अपादि ) जहां उस्कायुक्त शशक गिरता है ॥ ४॥

भाषार्थ— अपि, बलनिधि समृद्द, बायु, तेजस्वी सूर्य, सुच देनेबाला चन्द्रमा, तथा अन्य सब देव ब्राह्मणके संबंधमें पाप करनेवाले पापीके पापाचरणके विषयमें सत्य बात स्पष्ट कह देते हैं ॥ १ ॥

सीमने शान्तिके साथ ब्राह्मणकी स्त्रीकी पुनः वापस दिया, वहां वरुण सीर मित्र उपस्थित वे स्त्रीर स्त्री पाणिग्रहनके समय होता बना था ॥ २ ॥

को श्राह्मणकी पत्नी कही जाती है वह पाणिप्रहण विधिसे ही विवाहित हुई होती है। यह किसीके दूतद्वारा भगाई जाने योग्य नहीं होती, इसकी सुरक्षांस अत्रियका राष्ट्र सुरक्षित होता है॥ ३ ॥

विस प्रकार आकाशकी तारका और उस्का किसी ग्रामपर गिरती है और वह दुखिन्ह कहा जाता है, उसी प्रकार वह आसणकी भगोई जानेपर राष्ट्रका नाश करती है ॥ ४ ॥ त्रस्चारी चेरति वेविष्दिष्यः स देवानां भवत्येक् मर्न्नम् ।
तेनं जायामन्वेविन्दुद्धृहस्पितिः सोमेन नीतां जुद्धे १ न देवाः ॥५॥
देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तऋष्यस्तर्पसा य निषेदुः ।

भीमा जाया त्रांख्यणस्यापंनीता दुर्घा दंधाति परमे व्योजिन् ॥६ ॥
ये गर्भी अव्पर्यन्ते जगृद्यचांपलुष्यते । तीरा ये तृद्धन्ते मिथो त्रंखजाया दिनस्ति ताच् ॥७॥
उत यत्पर्तयो दर्श स्त्रियाः पूर्वे अत्रांखणाः । त्रुद्धा चेद्धस्तमग्रंहीत्स एव पर्तिरेक्ष्या ॥८॥
त्राह्मण एव पित्ति राजन्योद्धे न वैदर्यः । तत्स्रयाः प्रत्रुवक्रीति प्रश्नभ्यो मान्वेभ्यः ॥९॥
पुन्वै देवा अददः पुनर्भनुष्या अददः । राजानः सत्यं गृह्माना त्रंखजायां पुनर्ददः ॥१०॥

अर्थ- (असचारी विषः विविपत् चरति ) ब्रह्मचारी प्रत्राओंकी सेवा करता हुआ जगत्में संचार करता है, इसलियं (सः देवानां एकं अंगं भवित ) वह देवोंका एक अंग बनता है। (तेन वृहस्पतिः जायां अन्विधिनदृत्) उसके द्वारा वृहस्पतिने भार्या प्राप्त की (सोमेन नीतां जुद्धां न देवाः ) जिस प्रकार सोमके द्वारा लायी हुई चमससे हुत आहुति देव प्राप्त करते हैं॥ ५॥

(एतस्यां पूर्वे देवाः वै अवदन्त) इसके संबंधमें पूर्व देवोंने कहा है, तथा (ये तपसा निषेदुः सप्त ऋषयः) जो तप करनेके लिये बैठते हैं उन सप्त ऋषियोंने भी वैसा ही कहा है। (ब्राह्मणस्य अपनीता जाया भीमा) ब्राह्मणकी भगाई पत्नी भयंकर होती है, (परमे ज्योमन् दुर्घाँ दधानि) परम धाममें भी दुःख देनेवाली वह होती है ऐसी धारणा करते हैं॥ ६॥

(ये गर्भाः अवपद्यन्ते) जो गर्भ गिर पडते हें, (जगन् यत् च अप छुत्यते) जो चलनेवाले प्राणी नाशको प्राप्त होते हैं, (ये वीराः मिथः तृह्यन्ते) जो वीर परस्पर लडतें भिडते हैं, (तान् ब्रह्मजाया हिनस्ति) उनकी ब्राह्मणकी भार्म मार डालती है ॥ ७॥

(उत् यत् पूर्वे अब्राह्मणाः स्त्रियाः दश पतयः) और जो पाहेले बाह्मणसे भिन्न स्रोके दस पति होते हैं, (ब्रह्मा चेत् हस्तं अब्रहीत्) ब्राह्मणने यदि उसका पाणिब्रहण किया, तो (स पन एक घा पतिः) वह उसका एक ही पति होता है॥ ८॥

(ब्राह्मण एव पतिः न राजन्यः न वैदयः) ब्राह्मण ही एक पति ई, क्षत्रिय और वैदय नहीं। (सूर्यः पञ्चभ्यः मानवेभ्यः तत् प्रब्रुवन् पति ) सूर्य भागे मनुष्योंको वह बहता हुआ चलता है ॥ ९ ॥

(देवाः वे पुनः अद्दुः) देवोंने पुनः दिया, (मनुष्याः पुनः अद्दुः) मनुष्योंने पुनः दिया है।(सत्यं गृह्यानाः राजानः) प्रत्यं पालन करनेवाले राजा लोग भी (ब्रह्मजायां पुनः ददुः) ब्राह्मणस्रीको पुनः देते हैं॥ १०॥

भावार्थ-- ब्रह्मचारी विद्या समाप्त करनेपर जनताकी सेवा करता हुआ जगत्में पंचार करता है, इसलिये उसकी देवतांश कहते हैं। यह उक्त अलाचारका पता लगाता है, और जिसकी स्त्री ही ती है उसके पास पहुंचाता है ॥ ५॥

तप करनेवाले ऋषि और सब देवता लोग इस विषयमें वारंवार कहते आये हैं कि, इस प्रकार मगाई गुरुपत्नी मयानक हानि इरती है और दूसरे सब लोकोंमें भी बढी पीटा देती हैं॥ ६॥

राष्ट्रमें जिस समय अकालमें बालकोंकी मृत्यु होती है और प्राणियोंक। बहुत संहार हं।ता है, और आपसमें वीर लोग एक इसरेके सिर फोडने लगते हैं, तब समझना चाहिये कि यह गरेणाम ग्रहपत्नीके पूर्वीक कष्टसे ही हो रहा है ॥ ७ ॥

नाद्मणसे भिन्न दस पति स्रोके होते हैं, परंतु जिस सभय नाह्मण किसी स्रोका पाणिप्रहण करता है, उस समय उस स्रोका वहा एक पति होता है, कदापि उस स्रोका दूसरा पति नहीं हो सकता ॥ ८॥

बाह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैस्य नहीं, यह बात सूर्य ही पश्चननोंको कहता है ॥ ९ ॥

पुनर्दार्य ब्रह्मजायां कृत्वा देवैनिकिल्बिषम् । ऊर्जे पृथिन्या मक्त्वोरुंगायम्भूपासते ॥ ११ ॥ नास्यं जाया शंतवाही कंल्याणी तल्पमा श्रेयं । यसिन्नाष्ट्रे निरुष्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥ १२ ॥ नास्यं ख्र्मा निष्कग्रीवः सूनानांमत्यग्रतः । यसिन्नाष्ट्रे निरुष्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १२ ॥ नास्यं ख्र्मा निष्कग्रीवः सूनानांमत्यग्रतः । यसिन्नाष्ट्रे निरुष्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १४ ॥ नास्यं ख्रेतः कृष्णकर्णी ध्रुरि युक्तो महीयते । यसिन्नाष्ट्रे निरुष्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १५ ॥ नास्यं ख्रेत्रे पृष्करिणी नाण्डीकं जायते विसंम् । यसिन्नाष्ट्रे निरुष्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १५ ॥ नास्ये पृक्षि वि दुंहन्ति येऽस्या दोहंपुपासंते । यसिन्नाष्ट्रे निरुष्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १५ ॥ नास्यं घृत्रः केल्याणी नानुष्वान्त्सहते धुरंम् । विज्ञानिर्यत्रं ब्रह्मणो राज्ञि वसंति पापयां ॥१८॥ नास्यं घेतुः केल्याणी नानुष्वान्त्सहते धुरंम् । विज्ञानिर्यत्रं ब्रह्मणो राज्ञि वसंति पापयां ॥१८॥ (१८३)

वर्ष— (द्वैः निर्कालियं कृत्वा प्रद्वातायां पुनर्याय) देवीने पापरहित करके ब्राह्मगस्रीका पुनः देकर (पृथिक्याः ऊर्ज भक्तवा) पृथिवीके बलका विमाग करके (उद्याग्यं उपासते ) बढी प्रशंसा करने योग्य देवताकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥

(यसिन् राष्ट्रे अचित्या ब्रह्मजाया निरुध्यते ) बिस राष्ट्रमं अज्ञानसे व्यवणकी की प्रतिबंधमें राली जाता है। (अस्य शतवाही कल्याणी जाया तहपं न आशये ) उसकी सी संतान उरपन्न करनेवाली कल्याणकारिणी की मी बिस-रेपर न सोवे ॥ १२॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणज्ञी शतिबंधमें पढती है ( तस्मिन् घेरमनि विकर्णः पृथुश्चिराः न जायते ) उस धर्मे विशेष सुननेवाला और बढे शिरवाला पुत्र तरपन्न नहीं होता ॥ १३॥

जिस राष्ट्रमें भज्ञानसे ब्राह्मणस्त्री प्रतिबंधमें पहती है, ( अस्य क्षचा निष्कन्नीवः स्नानां अग्रनः न पति ) उस राष्ट्रका वीर सुवर्णालंकार गलेमें धारण करके लढकियोंके सन्मुख नहीं बाता है ॥ १४ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणस्त्री प्रतिबंधमें पद्मी होती है ( अस्य श्वेतः कृष्णकर्णः घुरि युक्तः न महीयते ) उस राष्ट्रमें स्थामकर्ण श्वेतकर्णका घोडा धुरामें युक्त होकर महत्त्वको प्राप्त नहीं होता ॥ १५ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणक्षी प्रतिबंधित होती हैं ( अस्य क्षेत्रे न पुष्किरिणी ) उनके क्षेत्रमें कमलावाल तलाव नहीं होते और ( वि.स. आणडीकं न जायते ) कमलका बीज भी नहीं होता ॥ १६ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मगकी स्त्री प्रतिबंधमें डाली जाती है, उस राष्ट्रमें (ये सस्याः देश उपासते ) जो इसके

दोहनके लिये वैठते हैं वे ( अस्मै पृश्चि न दुइ।न्ति ) इसके लिये गी दुइतीं नहीं ॥ १०॥

(विज्ञानिः ब्राह्मणः) बीरहित होकर ब्राह्मण (यत्र रात्रिं पापया चलित ) ब्रह्म रात्रीमं पापबुद्धि रहता है। (अस्य ) उपके राष्ट्रमें (न कल्याणी घेतुः) कल्याण करनेवाली धेनु नहीं होती है और (न अनस्वान् धुरं सहते ) न बैल धुराको सहता है ॥ १८॥

भावार्थ — देव, मनुष्य और सत्यपालक राजा लोग गुरुग्हके प्रशित गुरुके प्रति पहुंचाते हैं ॥ १० ॥ जहां निष्पापतांसे गुरुप्तोंको सुरक्षितताके साथ गुरुग्हके प्रति पहुंचाया जाता है, वहां भूमिका सत्व बढता है और यस फैलता है ॥ ११ ॥

परंतु जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीकी प्रतिबंध होता है, उस राष्ट्रमें माने। कोई सुवासिनी स्नी बिस्तरेपर सुरक्षित नहीं से। सकती॥ १२॥

जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीका अपमान होता है उस राष्ट्रमें उत्तम पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकते ॥ सुवर्णक आभूषण धारण करके कोई वीर बालिकाओं के साथ खेल नहीं सकता है स्यामकर्ण घोडेको कोई जोत नहीं सकता ॥ कमलगुष्त तालाव प्रफुलित नहीं होते ॥ गीवें दूध नहीं देती ॥ १३-१७ ॥

जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीकी मानहानि होती है और उस कारण धर्मपत्नी न होनेसे गुरु अकेला ही त्रस्त होकर कोधकी भावना मनमें घारण करके सोता है, उस राष्ट्रमें गौ भी कल्याण नहीं करती आरे बैल भी कार्य करनेवाला नहीं होता है। १८॥

### स्त्रीचारित्रयकी रक्षा।

स्रीचारित्रयकी रक्षा करनी चाहिये, यह उपदेश देनेके लिये यह स्क है । जिस राष्ट्रमें स्त्रीचारित्रयक्षी रक्षा की जाती है, और सब पुक्ष स्त्रीके चारित्रयकी रक्षा करनेके लिये तत्पर रहते हैं उस राष्ट्रकी उन्नति होती है। परन्तु जिस राष्ट्रमें स्त्रीचारित्रयकी रक्षा नहीं होती, वह राष्ट्र पतित होता है। साराशसे इस स्काश यह उपदेश है।

इस सूक्तमें ब्राह्मणकी ली सित्रियके द्वारा भगई जानेसे राष्ट्र-पर कितने अनर्थ गुजरते हैं, इसका वर्णन है। 'वर्णानां आह्मणो गुरुः। 'अर्थात् सब वर्णोको विद्यादान देनेवाला सबका अध्यापक अथवा 'गुरु 'ब्राह्मण है। इसलिये ब्राह्मण की ली सबकी 'गुरुपत्नी 'होती है। जिस प्रकार 'ब्राह्मण 'सब पुरुषोंको ज्ञानोपदेश देता हुआ सर्वत्र अमण करता है, उसी प्रकार 'ब्राह्मणी 'भी सब लियोंको धर्मका उपदेश करती हुई अमण करती है। गुरुपत्नीका यह कर्तव्य ही है। यह इतिब्य करनेके लिये जब गुरुपत्नीका यह कर्तव्य करनेके लिये जब गुरुपत्नीका यह कर्तव्य ही है। यह इतिब्य करनेके लिये जब गुरुपत्नी बाहर अमण करती है तब उसके चारित्यका रक्षण सब लोग करें। कोई भी उसकी प्रति-

जो गुरुपत्नीका अपमान करनेका साहस करेंगे, वे अन्य क्षियोंका अपमान करनेसे पीछे नहीं हरेंगे, यह भाव यहा है। बास्तवमें सभी खियोंके चारित्रयकी रक्षा होनी चाहिये। क्योंकि इसी पर राष्ट्रका गौरव अवलंबित है। जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीका भी चारित्रय अथवा पातित्रय गुण्डोंके अत्याचारके कारण सुरक्षित नहीं रहता, बहांकी अन्य खियोंकी दुर्दशाका वर्णन ही क्या हो सकता है ! इसलिये सब खियोंके चारित्रयके उत्कर्षकी हिंछेते ही इस स्काम कहा है कि कोई भी गुरुपत्नीका अपमान न करे। यह स्का आकाशस्य तारोंकी गतिपर रचा हुआ अलंकार है, इसका स्पष्टीकरण अब देखिये—

# बृहस्पति और तारा।

आकाशमें बृहस्पति नामका एक सितारा है, जिसकी 'गुरु' मी कहते हैं। यह प्रसिद्ध पितारा है, जो रात्रीके समय पाठक देख सकते हैं। आकाशस्य अन्य नक्षत्रोंमें 'तारा अथवा तारका 'नामका एक नक्षत्र है, रूपकसे समझा जाता है कि यह 'गुरु 'की ' धर्मपत्नी 'है, अर्थात् वृहस्पतिकी यह भार्या है। यही धर्मपत्नी कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि यह वृहस्पति इस नक्षत्र में बहुत देरतक और इसके बहुत समीप रहता है। इसलिये इनकी आपधमें पतिपत्नीकी कल्पना की है। वृहस्पतिका ' महाणस्पति 'भी दूसरा नाम वेदमें है। इसका अर्थ 'हानी गुरु '

होनेसे इसका वर्ण बाह्मण माना गया, अर्थात इसकी धर्मपत्री होनेसे तारा भी वाह्मणी, गुरुषत्नी अथवा ब्रह्मजाया कहलाती है। इस प्रकार यहां एक ब्राह्मण परिवारकी कल्पना हुई। यह वृहस्पति देवोंका गुरु है और जब आकाशमें देवोंकी सभा रात्रीके समय लगतो है, उस समय यह देव गुरु उसमें विराजते हैं और मानो, देवोंको सुयोग्य सलाह देते हैं।

इबी प्रकार राजा सीम भी देवसभामें उपस्थित होते हैं। इब समय ये एक क्षत्रिय राजा माने गये हैं। ये क्षत्रिय राजा अपनी राज्याधिकारके मंदमें अनेक तारागणोंसे संबंधित होते हैं अर्थात् अनेक स्त्रियोंसे संबंध करते हैं। इस अलाचारके कारण उनकी क्षयरोग होता है। इस अनाचारके कारण विचार राजासाहैय क्षीण होते जाते हैं, अमावास्याकी रात्रीमें तो इनकी दालत बहुत खराब होती है। उस समय कुछ उपचार करनेपर शुक्र-पक्षमें कुछ प्रष्ट होने लगते हैं। ऐसी अवस्थामें ग्रहपानी ताराका दर्शन होता है और उसका दर्शन होते ही क्षयी राजाका मन चञ्चल हो जाता है। राजा अपने शासनाधिकारके कारण उन्मत्त होनेके कारण गुरुपरनीका गौरव और भादर न करता हुआ, उसका धर्पण करता है। इस प्रकार स्त्रीके पातिवस्यका नाश करनेके कारण जो पाप होता है, उह पापके कारण राष्ट्रम बडा क्षोम होता है। और धब त्रजा त्रस्त हो जाती है। जहां गुरुपरनीका इस प्रकार अपमान होता है, वहां अन्य क्रियोंके पातिवत्यका क्या होता होगा, ऐसा विचार करके अलाचारी राजाका निषेध उपस्थित ऋषि और सदस्य देव करने लगते हैं। राजा अपने घमंडमें आकर विरोधक ऋषियां और देवाँको दवानेका यत्न करता है, इससे प्रजामें अधिक क्षोम होता है। तत्पश्चात् राजा सोम देखता है कि अपनी प्रजा प्रतिकृत होगई है और अपनेको राज्यसे पदच्युत करनेका विचार करती है. इसपर प्रजाको अधिक दवानेके लिये अधुर सेनाकी सदायता लेता है। और विदेशी अधुर सेनाके अपनी प्रजाको दवानकी चेष्टा करता है। इससे प्रजा आधिक खुन्ध होती है और बडी लडाई छिडती है। दोनों ओरका बहुत संहार होनेपर दोनों पक्षोंकी आपसमें कुछ सलाह होती है। इस संधिके अनुसार राजा सोम गुरुपत्नीको वापस करता है। उस समय वरूग और मित्र धाय रहते हैं और अपि मार्गेदर्शक होता है। इस प्रकार चन्द्रमाको कलंक लगकर इस सुरे कर्मका फल उसको मिलता है।

इस समय सोम और ताराके संगमसे सुपकी सरपित होती है। तारा अमितापसे शुद्ध होकर फिर अपने घर पहुंचती है। इस प्रकारकी कथा बहुत पुराणोंमें है। इस विस्तृत कथाका फुछ मूल इस स्कामें दिसाई देता है। जिस प्रकार प्रत्रकी कथा मेप

\*\*\*\*\*

भीर सूर्य इसपर रूपकालंकार मानकर रची है, उसी प्रकार चद्रमा, तारका, गुरु आदिके ऊपर यह बोधप्रद अलंकार रचा है। वेदमें इस प्रकारके अनेक अलंकार है। और उनसे अनेक प्रकारका बोध प्राप्त होता है।

यहां भी यह बोध मिलता है कि कोई राजा अपने अधिकारके मदसे उन्मत होकर क्रियोंपर अल्याचार न करे, यदि
करेगा, तो उसकी परमेश्वरके राज्यमें उसी प्रकार दण्ड मिलेगा
जैसा कि सोम राजाकी जन्मभर कलंकित होना पड़ा था।
उसका अपमान हुआ, कलंकित होना पड़ा, रोगी होना पड़ा,
राजविद्रोह हुआ, राष्ट्रमें बलवा हो गया, और न जाने क्या
क्या आपत्तियां आ पड़ीं। यदि इतने समये सोम राजाकी
यह अवस्था हुई, तो उससे बहुत छोटे पार्थिव राजाकी क्या
अवस्था होगी। और यदि राजाकी ऐसी दुईशा हो गई तो कोई
प्रजाजन यदि ऐसा कुकम करेगा तो उसकी कितनी दुईशा
होगी, ऐसा विवार मनमें लाकर हरएक पुरुषको छोके पारिजिसकी रक्षा करनी चाहिए। केवल गुरुपत्नीके ही पारिजिसकी रक्षा यहां अभीष्ट नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण स्त्राजातिके
पारित्रसर्की रक्षाका यहां उपदेश है। गुरुपत्नी यहां केवल उपलक्षण मात्र है।

जिस राष्ट्रमें खियोंकी पातिनलरक्षा भच्छी प्रकार होती है भौर खोके इधर उधर सुखपूर्वक भ्रमण करनेमें उसके किसी प्रकार भी भपमानकी संभावना नहीं होती, वह राष्ट्र अलंत सुरक्षित होता है—

#### न द्ताय प्रहेवा तस्य एवा राष्ट्रं गुवितं क्षत्रियस्य ॥ (मं. ३)

'यह स्री दूतद्वारा ले जाने ये ज्य नहीं होती, अर्थात् किसीका दूत इस प्रकारका मयानक कुकर्म करनेको जिस राष्ट्रमें साहस नहीं कर सकता, वह क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित रहता है। ' अर्थात् जिस राष्ट्रमें स्त्रीके सपर अत्याचार होते हैं वह राष्ट्र किसी सज्जनके रहनेके लिये योग्य नहीं होता है।

' जिस राष्ट्रमें स्नियोंवर अलाचार होते हैं उस राष्ट्रमें गर्भ-पात भी होते हैं, प्राणी अकालमें मरते हैं, चीर लोग आवसमें रहते भिडते हैं ' ( मं. ७ ) इस लिये स्त्रियोंकी पुरक्षा अवस्य होनी चाहिये।

क्षत्रिय तथा नैश्यों में नियोग के कारण और श्रुद्रोमें पुनर्विनाह के कारण एक के पश्चात् दूखरा इस प्रशाद दस तक पतियों की संख्या हो सकती है। परंतु ब्राह्मणों के लिये तो न नियोगकी प्रथा और ना ही पुनर्विन हकी प्रथा उचित समझी जाती है, इसिलिये ब्राह्मणे के साथ एक नार विनाह हुआ तो उसका किसी भी कारण दूसरा पति नहीं हो सकता। क्यों कि ब्राह्मणों को भोगमें फंसना नहीं चाहिये। इस्पादि विषय आठ में में में देखने योग्य हं। शेष मंत्रों में खीपर अस्याचार करने ना हो पाष्ट्रकी जो दुर्देशा होती है उसका वर्णन है। इसिलिये उनके अधिक विनार की आवश्यकता नहीं है।

इस सुक्तमें कई प्रकारके बोध प्राप्त होते हैं। सबसे प्रथम लेने योग्य बोध यह है कि राजाको अपना आचरण बहत शी निदांष रखना चाहिय। बहुत स्नियां करना और दूसरोंकी ख्रियोंके साथ कुकर्म करना बहुत ही बुश है। बहुपरनी व्यव**हार** करनेसे सबसे पहिला जो कष्ट होता है वह ब्रह्मवर्य नाश और वीर्यनाशके कारण क्षयरोग होनेकी संभावना है। शरीरमें अब-तक भरपूर वीर्य रहता है तब तक क्षयरोग हो ही नहीं सकता। वीर्य देश्य उत्पन्न होनेसे क्षयरीय होता है और अन्तम उससे मृत्यु निश्चित है । राजाका आचार व्यवहार देशकर अन्य लोग उसी प्रकार आचार करते हैं, राजाओं के उत्पर यह वडी मारी जिम्मेवारी है। राजा बिगड जानेसे राष्ट्रके लोग बिगड जाते हैं और इस प्रकार शब्दका नाश होता है। अतः बड़े लोगोंकी अपने आचार व्यवहार धर्मानुकूल ही करनें चाहिये। राजाके पास जो अधिकार होता है उसका घमंड करके अपने अधि-कारका दुरुययोग करना राजाकी योग्य नहीं है। प्रजाके करया-णका उद्योग करनेके लिये राजाके पास अधिकार दिया होता है। इस अधिकारका उपयोग अपने खार्थ भोग भागनेके लिये ऋरनेसे ही राजा दोषी होता है। इसिलये राजाकी उचित है कि वह सदा समझे कि मेरा निरीक्षण करनेवाला परमेश्वर है, इसिलये मुझे कोई अकार्य करना योग्य नहीं है। इस प्रकार विचार करके राजा अपना आचार व्यवहार सुधारे और अपने योग्य प्रवंधसे संपूर्ण राष्ट्रका उद्धार करे।

# ब्राह्मणकी गौ।

(१८) बह्मगवी।

( ऋषि — मयोभूः। देवता — ब्रह्मगर्वी । )

नैतां ते देवा अंददुस्तुभ्यं नृपते अत्तंवे।

मा ब्राह्मणस्यं राजन्य गां जिघत्सा जनाद्याम् ॥ १॥

अक्षद्रुंग्धा राजन्याः पाप आंत्मपराजितः।

स ब्राह्मणस्य गामद्याद्य जीवानि मा श्वः ॥ २॥

आविष्टिताघविषा पृदाक्रित्व चर्मणा।

सा ब्राह्मणस्यं राजन्य तृष्टेषा गौरेनाद्या ॥ ३॥

निर्वे क्षत्रं नर्यति हन्ति वर्चोऽप्रिरिवार्रव्यो वि दुंनोति सर्वम ।

यो ब्राह्मणं मन्यते अर्थमेव स निषस्यं पिवति तैमातस्यं ॥ ४॥

अर्थ — हे नृगते ! (ते देवाः पतां तुभ्पं अत्तवे न द्दुः) उन देवोंने इस गौको तुम्होरे लिये साने के अर्थ नहीं दिया है। हे (राजन्य) क्षित्रय ! (ब्राह्मणस्य अनाद्यां गां मा जिद्यत्सः) ब्राह्मणकी न खान योग्य गौको मत सा ॥९॥ (अक्ष-द्रुग्धः पापः) जुआडी, पापी (आत्म-पराजितः राजन्यः) अपने कारण पराजित हुआ हुआ इतिय, (सः ब्राह्मणस्य गां अद्यात्) वह यदि ब्राह्मणकी गौको खावे, तो (अद्य जीवानि, मा श्वः) वह आज जीवे, कल

नहीं ॥२॥

हे (राजन्य) क्षत्रिय! (एवा ब्राह्मणस्य गौः अनाद्या) यह ब्राह्मणकी गौ खांने योग्य नहीं है। स्योंकि (सा चर्मणा आविर्धिता) वह नर्थने ढंकी (तृष्टा पृदाकुः इव अधिवधा) प्यासी सांपिनके समान भयंकर भिषसे भरी है।ती है।। ३॥

(यः ब्राह्मणं अतं एव मन्यते ) जो क्षत्रिय ब्राह्मणको अपना अज हो मानता है, (स तेमातस्य विपस्य पियति) वह सापका विष ही पीता है। वह अपमानित ब्राह्मण (क्षत्रं वे निः नयति) क्षत्रियको निःशेष करता है, (वर्चः हिन्त ) तेजका नाश करता है, (बार्ड्यः अग्निः ह्व ) आरंग हुए प्रदीप्त अग्निके समान (सर्वे वि दुनोति ) स्व नष्ट करता है।। ४॥

भावार्थ- हे क्षत्रिय ! हे राजा ! यह सब तेरे ही उपभोगके लिये तुम्होरे पास देवोंने नहीं दिया है । ब्राह्मणकी भूभि, गाय आदि जे। भी कुछ धन होगा वह बलसे हरण करना तुम्हें योग्य नहीं है ॥ १॥

जो ज्यमें हरा हुआ, पायी, दुराचारी और आत्मघातकी क्षत्रिय होगा वही ब्राह्मणकी भूमि और गाँ आदिका बलसे हरण करते भोग करेगा, इससे वह आज जीवित रहा, तो कल भी जीबित रहेगा, इस विषयमे निश्चय नहीं है ॥ २॥

हैं भित्रिय । ब्राह्मणकी भूमि अथवा गौ तुम्हारे उपभोगके लियं नहीं है। वह जर्मसे ढंकी हुई, विषमरी, कोधी सापनके समान वह तुम्हारे लिये नाशक सिद्ध होगी॥ ३॥

त्रे। श्रांत्रय विद्वान् वाद्मणकी अपने भागका विषय मानता है, वह मानो स्रांपका विष हो पीता है। उस प्रकार अपमानित हुआ वाह्मण क्षत्रियका नाहा करता है, उसका तेज नष्ट करता है, और जलती आगके समान सब राष्ट्रको हिला देता है।। ४॥

| य एंनुं हन्ति मृदुं मन्यंमानो देवणीयुर्धनंकामो न चित्रात् ।                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| सं तस्येन्द्रो हर्द्येऽियमिन्य उमे एनं हिष्टो नर्मसी चरन्तम्                 | 11 4 11 |
| न ब्रांक्षणो हिंसित्वच्योर्द्धियः श्रियतंनोरिव ।                             |         |
| सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रों अस्यामिशस्तिपाः                                   | 11 & 11 |
| श्वतापाष्ट्रां नि गिरति तां न शंक्नोति निः खिदंन ।                           |         |
| 'अर्थु यो ब्रुह्मणौ मुल्यः स <u>्वा</u> र्द्ध <b>ा</b> द्यी <u>ति</u> मन्यते | 11011   |
| जिह्वा ज्या भवति कुरुमेलं वाङ्नोडीका दन्तास्तर्पसामिदिग्धाः।                 |         |
| तेभिर्मुद्या विष्यति देवपीयुन्हं द्वलैर्घनुंभिर्देवज्ताः                     | 11 & 11 |
| वीक्षेषेवा त्राह्मणा हितिमन्ता यामस्यन्ति ऋरुच्यां न सा मृणा ।               |         |
| अनुहाय तर्पसा मन्युना चोत दूरादर्व भिन्दन्त्येनम्                            | 11811   |

अर्थ— (यः देवपीयुः धनकामः) जो देवशत्रु धनलोमी (एनं मृदुं मन्यमानः न चित्तात् इन्ति) इस बाह्मणको कोमल मानता हुआ बिना विचारे मारता है। (इन्द्रः तस्य हृद्ये अधि सं इन्ये) इन्द्र उसके इदयमें अप्रि जला देता है (उमे नभसी चरन्तं एनं द्विष्टः) दोनों भूलोक और युलाक विचरते हुए इससे द्वेप करते हैं॥ ५ ॥

(प्रियतनोः अग्निः इच) भियतनुरुष अग्निके समान (प्राह्मणाः न हिस्सितव्यः ) ब्राह्मणकां दिसा नहीं करनी चाहियं। (स्रोमः हि अस्य दायादः ) सोम इसका संबंधां है और (इन्द्रः अस्य अभिदास्ति-पाः ) इन्द्र इसको शापसे बचानेवाला है॥ ६॥

(यः मच्चः ब्रह्मणां अन्न ) जो मलान पुष्प ब्राह्मणोंका अन्न (स्वादु खाँचा इति मन्यत ) स्वास्य साता इं ऐसा समझता है वह (श्वत-अपाष्टां नि गिरित ) संकडों प्रकारकी दुर्गिनेकी प्राप्त होता है और (;निःस्विद्न तां न शक्नोति ) दसको प्राप्त करके सहन नहीं कर सकता है ॥ ७ ॥

वाद्मणकी (जिह्ना जया भवति) जीम धनुपकी दोरी होती है। (चाक कुरुमलं) वाणी धनुष्यका दण्डा होती है (तपसा अभिदिग्धाः दन्ताः नाद्धीकाः) तपसे तीक्षण बने हुए दान्त बाणह्य होते हैं। (ब्रह्मा) वाद्यण (तिभिः देवजूतैः इद्धलैः धनुभिः) उन देवसेवित आत्मवलके धनुष्योंस (देव-पीयून विष्यति) देव शनुभीपर आधात करता है॥ ८॥

(तिस्ण-इपवा हैनिमन्तः ब्राह्मणाः) तीक्ष्ण बाणोंसे युक्त, अस्रोंसे युक्त ब्राह्मण (यां शरव्यां अस्यन्ति) विस बाणप्रवाहको फॅक्ते हैं (न सा मृपा) वह मिथ्या नहीं होती हैं। (तपसा ख उत मन्युना अनुहाय) तक्के और क्रोधके साथ पीछा करके (पर्न दुरात् अविभन्दिन्ति) इसको दूरसे ही भेद डालते हैं॥ ९॥

भावार्थ — जो क्षत्रिय घनलोभसे देवोंक। अश्वमाग खर्य खाता है, भीर ब्राह्मणको निर्वेत मानकर उसकी कए देता है, उसके हंदयमें अपि जलाकर इन्द्र उसका नाश करता है और सब खावाष्ट्रियोंके निवासो उसकी निन्दा करते हैं॥ ५॥

अभिके समान ही ब्राह्मण है, जिसकी छेडना उचित नहीं है। क्योंकि सोम उसका संबंधी और इन्द्र उसका रक्षक है। ६॥ जी पापी क्षत्रिय ब्राह्मणका धन अपने भोगके लिये है, ऐसा मानता है और उसका में उत्तम भोग करता हूं ऐसा समझता है उसपर सेंकडों आपिता आती हैं और उसका सामध्यें, ही नष्ट हो जाता है। ७॥

चस समय ब्राह्मणकी जिहा दोरी, चाणी धनुष्य, और उसके तपसे युक्त दन्त बाण् होते हैं । इन धनुष्योंसे वह ब्राह्मण देवतींका क्षच खानेवालेका नाश करता है ॥ ८ ॥

ये ब्राह्मण बसे तीक्षण श्राष्ट्रांवाले होते हैं, इसलिय उक्त अन्न ये जिसपर फेंक्ते हैं वे ब्यर्थ नहीं होते। अपने तप और कोधसे पीछा करके दूरसे ही ये उसका नाबा करते हैं ॥ ९ ॥

| ये सहस्रमराज्ञासंन्द्रश्चता उत ।                       |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतह्व्याः पराभवन्          | 11 80 11 |
| गौर्व तान्हन्यमाना वैतह्व्याँ अवातिरत्।                |          |
| ये केसरप्रावन्धायाश्ररमाजामपेचिरन्                     | 11 22 11 |
| एकं वतं ता जुनता या भूमिव्ये धृतुत ।                   |          |
| प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभुष्यं पराभवन्            | 11 १२ ॥  |
| देवपीयुर्अरति मर्लीषु गरगीणी भवत्यस्थिभूयान् ।         |          |
| यो ब्राह्मणं देववनधुं हिनस्ति न स पितृयाणमध्येति लोकम् | ॥ १३ ॥   |
| अभिने नीः पदवायाः सोमी दायाद उच्यते ।                  |          |
| ह्नताभिश्चस्तेन्द्रस्तथा तद्वेषसी विदुः                | 11 88 11 |

अर्थ—(ये चैत-इब्याः सहस्रं अराजन्) जो देवों का इव्य खानेवाले सहस्रों राजे हो गये थे, (ये उत दशकाताः आसन्) और जो दस सी थे, (ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा) वे ब्राह्मणकी गी खाकर (पराभवन्) पराभवको प्राप्त हुए॥ १०॥

(हन्यमाना गौ एस) कष्ट दी हुई गोने ही (तान् चैतह्व्यान् अवातिरत्) उन देवतींका अक्ष खानेवालेंका किया। (ये केसरप्रबन्धायाः चरम-अजां अपिचरन्) को केशेंकि रस्सीसे बांधी हुई अनितम अजाको भी पनाते हैं, हब्प करते हैं ॥ १९॥

(ताः जनताः एक-शतं) वे जनताके लोग एकसौ एक थे (याः भूमिः व्यधूनुत ) जिन्होंने भूमिको हिला दिया। (ब्राह्मणीं प्रजां हिंसित्वा) ब्राह्मणको प्रजाको कष्ट देकर (असंभव्यं पराभवन्) विना संभावनाके ही वे पराभवके प्राप्त हुए॥ १२॥

(देव-पीयुः गर-गीर्णः मत्येषु चरित ) देवशत्रु जहर पीये हुये मनुष्यके समान मनुष्यों हे बीचमें घूमता है। और (अस्थि-भूयान् भवति) वह केवल इही ही इहीवाला होता है। ( बः देघ-बन्धुं ब्राह्मणं हिनस्ति ) जो देवीं के वन्धु- रूप ब्राह्मणकों कह देता है ( सः पितृयाणं अपि लोकं न पति ) वह पितृयाण लोकको भी नहीं प्राप्त होता है। १३॥

(सिंगः वै नः पद्वायः) अप्ति दी हमारा मार्गदर्शक है। (सोमः दायादः उच्यते) सोम संबंधी है, ऐसा कहा जाता है। (इन्द्रः अभिशस्ता इन्ता) इन्द्र इस शाप देनेवालेका नाश करता है (तथा विधसः तत् विदुः) उस प्रकार शानी वह बात जानते हैं॥ १४॥

भावार्थ — देवतींके उद्देश्यसे अलग रखा हुआ अन्न खर्थ भाग करनेवाले सहस्रों राजा लोग ब्राह्मणकी भूमि अथवा गौ हरण करके, उसका भाग करनेसे पराभूत हो गये ॥ १०॥

वह कप्टको प्राप्त हुई ब्राह्मणकी गाय ही उन देवतान्नभोजी क्षत्रियोंके नाश करनेका कारण होती है ॥ १९॥

सेंकडों क्षित्रय भूमिपर बढा पराक्रम करनेवाले होते हैं, परन्तु यदि उन्होंने ब्राह्मणोंको कष्ट देना शुरू किया तो वे सहजहींमें पराभूत होते हैं।। १२॥

देवोंका शत्रुह्य बनकर पृथ्वीपर संबार करनेवाला दुष्ट मनुष्य विष पाँथे अतिकृश मनुष्यके समान निर्वेल होता है धौर जो देवोंके बन्धु ब्राह्मणकों हिंसा करता है उसको पिन्लोक भी नहीं श्राप्त होता ॥ १३॥

्धक ज्ञानी जानते हैं कि अग्नि हमारा मार्गदर्शक, सोम हमारा संवैत्री, और इन्द्र हमारा रक्षक है ॥ १४॥

११ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ५ )

# ह्षुंरिव दिग्धा नृंपते पृदाक्त्र्रिव गोपते । सा बाह्यणश्येषुंधोरा तया विष्यति पीयंतः

11 84 11 (886)

अर्थ- हे चुपते ! हे गोपते ! (दिग्धा हुषु: इव) विवभरे वाणके समान, (पृदाद्ध हुछ) सांपके समान, (सा ब्राह्मणस्य घोरा हुषु:) वह ब्राह्मणका भयंकर वाण (तया पीयतः विध्यति) उससे हिंसकरा वेध करता है ॥ १५॥

भावार्थ— हे राजन् ! तू सारणमें घर कि विषयुक्त वाणके समान और सांपके समान ब्राह्मणका मयंकर वाण हिसकका अवस्य नाश करता है ॥ २४॥

# बाह्मणकी गी।

'गों ' शब्दका अर्थ 'वाणों, भूमि, गाय, इन्त्रिय, प्रकाश ' आदि हैं। अर्थात् 'ब्रह्मगवां 'का कर्य 'ब्राह्मणकी वाणी, भूमि, गाय 'आदि हाता है। यही ब्राह्मणकी संपत्ति होतों है। ब्राह्मण शम, दम, तप युक्त कर्म करता है, इसिलेये शान्ति बृत्तिवाला होता है, अतः उम्रश्तिवाले क्षत्रिय अशक्त ब्राह्मणको लूटमार वर उसकी संपात्त हरकर उस धनसे अपना भोग बढा सकते हैं। परन्तु ब्राह्मण नपस्त्री और अध्यापन करनेवाला होनेके कारण यदि वह इस प्रकार दुःखी हुआ तो राष्ट्रमें अध्य-यन अध्यापन यद हो जाता है और उस कारण अन्तमें सब राष्ट्द, ही नाश होता है। इस प्रकार ब्राह्मणके कष्ट राजाके नाशके कारण होते हैं।

' ज्ञाह्मणस्य मो अनाधा' ( त्राह्मणकी मौ खाने योग्य नहीं ) ऐसा इस स्कर्म बारपार कहा है। कई लोग इस ज्ञान्य है, स्वित्रय देश्य और श्रद्धकी मो खाने योग्य है ऐसा अर्थ करते हैं और त्राह्मणकी मो कोई नहीं खाता था, परन्तु अन्य वर्णोंको मा लोग खाते थे, 'ऐसा अनर्थकारक अनुमान निकालते हैं। इसलिये इस विपयमें अवश्य विचार करना चाहिये। योगिक 'गौ अवन्या' है ऐसा वेदमें सर्वत्र शहा है, उसके विरुद्ध इस स्कर्म मौ खानेका उल्लेख कैसे आ गया है। इसलिय यह बात अवश्य विचार करने योग्य है। इस स्कर्म आश्रय देखनेके लिये निम्नलिखित वचन सबसे प्रथम देखिये—

यो प्राप्ताणं अर्ज एव मन्यते, स विषय पिवति। (मं. ४)

' जो ब्राह्मणको अपना अन मानता है वह मानो, विष ही पीता है।' ६ संत्रमें उप क्षत्रिय नरम खभाववाले ब्राह्मणको अपना अन मानता है ऐसा कहा है। इससे ब्राह्मणके दुकटे रूरके क्षत्रिय राति ये यह मान लेना जीवत नहीं है, क्षत्रिय नरमाम भोजी कटापि नहीं से। फिर जो क्षत्रिय कदापि नरमास नहीं खोते वे ब्राह्मणको ही अपना शन्न कैसे मान सकते हैं.

इस शकाको दूर करनेके लिये निम्नलिखित मंत्रका साग देखिये—

यो मल्वा ब्रह्मणां अन्नं खाद्ध अग्नि इति मन्यते। स ज्ञातापाष्ठां गिरति। (मं. ७)

' को मकीन क्षित्रय वाह्मणींका अन्न सुखंस में मोगता हूं, ऐसा मानता है वह सेंकडों विपित्तियों में गिरता है।' यहां वाह्मणका अन्न लूट मारकर क्षित्रय खाने, तो उसकी बड़ी हुर्गति होती है ऐसा कहा है। ' बाह्मणको अन्न माननेका अर्थ यह है कि बाह्मणके पासके सब उपभोगके पदार्थ व्हटकर अथवा जयरदस्तीसे छीनकर, उनका उपभोग करना। है इयवंशी क्षित्रिंगोंने ऐसा हो किया था। व क्षित्रय बाह्मणोंके आश्रम लुटते ये और अपने भोग बढ़ाते थे; इस कारण परश्रामने उनका नाज करके पुनः धमेका स्थापन किया। इस स्वक्तमें भी बीतह्वय नामक राजाओंका परामव बाह्मणोंको पीडा देनेस हुआ ऐसा कहा है। विसेष्ठ ऋषिको इसी प्रकार विश्वामित्रने कष्ट दिये थे। इस सबका तात्पर्य बाह्मणका मास खानेसे नहीं है, अपितु बाह्मणकी संपत्ति, गाँवें, भूमि, तथा अन्य समृद्धि व्हटना और उसका उपभोग खंग करना यही है।

बाह्मणेक पासका धन यज्ञयान और विद्याद्यक्तिके लिये होता है, यादे वह धन लूटा जावे, तो यज्ञ नहीं होंगे और विद्याका नाश होगा। इससे अन्तमें सब जनताका नाश होगा। बाह्मणोंकी वाणोंकी प्रतिवंध करन', उनकी संपत्ति लूटना, गी लुराना अथवा बलसे हरण करना, और अन्यान्य प्रकार बाह्मणोंकी आश्रमोंको कछ देना अन्तमें राज्यके नाशका लिये कारण होता है; बाह्मणको अज माननेका यह अर्थ है। इसी प्रकार बाह्मणकी गाय हरण करना और उसका दूध आदि स्वय पीना, उसकी मूमि हरण करके उस भूमिका धान्य खये खाना, इस्मादि प्रकार हानिकारक है यह भाव यहां है। बाह्मण जनताको वि या देते हैं, जनताके रोगोंकी चिकित्सा करते हैं, धर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, इसलिये जनताका प्रेम बाह्मणोंपर होता है, और जो

क्षत्रिय ब्राह्मणोंको कष्ट दता है उसको जनता राज्य अप्ट कर देती है। वेदमें 'गी' शब्द 'गायका दूध, दही, मक्खन, धी, छाछ, गीके दूधरेंस और धीसे बनी सब प्रकारकी मिठाई, गीचमे, गायके सींग, और गौ ' इतने पदायोंका वाचक है। इससे पाठक नान सकते हैं कि यहा 'क्षात्रियके द्वारा बाह्यणकी गौ रखना ' ब्राह्मणकी गौ आदि सब संपत्ति हडप करना ही है। सब सूक्तका भाशय ध्यानमें लानेसे यही आशय स्पष्ट प्रतीत होता है।

ब्राह्मणीं प्रजां हिंसित्वा असंभव्यं पराभवन्। (मं. १२)

ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतह्व्याः पराभवन् । (中,90)

यो देवबन्धुं ब्राह्मणं हिनस्ति स पितृयानं लोकं न पति। (मं. १३)

' ब्राह्मण प्रजाको कछ देनेसे सहज पराभव होता है। माझणकी गौ इडप करनेसे वीतहब्य क्षत्रिय पराभूत हुए। जो क्षत्रिय बाह्मणको कष्ट देता है वह पित्लोकको भी प्राप्त नहीं होता है। 'इन संत्र भागोंसे स्पष्ट हो जाता है कि बाह्मणोंको कप्ट देना, उनको छ्टना, उनके धर्म, कर्म चलानेम रुकावटें उत्पन्न करना, राजाके लिये अनिष्ट कारक है। यहां माह्मणको म्हाने अथवा उसकी गाँको खानेका आशय बिलकुल नहीं है।

इसके अतिरिक्त ' खानेका ' अर्थ कई अनारसे होता है। <sup>4</sup> वह ओहदेदार पैसा लाता है, <sup>2</sup> इस वाक्यका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह अन्न न साते हुए रुपये, आने और पाई खाहर इजम करता है। परंतु इसका अर्थ इतना ही है कि अयोग्य रीतिसे वह धन कमाता है। यही अर्थ संस्कृतमें भी है। ब्राह्मणको खानेका धर्म ब्राह्मणको धन दौलत छटना धीर उसका खयं उपभाग करना। आजकल कहते हैं कि अतियंत्रित राजा प्रजाको खाता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि राजा मन्द्र्योंका मास खाता है, अपित राजा प्रजाकी सताता है यह इसका अर्थ है। शतपधमें---

तसाद्राष्ट्री विशं घातकः। श. प. त्रा. १३।२।९७७ 'अनियंत्रित राजा प्रजाके लिये घातक है।' यहां जो प्रजाके घातका वर्णन किया है वह केवल प्रजाको काटना नहीं; अपित प्रजाकी उन्नतिमें बाधा डालना है। इस सब वर्णनसे इस सुक्तका आशय ध्यानमें आ सकता है।

# राजाका कर्तव्य ।

राजाका करंड्य है कि वह शानियोंको विद्यादान करनेम, वैश्योंको ब्यापार करनेमें. शहोंको अपनी कारीगरीके व्यवहार करनेम उत्तेजना दे। अपने पास शक्ति है इसलिय निर्वलीपर अलाचार स्वयं न करे और ऐसा राज्यशासन करे कि जिससे सदकी उन्नति यथायोग्य रीतिसे हो। सके। जिस राज्यमें शम, दम और तप करनेवाले बाह्यणींपर अलाचार होते हैं वहा अन्योंकी सुरक्षितता कहा रहेगी ?

पाठक पूर्व सूक्तके साथ ही इस सूक्तको पढें और उाचत बोध प्राप्त करें । आगामी सुक्त भी इसी आशयका है ।

# ब्राह्मणको कष्ट ।

(१९) बह्मगवी

(ऋषि — मयोभूः। देवता — ब्रह्मगवी।) अतिमात्रमंवर्धन्त नोर्दिव दिवंमस्पृञ्जन् । भृगुं हिंसित्वा सृर्ख्वया वैतह्व्याः पर्रामवन् ये बृहत्सीमानमाङ्गिर्समार्पयन्त्राह्मणं जनाः पेत्वस्तेषास्ययाद्रमाविस्तोकान्यांवयत्

अर्थ - ( सुक्षयाः ) इमला करके जय प्राप्त करनेवाले बीर ( अतिमानं अवर्धन्त ) अल्पन्त मढे, ( न दिवं इव उत्स्पृदान् ) इतने कि युलोकको मानी उन्होंने स्पर्श किया । परंतु वे ( स्तेत-हृदयाः ) देलेंका अत स्वयं भीगने लगे तय (भूगं र्हिसित्वा ) नुगुऋषिकी हिंसा करके ( पराभवन् ) पराभृत हो गये ॥ १ ॥

(ये जनाः वृहत्सामानं ) जो लोग बडे सामगायक (आंगिरसं ब्राह्मणं आर्पयम् ) संगिरस ब्राह्मणके। सताते रहे, (तेषां तोकानि ) उनके संतानोंको (पेत्वः सिवः ) हिंसक ( उभयादं सामयत् ) दोनों दातोंके गीवर्ने रगउता रहा ॥२॥

भावार्थ- विजयी मृजय क्षत्रिय बहुत बढ गये थे, परंतु जय वे ब्राह्मणाँको सताने लगे और देवें के लिये दिया ह्य्य स्तयं भोगने लगे, तब राज्यश्रष्ट हो गये ॥ १ ॥

ये ब्रांख्यणं प्रत्यष्ठीवन्ये वास्मिन्छुन्कमीपिरे। अस्तरते मध्ये कुल्यायाः केशान्खादेन्त आसते ।। ३ ।। ब्रह्मग्वी प्रव्यमाना यावत्साभि विज्ञहाहे । तेजी राष्ट्रस्य निर्देन्ति न वीरो जायते वृषां ॥ ४ ।। क्रूरमंस्या आश्रसंनं तृष्टं पिश्चितमंस्यते । श्वीरं यदंस्याः पीयते तद्धे पितृषु किल्विपम् ॥ ५ ॥ ५ ॥ उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिर्घत्सिति । परा तत्सिन्यते राष्ट्रं ब्रांष्ट्रणो यत्रं जीयते ॥ ६ ॥ अष्टापदी चतुरक्षी चतुं श्रोत्रा चतुर्द्धनः । ब्राह्मणं द्विजिह्वा भूत्वा साराष्ट्रमर्वं धृत्रते ब्रह्मज्यस्यं ।। ७ ॥ तद्धै राष्ट्रमा स्रवित नार्वं भिद्यामिबोदकम् । ब्रह्माणं यत्र हिंसन्ति तद्वाष्ट्रं हेन्ति दुन्छनां ॥ ८ ॥ तद्धै राष्ट्रमा स्रवित छायां ना योपा इति । यो ब्रांख्यणस्य सद्धनंमभि नारद मन्यते ॥ ९ ॥ तं वृक्षा अपं सेघन्ति छायां ना योपा इति । यो ब्रांख्यणस्य सद्धनंमभि नारद मन्यते ॥ ९ ॥

(यः राजा उग्नः सन्यमानः) जो राजा अपने भापको उप्र मानता हुआ ( ब्राह्मणं जिघ्रस्वति ) ब्राह्मणको सताता है, (तत् राष्ट्रं परा सिच्यते ) वह राष्ट्रं बहुत गिर जाता है (यम ब्राह्मणः सीयते ) वहा ब्राह्मणको कप्र पंहुचता है॥६॥

अर्थ— (ये ब्राह्मणं प्रत्यष्ठित् ) को ब्राह्मणका अपमान करते हैं, (ये वा असिन् शुटक इंपिरे) अथवा जो इसके धन छीनन। चाहते हैं, (ते अन्तः कुल्यायाः मध्ये) वे क्षिरकी नदीके यीवमें (केशान् खादन्त आसते) केशों को खाते हुए बैठते हैं ॥ र ॥

<sup>(</sup>सा पच्यमाना ब्रह्मगवी) वह इडप की गई ब्राह्मणकी गी (यावत् अभि विजक्ति) जिस कारण तडफती रहती है, उस कारण उस (राष्ट्रस्थ तेजः निर्हान्ति )राष्ट्रका तेज मारा जाता है और वहां (चुपा वीरः न जायते ) बलवान् वीर भी उत्पन्न नहीं होता है ॥ ४॥

<sup>(</sup> अस्याः आञ्चासनं क्र्रं ) इसको कष्ट देना वडा कूरताश कार्य है, (पिश्चितं तृष्टं अस्यते ) मोध तो तृषा बढान-वाला होनेके कारण फॅकने योग्य है। ( यत् अस्याः श्चीरं पियते ) जो इस हाझणकी गौका दूध पीना है ( तत् वै पितृषु किल्विषं ) वह नि.सदेह पितरॉमें पाप कहा जाता है ॥ ५॥

<sup>(</sup> अष्टापदी चतुरक्षी ) भाठ पानवाली, चार आसोंवाली, (चतुः भ्रोश्रा चतुर्द्दनुः ) चार कानोवाली और चार धनुवाली ( द्वयास्या द्विजिद्धा भूरचा ) दो मुखवाला और दो जिहावाली होकर ( द्वद्यास्य राष्ट्रं सा अद्य धूनुते ) बाह्मणको स्तानेवाले राजाके राष्ट्रको वह हिला देती है ॥ ७॥

<sup>(</sup>यत्र ब्राह्मणं हिंसिन्ते) जही ब्राह्मणको कप्ट पहुचते हैं (तत् राष्ट्रं दुच्छुना हिन्ते ) वह राष्ट्र विपत्ति भरता है। भार (तत् वै राष्ट्रं) वह राष्ट्रको (आ स्रवित) गिरा देता है ( व्यक्तं भिन्नां नावं इव ) जैसा जल द्रेटी हुई नोकाको वहा देता है ।। ८॥

<sup>(</sup>नः छायां मा उपनाः इति ) हमारी छायामें यह न आवे, इस इच्छासे (तं बुक्षाः अपसे छन्ति ) उसकी रक्ष दर हटा देते हैं। हे नारद ! (यः ब्राह्मणस्य धनं रुत् क्षाम मन्यते ) जो ब्राह्मणका धन बलसे अपना मानता है ॥ ९ ॥

भावार्ध — जिन्होंने सामगायक आंगिरस द्राद्माणको सताया था, उनके बालवर्षों हो दिसक पशुओंने दोतों से पीसा था ॥२॥ जो द्राद्मणका अपमान करते हैं, जोर उससे धन छोनते हैं, वे किएको नदीमें सालोंको खात रहते हैं ॥ ३॥ जो द्राद्मणका अपमान करते हैं , जोर उससे धन छोनते हैं, वे किएको नदीमें सालोंको खात रहते हैं ॥ ३॥ जो द्राद्मणकी गाय हुव करता है उस क्षित्र प्रकृत तेज नष्ट होता है और उसमें बलवान वीर नहीं उत्पन्न होते ॥२॥ गायको कष्ट देना वहीं क्र्रताका कार्य है । द्सरेकी गायका दूध पीना भी विषके समान ही है ॥ ५॥ अपने आपको बलवान मानता हुआ जो राजा द्राद्मणको सताता है, उसका राष्ट्र गिर जाता है ॥ ६॥ ब्राह्मणको गाय दुखी होनेपर द्विगुणित मारक सींग आदिसे युक्त होकर उसके राष्ट्रका नाश करती है ॥ ७॥ जहां वाला सताया जाता है वह राष्ट्र विपक्तिमें गिरता है । दूटी नौकाके समान वह बीचमें हो दूब जाता है ॥ ८॥ जो ब्राह्मणका धन छोनता है उसको वृक्ष भी अपनी छायामें नहीं आने देते ॥ ९॥

विषमेतद्देवर्कृतं राजा वर्रणोऽज्ञवीत् । न ब्रांह्यणस्य गां ज्ञग्ध्या राष्ट्रे जांगार् कश्चन ॥ १० ॥ नवेव ता नंवतयो या भूमिव्यिध्तुत । प्रजां हिंसित्वा ब्राह्यंणीमसंभव्यं परांभवन ॥ ११ ॥ यां मृतायां तुव्यत्ति कृद्यं पद्रयोपनीस् । तद्वै ब्रंह्यज्य ते देवा उपस्तरंणसञ्चवन् ॥ १२ ॥ अश्रृणि कृपमाणस्य यानि जीतस्यं वावृतः । तं वै ब्रंह्यज्य ते देवा अपां भागमंत्रारयन् ॥ १३ ॥ येने मृतं स्नुपयंन्ति क्मश्रृणि येनोन्दते । तं वै ब्रंह्यज्य ते देवा अपां भागमंत्रारयन् ॥ १२ ॥ वृषे मैत्रावकृणं ब्रंह्यज्यम्भि वेपित । नास्मे समितिः कल्पते न मित्रं नेयते वर्शम् ॥ १५ ॥ (२१३)

अर्थ— (राजा वरुणः अन्नवित्) वरुण राजाने कहा है कि (एतत् देवस्तं विषं) यह देवोंका वनाया विप है। (हाह्मणस्य गां जरुवा) ब्राह्मणकी गायको हडप कर (कश्चन राष्ट्रेन जागार) कोई भी राष्ट्रेन नहीं जागता॥ ९०॥

(याः सब सवतयः) जो निन्यान वें प्रकारकी प्रजाएँ हैं (ताः भूमिः एव वि अधूनुत) उनको भूमिने ही हटा दिया है। वे (कल्याणीं ज्ञाक्काणीं प्रजां हिं खित्वा) वल्याण करनेवाली ब्राह्मण प्रजाको कछ देवर (असंभव्यं पराभवन्) अधंभवनीय रीतिसे पराख हुए॥ १९॥

(यां पदयोपनीं कूदां) जिस पादिचिन्ह इटानेवाली काटोंवाली श्राह्को (सृताय अनुव्रश्नाने ) मृतके साथ बावते हैं, हे (ब्रह्म-ज्य) ब्राह्मणको सतानेवाले ! (देवाः तत् ते उपस्तरणं अनुवर्ग) देवोंने कहा है कि वह तेरा विस्तर है ॥ १२ ॥

हे ( ब्रह्म-ज्य ) ब्राह्मणको सतानेवाले ! (ये बित्र अधूणि ) जो आसू ( क्रुपमाणस्य जीतस्य चाबृतुः ) निर्धल और जीते गये मनुष्यके बहते हैं । ( देखाः तं वे तं अपां भागं अधारयन् ) देवोंन उसको ही तेरा जलका भाग निश्चय दिया है ॥ १३॥

है ( इक्षड्य ) ब्राह्मणको मतानेवाले ! ( येन सृत्ं स्नप्यन्ति ) जिससे प्रेतको स्नान कराते हैं, ( येन इम्ध्रणि च उन्दते ) जिससे मूंछ दाढीके बाल गीले करते हैं ( तं से देवाः ते अपां भागं अधारयन् ) उनको ही देगेंने तेरा जल-भाग निश्चय किया है ॥ १४॥

(मैत्रावरुणं वर्षं) मित्रावरुणसे प्राप्त होनेवाली वृष्टि (ब्रह्माउयं न स्विभ वर्षित ) बाह्मणको कष्ट देनेवालेके ऊपर नहीं गिरती । और (अस्मे समितिः न कल्पते ) इसको समा सहमित नहीं देती (न सित्रं वर्षा नयते ) और न मित्र वर्षों रहतें हैं ॥ १५॥

भावार्थ— राजा वरुणने कहा है कि ब्राह्मणकी गौको हड़व करना विष पीनेके समान हानिकारक है, उसको स्वोकार करनेसे कोई भी जीवित नहीं रह सकता ॥ १० ॥

निन्यानवें बीर जिन्होंने सब भूमिपर विजय शप्त किया था, वे जब ब्राह्मणोंको सताने लगे तब वे परास्त हो गये ॥ ११ ॥ किटेकी माडू जो रमशान ब्राइनेके लिये काम आती है, उसपर वह मनुष्य से ना है कि जो ब्राह्मणको मताता है ॥ १२ ॥ विवंल होनेके बारण पराजित हुए मनुष्यकी आंखमें जो आंगू आते हैं, उन आसओंका नल उसको पीनेके लिये दिया जाता है, जो ब्रह्मणको सताता है ॥ १३ ॥

जिस जलमे मुर्देको स्नान कराते हैं और जो जल हजामत करनेके समय दाढी मूंछ भिगोनेके काम आता है, वह जल उसको मिलता है, कि जो ब्राह्मणको कष्ट देता है ॥ १४ ॥

वाह्मणको कप्ट देनेवालेके राष्ट्रमें अच्छी वृष्टि नहीं होती, राष्ट्रसभा वैसे राजाके लिये अनुकूल नहीं होती, और दैसे क्षत्रियका कोई मित्र नहीं रहता ॥ १५॥

#### ज्ञानीका कष्ट।

शानी मनुष्यको दिया हुआ कष्ट राज्यका नाश करता है। जिस राज्यशासनमें ज्ञानी सज्जनों के क्ष्ट भीगने पढते हैं वह राज्यशासन नष्ट हो जाता है। जिस राज्यशासनमें ज्ञानी लेंगों की वाणीपर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको उत्तम उपदेश देनेसे रोका जाता है, जक्षां सुनिश्च क्षानी पुरुषों की धनमंपित सुरक्षित नहीं होती, जहां अन्य प्रकारसे ज्ञानी सज्जनों के हैं श

यह आशय इस सूक्तका है। राष्ट्रमें ज्ञानकी और ज्ञानीकी पूजा होती रहे। क्योंकि ज्ञानीपदेशसे ही राष्ट्रका सच्चा कल्याण हो सकता है। इसिलये हरएक राष्ट्रके लोग ज्ञानीका सरकार करें और अपनी उक्षतिके भागी बनें।

# अन्त्येष्टीकी कुछ बातें।

इस सूक्तका विचार करनेसे कुछ बातोंका पता लगता है, देखिये—

- (१) सृतं स्नपयन्ति— मृत मनुष्यके शवको स्नान कराते हैं।
- (२) मृताय पदयोपनीं कृद्यं अनुबग्नित— मृतको पावका चिन्ह मिटानेवाली झाइसे अथवा किसी अन्य चीजसे यावते हैं। (इसमें 'कृय'का अर्थ ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है। यह खोजका विषय है।)

#### हजामत ।

(३) इमश्रुणि उन्द्ने— हजामत बनवानेके समय वाल भिगोये जाते हैं।

इस स्कि फुछ कपनोंका ठीक ठीक भाष समझमें नहीं आता है, इस कारण यह सूक्त क्षिप्टसा प्रतीत होता है। उन मंत्रोंका अधिक विचार पाठक करें।

# दुन्दुभीका घोष।

(२०) शत्रुसेनात्रासनम्।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वनस्पतिः, दुन्दुभिः । )

जुनैवींशो दुन्दुभिः संत्वनायन्वानस्पत्यः संभूत जुम्मियाभिः।

वार्च क्षुणुवाना दुमर्यन्त्स्पतांन्त्सिह इंव जेप्यन्तिमि तैस्तनीहि ॥ १॥

सिंह ईवास्तानीद् द्रुवयो विवेद्धोऽभिक्रन्दंत्रृष्मो वासितामिव ।

वृषा त्वं वर्ध्रयस्ते सुपत्नां ऐन्द्रस्ते शुष्मी अभिमातिषाहः ॥ २॥

वृषेव युथे सहसा विदानो गुच्यन्त्राभि रुव संधनाजित्।

शुचा विष्यु हर्दयं परेषां हित्वा ग्रामान्प्रच्युता यन्तु श्रत्रंवः ॥ ३॥

अर्थ— (उच्चेघोंपः सत्त्व-नायन्) जिसका ऊचा शब्द है और जो वल बढाता है, उस प्रकारका (वानस्पत्यः दुन्दुभिः) वनस्पतिसे बना हुआ दुन्दुभि (उद्यियाभिः संभृतः) गौचमोंसे वेष्टित (वाचं अणुवानः) शब्द करता हुआ, (सपत्नान् दमयन्) शत्रुओंको दबाता हुआ और (सिंह इच जेष्यन्) सिंहके समान विजय चाहता हुआ यह ढोल (अभि संस्तानीहि) गर्जता रहे॥ १॥

तू (द्भवयः विवदः) इक्षभे निर्माण हुआ और विशेष बांघा हुआ (सिंह इव अस्तानीत्) भिंहके समान गर्जता है। (वासितां चृषमः अभिकन्दन् इव) गौके लिये जैसे बेल गर्जता है। (त्वं वृषा) तू बलवान् है (ते सपत्नाः वभयः) तेरे शत्रु निषेल हुए हैं और (ते ऐन्द्रः शुष्मः अभिमातिषादः) तेरा प्रभावयुक्त बल शत्रुनाशक है॥ २॥

(यूथे गव्यन् वृषा इव) गौवोंके समूहमें गौकी कामना करनेवाले सांडके समान तू (सहसा संघनाजित्) बलके विजय प्राप्त करनेवाला, और (विदानः) जाना हुआ (अभि रुव) गर्जना कर।(परेषां हृद्यं शुचा विश्य) शत्रुक्षोंका हृदय शोकसे युक्त कर।(शत्रवः प्राप्तान हित्वा प्रच्युताः यन्तु) शत्रु गोवोंको छोडकर गिरते हुए भाग जावें ॥३॥

| संजयनप्रतंना छ ध्वेमायुर्गृह्यां गृह्यानो चंहुधा वि चंक्ष्व।            |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| देवीं वार्च दुन्दुम आ गुरस्व वेषाः शत्रूणामुपं भरस्व वेदंः              | 11811   |
| दुन्दुभेवीचं प्रयंतां वर्दन्तीमामृण्वती नांथिता घोषंबुद्धा ।            |         |
| नारी पुत्रं घांवत हस्त्गृह्यां मित्री मीता समरे व्धानां म्              | 11 4 11 |
| पूर्वी दुन्दुमे प्र वंदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वंदु रोचंमातः।           |         |
| <u>अमित्रसे</u> नाम <u>मि</u> जङ्कांभानो द्युमद्दंद दुन्दुभे सृनृतांवत् | 11 & 11 |
| अन्तरेसे नर्मसी घोशे अस्तु पृथंको ध्वनयो यन्तु छीर्यस्।                 |         |
| श्रीभ र्त्रन्द स्तुनयोत्पिपानः श्लोकुकृन्मित्रत्यीय स्वधी               | 11 0 11 |
| थीिथः कृतः प्र वदाति वाच्छद्वर्षयु सन्वेनामायुधानि ।                    |         |
| इन्द्रेमेद्री सत्वनो ति ह्वयस्व मित्रेर्मिश्राँ अर्च जङ्घनीहि           | 11 & 11 |
| संकन्दनः प्रवदो भृष्णुपेणः प्रवेदकृद्धंहुधा ग्रामधोषी ।                 |         |
| श्रेयी वन्द्यानी वयुनानि विद्वानकीर्ति वहुस्यो वि हर हिराजे             | 11911   |

सर्थ— हे दुन्दुमे ! ( उद्धि—मायुः पृतनाः संजयन् ) ऊंचा शब्द करनेवाला, शत्रुसेनाक्षीको पराजित करता हुआ ( गृह्याः गृणानः यहुन्धा वि चक्ष्य ) प्रहण करने योग्योंको लेनेवाला तृ वहुत प्रकार देखा ( देवीं चार्च आ गुरस्क ) दिन्य शब्द उद्यारणं कर । ( वेघाः शत्रूणां वेदः आ ग्ररस्त ) विधाता होकर शत्रूओंके धन लाकर गर दे॥ ४॥

(दुन्दुभेः प्रयतां घदण्तीं) दुन्दुःभिका स्पष्ट बोला हुआ (वासं आश्टण्यती घोषसुद्धा) गण्द मुननेवाली और गर्जनामे जागी हुई (श्रीता नाथिता आभित्री नारों) वरी हुई दुःखी शत्रुकी स्रां (समरे सधानां पुत्रं) युद्धमें गरे हुये वीरोंके पुत्रको (हस्तगृहा घासतु) हाप पकडकर माग जावे॥ ५॥

हे दुन्दुमे ! (पूर्वः वासं प्र वदास्ति ) सबसे पहिले तू शब्द करता है। भूभ्याः पृष्ठे रोस्त्रमानः वद् ) भूभिने प्रथर प्रकाशता हुआ तू शब्द कर । हे डोल ! (अभिक्रसेनां अभिज्ञक्षभानः ) शत्रुसेनाका नाश करता हुआ तू (सुम्त् स्नृतादत् सद् ) प्रकाश गुक्त रीतिसे सत्य बोल ॥ ६॥

( इसे नससी अन्तरा घोषः अस्तु ) इन युलोक और पृथ्वांके पध्यमें तेरा गांव होते । (ते ध्वनगः श्लीसं पशक् यन्तु ) तेरे ध्वनि शीष्र वारों दिशाओं में फेलें। (उत्पिपानः ऋष्ठोककृत् ) बटनेवाला और यश करनेवाला ( प्रिञ्जसूर्याय स्थर्षों ) मित्रहितके लिये संपन्न होता हुआ (अभिक्रन्य, स्तनय ) शब्द कर और गर्जना कर ॥ ७ ॥

( घीधिः कृतः सार्चं प्र वदाति ) बुद्धिके द्वारा बनाया हुआ ढाल शब्द करता है। ( खन्त्रनां आयुधानि उद्धः पंय ) वीरोंके आयुधीको कंचा चठा। ( ह्न्द्रभदी सत्वनः नि ह्वयस्व ) স্কৌ आनन्द देनेवाला त वीरोको चुला ( মিজ: समित्रान् अब जङ्गनीहि ) मित्रोंके द्वारा शत्रुओंको मार डाल ॥ ८॥

(संक्रान्द्सः प्र-वदः) शब्द करनेवाला और घोषणा करनेवाला, (धृष्णुसनः प्रवद्कृत्) विजया नेनामे युक्त, चेतना देनेवाला, (वहुधा प्रासघोषी) अनेक प्रकारसे प्राप्तमें घोषणा करनेवाला, (श्रेयः चन्वानः) कन्याण प्राप्त करानेवाला, (यसुनाति विद्वान्) सब घोषणाके कार्य जाननेवाला त् इंद्रामें (दि-राजे) दो राजाओं होनेवाले युद्धमें (यसुन्धः कार्ति विद्वर् ) बहुत मनुष्योंके लिये कीर्ति प्राप्त कर ॥ ९॥

| श्रयं कर्ता वसुजित्सहीयान्त्संग्रामुजित्संशितो ब्रह्मणासि ।         |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| अंशूनिव ग्राविधिषवंणे अद्विर्गव्यन्दुनदुमेऽधि नृत्य वेदेः           | 11 80 11     |
| श्रुषाण्नीषाडंभियातिषाहो ग्वेषंणः सहंमान उद्भित् ।                  |              |
| वाग्वीव मन्त्रं प्र भरस्व वाचं सांग्रांमजित्यायेषुमुद्वंदेह         | 11 88 11     |
| अञ्युत्रच्युत्समद्रो गर्मिष्ठो मृधो जेता पुरएतायोघ्यः ।             |              |
| इन्द्रेण गुप्तो विदर्था निचिक्यंद्भुद्योतंनो द्विष्तां यांहि शीभंष् | ॥ १२ ॥ (१६५) |
| (२१) बाबृसेनात्रासनम्।                                              |              |
| (ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वनस्पतिः, दुन्द्रभिः, आदित्यादयः ।        | )            |
| विह्दयं वैमनुस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे।                             | •            |
| विद्वेषं कश्मेशं भ्यम्मित्रेषु नि दंष्मुखवैनान्दुन्दुभे जिह         | 11 8 11      |
| <u>ष्ठद्वेपेमाना</u> मन <u>सा</u> चक् <u>षंपा</u> हदंयेन च ।        |              |
| धार्वन्तु विभ्यं <u>तो</u> ऽमित्राः प्र <u>त्रा</u> सेनाज्ये हुते   | 11 र 11      |
| वानस्पत्यः संभूत उस्तियाभिर्विश्वगीत्र्यः।                          |              |
| <u>प्रत्रासमुमित्रेम्यो वदाज्येनाभिषांरितः</u>                      | 11 3 11      |

अर्थ — हे (दुन्दुमे) ढोल । तू (श्रेयाकेता चसुजित्) श्रेय करनेवाला, धन जीतनेवाला, (सहीयान् संत्रामजित्) बलवान्, युद्धोंको जीतनेवाला, (ब्रह्मणा संशितः आसि ) ज्ञानके द्वारा तैयार किया हुआ है। (अधिपवणे अदिः त्राचा अंशून् इव) बोमरस निकालनेके समय जिम्न प्रकार पत्थर सोमपर नाचते हैं, उस प्रकार (गव्यन् वेदः सचिन्त्य) भूमी जीतनेकी हच्छा करनेवाला तू शत्रुके धनपर नाच ॥ ९०॥

( शश्चपाद नीयाद ) शत्रुको जीतनेवाला, नित्यविजयी, ( सिमातिपादः गर्चेपणः ) वैरियोंको वहामें करनेवाला, खोज करनेवाला, ( सहमानः छद्भित् ) यलवान् और उखेउनेवाला, तृ होल ( घाचं प्र मरस्व ) शन्दको धर्वत्र भर दे। ( चाग्वी मंत्रं इव ) जैसा वक्ता उपदेशको श्रोताओं में भर देता है। ( संग्राम-जित्याय इह इपं उत् चद ) संग्रामको जीतनेके लिये यहा अन्नके विषयमें बडी घोषणा कर ॥ ११॥

(अच्युत-च्युत्) न गिरनेवालं शत्रुओंको गिरानेवाला (स-मदः गामिष्ठः) आनंदयुक्त, यात्रा करनेवाला, (मृधः-जेता) युद्धोको जीतनेवाला, (पुर-एता अयोध्यः) आगे बढनेवाला और युद्ध करनेके लिये कठिन, (इन्द्रेण गुप्तः) इन्द्रहारा रक्षित, (विद्धा निचक्यत्) युद्धकर्गेको जाननेवाला, (द्विपतां हृद्-द्योतनः) शत्रुओंके हृदयोंको घनरानेवाला, तू ढोल (शीभं याद्धि) शीघ शत्रुपर गमन कर ॥ १२ ॥

[ 68 ]

है (दुन्दुभे) ढोल ! तू (अभित्रेषु विहृद्यं वैमनस्यं वद्) शतुओं हृदयकी व्याकुलता और मनकी चदा-सीनता कह दे। (विदेशं करमशं भयं आभित्रेषु नि द्वमासि) हेष, कशमकश, क्षगहा, भय शतुओं में रख दे। हे दुंदुभे ! (पनान अव जिहि) इनको निकाल दे॥ १॥

(आज्ये हुते ) घृतकी आहुति देने जितने थोडे समयमें ही (अभित्राः प्रत्राक्षेन) शत्रु घगडाहरसे (मनसा

चक्षुषा हृदयेन च विश्यतः ) मन, शांख और हृदयसे स्रते हुए (धावन्तु ) भाग जाने ॥ २॥

(वानस्पत्यः उद्यामाः संभूतः) वनस्पतिसं अर्थात् लक्दीसे उत्पन्न दोल जिसपर चमडेकी रिस्तिया वधी हैं. (विश्व-गो-ज्यः) सब प्रकार भूमिका रक्षक और (आज्येन अभिद्यारितः) पृतसे सीचा हुआ तू (समित्रेभ्यः प्रश्नासं चद् ) शत्रुओंके लिये कष्टोंकी घोषणा कर ॥ ३॥ प्या मृगाः संविजन्तं आर्ण्याः पुरुषादिषि ।

एवा त्वं दुं-दुभेऽमित्रांन्भि क्रंन्दु प्र त्रांस्याथी चित्तानि मोहय ॥ ४॥

यथा वृक्षादिज्ञावयो भावन्ति वृद्ध विश्वयेतीः ।

एवा त्वं दुं-दुभेऽमित्रांन्भि क्रंन्दु प्र त्रांस्याथी चित्तानि सोहय ॥ ५॥

यथा र्थेनात्पेतृत्रिणः संविजन्ते अहंदिंवि सिहस्यं स्तृनथोर्थथां ।

एवा त्वं दुं-दुभेऽमित्रांन्भि क्रंन्दु प्र त्रांस्याथीं चित्तानि मोहय ॥ ६॥

प्रामित्रां-दुन्दुभिनां हृिणस्याजिनेन च । सर्वे देवा अतित्रस्न सेशामस्येशेते ॥ ७॥

प्रामित्रां-दुन्दुभिनां हृिणस्याजिनेन च । सर्वे देवा अतित्रस्न सेशामस्येशेते ॥ ७॥

प्रामित्रां प्रक्रीहेते पद्घोषेश्चाययां सह । तैर्मित्रांस्त्रसन्तु नोऽभी ये यन्त्यंनीकृशः॥ ८॥

च्याष्ट्रोषा दुन्दुभयोऽभि क्रीश्चन्तु या दिश्चेः । सेनाः पराजिता यतीर्मित्रांणामनीकृशः॥ ९॥

आदित्य चक्षुरा दंत्स्व मरीच्योऽस्तु घावत । पृत्सक्तिनीरा संजन्तु विश्वे दाहुवीर्ये ॥ १०॥

युयमुग्रा मंस्तः पृश्चिमातर् इन्द्रेण युजा प्र मृणीत् शर्त्व ।

(यथा अजावयः वृकात् वहु विश्यतीः धावन्ति ) जिस प्रकार भेड वकरियां भेडियसे बहुत डरतीं हुई भाग जाती हैं, उसी प्रकार हे दुंदुनि । तू शत्रुमोंपर गर्जना कर, उनकी डरा दे, और उनके चित्तीकी मोहित कर ॥ ५ ॥

(यथा पतित्रिणः इयेनात् संविजन्ते ) जिस प्रकार पक्षां इयेनसे हरकर भागते हैं, और (यथा स्तनथोः सिंहस्य महः-दिवि) जिस प्रकार गर्जनेवाले सिंहसे प्रतिदिन हरते हैं, उसी प्रकार हे दुन्दिभि । तू शत्रुऑपर गर्जना कर, उनको हरा है, और उनके वित्तोंको मोहित कर ॥ ६ ॥

(ये संग्रामस्य ईश्वोत ) को युद्धके खामी होत हैं वे (छाँचे हेचाः ) सब दव (छ्रिणस्य अजिनेन दुन्दुभिना च ) हरिणके चर्मसे बने हुए नगाडेसे ही (अभिन्नान परा अतित्रसन्) शत्रुऑको बहुत डरा देते हैं ॥ ७॥

(इन्द्र: यै: पर्-घोषै: ) इन्द्र जिन पादघोषोंसे और (छायया लए) छायालप सेनाके साथ (प्रक्रीखते ) युदकी कींडा करता है, (तै: मः अमी: अमित्राः असन्तु ) उनसे हमारे इन शत्रुओं को त्रास होने कि (ये अनीक्षणः यन्ति ) को सेनाकी पंक्तियोंके साथ इमला करते हैं ॥ ८॥

(ज्या-घोषाः तुन्तुभयः) धतुष्यकी होरीके शब्दके साथ डोल (खाः दिशः स्राधि क्रोशन्तु ) जो दिशाएं हैं उनमें शब्द करें । जिससे (अमित्राणां सनीकशः पराजिताः यतीः ) शत्रुओंकी संघशः पराजित हुई सेना भाग जावे ॥ ९ ॥

है ( सादित्य ) स्पं! ( चश्चः आदत्य ) शत्रुकी दृष्टि हर ले। ( मरीखयः अनु घानत ) प्रकाश दिरण हमारे अनु-कृत देहें। ( साहुवीयें विगते ) बाहु वीर्ध कम होनेपर ( पत्-संगितीः आं सजन्तु ) पावाको बांधनेकी रिसयां शत्रुओं के पोवमें सीपी बावें ॥ १०॥

(पृक्षिमातरः उद्मः मरुतः) हे भूमिको माता माननेवाले, श्रूर, मरनेके लिये सिद्ध हुए वीरो ! (इन्द्रेण युजा शब्त म्रणीत) इन्द्र अर्थात श्रूर सेनापातिके साथ रहकर शत्रुक्षोको मार डालो । सोम, वरुण, महादेव, मृत्यु और इन्द्र ये सब श्रूरोंको सहायता करनेवाले देव हैं ॥ ११ ॥

१२ ( अथर्व, माध्य, काण्ड ५ )

अर्थ— (यथा आरण्याः मृगाः पुरुषात् अघि संविजन्ते ) जिस प्रकार वनके भृग मतुष्यमे उरकर भागते हैं, हे दुन्दुमे ! (एवा त्वं अभित्रान् अभि क्रन्द) इसी प्रकार तू शत्रुसीपर गर्जना कर, (प्रजास्तय) उनकी डरा दे और (अयो चित्तानि मोह्य) उनके चित्तोंको मोहित कर ॥ ४॥

सोमो राजा वर्हणो राजां महादेव उत मृत्युरिन्द्रीः एता देवसेनाः द्वयंकेतवः सर्चेतसः । अमित्रांनो जयन्तु खाहां

11 88 11

।। १२ ॥ (१३७)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

वर्थ-- ( एताः देवसेनाः सूर्यकेतवः ) ये दिन्य सनाएं सूर्यमा ध्वज लेकर चलनवालीं (सचेतसः ) सतम चित्तसे युक्त होकर (तः अभिमान ज्यन्तु) हमोरे मञ्जूमोंका पराभव करें। विजयके लिये हमारा (स्व-आ-हा) भारमयमर्पण हो ॥ १२॥

#### नगाडा ।

# आर्यीका ध्वज।

ये दोनों सूक्त नगाडेक। वर्णन कर रंह है। यह वर्णन रपष्ट और सहज समझने योग्य होनेसे इसका भावार्थ देने और देखनेसे आर्योका ध्वज सूर्यनिन्हयुक्त या यह बात स्पष्ट हो विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

बारहवें मंत्रमें सूर्याधनहयुक्त केतुका वर्णन है। यह वर्णन जाती है।

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

# जबर निवारण।

(२२) तक्यनाश्चनम्।

( ऋषिः — भृग्विङ्गराः । देवना — तक्मन।शनम् । )

अग्निस्तुक्मानुमपं वाधतामितः सोमो ग्रावा वर्रुणः पूतदंशाः ।

वेदिबहिः समिधः शोर्ज्ञचाना अप द्वेपीसमुया भवन्तु

11 8 11

अयं यो विश्वान्हरितानकृणोष्युंच्छ्येचयंश्वितिरिवाभिद्धन्वन् ।

अधा हि तंक्सन्नर्सो हि भूया अधा न्य िङ्ङधराङ् वा परेहि

11211

यः पंरुषः पारुषेयोऽवध्वंस ईवारुणः । तुक्सानं विश्वधावीयीधुराश्चं परा सुव

11 3 11

सर्थ — अप्रि, स्रोम, प्राता, वरुण, पूतदक्षाः नेदि, ये पवित्र चलवाले देव और (वर्हिः शोशुन्तानाः समिधः) क्या, प्रदीप्त स्पिधाएं, (इतः तक्षमानं अप वाधनां ) यहासे ज्वरादि रोगको दूर करें। ( अमुया द्वेपांसि अप भवन्तु ) इससे सब द्वेष दूर हों ॥ १ ॥

( अयं यः विश्वान् हिरितान् कुणोपि ) यह जो तू ज्वररोग सबको निस्तेज करता है। ( अग्निः इच उच्छोचयन् अक्षि दुन्वन् ) अप्रिके समान तपाता और कष्ट देता है। हे (तक्षमन् ) ज्वर ! (अधाद्दि अरसः भूयाः ) और तू नीरस हो जा (अधा न्यङ् अग्रराङ् वा परा इहि ) और नांचेके स्थानसे दूर हो जा॥ २॥

(यः परुषः पारुषेयः) जो पर्वपर्वमें होता है और जो पर्वदोषके कारण उत्पन्न होता है और जो ( अरुणः अस-भवंसः इव ) रक्तवर्ण अप्तिके तमान विनाशक है । हे ( विश्वधा-वीर्य ) सब प्रकारके सामर्थ्यवाले ! ( तस्मानं अघराञ्च परासुव ) ज्वरको निचेकी गतिसे दूर कर ॥ ३॥

भाचार्थ — यशसे ज्वर दूर होता है, अग्नि, स्रोम, समिधा, और हवनसामग्री ज्वरको दूर करती है ॥ १ ॥ ज्वर मनुष्यको निस्तेज बनाता है, उसको अग्नि तपाकर निर्वीर्य बनाता है, इस कारण यशसे ज्वर हटता है ॥ २ ॥ ज्वरसे पर्न-पर्नमें दर्द होता है, इसलिये ऐसे ज्वरको हर हटाना चाहिये ॥ ३ ॥

अधरा अं प्र हिणोमि नर्मः कृत्वा तक्मने । शुक्रम्भरस्य मुष्टिहा पुनरेत महावृपाच् ॥ ४॥ अभे अस्य मृजंबन्त ओकी अस्य महावृषाः । यार्चञ्चातस्तं कृपंस्तावानि विवृद्धे कृष्णे चरः ॥ ५॥ तक्मन्या ि वि गेद क्या कृष्णे भूरि यावय । दासी निष्टक्षेरीमिक्छ तां वज्रेण सर्वपेय ॥ ६॥ तक्मन्मृजंबतो गच्छ विहिस्कान्वा परस्तुराम्। श्रूहामिक्छ प्रकुर्वि १ तां तंत्रमन्वी वि ध्वृहि ॥ ७॥ महावृपानमृजंबतो बन्ध्विद्धे परेत्ये । प्रतानि तक्मने ब्रूमो अन्यक्षेत्राणि वा द्या ॥ ८॥ अन्यक्षेत्रे न रंमरी वृश्वी सन्मृंडयासि नः । अर्थुद् प्रार्थस्त्यमा स विविष्यति विहिक्कान् ॥ ९॥ यत्त्वं श्रीतोऽथी हरः सह कासावेषयः । भीमास्ते तक्मन्द्रेत्यस्ताभिः स्म परिवृङ्गिव नः ॥ १०॥ यत्त्वं श्रीतोऽथी हरः सह कासावेषयः । भीमास्ते तक्मन्द्रेत्यस्ताभिः स्म परिवृङ्गिव नः ॥ १०॥

अर्थ— (तक्मने नमः कृत्वा) ज्वरको नमन करके (अधराश्चंत्र हिणोमि-) नीचे वतार देता हूँ। (शकंभरस्य मुष्टिहा) शाक मक्षककी मुष्टिसे अर्थात् बलसे मरनेवाला यह रोग (महाकृषान् पुनः एतु) महाकृषिवाले देशोंमें पुनः पुनः भा जाता है। ४॥

(अस्य ओकः मूजवतः) इसका घर मूज घासवाला स्थान है तथा (अस्य ओकः सहायृषाः) इसका घर यही वृष्टिवाला स्थान है। हे (तक्मन्) ज्वर! (यावत् ज्ञातः) जबसे त् उत्पन्न हुआ है। (सावान् वारिहकेषु गोचरः असि) तबसे वारिहकों दीसता है॥ ५॥

है (ज्याल ज्यङ्ग तक्मन्) सर्पके धमान विषवाले और विरूप अंग करनेवाले ज्वर ! हे (वि गद्) विशेष रोग ! त (भूरि यावय) बहुत दूर चला जा । तू (निएकरीं दासीं इच्छ ) निकृष्टतामें रहनेके कारण क्षयको प्राप्त होनेवालीकी इच्छा कर और (तां चज्रेण समर्पय) उसपर अपना वज्र चला ॥ ६॥

(तक्मन ! मूजवतः गच्छ) हे ज्वर ! मूंजवाले स्थानकी इच्छा कर, (बरुईीकान् वा परस्तराम्) दूरके बारुंकि देशोंकी इच्छा कर। वैसे देशोंमें (प्रफर्व्य झूद्रां इच्छ) भ्रमण करनेवाली शोकमय स्वीकी इच्छा कर। हे (तस्मन्) ज्वर ! (तां वि इव धूनुद्धि) उसको कंपा दे॥ ७॥

(महामृपान मूजवतः बन्धु आदि) वटी वृष्टिगले और मूंज घास जहां होनी है, उन दंधन करनेवाले स्थानोंको तू सा। (परेत्य) दूर जाकर (पतानि हमा अन्यक्षेत्राणि) इन सब अन्य क्षेत्रोंको (तक्मने वै प्र दूमः) हम ज्यके लिये बतलाते हैं॥ ८॥

( अन्यक्षेत्रे न रमसे ) दूसरे क्षेत्रमें तू रमता नहीं, ( वशी खन् नः मृडयासि ) वशमें रहकर दूमें मुखी करता है। ( तक्मा प्रार्थः अभूत् उ ) ज्वर प्रवल हो गया है। ( स वल्हीकान् गमिष्यति ) वह वाल्हीकांके पति जावेगा ॥ ९॥

(यत् त्वं शितः) जो तू सर्दी लगकर आनेवाला है, (अधो रहः) अथवा अधिक पीछा देनेवाला रक्ष है, (क्या सह अवेपयः) खांसीके साथ कंपा देता है। हे (तक्यम् ) ज्वर!(ते हितयः श्रीसाः) तेरे शस्त्र भयंकर हैं। (ताभिः नः परिवृद्धिक्य स्म) उनसे हम सबको वचाये रख ॥ १०॥

सावार्थ — बहुत वृष्टि जहा होती है, उन देशोंमें यह जबर होता है। शाकभोगी लोगोंमें एक विशेष यल होता है इस कारण जनसे यह जबर दूर सागता है ॥ ४ ॥

बहुत्रिधवाले और मूंज घासवाले देशोंमें यह जबर बहुत होता है ॥ ५ ॥ इस जबरका विष सर्पके समान होता है जिससे शरीर टेढा मेढा होता है । मिलन जीवनवाले ले।गोंमें यह होता है ॥६॥ घासवाले स्थानोंमें यह जबर होता है और इस जबरके भानेपर शरीर लांपता है ॥ ७॥ बढी बृष्टिवाले और घासवाले प्रदेशोंसे भिन्न अन्य उत्तम क्षेत्रोंमें यह जबर नहीं होता है ॥ ८ ॥ अन्य स्थानोंमें नहीं होता है । वहां नियमपूर्वक रहनेवाले लोगोंको यह नहीं होता । उनसे पूर मागता है ॥ ९ ॥ पह जबर शीत, हक्ष, भौर कफयुक्त होता है । इसका परिणाम भयंकर होता है, इसलिंगे इससे चनना चाहिंगे ॥ ९० ॥ मा स्मैतान्त्सर्खान्करुथा बुलासं कासम्रंद्युगम् । मा सातोऽविङैः पुन्स्तन्तां तत्मक्षुपं ब्रुवे ॥११॥ तक्मन्भात्रां वलासंन स्वस्ना कासिकया सह । पाप्मा भार्तविषण सह गव्छाम्रसर्णं जनम् ॥१२॥ तृतीयकं वितृतीयं संदान्दिमुत क्षीर्दम् । त्वमानं श्रीतं ह्वरं ग्रैष्मं नाशय वार्षिकम् ॥१२॥ गुन्धारिंश्यो मृजंबुक्कोऽक्नेश्यो मुगर्धेश्यः । ग्रैष्यन्जनंमिव शेवृधि त्वमानं परिं दशसि ॥१४॥ (१५१)

अर्थ- दे (तक्मन्) ज्वर! (बलासं कामं उद्युगं) कफ, खांसी, और क्षय (प्तान् स्वकीन् मा स्व कुरुथाः) इनकी अपने मित्र मत बना। (अतः अविङ् मा स्म पेः) इपसे समीप न आ। हे (तक्मन्) ज्वर! (तत् त्वा पुनः उपद्मेवे) यह तुक्षे में पुनः कहता हूं॥ ११॥

हे (तक्यन्) ज्वर ! तू (भ्रात्रा बलासेन) अपने माई कफके साथ, (रलस्ना काखिलया सह) बहिन खासीके साथ, 'पाप्सा भातृत्येन सह ) पापी मतीके क्षयके साथ (अमुं अरणं जनं गच्छ) उप गलिन मतुष्यके

पास जा ॥ १२ ॥

( तृतीयकं ) तीसरे दिन भानेवाले, ( विरानियकं ) तीन दिन छोडकर भानेवाले, ( सहिंद ) सटा रहनेवाले, ( उत शारदं ) भौर शरहतुमें होनेवाले, (शीतं, करं ) भीत अथवा पीडा करनेवाले, (श्रेन्मं, वार्षिकं ) ग्रीम्म भौर वर्षा अनुके सर्वपंस भानेवाले ज्वरको ( नाश्य ) हटा दे ॥ १३॥

( गन्चारिश्रयः सूजवद्भयः ) गांधार, मूजवान् ( अङ्गेश्रयः सगधेश्यः ) अंग और मगधींको ( प्रेष्यन् दोवधिं जतं इच ) भेजे जानेवाले खजानेके रक्षक मनुष्यके समान ( तद्भमानं परि दश्मसि ) ज्वरको इम भेज देते हैं ॥ १४ ॥

भावार्थ — इस जबरके कफ, खांसी और क्षय ये तीन मित्र हैं। यह जबर हमारे पास कभी न छाने ॥ १९ त इस जबरका माई कफ, बहिन खांसी और भतीजा क्षय है। मिलन लोगोंको यह होता है॥ १२॥

तीसरे दिन भानेवाला, चौथे दिन या तीन दिन छोडकर भानेवाला, सदा अर्थात् प्रतिदिन भानेवाला, शरद्, प्रीष्म और वर्षा ऋतुके कारण होनेवाला, शीत और रूझ, ये सब उवर हटाने चाहिये॥ १३॥

जिस प्रकार रक्षक मनुष्य दूसरे देशको भेजे जाते हैं, उस प्रकार सब उसर दर भेजे जाय, अर्थात् ये मनुष्योंको कष्ट न दें॥ १४॥

#### उवर रोग।

ज्वर रोगेक विषयमें बहुतसी वडी विचारणीय वाते इस सूक्तमें कहीं हैं—

#### ज्वरके भेद।

- १ सदन्दिः सदा, प्रतिदिन आनेवाला ज्वर ।
- १ तृतीयकः तीसरे दिन आनेवाला उबर ।
- रे चि-नृतीयकः तीन दिन छोडकर चौथे दिन भानेवाला चातुर्थिक आदि ज्दर। (मं. १३)
- ये तीन भेद दिनोंके अन्तरके कारण होते हैं। ऋतुके कारण आनेवाले ज्वरके नाम ये हैं--
  - १ ग्रेष्मः श्रीष्म ऋतुम होनेवाला उदर ।
  - २ वार्षिक।— वर्षा ऋतुके कारण आनेवाला ज्वर ।
  - रे शारदः शरदतुके कारण भानेवाला उबर। (मं. १३)
- ये तीन भेद ऋतुके कारण आनेनाले जन्हें हैं। अब इस जनरके सहप भेद देखिये।

- १ क्रीतः— शीत ज्वर, जिसमे प्रयम शीत लगकर प्रयाद ज्वर आता है।
- २ रहर:-- रुक्ष, पित्त जबर, अथवा पीडा दनेवाला डबर। ( मं. १३)
- ये भेद इसका स्वरूप ब । रहे हैं। उनरेक साथ होनेवाले रोग ये हैं।
  - १ बलासः कफ वलगम, यह ज्वरमें होता है।
  - १ कालः खांसी भी ज्वरमें होती है। (मं. ११, १२)
  - ये दोनों लक्षण बहुत खराब है, इसका परिणाम-
- रे उत् युगं ये दोनों अर्थात् कफ और खांसी इकट्ठी भाती है, इसका नाम क्षय है। यह तो इसका मयहूर परिणाम होता है। (गं. ११)

देश विशेषके कारण होनेवाले ज्वरोंका परिगणन निम्न प्रकार इस सूक्तमें किया है।

१ महावृषः — वडी वृष्टिवाले प्रदेशमें होनेवाला ज्वर ।

अस्य सोकः महाभूषः '— इवका घर वडी वृष्टि-वाला प्रदेश हैं। ( मं. ५ )

र मूजवान्— घास जहां होता है ऐसे कीचडके स्थानमें यह जबर होता है।

'सरुय योकः सूजवतः'— इसका घर म्जवाला स्थान है। (मं. ५)

इस प्रकारके प्रदेश इस ज्वरके लिये बढानेवाले होते हैं, भन्य क्षेत्रोंमें यह नहीं बढता है, भर्यात हुआ भी तो शीघ्र हट जाता है। इस ज्वरमें बहुत विष होता है, जो शरीरमें जाता है और वहां पीडा करता है—

१ व्यालः — सर्पेक समान यह जनरका विष है। ' व्यंगः — अंगों और इंद्रियोंमें विरूगता करनेवाला यह बदर है। (मं. ६)

मिलन स्त्रीपुरुषों को यह विशेषहर होता है, अर्थात् अन्त-बाह्य पवित्र रहनेवालों को नहीं होता, इस विषयमें मंत्रका प्रमाण देखिये—

- १ अरणं जनं नीच जीवन व्यतीत करनेवालेकी होता है। (सं. १२)
- २ निष्ठकरीं क्षीण और मिलनको होता है। (मै. ६)
- र प्रपार्थे फूला मनुष्य, जिसमें सन्ना बल नहीं होता समको होता है। (मं. ७)

यम, निवम पालन करनेवाला चंयमी पुरुष मुखसे रहता है। इस विषयमें निरुन लिखित मंत्र मननपूर्वक दोखिये—

नः वशी मृडयासि । ( मं. ९ )

'हममें जो वशी अर्थात् संयमी पुरुष होता है, उसको सुख देता है,' अर्थात् यह ज्वर उसको कष्ट नहीं देता है। इस प्रकार यह संयम ज्वरादिसे और क्षयादिसे वचनेका एकमात्र न उपाय है। पाठक इपका विचार करके ब्रह्मचर्यादि सुनियमों के पालनद्वारा अपना स्वास्थ्य बढावें और रोगोंस दूर रहें।

#### ज्वर निवृत्तिका उपाय।

संयम, ब्रह्मचर्य आदि उपाय ज्वरप्रतिवंधक हैं, परंतु ज्वर आनेपर उसको हटानेके उपाय निकालिखत हैं—

- १ यज्ञ: अप्तिमें सोमादि औषियोंका इवन करनेसे ज्वर हटता है। (मं.१)
- २ अधराङ् परेष्टि— नीचेके मार्गसे जबर दूर होता है, अर्थात् शौच शुद्धिसे, पेट साफ रहनेसे जबर दूर होता है। (मै. २)
- ३ शकं-भरस्य मुष्टि-हा शाकमीजीकी मुधिसे मरने-वाला जबर होता है। मासमोजी मनुष्यकी अपेक्षा शाक-भोजी मनुष्यमें जबरप्रतिबंधकशिक अधिक होती है, इस लिये मानो शाकमोजी मनुष्य इस जबरको मुक्केसे मार देता है। (मं. ४)

इस प्रकार इस उवरके संबंधका विवरण इस सूक्तमें है। वैद्य इस सूक्तका अधिक विचार करें। इस सूक्तमें कहे लक्षणोंसे प्रतीत होता है कि यह तक्मा आजकलका शीतज्वर अथवा। 'मलेरिया'है।

## रोगजन्दुओंका नाश।

(२३) क्रिमिन्नम्।

( ऋषिः — कण्वः । देवता — इन्द्रः, क्रिमिजस्भनाय देवप्रार्थना । )

ओते में द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्त्रती । ओती म इन्ह्रंश्वाप्रश्च क्रिमि जम्मयताधिति ॥ १॥ अस्पेन्द्रं कुमारस्य क्रिमीन्धनपते जिह । हुता विश्वा अरातय उग्रेण वर्चसा मर्म ॥ २॥

अर्थ— वावापृथिर्वा, देवी सरखती, इन्द्र, अप्ति ये सब देव (खोते, ओता, ओती) परस्पर । मेले जुले (मे मे किर्मि जरमयतां) मेरे लिये किमियोंका नाश करें ॥ १॥

हे धनपते इन्द्र! (अस्य कुमारस्य क्रिमीन् जिहि ) इस कुमारके क्रिमियोंको हटा दे। (मम उग्नेण वचसा विश्वाः अरातयः हताः ) मेरे पासकी उग्र वचासे सब दुखदायी किमि मारे गये हैं ॥ २ ॥

यो अक्ष्यौ परिसर्वित यो नाले परिसर्वित । दुतां यो मध्यं गच्छंति तं क्रिमिं जम्भयामसि 11 3 11 सर्हिपी ही विरूपी ही कुष्णी ही शोहिती ही। बुमुखं बुमुकंर्णश्च गृघः कोकंश्च ते हताः 11 8 11 ये किसंयः शिविकथा ये कृष्णाः शिविवाहंवः। ये के चं विश्वरूपास्तान्क्रिमीन्जम्भयामसि ॥ ५॥ उत्प्रस्तात्स्ये एति विश्वदेषो अद्युहा । दृष्टांश्व झजुद्दषांश्व सर्वीत्र प्रमृणन्किमीन् 11 & 11 येवांपासः कन्केपास एज्लाः शिपविलुकाः। दृष्टश्चं हुन्यतां क्रिमिष्तादृष्टंश्च हुन्यताम् 11011 हतो येवापुः क्रिसीणां हतो नंदानिमीत । सर्नुन्ति मंद्मपाकंरं दुपदा खल्बौ इव 11211 त्रिश्चीपांणं त्रिकुकुदं क्रिमिं सारक्ष्मजीनम् । ज्ञणाम्यंख पृष्टीरपि वृश्चामि यन्छिरः 11911 अत्रिवद्रीः किमयो हन्मि कण्ववक्षंमद्धिवत् । अगस्त्यंस्य व्रह्मंणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन् 11 90 11 ह्वो राजा किमीणामुतैयां स्थ्यविर्ह्वः । ह्वो ह्वमाता किमिर्ह्वभोवा ह्वस्त्रंसा 11 88 11

अर्थ—(यः अद्यो परिसर्पति) जो आंखोंमें अमण करता है, (यः नासे परिसर्पति) जो नाकमें घुमा होता है, (दतां यो मध्यं गच्छिति) दातोंके बीचमें जो जाता है, (तं क्रिमिं जम्भयामिः ) उम्र किमिको हम विनाश करें ॥३॥ (सरूपों हो, विरूपों हो) दो समान हपवाले और दो त्रिक्ट ह्याले, (हो क्रष्णों, हो रोहिती) दो काले सीर दो लाल, (वस्तुः च बस्तुक्षणेः च) भूरा और भूरे कानवाला, (ग्रां कोकः च) गिद्ध सीर मेडिया (ते हताः) वे सथ मर गये॥४॥

(ये क्रिस्य शितिकक्षाः) जो किमि धेन कोखवाले, (ये कृष्णाः शितिवाह्यः) जो काले और काली भुजाबाले और (ये के च विश्वरूपाः) और जो बहुत रूपवाले हैं (तान् क्रिमीन् जम्भयामिस ) उन क्रिमियोंका न'श करते हैं ॥ ५॥

(सूर्यः उत पुरस्तात् पति) सूर्य आगेषे चलना है वह (विश्वहृष्टः सहए-हा) सबको जो प्रसक्ष है और जो न दीखनेवाले कृमियोंका भी नाश फरनेवाला है, वह (हृप्टान् च अहृपान् च सर्वान् क्रिमीन्) दीखनेवाले और न दीखनेवाले सब किमियोंको (झन् प्रस्णान्) नाश करता है और कृचल डालना है।। ६॥

(येवाषासः कष्कषासः) येवाष, कष्कष, (एजत्काः शिषितित्सुकाः) एजत्क और शिगवित्तुक ये किमी हैं। (इपः फ्रिमिः हन्यतां) दीखनैवाले किमीको मारा जाय और (उतः अदृष्टः च हन्यतां) और न दीखनेवाल। भी मारा जाय॥ ॥॥॥

(फ्रिमीणां येवाषः इतः) किमियोंमंधे येवाष नामक क्रिमी मारा गया (उत नदिनमा इतः) और नाद करने-वाला भी मर गया। (सर्वान् महमणा नि अकर्) सबको मसल मसलकर नष्ट किया (दणदा खल्वां इव) जिस प्रकार पत्थरसे चनाको पीसते हैं॥ ८॥

( शिशीषींगं शिककुदं ) तीन शिराँवाले, तीन कुदानवाले, ( सारङ्गं अर्जुनं क्रिमें ) वित्रविचित्र रंगवाले और श्वेत रंगवाले किमीको (ऋणामि ) में मारता हूं। ( अस्य पृष्ठीः अपि ) इसकी पश्चलियोंको मी तोडता हूं भीर ( यत् शिरः वृध्यामि ) जो सिर है उसकी कुनलता हूं॥ ९॥

हें (क्रिमयः) अंतुओं ! (अज्ञिवत्, कण्ववत्, जमदश्चिवत्) अत्रि, कण और जमदिमिके समान (वः हिम) तुमकी मारता हूं ! (अहं अगस्त्यस्य ब्रह्मणा) में अगस्तिके ज्ञानसे (क्रिमीन् सं पिनिष्मि) रोगके क्रिमियोंको पीसता हूं ॥ १०॥

( फिर्मीणां राजा हतः ) रोगिकिमियोंका राजा मारा गया, ( उत एवां स्थपतिः हतः ) और इनका स्थानपति मारा गया। और ( हत-माता हत-स्राता ) जिसके माता और भाई मारे गये हैं तथा ( हत-स्वसा किमिः हतः ) जिसकी बहिन मारो गई है ऐसा फिर्मी भी मारा गया ॥ १९॥

हुतासी अस वेश्वसी हुतासुः परिवेशसः । अथो ये क्षेष्टका इंव सर्वे ते किमयो हुताः ।। १२।। सर्वेषां च किमीणां सर्वीसां च किमीणांम् । भिनशचश्मना शिरो दहांम्यशिना ग्रसंम् ।। १३।। (१६४)

वर्ध — ( यस्य वेशसः इतासः ) इसके घरवाले मारे गये, ( परिवेशसः इतासः ) इसके परिवारवाले मारे गये । ( अधो ये शुह्लकाः एव ) और जो शुह्लक किमि थे ( ते सर्वे किमयः इताः ) वे सब किमि मारे गये हैं ॥ १२ ॥

(सर्वेषां च किमीणां) सब पुरुष किमियोंका और (सर्वासां च किमीणां) सब को किमियोंका (अइमना शिरः भिनक्षि) पत्थरसे सिर तोडता हूं और (अग्निना मुखं दहामि) अग्निसे मुख जलाता हूं॥ १३॥

#### रोगक्रिमियोंका नाश।

रोगके किम शरीरमें घुसते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह बात वेदके कई सूक्षोंमें कही है। अग्नि, वायु, जल आदि द्वारा इन किमियोंका नाश होता है, यह प्रथम मंत्रका कथन है। छोटे बालकोंके शरीरमें सी किमि होते हैं उनको दूर करनेके लिये वचा औपिंचका उपयोग करना चाहिये यह दितीय मंत्रका उपदेश मननीय हैं। आंख, नाक और दातों में किमि जाते हैं और वहा विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह तृतीय मंत्रका कथन प्रत्यक्ष देखेंने योग्य है। चतुर्थ और पत्रम मंत्रमें किमियों के रंगों का वर्णन है। सूर्यकिरणसे सब रोगिकिमियों का नारा होता है, यह अखंत यहत्त्वपूर्ण बात पष्ट मंत्रमें कही है। विपुल सूर्यकिरणों के साथ अपना संबंध करके पाठक रोगिकिमियों से अपना बचाव कर सकते हैं। अन्य मंत्रों का कथन स्पष्ट है, इसलिये उस विषयमें अधिक लियनेकी आवश्यकता नहीं है।

# सुरक्षितताकी प्रार्थना।

( २४ ) बह्मकर्भ।

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — ब्रह्मकर्मात्माः, नानादेवताः । )

स्विता प्रस्वानामर्श्विपतिः स स्रवितः।

असिन्ब्रक्षेण्यस्मिन्कमण्यस्यां पुरोधायांमस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां

चित्त्यामक्त्यामक्त्रंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां

अपिर्वन्स्पतींनामधिपतिः स मांवतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्षेण्यस्यां पुरोधायांमस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां

चित्त्यां मुस्यामार्क्तत्याम्स्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहां

11 2 11

11 8 11

अर्थ— ( अस्मिन् ब्रह्माण ) इस ब्रह्मयइमें, ( अस्मिन् कर्मणि ) इस कर्ममें, ( अस्यां पुरोधायां ) इस पुरोहितके अनुष्ठानमें, ( अस्यां प्रतिष्ठायां ) इस प्रतिष्ठामें, ( अस्यां चित्यां ) इस चिन्तनमें, ( अस्यां आकृत्यां ) इस संकल्पमें, ( अस्यां आशिषि ) इस आशीर्वादमें, ( अस्यां देवहृत्यां ) इस देवोकी प्रार्थनामें, ( स्व-क्षा-हा ) आत्म- सर्वस्वका समर्थण करता हूं, इय समय ( सः प्रस्ववानां अधिपतिः स्विता मा अवतु ) वह सब चेतनाओं का अधिपति प्ररेक परमेश्वर मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥

<sup>(</sup> सः वनस्पर्तानां अधिपतिः, अक्तिः मा अवतु ) वह वनस्पतियोंका अधिपति अग्नि मेरी रक्षा करे ॥ २ ॥

| द्यावीपृथिवी दीवृणामधिपती ते मीवताम् ।                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| अस्मिन्ब्रह्मंण्यस्मिन्कर्भण्यस्यां पुरोधायामुस्यां प्रतिष्ठायामुस्यां    |           |
| चित्र्यामस्यामार्क्त्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां खाहां                 | 11 3 11 5 |
| वर्रुणोऽपामधिपतिः स मनितु ।                                               |           |
| अस्मिन्बर्ह्मण्यस्मिन्कर्भण्यस्यां पुरोधायांमुस्यां प्रतिष्ठायांमुस्यां   |           |
| चित्र्यामुस्यामार्ज्ञत्यामुस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां खाहां              | 11811     |
| मित्रावरंगी वृष्याधिपती तौ मावताम् ।                                      |           |
| अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायां नुस्यां प्रतिष्ठायां मुस्यां |           |
| चित्र्यामुस्यामार्ज्ञत्यामुस्यामाशिष्यस्यां देवहूर्त्यां खाही             | 11411     |
| मुरुतः पर्वतानामधिपतयुस्ते मावन्तु ।                                      |           |
| अस्मिन्त्रक्षेण्यस्मिन्कभेण्यस्यां पूरोघायांमुस्यां प्रतिष्ठायामस्यां     |           |
| चित्त्यामुस्यामार्ज्ञत्यामुस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां खाहा               | 11 & 11   |
| सोमी वीरुधामधिपतिः स मावतु ।                                              |           |
| अस्मिन्बर्क्षण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां       |           |
| चित्र्यामुस्यामार्क्त्र्रयामुस्यामाशिष्युस्यां देवहृत्यां स्वाहां         | 11011     |
| वायुर्न्तरिक्षस्याधिपतिः स मांवतु ।                                       |           |
| अस्मिन्त्रक्षेण्यस्मिन्कर्भेण्यस्यां पुरोधायोमुस्यां प्रतिष्ठायोमस्यां    |           |
| चित्रयामस्यामाक्तंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाही                 | 11 & 11   |
| सर्थश्रिषामधिपतिः स मानत् ।                                               |           |
| अस्मिन्ब्रह्मण्यस्यन्कर्मण्यस्यां पुरोधार्यामस्यां प्रतिष्ठारयामस्यां     |           |
| चित्र्यामुम्यामार्क्त्रत्यामुस्यामाशिष्यस्यां देवहूर्त्यां स्वाहां        | 11811     |
| • —                                                                       |           |

अर्थ- (ते दातृणां अधिपत्नी द्यावापृथिवी मा अवतां) वे दाताओं के अधिपति वावापृथिवी मेरी रक्षा करें ॥ ३॥

<sup>(</sup> सः अपां अधिपतिः वरणः मा अवतु । वह जलाँका अधिपति वरूण मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥

<sup>(</sup>ता वृष्ट्या अधिपती भित्रावरुणौ मा अवतां ) वे दोनों वृष्टिके अधिपति मित्र और वरुण मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥

<sup>(</sup>ते पर्वतानां अधिपतयः महतः मा अवन्तु ) वे पर्वतोंके अधिपति महत् मेरी रक्षा करें ॥ ६॥

<sup>(</sup>सः वीरुघां अधिपतिः सोमः मा अवतु ) वह भौषिषयोंका अधिपति सोम मेरी रक्षा करे ॥ ७ ॥

<sup>(</sup>सः अन्तरिक्षस्य अधिपतिः चायुः मा अवतु ) वह अन्तरिक्षदा आधेपति वायु मेरी रक्षा करे ॥ ८ ॥

<sup>(</sup>सः चक्षुषां अधिपतिः सूर्यः मा अवतः ) वह नेत्रोंका अधिपति सूर्य मेरी रक्षा करे ॥ ९ ॥

| चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मनितः ।                                                       | ~        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| अस्मिन्ब्रक्षण्यस्मिन्कर्भण्यस्यां पुरोधायम्स्यां प्रतिष्ठावीमस्यां                        |          |
| चिर्यामस्यामाक्रंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूंत्यां स्वाहां                                 | 11 20 11 |
| इन्द्रों द्विवोऽधिप <u>ति</u> ः स मावतु ।                                                  |          |
| अस्सिन्त्रक्षेण्यस्मिन्कभैण्यस्यां पुरोधायोमस्यां प्रतिष्ठायोमस्यां                        |          |
| चिषयामुखामाक्रंत्यामुस्यामाशिष्यसा देवहूंत्यां खाहा                                        | 11 88 11 |
| मुरुवां पिता पंजानामधिपतिः सं मनितः।                                                       |          |
| अस्मिन्ब्रक्षण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां                        |          |
| चित्त्र्यामुक्त्यामुक्यामुक्यामाधिष्युस्यां देवहूर्यां स्वाहां                             | ॥ १२ ॥   |
| मृत्युः प्रजानामधिपतिः स मनितु ।                                                           |          |
| अस्मिन्बर्ह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पु <u>रो</u> धार्याम्स्यां प्र <u>तिष्ठार्याम</u> स्यां |          |
| चिर्यामुस्यामार्क्तस्यामुस्यामाक्षिष्यस्यां देवहूंत्यां स्वाहां                            | ॥१३॥     |
| यमः पितृणामधिपतिः स मनितु ।                                                                |          |
| अस्मिन्ब्रक्षण्यस्मिन्कर्भण्यस्यां पुरोषायोमस्यां प्रतिष्ठायोमस्यां                        |          |
| चित्रयाम् स्यामार्ज्ञस्यामुस्यामाञ्चिष्यस्यां देवहूर्याः स्वाहा                            | 11 88 11 |
| पितरः परे ते मावन्त ।                                                                      |          |
| अस्मिनम्बीण्यस्मिनकर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां                            |          |
| चित्त्यांमुस्यामाक्कंत्यामुस्यामाभिष्युस्यां देवहूंत्यां स्वाहां                           | ॥ १५॥    |
| तुता अर्थरे ते मीवन्तु ।                                                                   |          |
| अस्मिन्त्रक्षंण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधार्यामस्यां प्रतिष्ठार्यामस्यां                  |          |
| चित्रवामस्यामाक्त्रत्यामस्यामाञ्चिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां                              | ॥ १६॥    |

अर्थ— (सः नश्चत्राणां वाचिपतिः चन्द्रमाः मा अचतु) वह नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ १०॥ (सः विद्यः अधिपतिः इन्द्रः मा अधतु) वह युलेकिका अधिपति इन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ ११॥ (सः पश्चां अधिपतिः मक्तां पिता मा अचतु) वह पशुआंका अधिपति मक्तिपता मेरी रक्षा करे ॥ १२॥ (सः प्रजानां अधिपतिः खृत्युः मा अचतु) वह प्रजाओंका अधिपति चृत्यु मेरी रक्षा करे ॥ १३॥ (सः पिकृणां अविपतिः खन्नः मा अचतु) वह पितरोंका अधिपति यम मेरी रक्षा करे ॥ १४॥ (ते परे पितरः मा अचन्तु) वे पूर्व पितर मेरी रक्षा करे ॥ १५॥ (ते परे पितरः मा अचन्तु) वे पूर्व पितर मेरी रक्षा करें ॥ १५॥ (ते परे पितरः मा अचन्तु) वे पूर्व पितर मेरी रक्षा करें ॥ १५॥

तर्वस्तताम्हास्ते मावन्तु । अस्मिन्त्रक्षण्यस्मिन्कभण्यस्यां पुरोषायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चित्रयामस्यामार्क्कत्यामस्यामाकिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहां

11 80 11 (968)

अर्थ—(ते अवरे तताः मा अवन्तु) वे पिछले पितामह मेरी रक्षा करें ॥ १६॥ (ते ततः ततामहाः मा अवन्तु) वे वह प्रपितामह मेरी रक्षा करें ॥ १०॥

#### अपनी सुरक्षितता।

ज्ञानापदेशका कर्म, अन्यान्य पुरुषार्ध, यजन याजन, समर्का स्थिरता भीर मुद्दता बढानेवाले कर्म, चित्तसे चितन मनन आदि कर्म, संकल्प, आशीर्वाद देना और लेना, ईश्वरकी स्तुति प्रार्थना भादि कर्म तथा जो जो अन्यान्य कर्तव्यकर्म मनुष्य करता है, उसमें संपूर्ण देवताएं और उन देवताओं का प्रेरक प्रमारमा मेरी रक्षा करे। यह प्रार्थना इस स्कमें है। यह स्पष्ट आहाय-वाला है इसलिये शिधक स्पष्टीकरणकी भावद्यकता नहीं है।

## गर्भधारणा ।

#### (२५) गर्भाधानम्।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — योनिगर्भः, पृथिव्यादयो देवता। । )

| पर्वताहिवो योनेरङ्गदिङ्गात्समार्थतम् । क्रेपो गर्भस्य रेतोधाः सरी पर्णशिवा दंधत्             | 11 8 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमाद्ये । एवा दंधामि ते गर्भ तस्मै त्वामवंसे हुवे                | 11211   |
| गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति । गर्भे ते अधिनोभा धंतां पुष्कंरस्रजा                 | 11 3 11 |
| गर्भं ते मित्रावरुणी गर्मं देवो बृहस्पतिः । गर्भं तु इन्द्रंश्वाग्निश्च गर्भं घाता दंघातु ते | 11811   |

अथ— (पर्वतात् दिवः) पर्वतसे लेकर युलोकपर्यंत स्थित पदार्थों के (अंगात् अंगात् सं आसृतं) अंग प्रत्यंगमें इक्टा किया हुआ (योनेः) योनिके स्थानमें (रेतोधाः रोपः) वीर्यकी स्थापना करनवाला पुरुषेन्द्रिय (सरो पर्ण इय) अल-प्रवाहमें पत्तको रखनेके समान (गर्भस्य आ दधत्) गर्भका वीज आधान करता है ॥ १॥

<sup>(</sup>यथा इमं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह वही पृथिवी (भूतानां गर्भ व्यादधे) समस्त भूतीके गर्भकी धारण करती हैं, (एवा ते गर्भ द्याभि) इस प्रकार तेरा गर्भ धारण करती हैं (शस्त्री अवसे त्वां हुवे) उस रक्षांक लिये तुमे बुलाती हूं ॥ २॥

हैं (सिनीवालि) अल्प चन्त्रवाला रात्री देवी ! (गर्भ घेहि) गर्भको धारण कर । हे (सरस्वति) ज्ञानदेवी ! (गर्भ घेहि) गर्भको धारण कर । (उसी पुष्करस्त्रज्ञों ) दोनों कमलनाला धारण करनेवाले अश्विदेवो (ते गर्भ आ घर्सां) तेरे गर्भको धारण करें ॥ ३॥

<sup>(</sup>मित्रावरणों ते गर्भ) मित्र और वरुण तेरे गर्भको पुष्ट करें (देवः सृद्धस्पतिः गर्भ) देव सृद्धपति गर्भको धारण करें। (इन्द्रः च अग्निः च ते गर्भ) इन्द्र और अग्नि तेरे गर्भको धारण करें। (धाता ते गर्भ दघातु) धाता तेरे गर्भको धारण करें।। ।।

विष्णुयोंनि कल्पयतु त्वष्टां ह्रपाणि पिश्रतु । आ सिश्चतु प्रजापतिर्घाता गर्भ दथातु ते 11411 यहेद् राजा वर्रणो यद्वा देवी सरंस्वती । यदिन्द्री वृत्रहा वेद तद्वं भेकरणं पिव 11 8 11 गर्मी अस्योपेषीनां गर्मो वनस्पतीनाम् । गर्मी विश्वस्य मृतस्य सो अग्ने गर्भेमेह घाः 11 9 11 अधि स्कन्द वीरयंस्व गर्भमा घेंहि योन्याम् । वृषांसि वृष्ण्यावन्य्रजाये त्वा नैयामासि 11611 वि जिही व बाईत्सामे गर्भेस्ते योनिमा श्रयाम् । अदुष्टे देवाः पुत्रं सीमपा उभयाविनेम् ॥ ९॥ धातः श्रेष्ठेन ह्रपेणास्या नायी ग्वीन्योः । पुर्मासं पुत्रमा घेहि दशुमे मासि स्तिवे 11 80 11 त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायी गवीन्योः । पुनांसं पुत्रमा घेहि दशमे मासि स्रतंवे 11 88 11 सावितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायी गवीन्योः । पुर्मांसं पुत्रमा धेहि दश्चमे मासि स्रवंवे 11 88 11 प्रजापते श्रेष्टेन रूपेणास्या नार्यी गवीन्योः । पुर्मांसं पुत्रमा घेहि दशमे मासि सर्तवे ॥ १३ ॥(२९४)

अर्थ— (विष्णुः योनि कल्पयतु) विष्णु योनिको समर्भ बनावे। (त्वष्टा रूपाणि पिशतु) स्वष्टा ह्योंको अवयवीवाला बनावे। (प्रजापितः आ सिचतु) प्रजापित गर्भको सीचे और (घाता ते गर्भ दघातु) धाता तेरे गर्भको धारण करे॥ ५॥

(यत्राजा चरुणः वेद्) जो वरुण राजा जानता है, (या यत् देवी सरस्वती) अथवा जो देवी सरस्वती जानती है। (यत् वृत्रहा इन्द्रः वेद्) जो वृत्रका नाश करनेवाला इन्द्र जानता है (तत् गर्भ-करणं पिव) वह गर्भको स्थिर करनेवाला यह रस पान कर ॥ ६॥

(ओपधीनां गर्भः असि) तू औषधियोंका गर्भ है, और (चनस्पतीनां गर्भः असि) तू वनस्पतियोका गर्भ है, तू (विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमात्रका गर्भहे, हे अप्ने! (सः इह गर्भ आखाः) वह तू यहा गर्भको धारण कर॥ ॥

( अधिस्कंघ ) उठकर खडा हो, ( वीरयस्व ) बीरता कर, ( योन्यां गर्भ आ घेहि ) योनिम गर्भकी स्थापन। कर। हे ( वृष्ण्यावन् ! वृषा असि ) वीर्यवान् ! तू बलवान् है । ( त्वा प्रजाय नयामिस ) उसे केवल सनतानके लिये ही ले जाते हैं ॥ ८ ॥

हे (बाईरसामे ) बृहत्साम गानेवाणी की । तू (विजिहीष्व) विशेष प्रकार तैयार रह। (ते योनिं गर्भः आश्चर्यां) तेरी योनिमें गर्भ स्पिर होवे। (सोमपाः देवाः उमयाविनं पुत्रं ते अदुः) सोमपान करनेवाले देवोंने तुम दोनोंकी रक्षा करनेवाले पुत्रको तुसे दिया है॥ ९॥

हे (घातः) घाता। और हे (त्वष्टः) इत बनानेवाले देव। हे (सिवतः) उत्पादक देव। हे (प्रजापते) प्रजा-पालक देव। (अस्याः नार्याः गवीन्योः) इस लीकें दोनों गर्भघारक नाष्टियोंके बीचमें (श्रेष्ठेन रूपेण पुर्मासं पुत्रं आधिष्टि) उत्तम धंदर रूपके साथ पुरुष संतान स्थापन कर और (दशमे मास्ति स्तवे) दसनें मासमें उत्पत्ति होनेके लिये उसे योग्य कर ॥ १०-१३॥

गर्भकी सुराक्षितता।

गर्भकी पुरिक्षितताके लिये परमेश्वरकी तथा अन्यान्य देवता-ओंकी प्रार्थना इस स्काम की गई है। इस प्रकारकी प्रार्थना करनेसे मानस शक्तिकी जाप्रति द्वारा बहुत लाभ होता है। इसके अतिरिक्त इस स्काम गर्भविषयक अन्यान्य बहुतसी उप-युक्त बात कहीं हैं, उसका योहासा विचार यहां करना आवश्यक है। पृथ्वीके ऊपर पर्वतसे लेकर खुलोकपर्यंत अशीत इस वावान पृथ्वीके अन्दर जितने परार्थ हैं, उन सबके अंग प्रसंगों के अंश ले लेकर और उन सब अंशों को विशेष योजनासे इक्ष्टा करके यह गर्भ बनाया गया है। यह प्रथम मंत्रका कथन है। अर्थात् इस गर्भमें जिस प्रकार सूर्य और चंद्रके अंश हैं, उसी प्रकार वायु और जलके अंश मी हैं और उसी रीतिसे ओषधि- वनस्पतियों के भी अंश हैं। जो ब्रह्माण्डमें हैं वहीं पिण्टमें हैं।

ब्रह्माण्डका एक अंश ही पिंड है। इसी अकार पिताके अंग प्रसंगोंका सत्त्व वीर्थ विन्दुमें भाता है और उसी वीर्थ विन्दुसे गर्भ होता है, इस लिये गर्भमें पिताके अग प्रखंगोंका सत्त्व आया हुआ होता है। इस प्रकार एक दृष्टिसे यह गर्म सन ब्रह्माण्डका सत्त्वांश है और दूसरी दृष्टिसे यह गर्भ पिताका सत्तांश है। गर्भमें, भानो, इतनी प्रचण्ड शक्तियां हैं, इस लिये गर्भकी जितनी सुरक्षा हो उतनी करनी चाहिये और उसकी जिस प्रकार उन्नति हो सके उस प्रकार यत्न करना चाहिये।

मंत्र २ से ५ तक देवताओं की प्रार्थना है कि सब देव इस गर्भकी रक्षामेंसे सहायता देवें। शौर जो देवताओंके अंबा यहां रह रहे हैं उनको अपनी शिक्तसे सुरक्षित रखें और वढावें। पाठक यहां स्मरण रखें कि रक्षा ते। देवों द्वारा ही होनी है, मनुष्यका कार्य इतना ही है कि वह उसमें रकावट न करें।

जिस प्रकार गंद कमरेम सदा रहनेसे सूर्यकी रक्षासे मनुष्य दूर रहते हैं, उसी प्रकार अन्यान्य देशोंकी रक्षांसे मनुष्य अपनी अज्ञानताके कारण दर रहता है। इस लिये मन्ष्यको उचित है कि वह अपने आपको इन देवताओं के स्वाधीन करे। ऐसा करनेसे इसकी उत्तम रक्षा हो सकती हैं। गर्भकी भी सुरक्षित-ताके लिये गर्भिणी स्त्री शुद्ध वायुमें तथा धृष आदिमें अपने भापको रखे और सूर्यादि देवों है जो रक्षा प्राप्त होती है उपसे लाभ उठावे तो अधिक लाम हो सकता ।

गर्भ उत्तम शीतिसे यहकर दसर्वे मासमें माताके उदरसे वाहर आना चाहिये। यह समय उसकी पूर्ण युद्धिका है। यह षात दशम मंत्रमें कही है।

अन्य मंत्र गर्भाधान विषयक हैं वे सुविश पाठक सहमहीमें समाम कहते हैं।

(२६) नवशालायां घृतहोमः । ( ऋषः — नम्रा । देवता — वास्तोष्पतिः, नानादेवताः । )

| यज्ंपि युज्ञे समिधः स्वाहागिः प्रंविद्यानिह वो युनक्क                              | 11 2 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| युनक्तं देवः संविता प्रजानन्त्रस्मिन्यु मंहिपः स्वाहां                             | 11211   |
| इन्द्रं उक्थामदान्यस्मिन्युक्ते प्रं <u>वि</u> द्वान्यंनक्तु सुयुज् : स्वाहां      | 11 = 11 |
| श्रेषा युक्ते निविदः स्वाहां शिष्टाः पत्तींनिर्वहतेह युक्ताः                       | 11 8 11 |
| छन्दौंसि युझे मेरुतुः स्वाहां मातेवं पुत्रं पिष्टतेह युक्ताः                       | 11411   |
| एयमंगन्वहिं <u>षा</u> प्रोक्षंणीभिर्युक्षं तंन् <u>वा</u> नादिं <u>तिः</u> स्वाहां | 11 & 11 |

अर्थ — (प्रविद्वान् अक्षि: इह यहे ) विशेष शानी अप्ति इस यश्में (वा यज़िष सामिष्टः ) शापके लिये यजुनैद मंत्र और समिधाएं ( युनक्तु स्वाद्धा ) उपयोगमें लाव, में अपनी आहुतियां समित करती हूं ॥ १ ॥

(महिपः प्रजानन् सविता देवः) महान् जानी सर्व प्रेरक सविता देव (अस्मिन् यह युनक्तु, स्वाह्रां) इस यहम इवन रामग्रीका उपयोग करे, में अपनी लाहुतियां समर्पित करता हूं ॥ २ ॥

(प्रविद्वान् सुयुजः इन्द्रः) ज्ञानी सुयोग्य उन्द्र, ( अस्मिन् यहे उपध्यसदानि युनकत्, स्वाहा ) इस यज्ञमे भानन्दकारक स्तुतिस्वीत्रीकी प्रयुक्त करे, इसमें मेरा समर्पण हो ॥ ३ ॥

( प्रेपाः निविदः इह यहे युक्ताः शिष्टाः ) आज्ञाएं और आत्मनिवेदन करनेकी रीतियां जाननेवाले इस बहमें नियुक्त हुए शिष्ट लोग (पत्नीभि: वह्त, स्वाह्ना,) अपनी धर्मपितनयों के खाय यक्का भार उठावें, यहमें मेरा समर्पण हो ॥४॥

(माता इस पुत्रं) माता जैसे पुत्रको पूर्ण करती है, उस प्रकार (इह यक्षे युक्ताः महतः) इस यहमें लगे हुए महत् देव (छंदांसि पिपृत, स्वाहा) छंदोंको पूर्ण करें, मेरा समर्गण वक्षके लिये होवे ॥ ५॥

(इयं अदितिः वर्ष्टिया प्रोक्षणीभिः) यह अदिति देवी हवन सामग्री और शोधक साधनोंके साथ (यह तन्वाना आ अगन् स्वाहा ) यशका विस्तार करती हुई आई है । इस यशमें मेरा समर्पण होवे ॥ ६॥

| विष्णुंयुनकतु बहुधा तपौस्यस्मिन्युज्ञे सुयुज्यः स्वाहां                      | 11011          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| त्वष्टां युनक्त बहुधा चु रूषा अस्मिन्यु ज्ञे सुयुजः स्वाहां                  | 11 6 11        |
| भगी युनक्त्वाशिषोन्वं १ स्मा अस्मिन्यन्ने प्रविद्वान्यं नक्तु सुयुजः स्वाहां | 11911          |
| सोमों युनक्त बहुधा पर्यास्युस्मिन्युज्ञे सुयुजः स्वाहां                      | 11 90 11       |
| इन्द्री युनक्त बहुवा वीर्याण्यस्मिन्यत्ते सुयुज्यः स्वाहां                   | 11 88 11       |
| अश्विना ब्रह्मणा यातमुर्वाञ्ची वषद्कारेण युज्ञं वर्धयन्ती ।                  |                |
| खहंस्पते ब्रह्मणा यांह्यनीङ् यज्ञो अयं स्वितिदं यजमानाय स्वाहा               | 11 27 11 (३०६) |
| ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः॥ ५ ॥                                                     |                |

अर्थ- (सुयुजः चिन्णुः अस्मिन् यक्षे ) सुयोग्य विष्णु देव इस यज्ञमें (तपांसि वहुचा युनकतु, स्वाहा ) अपनी तपन शक्तियोंका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें भेरा समर्पण होवे ॥ ७ ॥

(सुयुजः त्वष्टा अस्मिन् यक्षे ) सुयोग्य त्वष्टा देव इस यज्ञमे (रूपाः तु चहुधा युनक्तु, स्वाहा) विविध रूपोंको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ८ ॥

( खुयुजः प्रविद्वान् भगः अस्मिन् यसे ) सुयोग्य ज्ञानी भग देव इस यज्ञमें (अस्मै नु आशिषः युनक्तु, स्वाहा ) इसके लिये आजीर्वाद देवे । इस यज्ञमें मेरा आत्मसमर्पण होवे ॥ ९ ॥

( ख़ुयुज्ञः स्रोमः अस्मिन् यह्ने ) स्र्योग्य सोम देव इस यज्ञमें ( पर्यासि बहुधा युनकतु, स्वाहा ) जलीको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे, मेरा समर्पण इस यज्ञमें होवे ॥ १० ॥

(सुयुज: इन्द्रः अस्त्रिन् यहे ) सुयोग्य इन्द्र देव इस यज्ञमें (वीर्याणि वहुधा युनक्तु, स्वाहा ) अपने सामध्यीका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ११ ॥

हे (अश्विनों) अश्विदेवों! (प्रक्षणा चपट् कारेण यहां खर्धयन्तों) ज्ञान और दान द्वारा यज्ञको बढाते हुए (अविञ्चों आयातं) इमारे पास आवो । हे वृहस्पते ! (ब्रह्मणा अविङ् आयाहि) ज्ञानके साथ पास आ। (अयं यहः यज्ञमानाय स्वः) यह यज्ञ यज्ञमानके लिये तेज वढानेवाला होवे। (स्वाहा) यज्ञमं आत्मसमर्पण होवे॥ १२॥

#### यज्ञमें आत्मसमर्पण ।

'स्हाहा' शब्दका अर्थ (स्व + आ + हा) ' अपना कहने योग्य जो जो पदार्थ हैं उन सबका जगतकी मलाईके लिये समर्पण करना' है। वास्तिक रीतिसे यश्चमें यह आत्म-शिकका समर्पण असंत मुख्य भाग है। मानो, इसके विना कोई यस हो नहीं सकता। यश्चमें आहुति देते समय 'स्वाहा, न मम ' (यह पदार्थ मेंने यश्चमें दिया है, अय यह मेरा नहीं है) यह मंत्र जो पढा जाता है उसका तात्पर्य आत्मसमर्पणका पाठ देना ही है। इस स्क्रके प्रस्थेक मंत्रमें 'स्वाहा 'शब्दका पाठ इसीलिये किया है।

क्षित, सिवता, इन्द्र, महत्, अदिति, विष्णु, त्वष्टा, भग, सोम, अश्विनी, बृहस्पित आदि सब देवताएँ जगत्के यज्ञमं अपना अपना कार्य कर रहीं हैं, अर्थात अपनी अपनी शक्ति-योंका समर्पण कर रहीं हैं, यह देवताओंका आत्मसमर्पण देखकर हरएक मनुष्यको उचित है कि, वह भी अपनी संपूर्ण शक्ति यश्में समिर्पित करे और अपने जीवनकी सार्थकता यहद्वारा करें। अग्नि उष्णता देता है, सिवता प्रकाश देता है, इन्द्र चमकता है, मरुत् जीवन देते हैं, अदिति आधार देती है, विष्णु सर्वत्र व्यापकर सबकी रक्षा करता है, त्वष्टा सब पदार्थों के रूप बनाता है, सोम सबकी भाग्यवान बनाता है, सोम सबकी शांति देता है, अश्विनी देव सबके दोष दूर करते हैं, वृहस्पति सबकी शान देता है किंवा एक ही परमात्मदेव इतनी शिक्तियों द्वारा जगत्का यश्च सांग संपर्ण करता है। ये सब देव ये कार्य अपने सुखके लिये नहीं करते, परंतु सब जगत्की मलाईके लिये आत्मशक्तिका समर्पण करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी तन, मन धनादि सब शक्तियोंका यश्च जनताकी मलाईके लिये करें और इस आत्मधर्वस्व समर्पणके यश्चारा अपने जीवनकी सफलता करें। इस प्रकार यश्चम्य जीवन व्यतीत करनेका उपदेश इस सुक्तने दिया है।

यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥

## अधिकी ऊर्ध्वगति।

(२७) आग्ना।

(ऋषिः — श्रह्मा । देवता — अग्निः ।)

| वुर्घ्वा अस्य समिषी भवन्त्यूर्घा शुक्रा शोचीं प्यमः।                   |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| द्युमत्तमा सुप्रति <u>कः</u> सस्नुस्तन्तपादस्रे <u>रो</u> भूरिपाणिः    | 11 8 11 |
| देवो देवेषु देवः पृथो अनक्ति मध्वां घृतेने                             | ॥२॥     |
| मध्वा युक्तं नेक्षति प्रैणानो नराशंसो अपिः सुकृद्देवः संविता विश्ववारः | 11311   |
| अच्छायमेति शर्वसा घृता चिदीडांनो विद्विनमंसा                           | 11811   |
| अग्निः सुची अध्वरेषु प्रयक्ष स यंक्षदस्य महिमानमभेः                    | 11411   |
| त्री मन्द्रासं प्रयक्षु वसंवृत्रातिष्ठन्वसुधातरश्र                     | ॥६॥     |
| द्वारों देवीरन्वंस्य विश्वं वृतं रंक्षन्ति विश्वहां                    | 11 9 11 |
| <u> </u>                                                               |         |
| आ सुष्वर्यन्ती यज्ते उपाके उपासानक्तेमं युज्ञमेवतामध्वरं नीः           | 11 & 11 |

अर्थ— (अस्य अग्नेः समिधः ऊध्वीः भवन्ति) इत्र अभिकी समिधाएं कंवी होती हैं, तथा इस अभिकी (शुक्रा शोर्चीषि ऊध्वी भवन्ति) शुद्ध ज्वालाएं कंवी होती हैं। यह अभि (सुमन्तमा) अति प्रकाशवाला, (सु-प्रतीकः, सस्तुः) संदर रूपवाला, पुत्रीसहित रहनेवाला, (तनू-न-पात्, असु-रः) शरीरको न गिरानेवाला, जावन देनेवाला, (भृरि-पाणिः) अनेक हाथोंसे अर्थात् ज्वालाओंसे युक्त है।। १॥

(देवेपुः देवः देवः) सब देवों में एड्य देव (मध्वा घृतेन पथः अनिक्ति) मधुर घृतसे मार्गको प्रकट करता है ॥२॥ (नराशंसः सुकृत् सविता विश्ववारः देवः अग्निः) मनुष्यों हारा प्रशंसित होने योग्य, उत्तम कर्म करनेवाला, प्रेरक, सबको स्वीकार करने योग्य दिन्य अग्नि (मध्वा यसं प्रेणानः नक्ष्तित) मधुरतासे यक्षको प्रेरित करता हुआ चलता है॥३॥

( अयं ईडानः चिह्नः श्रवसा घृता नमसा चित् ) यह स्तुति किया गया अग्नि बल, घत और नमनादिके साब ( अच्छ पति ) मली प्रकार चलता है ॥ ४॥

(अध्वरेषु स्त्रचः प्रयक्षु अग्निः) यज्ञोंमें सुचाओं [चर्मसों ] की इच्छा करनेवाला अग्नि होता है। (सः अस्य अग्नेः महिमानं यक्षत्) वह यजमान इस अग्निकी महिमाकी लगासना करे॥ ५॥

(तरी मन्द्रासु प्रयक्षु ) तारण करनेवाला अप्ति हर्षके समयमें यजन करनेवाला होता है। (वसु-धा-तरः धसवः च अतिष्ठन् ) धनोंको अधिक धारण करनेवाले अप्ति और वसु सबका अतिक्रमण करके स्थित हैं॥ ६॥

( अस्य वतं देवीः द्वारः ) इसके वतकी दिन्य द्वार और ( विश्वे ) सब भन्य देव ( विश्व-हा अनु रक्षन्ति ) सर्वेदा अनुकूलतासे रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥

(अग्नेः उर-व्यचसा घाम्ना) आमिके भित विस्तृत धामसे (पत्यमाने सु-सु-अयन्ती उपाके यजते ) पितरूप बननेवाली, उत्तम रीतिसे चलनेवाली, समीपस्थित, परस्पर संगत, (उषासानका नः इमं अध्वरं यसं आ अवतां ) प्रातःकाल भौर सायंकाल हमारे इस हिंसारहित यज्ञकी उत्तम रक्षा करें ॥ ८ ॥

दैवा होतार जिर्ध्वमंद्यरं नोऽग्रेजिह्ययाभि गृंणत गृंणता नः स्विष्टिये।

तिस्रो देवीविहिरेदं संदन्तामिडा सरेस्वती मही भारती गृणाना ॥९॥
तन्नंस्तुरीपमद्धंतं पुरुक्ष । देवं त्वष्टा रायस्पोपं वि व्य नामिमस्य ॥१०॥
वनंस्पृतेऽवं सृजा रराणः । तमनां देवस्यो अग्रिहेन्यं शक्तिता स्वंदयत ॥११॥
अभ्रे स्वाहां कुणुहि जातवेदः। इन्द्रांय युद्धं विश्वे देवा हिविद्धं ज्रंपनताम्॥१२॥ (३१८)

सर्थ— हे ( हैं वा होतारः ) दिव्य होता गण ! ( नः ऊर्ध्व अध्वरं अग्नेः जिह्नया अभि गृणत ) हमारे अंचे यक्के लिमिकी जिह्नके द्वारा प्रशंसा करो । ( इडा सरस्वती भारती मही ) मातृभाषा, मातृधभ्यता, और पोषण करनेवाली मातभूमि ये (तिस्नः द्वीः) तीन देवताएं ( इदं वहिं: सद्नतां ) इस यज्ञमं विराजें ॥ ९ ॥

(देव त्वष्टाः) हे त्वष्टा देव ि नः तत् तुरी-पं अद्भुतं) हमार लिये वह त्वराचे रक्षा करनेवाला अद्भुत (पुरुक्षु रायः पोषं) निवासके लिये हितकारी चन चौर पुष्टि दे और (अस्य नामि विष्य) इसकी मध्य प्रंथीकी खोल

दे॥ १०॥

हे वनस्पते ! (रराणाः अवस्त्रज्ञ ) दान करता हुक्षा तू हमें दान कर । (शमिता अग्निः तमना देवेभ्यः हर्व्य स्वद्यतु ) शान्ति स्थापन करनेवाला अग्निदेव आत्मशक्तिमें देवों के लिये हवनीय पदार्थों का स्वाद देवे ॥ ११ ॥

हे (जातचेदः अग्ने) ज्ञानी प्रकाशस्त्रहण देन !(स्वाहा क्रणुहि ) तू खाहा रूप यज्ञ कर । तथा ( इन्द्राय यज्ञं ) इन्द्रदेवके लिये यज्ञ कर । (विश्वे देवाः इदं हाविः जुबन्तां ) सब देव इस हविका सेवन करें ॥ १२ ॥

#### यज्ञका महत्त्व।

यह सूक्त यज्ञछी प्रशंधापर है। यज्ञयाग करनेसे दिन्य लोकमें जानेका मार्ग खुला होता है यह बात द्वितीय मंत्रमें कही है। जिस प्रकार (अरो: क्रड्या: शोचोंचि) अग्निकी ज्वाला कपर जाती है और कभी नीचेकी दिशामें नहीं जाती, ठीक उस प्रकार अग्निकी उपासना करनेवाला याजक सीधा उच्च मार्ग से च्या गित प्राप्त करता है। यज्ञ्यागका यह महान् फल है।

यज्ञके द्वारा मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमिका आद्द वहता है, क्योंकि यज्ञके द्वारा इनकी ही सेवा की जाती है। यज्ञमें इनके लिये अश्रस्थान मिलता है। यह बात नवम मंत्रमें कही है।

इस सूक्तमें कहे अभिके विशेषण विचार करने योग्य हैं। उन गुणोंका मनन करके उनसे वोधित होनेवाले गुण उपासकको अपने अन्दर षढाने पाहिये। उन्नतिका यह सीधा मार्ग है।

# दीर्घायु और तेजस्विता।

(२८) दीर्घायुः।

(ऋषिः - अथवी। देवता - त्रिवृत्, अग्न्याद्यः।)

नवं शाणाञ्चवभिः सं मिमीते दीर्घायुत्वायं श्वतक्षरिदाय । हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययं सि त्रीणि तपुसाविष्ठितानि

11 8 11

वर्ष— ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) सौ वर्षवाले दीर्घ जीवनके लिये ( तव प्राणान् नविभः सं मिमीते ) नव प्राणोंको नव इंद्रियोंके साथ समानतासे मिलाता है। ( हरिते जीणि, रजते जीणि, अयि जीणि ) सुवर्णमें तीन, वादीमें तीन और लोहेमें तीन (तपसा आविष्ठितानि ) उल्लातासे विशेष प्रकार स्थित हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— दीर्घ जायुकी प्राप्तिके लिये नव प्राणोंको नव इंद्रियोंमें सम प्रमाणमें स्थिर करते हैं। सुवर्णके तीन, चादिके तीन भौर लोहेके तीन मिलकर नौ धागे उष्णतामें इंकड्रे जोड देते हैं। यह सुवर्णका यज्ञोपवीत होता है।। १॥

| अग्निः सर्थश्र्वनद्रमा भूमिराणो द्यौरन्तरिक्षं प्रदिशो दिश्रेष ।                   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| आर्त्तवा ऋतुभिः संविद्वाना अनेनं मा त्रिवृतां पारयन्तु                             | 11   | २ ॥  |
| त्रयः पोषांसिवृतिं श्रयन्ताम्नक्तं पूषा पर्यसा घृतेनं ।                            |      |      |
| अन्नस्य मुमा पुरुषस्य मुमा भूमा पंशुनां त हुह श्रीयन्ताम्                          | H    | २ ॥  |
| इममंदित्या वर्सुना सम्रुक्षतेममंत्रे वर्धय वावृधानः ।                              |      |      |
| इमिनद्र सं सृंज <u>वीर्येण</u> िस्मिन् <u>त्रिवृ</u> च्छूंयतां पोष <u>यि</u> ष्णु  | 11 5 | 8 11 |
| भूमिष्टा पातु हरितेन विश्वभृद्धिः पिपुर्त्वयंसा सजोषाः ।                           |      |      |
| वीरुद्धिष्टे अर्जुनं संविदानं दक्षं दघातु सुमनुस्यमानस्                            | Ħ    | 411  |
| त्रेषा जातं जन्मंनेदं हिरंण्यमुग्नेरकं प्रियतंमं बस्तुन सोमस्येकं हिंसितस्य परापतत | 1 }  |      |
| अपामेकं वेधसां रेतं आहुस्तते हिरंण्यं त्रिवृद्सत्वार्धपे                           | 11   | ६॥   |

अर्थ— भिन, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जल, यो, अन्तिरिक्ष, (प्रदिशाः दिशः) उपिरिशाएं भीर दिशाएं, (ऋतुभिः संविदानाः आर्तवः) ऋतुओं के साथ मिले हुए ऋतुविभाग (अनेन त्रिवृता मा पान्यन्तु ) इस तीनों के योगसे सुने पार ले आवें ॥ २॥

(त्रिवृति त्रयः पोचाः श्रयन्तां) इस तिहरे उपवीतमें तीन पुष्टियां वनी रहें। (पूपा पयसा घृतेन अनक्तु) पूषा दूध और घीसे हमें मरपूर करे। (अञ्चस्य भूमा) अञ्चली विपुळता, (पुरुषस्य भूमा) पुरुषोंकी अधिकता, तथा (पञ्चनां भूमा) पश्चभोंकी समृद्धि (ते इह श्रयन्तां) तेरे यहा ये सब स्थिर रहें॥ ३॥

है (आदित्याः ) भादित्यो ! (इमं घसुना सं उक्षत् ) इमको तुम वसुभोंसे सीचो । हे भमे ! ( याषृघानः इमं वर्ध्य ) तू खयं गढता हुआ इसको गढा । हे इन्द्र ! (इमं वीर्यण सं खूज ) इसको वीर्यसे युक्त कर । ( यसिन्

पोषियणु त्रिवृत् अयतां ) इसमें पोषण करनेवाला तिहरा उपवीत स्थित रहे ॥ ४ ॥

( भूमिः हरितेन त्वा पातु ) भूमि सुवर्णके द्वारा तेरी रक्षा करे । ( विश्वभृत् सजोषाः अग्निः अयसा पिपर्तु ) सबका पोषण करनेवाला प्रेममय अग्नि लोहके द्वारा तुझे पूर्ण करे । ( वीरुद्धिः संविदानं अर्जुनं सुमनस्यमानं दक्षं ) औषधियों द्वारा प्राप्त होनेवाला कलंकरित ग्रुभसंकल्पमय बल ( ते दधातु ) तेरे लिये धारण करे ॥ ५ ॥

(इदं हिरण्यं जन्मना त्रेघा जातं) यह सुवर्ण जन्मसे ही तीन प्रकारसे उत्पन्न, हुआ। उनमेंसे (एकं अग्नेः प्रियतमं चभूव) एक अभिका अतिभिय हुआ है। (एकं हिंखितस्य स्तोमस्य परापतत्) दूसरा निचोडे सोमसे बाहर निकलता है। (एकं वेघसां अपां रेनः आहुः) तीसरा सारभूत जलका त्रीर्य है ऐसा कहते हैं। (तत् त्रिवृत् हिरण्यं) वह तिहरा सुवर्ण (ते आयुषे अस्तु) तेरी भायुके लिये होवे॥ ६॥

भावार्थ — जिसके तीनों धार्गोमें क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सूर्य, युलोक, दिशा सपीदशाएं, और ऋष आदि काल विभाग ये नव दिन्य तत्त्व रहते हैं, वह तीन धार्गोवाला यशोपवीत सुम्ने दुःखोंसे पार करके दीर्घ जीवन देवे ॥ २ ॥

इस तिहरे उपवीतसे तीन पुष्टियां मिलती हैं। पोषणकर्ता परमेश्वर हमें दूध और घी भरपूर देने। भषाकी पुष्टि, मनुष्योंकी सहायता, पशुओंकी विपुलता ये तीन पुष्टियां हमें यहां मिलें॥ ३॥

भादित्य हमें सब वसुओं की शाक्ति प्रदान करें। अग्नि हमारी वृद्धि करें। इन्द्र वीर्य बढावे। इस प्रकार यह तिहरा मशी-पवीत सब दु:खोंसे पार करनेवाला हमारे ऊपर स्थिर रहे॥ ४॥

सुवर्णके भागेसे भूमि रक्षा करे । लोहेंके भागेसे सबका पोषक अग्नि हमारी पूर्णता करे । तथा चौदीके भागेसे औषियोंकी शक्तियोंके साथ हमें उत्तम मनयुक्त बल प्राप्त होते ॥ ५ ॥

स्वभावतः सुवर्ण तीन प्रकारका है। एक आभिनें लिये प्रिय है, दूबरा सोमके रसके रूपसे प्राप्त होता है, भीर तीयर। सारभूत जल जो वीर्म रूपसे कारीरमें रहता है। यह तिहरा सुवर्ण है, यह मेरी आयु बढानेवाला होने ॥ ६ ॥

| त्र्यायुपं जमदंग्नेः कुश्यपंस्य त्र्यायुषम् ।               |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| ब्रेधामृतस्य चक्षणं त्रीण्यायुंषि तेऽकरम्                   | 11 9 11  |
| त्रयं: सुपूर्णासिवृता यदायंत्रेकाश्वरमंभिसंभूयं शक्ताः।     |          |
| प्रत्यौहन्मृत्युम्पृतेन साकर्मन्त्रदेशांना दुरितानि विश्वां | 11611    |
| द्विवस्त्वा पातु हरितं मध्यन्ति पात्वर्जनम् ।               |          |
| भूम्या अयुरमयं पातु प्रागाद्देवपुरा अयम्                    | 11911    |
| हुमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वो रक्षन्तु सर्वतः।             |          |
| तास्त्वं विश्रंद्वर्चस्व्युत्तरो द्विपृतां भव               | 11 90 11 |
| पुरं देवानामुम्तं हिरंण्यं य अविधे प्रथमो देवो अग्रे।       |          |
| तस्मै नमो दश प्राचीः कृणोम्यर्तं मन्यतां श्रिवृदावधं मे     | 11 88 11 |

मर्थ— (जमद्भेः ज्यायुषं) जमद्गिकां तिहरी भायु, (कङ्यपस्य ज्यायुषं) कश्यपकी तिहरी भायु, यह (अमृतस्य त्रेघा चक्षणं) अमृतका तीन प्रकारका दर्शन है। इससे (ते त्रीणि आयूषि अकरं) तेरे लिये तीन जायुषोंको करता हूं॥ ७॥

(यत् शकाः त्रयः सुपर्णाः) जब समर्थ तीन सुपर्ण (ज्ञियृता एकाक्षरं अभि संभूय आयन्) तिहरे होकर एक शक्षरमें सब प्रकार मिलकर रहरहे हैं। वे (अमृतेन सार्क विश्वा दुरितानि अन्तर्दधानाः) अमृतके साथ सब आंनर

ष्टोंकी मिटाकर ( मृत्युं प्रति खौहन् ) मौतको वूर करते हैं ॥ ८ ॥

(हरितं त्वा दिवः पातु) चुवर्ण तेरी युलोकसे रक्षा करे, (अर्जुनं त्वा मध्यात् पातु) श्वेत तेरी अन्तिरक्षसे रक्षा करे, (अयस्मयं भूम्याः पातु) लोहा भूमिके स्थानसे तेरी रक्षा करे। (अयं देव-युराः प्रागात्) यह देवींकी पुरियोंकी प्राप्त हुआ है॥ ९ ॥

(इमाः तिस्नः देव-पुराः) ये तीन देवनगरियां हैं, (ताः सर्चतः त्वा रक्षन्तु ) वे सम् प्रकारसे तेरी रक्षा करें। (त्वं ताः विश्वत् वर्चस्वी) तू उनकी घारण करके तेजस्वी होक्ष्म (द्विषतां उत्तरः भव) वरियोंकी अपेक्षा अधिक

श्रेष्ठ हो ॥ १०॥

(देवानां हिरण्यं पुरं अमृतं ) देवींकी सुवर्णमय नगरी अमृत रूप है। (यः प्रध्यमः देवः अग्ने आवेधे) जिस पिहले देवने सबसे पूर्व इनको बांधा था। (तस्मै द्वा प्राचीः नमः कुणोसि) उसको दसों अंगुलिया जोडकर नमस्मार करता हूं। (त्रिवृत् मे मायधे, अनु मन्यतां) यह तिहरा उपवीत अपने शरीरपर बांधता हूं, इसके लिये अनुमित दें॥१९॥

भावार्थ— जमदिम और कर्यपकी बाल, तरुण सौर वृद्ध अवस्थामें व्यापनेवाली तिहरी आयु, मानी, अमृतका साक्षात्कार करनेवाली है। यह तीन प्रकारकी आयु हमें प्राप्त होवे॥ ७॥

तीन बडी शिक्तियों हैं जो एक ही अक्षरमें रहती हैं। उस अमृतसे सब अनिष्ट दूर होते हैं और उससे मृत्युको दूर किया जाता है।। ८॥

सुवर्ण युक्नोक्खे, चार्दा जन्तरिक्षसे भौर लोहा भूमिस तेरी रक्षा करे । ये देवींकी नगरियां हा प्राप्त हुई हैं ॥ ९ ॥

ये तीन देवनगरियो हैं। ये तीनों सबकी रक्षा करें। इनका घारण करनेवाला तेजस्वी होकर शत्रुओंको नीचे कर देता है ह १०॥

देवोंकी सुवर्णमयी नगरी अमृतसे परिपूर्ण है। जो पहिला देव इसकी सबसे पहिले स्थिर करता है, उन्नहो हाथ जोडकर नमस्कार करते हैं। यह तिहरा उपवीत में अपने शरीरपर गांवता है, मुझे अनुमति दीजिये॥ ११॥

१४ ( अथवे. माध्य, काण्ड ५ )

आ त्वां चृतत्वर्यमा पूपा चृह्रस्पतिः । अहंजीतस्य यन्नाम तेन त्वाति चृतामसि ॥ १२ ॥ अत्तिभिष्टार्त्वेवरायुंषे वर्षेसे त्वा । संवत्सरस्य तेर्जसा तेन संहंतु कृण्मसि ॥ १२ ॥

घृतादुर्ह्णुप्तं मधुना समक्तं भूमिद्दहमच्युतं पारि<u>यि</u>ण्ण । भिन्दत्सपतानर्थरांश्च कृण्वदा मां रोह महते सौर्थगाय

॥ १४॥ (३३२)

अर्थ— अर्थमा, पूषा, वृहस्पति (त्वा आ चृततु ) तुक्षे विषे। ( अहः-जातस्य यत् नाम ) प्रतिदिन करपन होने-वालेका जो नाम है (तेन त्वा अति चृतामिस ) उससे तुक्षको अत्यन्त गांधते हैं ॥ १२॥

( आयुपे वर्चसे ) आयुष्य और तेजके क्षिये (ऋतुभिः आर्तवैः ) ऋतुओं और ऋतुविमागोंसे और ( संवत्स-

रस्य तेन तेजसा ) संवत्सरके उस तेजसे ( सं-हनु क्रण्मिस ) संयुक्त करता हूं ॥ १३ ॥

( घृतात् उल्लुतं ) घों भरा हुआ, ( मधुना समंकं ) मधुसे सीचा हुआ ( भूमिदं छ अच्युतं पारियण्णु ) भूमीके समान स्थिर और पार ले जानेवाला ( सपत्नान् भिन्दत् ) वरियोंको छिज भिन्न करनेवाला और उनको ( अघरान् कृण्वत् च ) नीचे करनेवाला त् ( महते सोभगाय मा आरोह ) वहे सीभाग्यके लिये मेरे ऊपर आरोहण कर ॥ १४ ॥

भावार्थ— अर्थमा, पूषा, वृहस्पति और दिनमें प्रकाशनेवाला सूर्य थे सब देव यज्ञोपवीत धारण करनेके लिये तुझे अनुमति देवें ॥ १२ ॥

संवरसर, ऋतु और अन्य कालविभागों के तेजसे तुझे संयुक्त करके तुझे दीर्घ आयु आंर उत्तम तेज देते हैं ॥ १३ ॥

यह घतादि पौष्टिक पदार्थों से युक्त, मधु आदि मधुर पदार्थों से परिपूर्ण, भूमिके समान सुदृढ, न गिरानेवाला और सब दुःखों से पार करनेवाला है। यह शत्रुओं को छिन्न भिन्न करता और उनको नीचे करता है। यह उपवीत यडा सौभाग्य सुझे देकर मेरे ऊपर रहे॥ १४॥

#### यज्ञोपवीतका धारण ।

इस स्क्रमें यशोपवीतके महत्त्वका वर्णन किया है। यशो-प्रवीतकें वर्णनके विषयमें अखंत थोढ़ से मंत्रभाग वेदमें हैं। परंतु यह संपूर्ण स्क्रका स्क्र दीर्घ आयु और तेजिस्विताका उपदेश करते करते यजोपवीतके महत्वका वर्णन कर रहा है इसिलये इस सूक्तका महत्त्व विशेष है। इस सूक्तका पठन करके पाठक यशोपवीतका महत्त्व जानें और यशोपवीत धारण करते समय मनमें समसें कि में इतने महत्त्वका यह यशसूत्र धारण कर रहा हूं।

#### तीन धागे।

सब जानते हैं कि यज्ञोपनीतमें तीन सूत्र होते हैं और श्रेंस सूत्रमें फिर तीन तीन घागे होते हैं, अर्थात् सब मिलकर नव सूत्र हो गये। ये तीन घागे इस प्रकार बनें—

इरिते त्रीणि, रजते त्रीणि, अयसि त्रीणि।

( म. १ ) ' सुवर्णके तीन, चांदीके तीन और लोहेके तीन ' अर्थात् प्रत्येक मूत्रके अंदर सोना, चादी और लोहेके तार हों। इस प्रकार तीन धातुओं से बना हुआ यह यज्ञोपवीत होना चाहिये। 'अयस्' शब्दका प्रसिद्ध अर्थ 'लेहा'है, परंतु इसका दूसरा अर्थ 'केवल धातुमात्र 'ऐसा भी है। अर्थात् तांना भी इसका अर्थ हो सकता है।

#### सुवर्णका यज्ञोपवीत।

यह यज्ञीपनीत सोना, चांदी और तांबेका बने अथवा सोना, चांदी और लोहेका बने, इस निषयमें अधिक खोज करना चाहिये। ये तीनों घातु इस प्रकार करोरपर धारण करने से शरीरमें कुछ मैदसा नियुद्धवाह ग्रुक्त होता है, जिससे शरीरका खारध्य, नल और दीर्घायु प्राप्त होना संमन है। ये तीनों धातुओं के तार (तपसा आविष्ठितानि) चण्णतासे परस्पर जुडे हुए हों अर्थात् एक दूसरे के साथ जुडी हुई अवस्पामें रहें, तभी ये तार कार्य करते हैं। जिस प्रकार—

#### इन्द्रिय और प्राण ।

शतशारदाय दीर्घायुःवाय नव प्राणान् नवभिः संमिमीते। (मं.१)

'सौ वर्षकी दीर्घायुके लिये जिस प्रकार नव प्राणोंको नव

इंद्रियों में मिलाना चाहिये ' अर्थात् दीर्घायु प्राप्त करना हो तो प्राणींका शरीरसे, इंद्रियोंसे और अवयवांसे वियोग शीघ्र न हो सके ऐसा प्रवंध करना चाहिये ! अर्थात् प्राणको अपने बारीरके सन अवयवोंमें कार्य करने योग्य वनाना चाहिये। यह सत प्राणायामधे उत्पन्न होनेवाली छात्रिसे होती है। जी प्राणायामसे अपना बल नहीं बढाते उनकी किसी अवयवमें प्राणशीक नहीं कार्य करती। ऐसा होनेसे वह अवयव अपना कार्य करनेमें अधमर्थ होता है। कई मनुष्योंके कई अवयव कमजार होते हैं, इसका कारण यही है। यही कमजोरी आयुको क्षीण करती है।

इसी प्रकार तीन धातुओं के ये नव धागे उष्णतासे इकट्ठे हुए चारीरका आरोग्य, बल और दीर्घ आयु बढाते हुए चारीरमें उत्साह कायम रखते हैं। इस यज्ञोपवीतके नव धार्गोमें निम्न लिम्बित नव देवतायें रहती हैं-

माग्नः स्यंश्रन्द्रमा भूमिरापा द्योरन्तारिक्षं प्रदिशो दिशश्च। वार्तवा ऋतुभिः संविदाना (मं. २) अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥ 'भूमि-अमि-आपः, अन्तरिक्ष-चन्द्रमा-दिशाः, और चौः-

स्य-ऋतु ये नव देवताएं इस तिहरे यज्ञीपवीतमें रहकर मुझे

दृःखोंसे पार करें।'

पृथ्वीस्थानीय तीन देव, अन्तरिक्ष स्थानीय तीन देव और युस्थानीय तीन देव, ये सब नव देव यज्ञोपवीतके नव घागोंम रहकर मुझे दुःखोंसे पार करें। यह इच्छा इस मंत्रमें प्रकट की गई है। यहीपबीत धारण करनेका आशय इतने देवताओं का तेज भौर वीर्य अपने अंदर घारण करना तथा इनके विषयमें अपना कर्तन्य करना है। यज्ञीपनीत केवल भूपणके लिये नहीं धारण किया जाता है; यह तो वडी भारी जिम्मेवारीका कार्य है। तीन लोकों भौर उनमें स्थित सब दैवी शक्तियोंके साथ अपना संबंध व्यंक्त करनेके लिये यह निवृत्त सूत्र धारण किया जाता है। इस संबंधसे अपना चनके विषयक कर्तव्य जानना और उनसे दिन्य तेज प्राप्त करना चाहिये। जो यह न करेगा, उसके लिये यहोपवीत यहोपवीत नहीं रहता। यहोपवीत धारण करने-वालोंको इस मंत्रका उपदेश अपने मनमें अवश्य धारण करने योग्य है। इस यज्ञोपवीतमें तीन प्रकारकी पोषण शक्तियां है, इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये-

त्रयः पोषाः त्रिवृति श्रयन्ताम् । अन्नस्य भूमा। पुरुषस्य भूमा। पशूनां भृमा। (मं. ३)

'तीन प्रीष्टयां इस तिहरे यशोपनीतके आश्रयसे रह। अजनी विपुलता, अनुयायी मनुष्यों नी विपुलता, और पगुओं ही

विपुलता ' ये तीनों विपुलतायें इस यज्ञोपवीतके आश्रयसे रहें। यज्ञोपश्रीत धारण करनेवाले यज्ञ करते हैं, उस यज्ञमें बहुत मनुष्य सीमलित होते हैं और संगठन होकर मनुष्योंकी संघ शक्ति बढती है, यनके कारण पर्जन्यादि ठीक शीति होते हैं इस कारण विपुल अन प्राप्त होता है, और यशमें दूध भीर घीके इवनके लिये गी आदि बहुत पशु लाये जाते हैं, पशुओं की शक्तियां बढाई जाती हैं, इस कारण पश्कींकी भी उचित होती है। ये तीनों लाम यज्ञसे होते हैं और यज्ञका अधिकार इस यक्षोपवीतसे प्राप्त होता है, इसिलेये यक्षोपवीतसे उक्त लाभ होते हैं ऐसा इस मंत्रमें कहा है।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि ' आदिलासे शक्ति, अप्तिसे वृद्धि और इन्द्रसे वीर्य प्राप्त हो 'और इस त्रिवृत् सूत्रसे हमारा उत्तम प्रकारसे पोषण होने । इस यशीपनीतके एक एक घागेमें एक एक देवताकी शक्ति विद्यमान है, इसलिये जो मनुष्य इस मावनासे यज्ञापदीतका धारण करता है उसको बहुत लाम हो सकता है। इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये-

भूमिः हरितेन पातु । आग्नः अयसा विवर्त् । वर्जुनं वीरुद्धिः दक्षं द्घातु ॥ (मं. ५)

भूमि सुवर्णके धारोसे रक्षा करे, लोहे या तांबेके धारोसे अग्नि पूर्णता करे, तथा चादीके धार्में औषधियोंकी सहायतासे वल धारण होवे। 'इस प्रकार ये तीन देव यज्ञोपवीतके तीन धागोंमें रहकर मनुष्यकी उन्नति करते हैं। अर्थात् यज्ञोपवीत केवल सूत्रका ही बना नहीं है, प्रत्युत वह इन देवताओं की शक्तिगोंसे बना है, यह भाव यहाँ देखने योग्य है। जो यहो-पवीतको केवल धागा ही समझते हैं वे उसके महत्त्रको नहीं जानते । जो सुवर्ण, चादी और तांबेषे अथवा लोहेसे वने हुए आभूषण रूप यज्ञोपवीतको धारण करेंगे उनको तो निःसन्देह विवारधंचार शरीरमें होने के कारण बड़ा लाभ होगा ही. परंतु जो मुवर्ण यज्ञोपवीत धारण करनेमें असमर्थ हों, वे सूत्रका यज्ञीपवीत भी घारण करें, परंतु वह घारण करनेके समय इस भावनासे घारण करें, जिससे इसके मनेावल द्वारा आकर्षित हुई उक्त देवताएं इसकी अवस्य सहायता घरेंगी।

पष्ट मंत्रमें सुवर्णके तीन भेद कहे हैं, एक सुर्वण अर्थात् सोना, दूसरा सोमादि औषधीका रष्ट कौर तीसरा वीर्य को शरीरमें होता है। यहोपवीत धारियों को उचित हैं कि वे इन तीनों सुवर्णोका उपार्कन करें । ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर्य स्थिर करें, शरीरमें वीर्य बढावें और अर्बरेता बनें । शरीरपोषणके लिये मोमादि औषधियोंका रस, कंदमूल फठका ही सेवन करें

कौर उसके साथ दूध, घृत आदि हविष्य पदार्थोंका ही सेवन करें, अर्थात मयमसि।दिका सेवन न करें। और तीसरा सोना अर्थात धन आदि प्राप्त करें। ये तीनों पदार्थ इस मंत्रमें उपल-क्षण रूप हें और इनसे 'बीर्य, अन्न और धन 'का बोध मुख्य-तया होता है। यन्नोपवीत धारण करनेवालोंको उचित है कि वे इन तीनोंका उचित प्रमाणसे उपार्जन करें। यन्नोपवीत धारण करनेवालोंके उपर इतने कार्यका भार रखता है।

मतुष्यमें याल, तरुण और वृद्ध ये तीन अवस्थाएं हैं, यशो-पर्वातके तीन धार्गोसे इन तीन अवस्थाओंका बोध होता है। इन तीन अवस्थाओंमें ब्रह्मचर्य पालनपूर्वक धर्मानुष्ठान करनेसे यशोपवीत धारण करना सार्थक होता है। यह बात सप्तम मंत्रके 'त्र्यायुषं,' 'त्रीणि, आयूंषि ते अकरं' (मं. ८) इन शब्दोंसे व्यक्त होती है। बाल्य, तारुण्य और वार्धक्य ये तीन आयुकी अवस्थाएं तीन आयु नामसे इस मंत्रमें कहीं हैं। जिस प्रकार सारे यजोपवीतमें एक ही धागा तीनो सूत्रोंमें परि-णत हुआ है, उसी प्रकार मनुष्यके धर्माचरणका एक ही धागा पूर्वोक्त तीनों आयुकोंम आयुक्तप हो जाना चाहिये।

#### ओंकारकी तीन शक्तियां।

एक ही 'ओं ' रूपी अक्षरमें 'अ-उ-मू ' ये तीन महा-शक्तिया रहती हैं, ' जयः ... एकाक्षरं ... आयन् ' (मं. ८) तीन शक्तिया एक ही अक्षरमें बसती हैं। ये तीनों शिक्तिया मृत्युको दूर करती हैं और अनिष्ठ दुःखादिकोको हटाती हैं। ओकारनामक एक ही अक्षरमें अकार-जकार-मकार नामक तीन शाक्तिया है। ये तीन अक्षर यहीपबीतकै तीन सूत्र समिशिय। जिस प्रकार इन तीनों अक्षरोंके एकहर सयोग से ऑकार हर महानाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तीनों सूत्रींसे मिलकर एक यक्षीपवीत होता है। इसलिये यह यक्षीपवीत पूर्वोक्त तीनो महाशक्तियोंका बोध करता है। अ-ज-म इन तीन अक्षरोंसे कमरा 'जाप्रन्-खप्र-सुपुति ' ये तीनों अवस्थाएं बोधित होती हैं। मनुष्यका संपूर्ण जीवन इन तीन अवस्थाओं में व्याप्त है, माना मनुष्यका जीवन रूपी जो एक महायज्ञीपवीत है उसके तीन धारे जाप्रत्-स्वप्न-सुपुप्ति ये ही तीन हैं। इनकी यज्ञरूप वनानेका कार्य यज्ञोपवीत धारण करनेवालोंको अवस्यमेव करना चाहिये। अ-उ-म के अनेक अर्थ हैं, उनका विचार यहा पाठक करेंगे तो उनको पता लग जायना कि इस यज्ञोपबीत द्वारा कितने ग्रुभ कर्मोंको करनेका भार यशोपवीत धारियोंपर रखा गया है। विस्तार होनेके भयसे इम इन अक्षरोंके तत्त्व-ज्ञानका विचार यहां करके लेखका विस्तार बढाना नहीं चाहते।

भों कारके उत्तर बहुतसे प्रंथ निर्माण हुए हैं, यदि पाठक उनके आशयको यहा विचारार्थ ध्यानमें लायेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस मंत्रने कितना महत्त्व पूर्ण उपदेश किया है।

#### देवोंके नगर।

हरितं दिवः पातु । अर्जुनं मध्यात् पातु । अयस्मयं भूम्याः पातु ॥ (मं. ९)

' सुवर्णका युलोकसे, चांदीका मध्य भागसे और लोहेका भूमि स्थानसे रक्षा करे। 'इस मंत्रमें शरीरके तीनों भागोंका रक्षण करनेका कार्य तीन धातुओंसे निर्मित तीन धागे करें ऐसा कहा है। शरीरमें युलोक सिरमें, मध्यभाग अथवा अन्ति सिक्ष लोक नामिमें और भूलोक पांवमें है। इसलिये सिरपर सुवर्ण, मध्यभागमें चांदी और पांवमें लोहा रखनेके समान यह एक ही ( चित्रुत्) तिहरा यशोपवीत धारण करनेवालकी रक्षा करे। 'अयस् ' शब्दका अर्थ ययपि यहां हमने लोहा ऐसा किया है तथापि सुवर्ण और चांदीसे छुछ भिन्न अन्य धातु ऐसा लेनसे किसी अन्य धातुका बोधक यह शब्द हो सकता है। यह कौनसी धातु है इस विषयमें खोज करनी आवश्यक है। लोहा, तांवा या छुछ अन्य धातु यहां अपोक्षित है जिसके आम्पण बन सकते हैं।

तिसः देवपुराः त्वा सर्वतः रक्षन्तु । त्वं ताः विभ्रत् वर्वसी द्विपतां उत्तरः भव ॥ (मं. १०)

'यज्ञीपनीतके ये तीन धागे (देव-पुराः) देवोंके, माने।, नगर ही हैं, इनमें देवी शक्ति भरी हैं, इसीलये ये सब प्रकार तेरी रक्षा करें। तू उन तीनोंकी धारण करके (वर्चस्वी) तेजस्वी वन और शत्रुओंकी अपेक्षा अधिक कंचे स्थानपर आह्र हो। '

यशोपवीतके तीन धागे ये केवल धागे नहीं हैं, ये देवों के नगर ही हैं, अर्थात् इनमें अनंत देवी शिक्तियां भरी हैं। जो इस श्रद्धासे इस त्रिश्त यशोपवीतको धारण करेगा वह तेजस्वी होगा और उसके तेजके प्रभावके कारण उसके सब शत्रु नीचे हो जायेंगे।

यह देवोंकी शक्तियोंसे परिपूर्ण त्रियत यहापवीत जो मनुष्य अपने शरीरपर धारण करता है, (यः देवानां अमृतं आवेधे) जो इस देवोंके अमृतको अपने शरीरपर धारण करता है (तस्में नमः कृणोिम। मं. ११) तसको नमस्कार करता हूं। अर्थात जो यह्मोपवीत धारण करते हैं वे नमस्कार करने योग्य हैं। यह सूत्र धारण करनेसे देवत्व शास होता है। इतने महत्त्वका यह यहोपवीत होनेके कारण इसके धारण करनेका भिकार तब प्राप्त हो सकता है, जब कि श्रेष्ठ लोग धारण करनेकी भनुमति देवें—

त्रिवृत् मे आवेधे। अनुमन्यताम्। (मं. ११)

' यह ( त्रिवृत् ) तिहरा यज्ञोपवीत अपने शरीरपर में बांधता हूं अथवा धारण करता हूं, इस लिये मुझे अनुमति दीजिये। 'आप जैसे श्रेष्ठ लोगोंकी अनुमति होने पर ही मैं घारण कर सकता हूं, इस लिये आप अनुमोदन कर मुझे कृतार्घ की जिये। इस प्रकारकी प्रार्थना पहिले की जाय, तत्पश्चात् महाजनोंकी आज्ञा मिलनेके अनन्तर हो वह मनुष्य यज्ञोपवीत अपने शरीरपर धारण करे। जिसके मनमें आवे वह मनुष्य एकदम इस यज्ञोपवीतको धारण नहीं कर सकता। महाजनः महात्मा श्रेष्ठ लोग जिसको क्षाज्ञा देवें, अर्थात् पूर्वोक्त मंत्रीं द्वारा स्चित हुए कर्तन्य करनेमें जो पुरुष समर्थ हो उसीको वे आज्ञा देवें, और वही पुरुष यज्ञोपवीत घारण करे । ऐसा कर-नेसे यज्ञीपवीतका महत्त्व स्थिर रह सकता है। बिना योग्यताके यदि मनुष्य धारण करेगा, तो उसका वह केवल सूत्र ही होगा, परंतु पूर्वीका प्रकार जिसने अपना जीवन यज्ञमय बनाया है. उसके शरीर पर धारण किया हुआ यह यज्ञीपवीत देवोके नग-रोंडे समान अनंत दिष्य शक्तियोंसे युक्त ही जाता है। यही-प्वीतको देवल स्तका धागा बनाना, अथवा उसको दिव्य शक्तियोंका केन्द्र बनाना, इस प्रकार मनुष्य समाजके आधीन हैं।

न्याय, पुष्टि और ज्ञान।

स्य त्रिश्त यशोपनीतके तीन सूर्क ' अर्थमा, पूजा और स्ट्रिंग ( मं. १२ ) इन तीन देवताओं के साथ सर्वध रखते हैं। ' अर्थमा ' = ( अर्थ मिमीते ) श्रेष्ठ कोन है और हीन कीन है इसका निश्चय जो करता है, उसकी अर्थमा कहते हैं। पुष्टि करनेवालेका नाम ' पूषा ' होता है, और झानीका नाम ' वृह्रपति ' है। अर्थात इन तीन धार्में कान, पोषण और न्यायकारिता इन तीन देवी गुणोंकी सूचना मिलती है। जो यज्ञोपनीत धारण करना चाहते हैं, वे मानो, इन तीन गुणोंको अपने जीवनमें डालनेकं उत्तरदाता हैं। देखिये यज्ञोपनीते कितनी वज्ञी मारी कर्तव्यदक्षता मनुष्य पर रखी है। जो ये कर्तव्य पालन करेंगे वे ही यज्ञोपनीत धारणके अधिकारी होते हैं।

त्रिस प्रकार एक वर्षमें छः ऋतु होते हैं, उसी प्रकार मनु-प्रकी संपूर्ण आयुमें छः ऋतु होते हैं। मनुष्यकी आयु १२० वर्षोंकी मानी है उसमें प्रायः वीस वर्षोंका एक एक ऋतु होता है। आयु कम माननेपर कम वर्षोंका भी ऋतु हो सकता है। इन क्रतुओं हारा आयु, वल और तेजकी प्राप्ति करनेके कर्तव्य यज्ञापवीत द्वारा सूचित होते हैं, यह कथन तेरहवें मंत्रका है।

मनुष्य भी आयुमें जो छः ऋतु होते हैं, उन सब ऋतुओं में अर्थात् मनुष्य अपनी आयुभरमें ऐसा यत्न करे कि जिससे उसको तेज और वल प्राप्त होकर दीर्घजीवन भी प्राप्त हो। वद्मान्यादि सुनिमय पालन करने द्वारा यह सब हो सकता है। इस लिये इस मंत्र द्वारा ये तीन गुण अपनेमें बढानेकी सूचना मिली है। राजोपवीतके तीन सूत्र तेज, बल और दीर्घ आयु प्राप्त करनेकी सूचना देते हैं, यह बात तेरहवें मंत्रसे मिलती है। पाठक यह उपदेश ठीक प्रकार ध्यानमें रखें और उचित अनुष्ठान करके लाम उठावें।

अन्तिम चौदहेंव मंत्रमें इस त्रिवृत् यज्ञोपवीतके कीनसे विशेष गुण हैं, इसके धारण करनेसे कीनसे लाभ हो सकते हैं इसका वर्णन किया है। वे गुणबोधक शब्द विशेष मनन करने योग्य हैं—

#### यज्ञोपवीतसे लाग ।

- १ **पारिय**ष्णु दु.खोंसे पार करनेवाला, कष्टोंसे बचा-नेवाला
- २ अ-च्युतं न गिरनेवाला अथवा न गिरानेवाला, इसके पहननेसे मनुष्य गिरावटसे बच सकता है,
- रे भूमि- इंहं मातृभूमिको बलवान् बनानेवाला,
- ४ **खपत्नान् अिन्द्**त्— शत्रुओंका नाश करनेवाला,
- ५ अखरान् छण्वत्— वैरियोंको नीचे करनेवाला, दुष्टोंको दीनबल करनेवाला,
- ६ मधुना समंक्तं सब मधुरतासे युक्त, मधुरताको देनेवाला,
- ७ घृतात् उल्लुतं घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थ देने वाला और पोषण करनेवाला, इस प्रकारका सामर्थ-शाली यह यशोपनीत है इसलिये हे यशोपनीत । तू —
- ८ महत्ते सौभगाय मा आरोह— वडे सौभग्यके लिये मेरे शरीरपर आरोहण कर, अर्थात् मेरे शरीरपर चढ कर विराजमान हो।

हर एक द्विजको उचित है कि वह इस प्रकारकी भावनासे और पूज्य भावसे यज्ञोपवीत पहने और अपने कर्तव्यकर्ष करके अपनी उज्जीतका साधन करे।

यशोपनीतकी यह महिमा है। पाठक इसका निचार ठरे और इस यशोपनीत धारणसे अपना भाग्य बढावें। यशोपनीतशी महिमा बढे और यशोपनीत धारण करनेवालींसे सब जगत्का कल्याण होने।

## रोग-क्रिसि-निवारण।

#### (२९) रक्षोघ्रम्।

( ऋषिः — चातनः । देवता — जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः । )

पुरत्ति चुक्तों वेह जातवेदोऽयें विद्धि क्रियमाणं यथेदम् ।
तवं भिष्णेपेपुजस्यांसि कर्ता त्वया गामश्रं पुरुषं सनेम ॥१॥
तथा तदंग्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिर्देवैः शृह संविदानः ।
यो नी दिदेवं यत्मो ज्वास यथा सो अस्य पृश्विष्पतांति ॥२॥
यथा सो अस्य पृश्विष्पतांति तथा तदंग्ने कृणु जातवेदः ।
विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः ॥३॥
अक्ष्यौदे नि विष्यु हदंग्रं नि विष्य जिह्वां नि तृन्द्धि प्र दतो मृणीहि ।
पिश्वाचो अस्य पृतमो ज्वासाग्ने यविष्ठ प्रति तं शृंणीहि ॥। ४॥

अर्थ — हे जातवेद भने ! (त्वं भिषक्) तू वैद्य और (भेषजस्य कर्ता आसि) औषषका करनेवाला है। (पुरस्तात् युक्तः वह ) पहिलेसे सब कार्योमें नियुक्त होकर कार्यके भारको उठा। (यथा इदं क्रियमाणं विद्धि) जैसा यह कार्य किया जा रहा है उसको तू जान। (त्वया गां अध्वं पुरुषं सनेम) तेरी सहायतासे गीवं, घोडे और मनुष्योंको उत्तम प्रकार नीरोग अवस्थामें हम पाप्त करें ॥ १ ॥

हे जातवेद अमे ! (विश्वेक्षिः देवैः सद्द संविदानः) सब देवोंके साथ मिलता हुआ (तथा तत् कुरु) वैसा अवंध कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति) जिससे इस रोग की वह मर्यादा गिर जावे, (यः नः दिदेव) जो हमें पीडा देता है और (यतमः जधास) जो हमें खा जाता है ॥ २ ॥

हे जातनेद अमे ! (विश्वेभिः देवैः खह संचिदानः) सब देनोंके साथ मिलता हुआ तू (तथा कुरु) वैसा आच-रण कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति ) जिससे इस रोगकी वह सब सीमा नष्ट हो जाने ॥ ३॥

हे अमे ! ( अक्यो नि विषय ) इसके आंखोंको छेद डाल, ( हृदयं नि विषय ) हृदयको वेष डाल, ( जिह्नां नितृन्द्धि ) जिह्नाको काट दे, ( द्राः प्र मृणीिष्ट ) दांतोंको भी तोड डाल । हे ( यविष्ट ) बलवाले ! ( अस्य यतमः पिशाचः जघास ) इसको जिस रक्ष मक्षकने जागा है (तं प्रति शृणीिष्ट ) उसका नाश कर ॥ ४॥

भावार्ध — हे तेजस्वी वैद्य १ तू खर्य वैद्य है और औषध बनानेमें प्रवीण है। रोगनिवारणके उपाय जो यहां किये जाते हैं वे ठीक हैं वा नहीं, इसका निरीक्षण कर । तेरी चिकित्सासे हम गीवें, घोडे और मनुव्योंकी उत्तम नीरोग अवस्थामें प्राप्त कर सकें ॥ १ ॥

तू जल, भौषधि, वायु आदि देवताओंको अनुकूल बनाकर ऐसा प्रवंध कर कि जिससे पीडा देनेवाले और मांसकी क्षीण करनेवाले रोगजन्तुओंकी शरीरमें बनी मर्यादा नष्ट हो जावे ॥ २-३॥

जिस मीसमक्षक रागाक्रमीने इसके मांसको खाया है, उसका नाश कर, उसके सब अवयव नष्ट कर दे ॥ ४॥

| यदेख इतं विहेतं यत्पराभृतमात्मनी जुग्धं यतुमित्पशाचैः ।          |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| तदंगे विद्वान्यन्तरा भर त्वं ग्ररीरे मांसमसुमेरयामः              | ॥५॥     |
| आमे सुपंक्षे ज्ञवले विषंक्षे यो मां पिज्ञाची अर्चने दुदम्भं।     |         |
| तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगुदोईयमंस्तु                 | 11 8 11 |
| श्वीरे मां मन्ये यंतुमो दुदम्मांकृष्टपुच्ये अर्चाने घान्येषु यः। |         |
| तदात्मनां प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोष्ट्रेयमेस्तु             | 11 0 11 |
| अपां मा पाने यत्यो दुदम्भं ऋन्याद्योतूनां भ्रयंने श्रयांनम् ।    |         |
| तदात्मनो प्रजयो पिशाचा वि यातयन्तामगुद्रोड्डेयमेस्तु             | 11 5 11 |
| दिवां या नक्तं यत्मो दुदम्मं ऋव्याद्यांतूनां शर्यने शयांनम्।     |         |
| तद्वात्मनां घ्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दोड्डेयमंस्तु         | 11811   |

अर्थ— हे विद्वन अमे ! (पिद्याचैः अस्य सात्मनः) मासमक्षकों द्वारा इसके अपने शरीरका (यत् हतं, विहतं, यत् पराभृतं) को भाग हरा गया, छीना गया और को छूटा गया है और (यतमत् जग्धं) को भाग खाया गया है, (त्वं तत् पुनः आ भर) तू वह किर भर दे। और (शरीरे मांसं असुं आ ईरयामः) गरीरमें मांस और प्राणको स्थापित करते हैं॥ ५॥

(यः पिद्याचः सामे सुपक्के) जो मांसभोजी किमि कचि, अच्छे पक्के, (शबले विपक्के अशने मा दद्मम) भाषे पक्के, विशेष पक्के मोजनमें प्रविष्ट होकर सुझे हानि पहुंचाता है, (तत् आत्मना प्रजया पिशाचाः) वह खयं और प्रजाके साथ वे सब मासभोजी किमी (वि यातयनतां) हटाये जाय। और (अयं अगदः अस्तु) यह पुरुष नीरोग होवे ॥ ६॥

(यतमः श्रीरे मन्धे अकृष्टपच्ये घान्ये) जो दूधमें, मठेमें, बिना खेतीके स्थन हुए धान्यमें तथा (यः अज्ञाने मा द्द्यमः) को भोजनमें प्रविष्ट होकर मुझे दवाता है। (तत् आ०) वह मांसभक्षक कियि अपनी संतितेक साय दूर हट आवे और यह पुरुष नीरोग होवे॥ ७॥

( यतमः फ्राच्यात् ) जो मांसमक्षक किमि ( अपां पाने ) जलके पान करनेम और ( यातूनां शयने शयानं ) यात्रियाँके विछोनेपर स्रोते हुये ( सा द्दस्म ) मुझको द्या रहा है ( तत् आ० ) वह मांसमक्षक किमि अपनी संतितिक साय पूर हटाया जावे और यह मनुष्य नीराग होवे ॥ ८॥

(यतझः फ्रव्यात्) को मासमाजी किमि (दिवा नक्तं यातृनां शयने शयानं मां दद्म्भ ) दिनमें वा रात्रीमें यात्रियोंके शयन स्थानमें साते हुए सुप्तको दवाता है (तत् आ०) वह अपनी सतितके साथ दूर किया जावे और यह मनुष्य नीरोग यने ॥ ९ ॥

भावार्थ— मासमक्षक रोगिकिमियोंने इस रागीके जो जो अवयव क्षीण किये हैं, उनको फिर पुष्ट कर और इसके शर्रारमें पुनः भासकी वृद्धि होते ॥ ५॥

जो शरीर क्षीण करनेवाला किमि कचे, आधे पके, पक्ष आर आधक पके हुए भोजनमें प्रविष्ट होकर सताते हैं, उनका समूल नाश किया जाने और यह मनुष्य नीरीग होते ॥ ६ n

पूध, छाछ, धान्य तथा अन्य मोजनके पदार्थों द्वारा शरीरमें प्रविष्ट होकर जो रोगकृमि सताते हैं उनको पूर किया जावे भौर यह मनुष्य नीरोग वने ॥ ७ ॥

जो मांसक्षांण करनेवाले छिम जलपानके द्वारा तथा अनेक मनुष्योंके साथ सोनेसे शरीरमें प्रविष्ट होकर सताते हैं उनकों [र करके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ८॥

जो। क्रामि दिनके समय अथवा रात्रीके समय अनेक मनुष्योंके साथ सोनेके कारण शरीरमें प्रविष्ट होकर सताते हैं चनको दूर करके यह मनुष्य नीरोग वने ॥ ९ ॥ क्रुच्यादेमग्ने रुधिरं पिशाचं मेनोहनं जिह जातवेदः ।

तामन्द्री वाजी वर्जेण हन्तु न्छिनतु सोमः शिरों अस्य घृष्णः ॥ १०॥

स्नादंग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षांसि एतेनास जिग्यः ।

सहसूरानने दह क्रुच्यादो मा ते हेत्या ग्रुंक्षत् देव्यायाः ॥ ११॥

समाहर जातवेदो यद्धृतं यत्परांभृतम् । गार्चाण्यस्य वर्षन्तामंश्चरिवा प्यायताग्यम् ॥ १२॥

सोमस्येव जातवेदो अंश्चरा प्यायताग्यम् । अग्ने विर्प्शनं मेध्यमयुक्षमं कृणु जीवेतु ॥ १२॥

प्तास्ते अग्ने सामिधः पिशाच्जम्भेनीः । तास्त्वं ज्यस्व प्रति चैना गृहाण जातवेदः ॥ १४॥

तार्ष्टीधीरंग्ने सामिधः प्रति गृहाद्याचिवा । जहातु क्रुच्याद्भुवं यो अस्य मांसं जिहीर्पति ॥१५॥ (१७४)

अर्थ— हे जातवेद भगे ! (कव्यादं रुधिरं मनोहनं पिशान्वं जिहि ) गांसमधक, रुधिरहप, मनदो मारनेपाले, रक्ष खानवाले, किविकां नाश पर । (चाजी इन्द्रः तं घजिण हन्तु ) पलवान् इन्द्र ततको गराधे मार देवे, (पृष्णुः सोमः सस्य दिवः । विभिन्न किविका स्वाम इसका सिर काट देवे ॥ १० ॥

हे जो ! (यातुधानान् सनात् मृणिस ) पीछा देनेवाँठ फिमियोंको त् सदा नष्ट करता है। (स्या रक्षांसि पृत-नासु न जिग्युः) तुही राक्षस संप्रामीच पराग्त नहीं करते। (सद-सूरान् ऋव्यादः अनु दह) समूल मीसमक्षकीको जला दे। (ते देव्यायाः देखा मा मुक्षतः) तेरे विभ्य कामसे काई न छूटने पापे॥ १९॥

हे जातवेदः । (अस्य यत् हृतं यत् पराभृतं ) इग्रका जा भाग हर लिया और नष्ट कर लिया है उस भागको (समाहर) पुनः ठीक प्रकार भर दे। (अस्य गाणाणि चर्छन्तां) इसके जंग पुष्ट हो जापें, (अयं अंद्युः इय भाज्याः यतां) यह मगुज्य चन्द्रमाके समान पृथ्किते प्राप्त होवे ॥ १२॥

हे जातवेदः ! (अयं स्तोमस्य अंशुः इच आप्यायतां ) यह मनुष्य चंद्रमाठी कलाके समान महे । हे अमे । इसे (चिरिश्सनं मेध्यं अयक्षमं कुरा) निर्दोष, पवित्र व नीरोग कर और यह (जीचतु) जीवित रहे ॥ १३॥

है अमे ! ( पताः ते समिधः पिद्मास्त्रज्ञस्मनीः ) ये तेरी समिधाएं मांस सानेवाछे रे।यिक्रिमियोंको दूर करनेवाली 🕻 । हे जातवेद ! (त्यं ताः ज्ञूषस्व ) तू उनका सेवन कर और ( प्रनाः प्रति मृष्टाण ) इनको स्वीकार कर ॥ १४ ॥

हे अमे ! (ताए-अधी। समिधः अर्थिपा प्रति मृहाितः ) तृपारोगका शमन करनेवाली इन समिपालोंको गू अपनी जवालालोंचे स्वीकृत कर । (यः अस्य मांसं जिहीर्पति ) जो इसके गांतको सीण करना चाहता है वह (क्रव्यात् क्र्यं जहातु ) मासमाजी इसके रूपको छोड देवे ॥ १५॥

भावार्थ — रचा और मांसकी क्षीणता फरनेवाले, मनकी मोदित करनेवाले रोग किमि हैं, उनको इन्द्र और सोमके प्रयोग्यासे पूर किया जावे ॥ १० ॥

भिम इन किमियोंको सदा प्र करता है, ये श्लीणता करनेवाले किमि भिमिको प्रास्त नहीं कर सकते । भतः अभिदारा इन रोगिकिमियोंका कुल समूल नाव किया जावे ॥ १९ ॥

इस रोगीका को अपयव धीण हुआ था, वह फिर पुछ होवे और उसके राघ अवयव पुनः पुछ हों, जिस्र प्रकार भेदमा चयता है उस प्रकार यह बढ़े ॥ १२ ॥

चन्द्रमाकी कलाके समान यह गढ़े, यह रोगी दोष राहेत, पित्र व निरोग होये और दीर्घ कालतक जीवित रहे ॥ १३ ॥ जो समिपाएं यहाँ होगी जाती हैं वे रोगिकिमियोंका नाश करनेवाली हैं। इनकी जलाकर अभिद्रारा ये रोगिकिमि कूर हों ॥१४॥ जो फिमि रोगीके मौसको झीण करते हैं सनका पूर्ण रीतिसे नाश होवे। इन समिपाओंकी जलाकर प्रदीत की हुई अभि इन रोगिकिमियोंका नाश करे ॥ १५॥

रोगोंके कृमि।

इस मुक्तमें रोगजन्तुओं का वर्णन है। कुछ जाती के कृमि हैं जो शरीरमें प्रविष्ट होते हैं और विविध यातनाएं उत्पन्न करते हैं, मनुध्यको इनसे बड़े क्लेश होते हैं। इन किमियों को दूर करनेका साधन इस स्क्रमें बताया है। यह साधन वैद्य, भौषि और अमि है। इस स्क्रमें इन किमियों का जो वर्णन है वह पहिले देशिये—

- (१) यः दिदेश—ं जो शरीरमें पीडा देते हैं, जिनके कारण शरीर मायित हुए समान अशक्त होता है, अवयव दूट जानेके समान जिसमें अशक्तता आती है। (मं.३)
- (२) यतमः जञाल जे। शरीरको खा जाता है और क्षीण करता है। (मं. ३-४)
- (३) पिशाच्— (पिशिताच्) मांस खानवाला, रक्त पीने वाला। जो रोगिकामि शरीरमें घुपनेके बाद रक्त, मांस आदि धातु क्षीण होने लगते हैं। (मं. ४-१०)
- (8) हतं, विहतं, पराभृतं, जग्धं शरीरके रक-मांसका हरण करते हैं, विशेष प्रकार छटते हैं, शरीकी जीवन शक्तिको नष्ट करते हैं, भीर खा जाते हैं। (भं. ५)
- (५) क्रव्याद्— (कृषि-अद्) जो शरीरका कचा मांस खाते हैं। (मं. ८-११)
- (६) रुधिरः यह रक्तरूप होता है, रक्तमें मिल जानेवाला है, रक्तमें रहता है। (मं. ११)
- (७) मनोहनः मनकी मननशक्तिका नाश करता है। अब ये रोगिकिमि शरीरमें जाते हैं, तब मननशक्ति नष्ट होती है, यन क्षीण होता है। (मं. १०)
- (८) यातुधानः (यातु) यातना (धानः) धारण करनेवाला। ये किमि शरीरमें गये तो रोगीको यातनाएं होती हैं। (मं. ११)
- (९) रक्षः (क्षरणः) क्षेण करनेवाला। (मै. ११)
  ये सब शब्द रोगजन्तुऑके गुण बताते हैं। पाठक इन
  शब्दोंका विचार करके रोगिकिमियोंका खह्य जाने और उनसे
  होनेवाले रोगोंके कष्टाका विचार करें। ये किमि किस प्रकार
  शरीरमें प्रवेश करते हैं, इस विषयमें अब देखिये—

रोगजन्तुओंका शरीरमें प्रवेश । आमे, शवले खुपके, विपके, अक्तष्टपच्ये घान्ये, अशने, क्षीरे, मन्थे, अपां पाने, यातूनां शयने ददम्भ । (मं. ६-८)

१५ ( अथर्व. माध्य, काण्ड ५ )

#### दिवा नकं दद्रम्। (मं. ९)

'कचा, आधे पका, अच्छा पूर्ण पका, अधिक पका जो अज होता है, खेर्ताके विना जो उत्पन्न होता है वह धान्य आदि पदार्थोंका मोजन, दूध, दही, मठा, छाछ, पानी आदिका पान करना, और अमंगल लोगोंके विस्तरेपर सोना, इन कारणोंस रोगिकिमि दिनमें तथा रात्रोमें शरीरमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। यही बात अन्य रीतिसे यजुर्वेदमें आ गई है। देखिये—

ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवनो जनान् । ( यज्ञ. १६।६२ )

' जो अज्ञ और पीनेके पात्रों से रहकर जनों के शरीरों में खुसते हैं और उनके खास्थ्यको वेध बालते हैं। अर्थात् बीमार करते हैं। इसी मंत्रका स्पष्टीकरण ऊपर लिखे दो तीन मंत्र हैं। पाठक इस दृष्टिसे यजुर्वेद मंत्र और अथर्ववेद मंत्रकी तुलना करके मंत्रका ठीक साव ध्यानमें धारण करें।

#### आरोग्य प्राप्ति ।

उक्त ग्रकार रोगकृषि शरीरमें जाते हैं, फिर वहां छे उनकों किय रीतिये हटाना होता है इसका विचार अब करना है। इसकी पहिलो रीति यह है—

युक्तः भिषक् । भेषजस्य कर्ता । क्रियमाणं अप्रे वेक्ति । (मं.१)

' सुयोग्य वैद्य, जो औषध बनाना जानता है। किया जाने-वाला प्रयोग पहिलेसे जानता है। 'इस प्रकारका सुयोग्य वैद्य अपने इलाजसे रोगी मनुष्यको निरोग करे। यह वैद्य—

विश्वेभिः देवैः संविदानः अस्य परिधिः पताति। ( मं. २, ३ )

'सब देवोंसे सहायता प्राप्त करनेकी शीत जानता हुआ, इस रेगिको अन्तिम मर्यादाको तोड डालता है।' इस प्रकार उसकी मर्यादा गिरानेके पश्चात् रोगकी जड खयं नष्ट हो जाती है। देवोंके साथ परिचय रखनेका तात्पर्य यही है कि प्रखेक देवताको शक्तिसे जो चिकित्सा हो सकती है वह चिकित्सा करिके रोग दूर करनेकी शक्ति रखना। मृत्तिका—चिकित्सा जलिचिक्तिसा, ऑप्राचिकित्सा, सारचिकित्सा, विद्युचिकित्सा, वायुचिकित्सा, ऑप्राचिकित्सा, मानसचिकित्सा, हदनचिकित्सा आदि सब चिकित्साए देवताओंकी शक्तियोंकी सहायतासे होतो हैं, देवोंके साथ मिलकर रोग दूर करनेका तारपर्य यही है। चिकित्सक उक्त देवोंके साथ रहता हुआ रोग दूर करता है। इस प्रकार—

3

तं प्रतिश्रणीहि। (मं. ४) सर्यं सगद्ः सस्तु। (मं. ५-९)

' उस रोगिकिमिका नाश कर । और यह मनुष्य नीरोग हो नावे। और—

विद्रितनं मेध्यं अयक्षं कृणु। जीवतु। (मं. १३)
'इस रे।गोको दोधरिहत, पित्र और नीरोग दर। यह
मनुष्य दीर्घ कायु प्राप्त करे। 'वैद्यको निवत है कि वह रोगीकी ऐसी चिकित्सा करे कि रोगीके शरीरके सब दोष दूर है।
जाय, रोगीका शरीर पित्र बने और उसके शरीरसे यक्ष्म रोग
हट जाते। केवल रोगको रोकनेवाले वैद्य अच्छे नहीं होते,
रोका हुआ रोग किसी न किसी रूपसे कभी न कभी वाहर
प्रकट होगा ही। इस लिसे शरीर निर्दोष और मलरिहत करके
रोगका बीज दूर करना चाहिये। चैं। दें। दें। वैंने

पिशाचजम्भनीः समिघः। (मं. १४)

'इन खून मुखानेवाले कृमियोंका नाश करनेवाली सिमधा-ओंका वर्णन है। 'यज्ञीय वृक्षोंकी लक्षियोंका यह गुण है। हवन सामग्रीको साथ रखनेसे भी यही गुण वह जाता है। हवन चिक्तिसाका यह तत्त्व है, पाठक इसका अधिक विचार करें। इस प्रकारकी चिकित्सासे—

गां अश्वं पुरुषं सनेम। (मं. १)

'गीवं, घोडे और मनुष्योंको निरोग अवस्थामें प्राप्त कर सकते हैं।'

रयारहवें मंत्रमे अग्निचि हित्सासे इन रोगजन्तुओं को दूर करनेका संकेत हैं। जहां ये किमि होते हैं वहां अग्नि जलानेसे अथवा हवन करनेसे वहाँका स्थान नीरोग होता है।

#### संसर्ग रोग।

कई रोग एक दूसरेके संधर्मसे होते हैं, मलीन लेगोंके विस्तरेमें ( दासने दायानं ) सोनेसे तथा उनके संधर्ममें रह-नेसे रोग होते हैं। संधर्मके स्थानमें अग्नि प्रदीत करनेसे संधर्म दोष दूर होता है। मिलकर हवन करनेसे भी इसी कारण संधर्म दोष दूर होता है।

#### रोग हटनेका लक्षण।

रोग हटते ही मनुष्यका शरीर पुष्ट होने लगता है, यही आरोग्य प्राप्तिका लक्षण है—

दारीरे मांसं भर। अर्सु ऐरयामः।(मं. ५) सोमस्य अंश इव आप्यायतां।(मं. १२, १३)

' शरीरमें मांव बढना, प्राणकी चेतना प्राप्त होना, बन्द्र-माकी कलाओं के समान मृद्धिको प्राप्त होना। 'यह निरोगताका चिन्ह है। चन्द्रमाके समान मुख दिखाई देने लगा तो समझना कि यह मनुष्य नारोग है।

इस प्रसार इस सूक्तका विचार करने से अनेक कोध प्राप्त हो। सकते हैं। काशा है कि पाठक इस प्रकार विचार करके बोध प्राप्त करेंग।

## दीर्घायुकी पाप्ति।

(३०) दीर्घायुष्यम्।

( ऋषिः — उन्मोचनः ( आयुष्कामः ) । देवता — आयुष्यम् । )

आवर्तस्त आवर्तः परावर्तस्त आवर्तः। इहेव संव मा न गा मा प्रवीननं गाः

इहैव मेव मा नु गा मा पूर्वाननं गाः पितृनसं वधामि ते रहम्

11 9 11

अर्थ — (ते आवतः आवतः) तेरे समीपसे समीप भीर (ते परात्रतः आवतः) तेरे दूर्वे दूरसे भी (ते असुं इटं वधामि) तेरे अंदर प्राणकों में हढ वांचता हूं। (इह एव भव) यहां हो रह। (पूर्वान् मा नुगाः) पूर्वजीके पीछे न जा, (मा पितृन् अनुगाः) पितरीके पीछे न जा भर्यात शीण न मर॥ १॥

भाषार्थ— हे रोगी तिरे प्राणको में दूरके अथवा समीपके उपायसे तेरे सन्दर स्पिर करता हूं। तू इस मनुष्य लोकमें दीर्घकाल तक रह। मेरे हुए पूर्वजीके पीकिने शीघ्र न जा॥ १॥

| यस्वाभिचेरः पुरुषः खो यदर्णो जर्नः । जुन्मोचनप्रमोचने जुभे वाचा वदामि ते                | 11211   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यहुद्रोहिंथ शेपिये खिये पुंसे अचित्या । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वंदामि ते              | 11311   |
| यदेनंसी मात्रकृताच्छेपे पित्रकृताच्च यत् । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वदामि ते            | 11811   |
| यत्ते माता यत्ते पिता जामिर्श्रातां च सर्जतः। प्रत्यक्सेंवस भेषुनं जरदेष्टि छणोमि त्वा  | 11411   |
| इहै धि पुरुष सर्वेण मनसा सह । दूती यमस्य मार्च गा अधि जीवपुरा ईहि                       | 11 & 11 |
| अनुहुतः पुनरेहिं विद्वानुदर्यनं पथः । आरोहंणमाक्रमणं जीवंतोजीवतोऽयंनम्                  | 11011   |
| मा विभेन मेरिष्यसि ज्रदेष्टिं कुणोमि त्वा । निरंवोचमुहं यक्ष्मुमङ्गेन्यो अङ्गच्वरं तर्व | 11211   |

अर्थ—(यत् स्वः पुरुषः) यदि तेरा अपना संबंधी पुरुष अथवा (यत् अरणः जनः) यदि कीई हीन मनुष्य , त्वा आभिचेहः) तेरे ऊपर कुछ घातक प्रयोग करता है, तो उसके लिये में (चाचा ते) अपनी वाणीसे तुसे (उभे उन्मोचन-प्रमोचने बदामि) दोनों छूटने और दूर रहनेकी विद्या कहता हूं॥ २॥

(यत् स्त्रिय पुले आचित्या दुद्रोहिथ ) यदि स्रोंसे अथवा पुरुषसे बिना जाने द्रोह किया है अथवा (श्रोपिषे ) शाप दिया है, तो (बाचा०) वार्णसे छूटने सोर दूर रहनेकी दोनों विद्याएँ में तुसे कहता हूं ॥ ३ ॥

(यत् मातृकृतात् एनसः) यदि माताके किये हुए पापसे अयवा (यत् पितृकृतात् च शेषे) यदि पिताके लिये पापसे (शेषे ) तु सोया है (वाचा०) तो वाणों छूटने और दूर रहनेकी दोनों विद्याएं तुझे कहता हूं ॥ ४॥

(यत्ते माता) जो तेरी माता व (यत ते पिता) जो तेरे पिताने तथा (जामिः स्नाता च सर्जतः) जो तेरी विहन और भाईने तैयार किया है; (भेषजं प्रत्यक् सेचस्व) उस क्षीषघको ठीक प्रकार धेवन कर, (त्वा जरदर्षि छाणोभि) बृद्ध अवस्थातक रहनेवाला में तुझने करता हूं॥ ५॥

हे (पुरुष ) मनुष्य ! (सर्वेण मनसा सह इह एधि ) वंपूर्ण मनके साथ यहां रह । (यमस्य दूतों मा अनु गाः ) यमके दूतोंके पांछ मत जाओ । (जीचप्राः अधि इहि ) जीवकी पुरीमें निवास कर ॥ ६ ॥

( उद्यनं पथः विद्वान् ) ऊर चढनके मार्गको जानता हुआ ( अनुहूतः पुनः आ इहि ) बुलाया हुआ फिर यहां आ ( जीवतः जीवतः आरोहणं आक्रमणं अयनम् ) प्रलेक जीवित मनुष्यका चढना और आक्रमण करना ये दो गतियां हैं॥ ७॥

(मा विभेः, न मरिष्यसि) मत ढर, तू कभा नहीं मरेगा। (जरदर्धि त्वा कुणोमि) वृद्ध अवस्थातक रहनेवाला तुझे में बनाता हूं। (तव अङ्गेभ्यः अङ्गज्वरं यसं आहं निरचोचं) तेरे अङ्गोसे शरीरके ज्वरको और क्षय-रीगको में बाहर निकाल देता हूं॥ ८॥

भावार्थ — जा तेरा अपना संबंधी अथवा कोई पराया मनुष्य, जो कुछ भी घातक प्रयोग करता है; उससे बचनेके दो उपाय हैं – एक उन्मोचन और दूसरा प्रमोचन ॥ २ ॥

स्रोका अथवा पुरुषका द्रोह, माताका पाप और पिताका पाप, आदिके कारण जो घात होता है उससे बचनेके लिये भी व ही दो उपाय हैं॥ २-४॥

माता, पिता, माई, बहिन, आदिकों द्वारा तैयार किया हुआ औषव रोगी सेवन करे और दीर्घ बीवी बने ॥ ५ ॥

अपने मनकी संपूर्ण शक्ति रोगनिशृत्तिमें ही विश्वास्थे लगाई आवे । कोई मनुष्य यमदूतींके वशमें न आवे, और इस शरीर-में- अर्थात् जीवात्माकी नगरीमें- दीर्घकाल तक रहे ॥ ६ ॥

उन्नतिका मार्ग जानना चाहिये। अर्थात् मनुष्य आरोग्य की उन्नति करनेके उपाय जाने और रोगोंपर आक्रमण करके उनको परास्त करे ॥ ७॥

हे रोगी ! तू मत दर, तू मरेगा नहीं । तेरी पूर्ण आयु बनाता हूं। तेरे संपूर्ण अवयवींसे ज्वर और क्षय दूर करता हूं ॥८॥

अङ्गमेदो अङ्गल्यरा यथं ते इदयाम्यः । यहमंः क्येन ईव प्रापितद्वाचा साहः परस्तुराम् ॥९॥ क्षणी बोधप्रतीबोधार्वस्त्रक्षो यथ्य जार्गृतिः । तो ते प्राणस्यं गोप्तारो दिवा नक्षं च जागृताम् ॥ १०॥ अयमप्रिकंप्सद्यं इह सर्य उदित ते । उदिहि पुत्योगिम्मीरात्कृष्णाचित्तमंसस्परिं ॥ ११॥ नमी यमाय नमी अस्त मुत्यवे नमेः पित्रम्यं उत् य नयंन्ति ।

जुत्पारंणस्य यो वेद तमृष्मि पुरो दे<u>घे</u>ऽसा अंतिष्टतांतये ॥ १२ ॥ ऐतुं प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरयो बर्लम् । शरीरमस्य सं विद्वां तत्पुद्धां प्रति । तथा ॥ ८३ ॥

प्राणेनांग्रे चक्षुंपा सं सूंजेमं समीरय तुन्नार्ड सं बलेन ।

वेत्थामृतंस्य मा नु गानमा नु भूमिगृहो भ्रवत्

11 88 11

अर्थ— (अङ्गभेदः अङ्गङ्चरः ) अवयवेषि पीडा, अंगोंका ज्वर (यः च ते हृदयामयः ) और जो तेरा हृदयरोग है (वाचा साढः यक्ष्मः ) वचासे पराजित हुआ यक्ष्मरोग ( इयेन इव परस्तरां प्रापतत् ) स्येन गर्धाकी तरह परे माग जावे॥ ९॥

(त्रोधप्रतिवेशि ऋषी) योध भौर प्रतिबोध ये दो ऋषि हैं। (अस्यप्रः यः च जागृतिः) एक निशरहित है भौर दूसरा जागता है। (तौ त प्राणस्य गोप्तारों) वे दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं, वे तेरे अन्दर (दिवा नकं च जागृतां) दिनरात जागते रहें॥ १०॥

( अयं अग्निः उपसद्यः ) यह अग्नि उपायनाके योग्य है। ( इह ते सूर्यः उदेतु ) यहां तरे लिये सूर्य उदय होवे। ( गंभीरात् र्फ्रणान् तमसः मृत्योः चित् ) गहरे, वाले, अन्धकारह्यों मृत्युधे भी ( परि उद्दिष्ट् ) परे उदयको प्राप्त हो।। १९॥

(यमाय नमः) यमके लिये नमस्कार है। (मृत्यवे नमः सस्तु) मृत्युके लिये नमस्कार होवे। (उत ये नयन्ति, पितुभ्यः नमः) जो हमें ले जाते हैं, उन पितरोंके लिये नमस्कार है। (यः उत्पारणस्य वेद्) जो पार करना जानता है (तं अग्नि अस्मै अरिष्ट-तातये पुर. द्धे ) उस अभिको इस कल्याणगृद्धिके लिये आगे घर दते हैं ॥ १२॥

(प्राणः आ पतु) प्राण आवे, (मनः आ पतु) मन आवे, (चश्चः अधो वर्ङ) आख आंर यल आवे। ' अस्य হাरीरं विदां सं पतु) इसका शरीर बुद्धिक अनुसार चले। (तत् पद्भयां प्रति तिष्ठतु) वह पावांसे प्रतिष्ठाको प्राप्त होव॥ १३॥

हे अमे ! (प्राणेन चक्षपा सं स्जा) प्राण और चक्षपे धंयुक्त कर । (तन्या वलेन इमं सं सं ईरय) शरीर और यलसे इसको प्रेरित कर । (अमृतस्य वेत्थ) तू अमृतको जानता है। (मा जु गात्) तेरा प्राण न चला जाने। (भूमिगृहः मा जु भुवत्) भूमिको घर करनेवाला न हे। अर्थात् मरकर मिट्टीमें न मिल ॥ १४॥

भावार्थ- शरीरका दुखना, अंगोंका ज्वर, हृदयरीन और क्षयरीन ये सब तेरे शरीरसे दूर हों ॥ ९ ॥

तेरे अन्दर बोध और प्रतिबोध ये दो मानो ऋषि हैं। एक सुस्ती आने नहीं देता और दूसरा जगा देना है। ये तेरे प्राण-रक्षक हैं, ये दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥

यहां प्राणाभिकी हुम्हें उपासना करनी चाहिये। इससे तेरे अन्दर आत्मारूपी सूर्य प्रकाशित होता रहे। ऐसा करनेसे गूड अन्धकाररूपी मृत्युचे तू दूर होग और अपने प्रकाशसे प्रकाशित होगा ॥ ११ ॥

यम और मृत्युके लिये नमस्कार है, तथा जो मृत्युके पश्चात् ले जाते हैं उन पितरों के लिये भी नमस्कार है। मृत्युसे पार होनेकी विद्या जो जानता है उस अग्निसे कल्याण प्राप्त करते हैं॥ १२॥

प्राण, मन, चञ्च, वल ये सब शक्तियां शरीरमें फिरसे निवास करें और यह शरीर अपने पांवसे खडा रह सके 🕻 १३ ॥
वह प्राण और चञ्चकी शक्तियोंसे युक्त है। । शरीरके बलसे यह प्रेरित हांवे । अमृत प्राप्तिका उपाय जान और उससे तेरा
प्र.ण शांघ्र न चला जावे ॥ १४ ॥

मा ते प्राण उपं दसनमो अंपानोऽपि धायि ते । सर्युस्त्वाधिपतिर्मृत्योक्तायंच्छतु राश्मिभिः ॥ १५ ॥ इयमन्त्रविदित जिह्वा बुद्धा पंनिष्पदा । त्वया यक्ष्मं निरंबोचं श्वतं रोपिश्च तक्मनंः ॥ १६ ॥ अयं छोकः प्रियतंमो देवानामपराजितः । यस्मै त्विमिह मृत्यवे दिष्टः प्ररुप जिल्ले । स च स्वातुं ह्वयामसि मा पुरा जुरसो मृथाः ॥ १७ ॥ (३६४)

अर्थ— (ते प्राणः मा उपदसत्) तेरा प्राण नष्ट न होने । (ते अपानः मो अपि घायि) तेरा अपान न आच्छादित होने । (अधिपतिः सूर्यः रिहमिभिः त्वा उदायच्छतु ) अधिपति सूर्यकिरणोंसे तुम्ने ऊपर उठाने ॥ १५॥

(पनिष्पदा इयं अन्तः बद्धा जिद्धा ) शब्द बोलनेवाली यह अन्दर बंधी हुई जिह्वा (वद्ति) बोलती है। (स्वया यक्ष्मं) तेर साथ रहनेवाला क्षयरोग और (तक्मनः च शतं रोपीः) ज्वरकी सौ प्रकारकी पीडा (निः अवोचं) दूर करता हूं॥ १६॥

् अयं अपराजितः लोकः देवानां प्रियतमः ) यह पराजित न हुआ हुआ लोक देवोंका प्यारा है। (यस्मै मृत्यवे दिष्टः पुरुषः त्वं इह जिन्ने ) जिस लोककी मृत्युको निश्चित प्राप्त होनेवाला तू पुरुष यहां उत्पन्न होता है। (सः च त्वा अनु इयामिस ) वह और तुम्ने बुलाते हैं। और कहते हैं कि (जरसः पुरा मा मृथाः) बुढापेसे पूर्व मत मर ॥ १७ ॥

भावार्थ- तेरा प्राण और अपान तेरे शरीरमें दढतासे रहे । सूर्य अपनी किरणेंसि तुसे ऊपर उठावे अपति जीवन देवे ॥ १५ ॥

अपनी वावशक्तिसे में कहता हूं कि क्षय, ज्वर तथा अन्य पीडाएं इस प्रकार दूर की जाती हैं॥ १६॥

तू देवोंक। त्रिय है, यद्यपि तू इस मृत्युलोकमें जन्म लेनेके कारण मरनेवाला है, तथापि हम यह ही कहते हैं कि, तू मृद्धा-वस्थाके पूर्व न मर ॥ १७॥

#### आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु।

इस स्कामें आरोग्यपूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त करनेके बहुतसे निर्देश हैं । पाठक इनका मनन करेंगे, तो उनको बहुत लाभ हो सकता है । यहां दीर्घायुके विषयमें मुख्य प्रश्न आत्म-विश्वासका है, इस विषयमें प्रथम मंत्रका निर्देश देखने योग्य है—

#### आत्मविश्वाससे दीर्घायु ।

इह एव भव, पूर्वान् पितृन् मा अनुगाः। ते असुं दृढं बधामि। (मं. १)

'यहां अर्थात् इस शरीरमें रह, प्राचीन पूर्वजोंके पीछे मत जा अर्थात् शीघ्र न मर। तेरे शरीरमें प्राणोंको हढतासे बांधता हूं। 'ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वार। बता रहे हैं कि आत्मविश्वाससे दीर्घ भायु होनेमें सहायता होती है। 'तू मत मर जा 'यह उसीको कहा जा सकता है, कि जिसके आधीन शीघ्र या देरीसे मरना हो। यदि मनुष्यके आधीन यह बात न होगी, तो 'इस समय न मर, बृद्धावस्थाके पश्चात् मर 'इत्यादि आज्ञायं ग्यं होगी। ये आज्ञाएं कंठरवसे कह रहीं हैं, कि मनुष्यकी इच्छाशिक्तपर मृत्युकी शीघ्र या देरीसे प्राप्त होना अवलंबित है।

१६ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ५ )

में शीघ्र न महंगा, में दीर्घायु होऊंगा, में अपनी आयु धर्म कार्यमें समर्पण कहंगा ' इस प्रकारकी मनकी सुदृढ भावना रही, तो सहसा अल्प आयुमें मृत्यु न होगी, परंतु यदि कोई निश्वकी क्षणभंगुरताका ही ध्यान करेगा, तो वह खयं क्षण-मंगुर बनेगा। आत्मविश्रास यह अन्य दीर्घायु प्राप्तिके अनुष्ठा-नोंकी सुनियाद है। अन्य अनुष्ठान तब सिद्ध हो सकते हैं, जब कि यह सुनियाद ठीक सुदृढ हुई हो।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि 'उन्मोचन और प्रमोचन 'ये दो उपाय हैं जिनसे नीरोगता और दीर्घायु सिद्ध हो सकती है। ये निधि क्या हैं, इसकी खोज करनी चाहिये। इनमेंसे एक विधि आरोग्य बढानेवाला और दूसरा अकाल मृत्यु हरण करनेवाला है।

#### कुविचारसे अनारोग्य।

तृतीय मंत्रमें स्त्री पुरुषोंको शाप देना, गालियां देना, अपवा बुरे शब्द प्रयुक्त करना बुरा है ऐसा कहा है। किसीके साथ होह करना भी घातक है। बुरें शब्द बोलनेसे प्रथम अपना मन बुरे विचारोंसे भर जाता है और जो वैसे हीन विचारके शब्द सुनते हैं उनमें वैसे ही हीन भाव जम जाते हैं। इस प्रकार मनका स्वास्थ्य बिगडनेके लिये ये बुरे शब्द कारण होते हैं। मनका स्वास्थ विगडनेसे ही शरीरमें रोगबीज प्राविष्ट होते हैं और वे रोगबीज उसी कारण वहां स्थिर होते हैं।

#### मातापिताका पाप।

मातापिताके पापाचरणसे भी रोग होते हैं यह बात चतुर्थ मंत्रमें कही है—

मातृक्ततात् पितृक्ततात् च पनसः शेषे ॥ (मं. ४)

' माता और पिताके किय पापाचरणसे तू बांमार होकर
पडा है।' इस मन्त्रभागमें स्पष्ट कहा है कि बांमारीका एक
हेतु मातापितांक पापाचरण भी है। मातापितांके पापां आचारव्यवहारके कारण जन्मतः ही लडकेका शरीर निर्वल होता है
और वालक जन्मसे ही बांमारियोंका घर बन जाता है।
गृहस्थ धर्ममें रहनेवांके लोग इस मंत्रका अवश्य विचार करें,
क्योंकि यदि वे कुछ भी पाप करेंगे, तो वे अपने वंशको दुःसमें
बालनेके दोषां हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि, व्यिमचार, मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनोंमें फंसे हुए लोग न केवल
स्वयं दुःस भोगते हैं, प्रत्युत अपने वंशजोंको भी बांमारियोंके
महासागरमें डाल देते हैं। वेदने यह मंत्र कहकर जनताके
स्वास्थ्यके विषयमें बडा उत्तम उपदेश दिया है, परंतु पाठकोंको
चाहिये कि वे इसका मनन करें और आचरणमें लावें।

पंचम मंत्रमें कहा है कि [ भेषजं सेघस्व । त्वा जरद्धि कुणोमि । (मं. ५) ] योग्य शिषधिका सेवन कर, इतना पथ्य करेगा तो में तुम्हें दीर्घायु बनाता हूं। 'संदेह मत कर, तू पथ्य पालन करनेसे अवस्य दीर्घायुवाला हो जायगा।

#### मानसशक्ति।

षष्ठ मंत्रमें मनकी शक्तिका वर्णन किया है जो विशेष महत्त्वका है—

पुरुष ! सर्वेण मनसा सह इह एघि। यमस्य दूतो मा अनुगाः। जीवपुरा अधि हहि॥ (मं. ६)

'हे मनुष्य ! अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ तू यहां रह । यमके दूतोंके पीछे न जा। जीवोंकी पुरियोंमें अर्थात् शरीरमें यहां स्थिर रह ।'

इस मंत्रका संबंध पहिले मंत्रके कथनके साथ बहुत ही धिनिष्ट है। अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ इच्छापूर्वक में दोधीयु बनूंगा 'ऐसा मनमें निर्धार करना चाहिये। मनकी शक्ति विलक्षण है, मनकी शक्ति जितनी प्रवल होगी उतनी निश्चयसे सिद्धि हो सकती है। मनकी कल्पनासे रोगी मनुष्य

नीरोग और नीरोग मनुष्य रोगी बनता है। बलवान् निर्बल होता है और निर्वल भी सबलके समान कार्य करनेमें समर्थ हो जाता है। मनकी यह विलक्षण शिक्त होनेके कारण हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनमें धिवचारोंकी धारणा करता हुआ नीरोगतापूर्वक दीर्घायु प्राप्त करे। होन विचार मनमें न आने दें। क्योंकि हीन विचारोंसे मनुष्य क्षीणायुक्त जाता है। मरनेके विचार कभी मनमें न आने दें। पूर्ण खास्थ्य-के विचार ही मनमें स्थिर किये जाते।

#### उन्नतिका मार्ग ।

अपनी उन्नतिका मार्ग कीनसा है, इसका ज्ञान श्रेष्ठ मनु-ध्योंसे श्राप्त करें और तदनुसार आचरण करें, आरोग्य प्राप्तिके मार्गका नाम ' उद्यनं पथः 'है, अर्थात् उन्नतर अवस्या प्राप्त करनेका यह राजमार्ग है। इसपरसे 'आरोहणं आक-मणं ' अर्थात् इस आरोग्यके मार्ग पर आना और उसपरसे चलना मनुष्यके लिये लाभदायक है—

उद्यनं पथः विद्वान् ऐहि । आरोहणं आक्रमणं जीवतः अयनम् ॥ (मं. ७)

' उन्नतिक मार्गको जानकर ही इस संसारमें रह। इस मार्गपर भाना भीर इसी मार्गपरसे चलना जीवित मनुष्यके लिये हितकारक है। 'इसलिये दरएक मनुष्यको उचित है कि वह भपने भारोग्यके बढानेके उपायोंको जानें और उनका भाचरण करके भपनी भागु और भारोग्य बढावे। इस प्रकार करनेसे कितने लाम हो सकते हैं इसका वर्णन भष्टम मंत्रमें किया है—

मा विभेः । न मरिष्यासि । त्वा जरदर्षि कृणोिम । ( मं. ८ )

यदि तू पूर्वीक मंत्रों में कह मार्गके अनुसार आचरण करेगा, ती 'तू की प्र नहीं मरेगा, तू मत हर, में तुझे दीर्घायु करता हूं। ' जो मनुष्य पूर्वीक प्रकार आचरण करेगा, उसके लिये यह आशीर्वाद अव्हय मिलेगा। पाठक ! विचार करके देखिये, तो माल्लम होगां कि यह मार्ग सीधा है, परंतु मनुष्य प्रलोन मनमें पहता है और फंसता है—

#### मार्गदर्शक दो ऋषि।

अपने ही अंदर मार्ग बतानेवाले दो ऋषि बैठे हैं, ये ऋषि दशम मत्रमें देखिये—

बोधप्रतिबोधौ ऋषी । असप्तः जागृषिः । तौ प्राणस्य गौप्तारौ दिवानकं च आगृताम् ॥ ( मं. १० ) 'मनुष्यके अन्दर बोध और प्रतिबोध अर्थात् ज्ञान और विज्ञान ये दो ऋषि हैं। इनसे सचा ज्ञान प्राप्त होता है। इन मेंसे एक (अ-स्वप्तः) सुस्त नहीं है और दूसरा सदा जागता रहता है। ये ही दो ऋषि मनुष्यके प्राणों के रक्षक हैं। सतः ये दिन रात यहां जागते रहें। ये दो ऋषि यहा जागते रहनेसे हैं। मनुष्य नीरोग, स्वस्थ और दिधियु हो सकता है। ज्ञान-विज्ञानसे उसको यहांका व्यवहार कैसा करना चाहिये इसका ज्ञान हो सकता है। ठीक व्यवहार करके यह मनुष्य अपना स्वास्थ्य उत्तम रखता है और दीर्घायु होता है। व्यक्तिमें और समाजमें ये बोध और प्रतिबोध अथवा ज्ञान और विज्ञान जागते रहें। जबतक इनकी जाप्रति रहेगी तबतक उन्नति होना स्वाभाविक है। इसलिये कहा है—

गम्भीरात् कृष्णात् तमसः परि उदेहि। (मं ११)
'गहरे काले अन्धकार रूपी मृत्युसे ऊपर उठ अर्थात्
मृत्युके अंधकारमें न फंस और जीवनके प्रकाशमें निख्य रह। यहां
पूर्वीक दो ऋषियोंकी सहायतासे मृत्युसे बचनेका उपदेश है।
क्योंकि वे ही मृत्युको दूर करके दोध जीवन देनेवाले हैं।

मृत्युको दूर करना।

यहां एक बात लक्ष्यमें रखने योग्य कही है वह यह है कि 'मृत्यु अंधकार है' और 'जीवन प्रकाशमय है।' यह अनुभव सल है। जीवित मनुष्यका प्रकाशवर्तुल आकाशभर ज्यापक होता है, यह प्रकाशवर्तुल मरनेक समय शनै: शनै: छोटा छोटा हो जाता है। जब यह प्रकाशवर्तुक अंग्रुष्ट मात्र रह जाता है

उस समय मनुष्य परा होता है। मरनेवाले मनुष्यको मरनेसे पूर्व कुछ घण्टे ऐसा अनुभव आता है कि जगत्के अंदर व्यापने- वाला प्रकाश अब घरके अंदर ही रहा है और बाहर अन्धकार है। मृत्युको छाया रूप वर्णन किया है इसका कारण यह है। यह किवकल्पना नहीं है परंतु सख बात है। अपने आपको अन्धेरेसे वेष्टित होने न देना आवश्यक है, यही मृत्युको दर करनेका ताल्पर्य है। प्रकाशका महत्त्व इतना है, यह प्रकाश अपने आत्माका ही है बाहरका नहीं।

#### जीवनका लक्षण।

बारहवें मंत्रमें उन पितरोंको नमन किया है कि जो जीवको इस लोकसे यमलोकमें ले जाते हैं। वे छपा करें और हमारे (उत्पारण) मृत्युपार होनेके अनुष्ठानमें सहायता करें। बारहवें मंत्रमें यह कहनेके पश्चात् तेरहवें मंत्रमें जीवनका लक्षण बताया है। 'मनुष्यके हारीरमें प्राण, मन, चक्छ और बल रहे और यह अपने पांवके बलसे खड़ा रहे।' (मं. १३) यह जीवनका लक्षण है, मृत्युका लक्षण मी इसीसे ज्ञात हो सकता है, वह इस प्रकार है— 'शरीरमें प्राण, मन, आंख और बल न रहे और शरीर अपने पांवपर खड़ा न रह सके।' इन शिक्त योंका यहां होना और न होना जीवन और मृत्यु है। और पूर्वीक प्रकार मृत्युको दूर और जीवनको पास किया जा सकता है।

पाठक इन मैत्रोंका अच्छी प्रकार विचार करेंगे तो उनकी इस सूक्तमें कही जीवन विद्याका ज्ञान हो सकता है।

## घातक प्रयोगको दूर करना।

(३१) कृत्यापरिहरणस्।

( ऋषिः — शकः। देवता — कृत्यादूषणम्।)

यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुर्मिश्रधान्ये । आमे मांस कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्

11 8 11

अर्थ— (यां ते आमे पात्रे चकुः) जिसको वे कच्चे वर्तनमें करते हैं, (यां मिश्रधान्ये चकुः) जिसको मिश्रभान्यमें करते हैं, (आमे मांसे यां कत्यां चकुः) कच्चे मांसमें जिस हिंसा प्रयोगको करते हैं (तां पुनः प्रति हरामि ) उसको में हटा देता हूं॥ १॥

| यां ते चुकुः कंकवाकावुजे वा यां कंरीरिणि ।                 |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| अन्यों ते कृत्यां यां चुकुः पुनुः प्रति हरा <u>मि</u> ताम् | ॥२॥     |
| यां ते चुक्करेकंश्वफे पशूनाम्रंभ्यादंति ।                  |         |
| गुर्दभे कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि वाम्            | 11 3 11 |
| यां ते चुक्ररंपूलायां वलुगं वा नराज्याम् ।                 |         |
| क्षेत्रे ते कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि ताम्        | 11.8.11 |
| यां ते चक्कगिंदिपत्ये पूर्वामावुत दुश्चितः ।               |         |
| शालीयां कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरा <u>मि</u> ताम्    | 11 4 11 |
| यां ते चुकुः समायां यां चुकुरिधदेवने ।                     |         |
| अक्षेष्ठं कृत्यां यां चुक्रुः पुनुः प्रति हरामि ताम्       | ॥६॥     |
| यां ते चक्रः सेनायां यां चक्रुरिष्वायुधे ।                 |         |
| दुन्दुभौ कृत्यां यां चुक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्         | 11 6 11 |
| यां ते कृत्यां क्षेंऽवद्धुः वर्मशाने वां निच्छतुः          |         |
| सद्मीन कुत्यां यां चुकुः पुनः प्रतिं हरामि वाम्            | 11 2 11 |

अर्थ— (यां ते कृकवाको चक्रः) जिसकी वे पिक्षविशेषमें करते हैं, (यां वा कुरीरिणि अजे) अथवा जिसकी सींगवाले मेंढेमें अथवा वकरेमें करते हैं, (यां कृत्यां ते अध्यां चक्रः) जिस पातक प्रयोगकी वे भेडीमें करते हैं (तां०) उसकों में दूर करता हूं ॥ २॥

(यां ते एकपके चक्रः) जिसकी वे एक खुरवाले पशुमें करते हैं, (पशुनां उभयादित ) पशुभों में जिनकी दोनों भीर दांत होते हैं, उनमें जी प्रयोग करते हैं, (यां कृत्यां गर्दभे चक्रः) जिस घातक प्रयोगकी गधेमें करते हैं (तां०) उसकी में दूर करता हूं ॥ ३॥

(यां ते अमूलायां चकुः) जिसको वे अमूला भौषिधमें करते हैं, और (नराच्यां चा चलगं) नराची औषिधमें बल घटानेका जो प्रयोग करते हैं, (यां कृत्यां ते खेत्रे चकुः) जिस घातक प्रयोगको वे खेत्रमें करते हैं (तां०) उसकी में इटाता हूं॥४॥

(यां ते गाईपत्ये चक्रुः) जिसकी गाईपत्य अप्तिमें करते हैं, (उत द्विश्वतः पूर्वाक्री) और जिसकी बुरी तरहसे प्रज्वितित पूर्व अप्तिमें करते हैं तथा (यां कृत्यां शालायां चक्रुः) जिस धातक प्रयोगकी शालामें करते हैं (तां०) उसकी में दूर करता हूं ॥ ५॥

(यां ते सभायां चक्रुः) जिसको वे सभामें करते हैं, (यां अधि देवने चक्रुः) जिसके। खेलमें करते हैं, (यां रुत्यां अक्षेषु चक्रुः) जिस धातक प्रयोगको पासोंमें करते हैं, (तां०) उसको में दूर करता हूं॥ ६ ॥

(यां ते सेनायां चकुः) जिसको वे सेनामें करते हैं, (यां श्वु-आयुधे चकुः) जिसको बाण और भनुष्यपर करते हैं, (यां छत्यां दुन्दुभे चकुः) जिस घातक प्रयोगको दुन्दुभी पर करते हैं, (तां०) उसको में इटाता हूं॥ ७॥

(यां क्रत्यां ते कृपे अवद्धुः) जिस घातक प्रगोगको वे कूएमें करते हैं, (इमशाने वा निचयनुः) अथवा जिसको स्मशानमें गाड देते हैं, (यां क्रत्यां सवानि चक्रुः) अथवा जिस घातक प्रयोगको घरमें ही करते हैं, (तां) उसको में हटाता हूं॥ ८॥

यां तें चुकुः पुरुषास्ये अग्री संकंतुके च याम्। म्रोकं निर्दाहं कृच्यादं पुनः प्रति हरामि ताम् 11911 अपेथेना जीभारैणां तां पृथेतः प्र हिंण्मसि । अधीरो मर्योधीरेम्य संजीभाराचित्या ॥ १० ॥ यश्रकार् न श्रशाक कर्तुं श्रुश्रे पार्दमङ्गरिम् । चकारं भद्रमुसम्यमभुगो भगवद्भः ॥ ११ ॥ कृत्याकृतं वळागिनं मूलिनं शपशेय्य म् । इन्द्रस्तं हन्तु महुता वधनामिविंध्यत्वस्तयां ।। १२ ॥ (३७६) ॥ इति पष्टोऽन्वाकः॥ ६॥

#### ।। इति पश्चमं काण्डं समाप्तम् ॥ ५ ॥

अर्थ- (यां ते पुरुषास्थे चकुः ) जिसको ने मनुष्यकी हर्शमें करते हैं, (संकसुके असी चकुः ) प्रज्विकत अप्रिमें के। करते हैं, ( स्रोक्त निर्दाहं क्रब्यादं प्रति ) चोरीसे प्रव्वित किये मांस खानेवाले अप्रिक्त प्रति ( पूनः तां प्रति हरामि ) फिर उसको में इटा देता हूं॥ ९॥

(अपथेन पनां आ जभार) कुमार्गसे इस हिंसाको लाया है (तां पथा इतः प्रहिण्मसि) उसको धुमार्गसे यहांसे हटाते हैं ( अधीरः मर्या धीरें भ्यः ) मूढ मनुष्य मर्यादा धारण करनेवाले पुरुषोंसे ( अचित्या सं जभार ) ाबेना सोचे उपाय प्राप्त कर सकता है II 90 II

(यः कर्तुं चकार ) त्रिसने हिंसा करनेका यत्न किया, वह (न द्वादाक ) वह समर्थ नहीं हुआ। परन्तु (पादं संगुरिं शक्षे ) उसने ही पांव और अंगुलिको तोड दी है। ( अभगः ) उस अमागीने तो ( अस्मभ्यं भगवद्भयः भद्रं चकार ) इम सौमारयवानोंके लिये तो उसने कल्याण ही किया है ॥ ११॥

( इन्द्रः वलगितं ) इन्द्र इस नीच ( मूलितं शपथेय्यं ) जडमें दुःख देनेवाले और गालियां देनेवालींको ( महता वर्धन हुन्तु ) बड़े वधोपायसे मारे और ( अग्निः अस्तया विध्यतु ) अग्नि अल्लेस वेध डाले ॥ १२ ॥

भावार्ध- कचा बर्तन, मिश्रधान्य, कचा मांस, कृक्वाक पक्षी, मेंढे, वक्री, भेडी, एक खुरवाले पशु, दोनीं आंर दांत-वाले पशु, गमा, अमूला औषधि, नराची वनस्पति, खेत, गाईपत्य अग्नि, पूर्वाग्नि, घर या कमरा, समा, खेलका स्थान, पासे, सेना, बाण और घनुष्य, दुन्दुभी, कुवा, स्मशान, घर, पुरुषकी हुड्डी, प्रज्वलित अग्नि, मांस जलानेवाला अग्नि आदि स्थानीं दुष्ट लोक घातक प्रयोग करते हैं। उनसे बचनेका उपाय करना चाहिये॥ १-९॥

क्रमार्गि ही यह हिंसक और घातक प्रयोग हुआ करते हैं। यद्यपि दूसरेने कुमार्गि ऐसे प्रयोग किये, तो भी उनको ठीक प्रकार दूर करनेका उपाय हमें करना ही चाहिये। मनुष्य खयं उपाय न जानता हो, तो ज्ञानी पुरुषोंसे उपायको जान सकता है ॥१०॥ जो दूसरेकी हिं हा करनेका यत्न करता है वह दूसरेकी हिंसा करनेके पूर्व अपनी ही करता है। जो दूसरेकी हिंसा करना

चाहता है वह सभागी है, उससे ईश्वरभक्त होनेसे जो भाग्यवान होते हैं उनका कल्याण ही होता है ॥ ११ ॥

. ईश्वर ही नीच मनुष्योंकी दण्ड देवे ॥ १२ ॥

[इस सूक्तका विषय संदिग्ध होनेसे इसका विशेष स्पष्टीकरण करना काठन है। यह शोचका विषय है।]

यहां षष्ठ अनुवाक समात ॥ ६॥

॥ पश्चम काण्ड समाप्त ॥

## अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

#### पञ्चम काण्ड ।

## विषयानुऋमणिका

| स् | क्त विषय                                      | मृष्ठ | स्क विषय                                       | पृष्ठ     |
|----|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------|
|    | पञ्चम काण्डकी भूमिका                          | 3     | चारीरिक बल                                     | źĸ        |
|    | सूक्षींके ऋषिदेवता छन्द                       | ٧     | ४ कुष्ट भौषधि                                  | 38        |
|    | ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग                      | Ę     | कुछ औषि                                        | ₹ €       |
|    | देवता क्रमानुसार सूक्तविभाग, सूक्तोंके गण     | v     | ५ लाक्षा                                       | 36        |
|    | सात मर्यादाय                                  | 6     | लाक्षा                                         | 36        |
| १  | बात्मे। प्रतिकी विद्या                        | 8     | ६ महाविद्या                                    | 39        |
|    | भारमे। प्रतिका मार्ग, भारमाकी उपति            | 93    | ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग, खर्गके महन्तोंकी घेषणा | *3        |
|    | अदम्य भारमशक्तिका तेज                         | 93    | शत्रुको भगाना, सिद्धिका मार्ग                  | ४३        |
|    | गुद्यवाणीका गुप्त संदेश, शरीर धारणका उद्देश्य | 93    | खा-हा करी, सोम भीर रुद्र, तीन उपदेश            | 88        |
|    | अपन अन्दरके अमृत                              | 98    | शस्त्रोक शक्ष                                  | ४५        |
|    | दुसरों के साथ आदरका व्यवहार                   | 98    | पाशवी बलाका आस्मिक बलसे प्रतिकार               | ४५        |
|    | विरोधक शक्तियोंकी एकतासे मृद्धि               | 94    | भारमसमर्पण                                     | ٧Ę        |
|    | स्रात मर्यादाऍ                                | 96    | ७ पेश्वर्यमयी विपाचि                           | 84        |
|    | परमपिताकी उपाधना                              | 90    | विपत्तिपूर्ण संपत्ति                           | 86        |
|    | ईश गुणवर्णन, इस सूक्तका सार                   | 90    | कंजूबींसे गिरावट, हार्दिक इच्छा                | 89        |
| ą  | भुवनीमें ज्येष्ठ देव                          | १९    |                                                | •         |
|    | स्ककी विशेषता, ज्येष्ठके लक्षण                | 39    | ८ श्रुको दवाना                                 | <b>40</b> |
|    | दासकी घषराहट, दासके लक्षण                     | २२    | शतुका नाश, ईश प्रार्थना, नास्तिकांकी अधफलता    |           |
|    | निरोधियोंका सहकार्य                           | 33    | शत्रुके नाशका चपाय                             | ५३        |
|    | शक्तिकी वृद्धि, माधुर्ये                      | 53    | ९-१० आत्मिक घल                                 | ५३        |
|    | वाह्मण क्षत्रियोंकी एकता                      | २४    | आरिमक शक्ति                                    | ५५        |
|    | आप्तपुरुषकी स्तुति                            | ३५    | पत्थरका कवच                                    | 44        |
|    | आदर्श पुरुष, काग्य कैसा ही ?                  | २६    | ११ श्रेष्ठ देव                                 | ५७        |
|    | राष्ट्रीषतिका सन्देश                          | २७    | ईश्वर और भक्तका संवाद, दो प्रकारके लोग         | Éo        |
|    | देवता, ईश्वर विषयक भावार्थ                    | २८    | प्रयत्नका महत्त्व, ईश्वरका महत्त्व             | Ę۰        |
|    | विजयकी प्राप्ति                               | २८    | धनप्राप्तिमें दोष, ईश्वरका सवा                 | 42        |
|    | अपने विजयकी प्रार्थना, विजयी विचार            | 39    | १२ यश                                          | €8        |
|    | श्त्रुको दूर करना, कामनाकी तृप्ति             | ३२    | यजमानकी इच्छा                                  | 44        |
|    | ईश्वर उपाधना, निष्पाप बनना                    | 33    | १३ सर्पृष्टिष दूर करना                         | ६७        |
|    | ईश शर्थना, देवोंकी सहायता, राजप्रबंध          | ३३    | सर्वेविष, स्वाय                                | ६९        |

| स्क                   | दिषय                                     | वृष्ठ        | सूर्क विषय                                        | à.à        |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>\$8</b>            | घातक प्रयोगको छौटानां                    | 90           | २५ गर्भघारणा                                      | ९८         |
|                       | दुष्ट कृत्यका परिणाम                     | ७२           | गर्भवी सुरक्षितता                                 | <b>९</b> ९ |
| १५                    | सत्यका विजय                              | ७२           | २६ यह                                             | १००        |
|                       | चलवे यश                                  | ७३           | यज्ञमें आत्मसमर्पण                                | 909        |
| १६                    | <b>यात्मब</b> ळ                          | ७३           | ९७ अग्निकी ऊर्ध्वगति                              | १०२        |
| १७                    | स्रीके पातिवत्यकी रक्षा                  | ଓଷ           | यज्ञका महत्त्व                                    | १०३        |
|                       | क्री चारित्रयकी रक्षा, बृहस्पति और तारा  | ७७           | १८ दीर्घायु और तेजिस्वता                          | १०३        |
| १८                    | ब्राह्मणकी गी                            | ૭૬           | यज्ञीपवीतका धारण, तीन धागे                        | 908        |
|                       | त्राह्मणकी गौ                            | ८२           | सुवर्णका यज्ञे गवीत, इंद्रिय भीर प्राण            | 905        |
|                       | राजाका कर्तक्य                           | ८३           | ऑकारकी तीन शाकियां, देवोंके नगर                   | 906        |
| 88                    | ब्राह्मणको कष्ट                          | ८३           | न्याय, पुष्टि औ.( ज्ञान, यज्ञोपवीतसे लाम          | 909        |
|                       | इानीका कष्ट, अन्सेष्टिकी कुछ बाते, हजामत | ८६           | २९ रोग-क्रिमि-निवारण                              | 990        |
| ₹0-                   | -२१ दुन्दुमीका घोष                       | 6            | रोगोंके कृमि, रोग जन्तुओंका शरीरमें प्रवेश        | 993        |
|                       | नगारा, आर्थीका ध्वज                      | 90           | क्षारे।स्य प्राप्ति                               | 993        |
| २२                    | ज्वर निवारण                              | ९०           | संसर्ग रोग, रोग इटनेका लक्षण                      | 998        |
|                       | ज्बर रोग, जबरके भेद                      | <b>९</b> २   | ३० दीर्घायुकी प्राप्ति                            | ११४        |
|                       | उचर निवृत्तिका उपाय                      | 43           | भारोग्ययुक्त दीर्घ भायु, भारमविश्वाससे दीर्घ भायु | 990        |
| <del>?</del> <b>?</b> | रोग जन्तुर्मोका नाश                      | 93           | कुविचारसे अनारोग्य                                | 990        |
|                       | रोग किमियोंका नाश                        | <b>લુ</b> પ્ | मातापिताका पाप, मानसशक्ति                         | 996        |
| 89                    | सुरक्षितताकी प्रार्थना                   | <b>९</b> ५   | उन्नतिका मार्ग, मार्गदर्शक दे। ऋषि                | 996        |
|                       | अपनी सुरक्षितता                          | 36           | ३१ घातक प्रयोगको दूर करना                         | ११९        |



# अथ वे वे द

षष्ठं काण्डम्।

## अऋण होना।

अनुणा अस्मिन्नेनृणाः पर्रस्मिन्तृतीयं लोके अंनुणाः स्याम । ये देव्यानाः पितृयाणांश्च लोकाः सन्तीन्प्यो अंनुणा आ क्षियेम ॥ (अथर्षवेद ६।११७।३)

" हम इस लोक में अऋण, परलोक में अऋण और तीसरे लोक में भी अऋण होवे। जो देवयान और पितृयान लोक हैं, उन के सब मार्गों में हम अऋण होकर चलेंगे।"

\* \*



## अथर्ववेद का स्वाध्याय।

#### [ अथर्ववेद का सुबोध भाष्य। ]

## षष्ठ काण्ड।

इस पष्ठ काण्डके प्रथम स्कमें 'सदिता 'देवताका वर्णन है। सविता देवता सबकी उत्पत्ति करनेवाली, सबकी प्रकाश देनेवाली और उत्तम चेतना देनेवाली है। संध्याके गुरुमन्त्रमें इसीका वर्णन है। इससे पाठक जान सकते हैं कि यह मंगलवाचक पहिला स्का है और इसका मनन करनेसे सबका शुम मंगल हो सकता है।

इस वह काण्डमें प्रायः तीन मंत्रवाले सूक्त हैं। इस कारण इस काण्डकी ' प्रकृति तीन मंत्रवाले सूक्तोंकी हैं ' ऐसा कहते हैं; इससे भिन्न मंत्रसंख्यावाले सूक्त इस काण्डमें विकृति हैं। परंतु यहां स्मरण रखना चाहिये कि, अधिक मंत्रवाले कई सूक्त मां पुनरक मंत्रभागोंको अलग करनेसे तीन मंत्रवाले सूक्त बनाये जा सकते हैं। तथापि कुछ सूक्त ऐसे रहेंगे कि जो निश्यसे इस काण्डमें विकृति सूक्त ही कहें जायेंगे

इस काण्डकी सूक्त ब्यवस्था इस प्रकार है-

इस काण्डमें १२२ सूक्त ३ मन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ३६६ है। इस काण्डमें १२ सूक्त ४ मन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४८ है। इस काण्डमें ८ सूक्त ५ मंन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४० है। इस स्वार्थिया १४२ कुल मंत्रसंख्या ४५४

इस प्रकार इस काण्डके १४२ सूक्तोंमें ४५४ मंत्र हैं। इस काण्डमें १३ अनुवाक हैं, बहुधा प्रत्येक अनुवाकमें दस दसं सूच हैं; तथापि तृतीय, सप्तम, एकादश भीर द्वादश इन चार अनुवाकोंमें प्रत्येकमें व्यारह सूक्त हैं और त्रयोदशवें अनुवाकमें भठारह सूक्त हैं।

काण्डोंकी मंत्रसंख्या क्रमपूर्वक बढ रही है। प्रथम काण्डमें १५३, दितीयमें २०७, तृतीयमें २३०, चतुर्थमें ३२४, प्रथम में ३७६ और इस पष्ठ काण्डमें ४५४ मंत्र हैं। यह संख्या प्रथम काण्डकी मंत्रसंख्यासे तीन गुनी, तृतीयसे दुननी सीर प्रथमसे देव गुनी है। मूक्तसंख्या भी बहुत है। परंतु स्क प्रायः तीन मंत्रवाले होनेके कारण बढ़ी संख्याका महत्व विशेष नहीं है, तबापि कुल अभ्यास इस काण्डमें पहिलेकी अपेक्षा अधिक ही होना है। प्रथम पाठ छाटा देकर प्रधात बढ़े पाठ देनेके समान ही यह व्यवस्था वहां दिखाई देती है—

## सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

|   | सुक्तः   | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋषि               | देवता                        | छंद                                                                                          |
|---|----------|--------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | -        | नुवाकः ।           | १३ त्रयोद्शः प्रष | गाउकः ।                      |                                                                                              |
|   | १        | 3                  | अथर्वा            | स्रविता                      | उण्णिक्, त्रिपदा पिपोलिकमध्या साम्री<br>् जगती । २, ३ पिपीलिकमध्य<br>पुरवण्णिक् ।            |
|   | Ŗ        | 3                  | अथर्वा            | वनस्पतिः, सोमः               | अध्यिम्, १-३ परोध्यिक्।                                                                      |
|   | 3        | ३ यथर्वा           | (स्वस्त्ययतकामः)  | नानादेवताः                   | जगती १ पथ्याबृहती।                                                                           |
|   | ន        | ३ अथर्वा           | (स्वस्त्ययनकामः)  | नानादेवताः                   | ९ पथ्याबृहती, २ संस्तारपंकिः,<br>३ त्रिपदा विराङ्गर्भा गायती ।                               |
|   | ų        | ३ अथर्वा           | (खस्त्ययनकामः)    | इन्द्राग्नी                  | अनुष्टुप् २ भुरिक् ।                                                                         |
|   | Ę        |                    |                   | ब्रह्मणस्पतिः; सोमः          | अनुष्टुप्,                                                                                   |
|   | ø        | ३ अथर्वा           | (स्वस्त्ययनकामः)  | सोमः, ३ विश्वेदेवाः          | गायत्री, १ निचृत्।                                                                           |
|   | 6        | ३                  | जमदाशः            | कात्मात्मदेवता               | पथ्यापंक्तिः                                                                                 |
|   | 9        | ३                  | जमद्भिः           | कात्मात्मदेवता               | अनुष्टुप्                                                                                    |
|   | १०       | 3                  | श्चन्तातिः        | नानादेवताः                   | १ साम्री त्रिष्टुप्, २ प्राजापला                                                             |
|   |          |                    |                   | ( अग्निः, वायुः, सूर्यः )    | बृ≰ती, ३ साम्रीवृहती ।                                                                       |
| २ | द्वितीयो | डिनुवाक:           | ì                 |                              |                                                                                              |
|   | ११       | 3                  | प्रजापतिः <b></b> | रेतः, मंत्रोक्ताः            | अनुष्दुप्                                                                                    |
|   | १२       | 3                  | गरुत्मान्         | तक्षकः                       | अनुष्टुं प्                                                                                  |
|   | १३       | ३ अथर्वा           | (स्वस्त्ययनकामः)  | मृत्युः                      | <b>अनु</b> ष्टुप्                                                                            |
|   | १४       | ३                  | वस्रुपिंगलः       | वलासः                        | अनुष्दुप्                                                                                    |
|   | १५       | 3                  | <b>उद्दालकः</b>   | वनस्पतिः                     | अनुष <u>्</u> दुप्                                                                           |
|   | १६       | 8                  | शौनकः             | चन्द्रमाः (सन्त्रोक्तदेवताः) | अनुष्टुप् १ निचृत् त्रिपदा गायत्री,<br>३ वृहतीगर्मा ककुम्मखनुष्टुप्,<br>४ त्रिपदात्रतिष्ठा । |
|   | १७       | 8                  | अथर्वा            | गर्भदंहणं                    | अनुष्दुप्                                                                                    |
|   | १८       | ३                  | अथर्वा            | इर्ष्याविनाशनं               | <b>अ</b> सुष्टु <b>र्</b>                                                                    |
|   | १९       | 3                  | शन्ताति :         | चन्द्रमाः (नानादेवताः )      | गायत्री, अनुष्टुष्।                                                                          |
|   | २०       | 3                  | भृग्वंगिर।        | यक्मनाशनं                    | ९ अतिजगती, २ कुकुम्मती<br>प्रस्तारपंकिः, ३ स्रतःपंकिः ।                                      |
| 4 | तृतीयो   | ।ऽलुवाकः           |                   |                              |                                                                                              |
|   | २१       | Ę                  | शन्तातिः          | चन्द्रमाः                    | अनुष्टुप्                                                                                    |
|   | २२       | ş                  | शन्तातिः          | आदित्यरहिमः, मरुतः           | न्निष्टुप्, चतुष्पदा भुरिग्जगती ।                                                            |
|   | २३       | 3                  | शन्तातिः          | आपः                          | अनुष्टुप्, २ त्रिपदागायत्री<br>३ परोध्यिक्                                                   |

| सुक्त      | <b>मंत्रतं</b> ख्या  | ऋषि                                | देवता                           | छंद                                                                                |
|------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| \$8        | ş                    | श्चन्तातिः                         | <b>था</b> पः                    | <b>अ</b> नुष्टुप्                                                                  |
| <b>₹</b> 4 | 3                    | शुनःशेपः                           | <b>मंत्रोक्तदैवतं</b>           | अनुब्दुप्                                                                          |
| ⊅ह         |                      | ब्रह्मा                            | पादमा                           | अनुष्दुप्                                                                          |
| २७         | æ æ æ                | <b>भृ</b> गुः                      | यमः, निर्ऋतिः                   | जगती, २ त्रिष्टुप्।                                                                |
| <b>२८</b>  | ¥                    | भृगुः                              | यमः, निर्ऋतिः                   | त्रिष्टुप् २ अनुष्टुप् , ३ जगर्ता ।                                                |
| रुंड       | 3                    | भृगुः                              | यमः, निर्ऋतिः                   | बृहती, १-२ विराण्नाम गायर्त्रा,                                                    |
|            |                      |                                    | ·                               | ३ त्र्यवसाना सप्तपदा विराडष्टो ।                                                   |
| 30         | 3                    | उपरिवभ्रवः                         | शमी                             | जगती, २ त्रिष्टुप्, ३ चतुष्पदा<br>ककुम्मखनुष्टुप्।                                 |
| 38         | 3                    | उपरिवभ्रवः                         | गौः                             | गायत्री                                                                            |
| ४ चतु      | र्थोऽनुवाक:          | 1                                  |                                 |                                                                                    |
| ३२         | 3 8-4:               | चातनः, ३ अथर्वा                    | <b>अग्निः</b>                   | त्रिष्टुप् , २ प्रसारपंकिः ।                                                       |
| ३३         | ş                    | जारिकायनः                          | इन्द्रः                         | गायत्री, २ अनुहुद्।                                                                |
| 38         | ų                    | चातनः                              | अग्निः                          | गायत्री                                                                            |
| ३५         | 3                    | कौशिकः                             | वैश्वानरः                       | गायत्री                                                                            |
| 3,7        | ३ अथव                | (स्वस्त्ययनकामः)                   | अग्निः                          | गायत्री                                                                            |
| ३७         | ३ अथव                | र्। (स्वस्त्ययनकामः)               | चन्द्रमाः                       | <b>अनु</b> न्दुभ्                                                                  |
| 36         | ८ अथव                | र्। (वर्चस्कामः)                   | बृहस्पतिः, त्विषिः              | त्रिष्टुप्                                                                         |
| 38         | ३ अथव                | ि (वर्चस्कामः)                     | बृहस्पतिः                       | १ जगती २ त्रिष्टुप्, ३ अनुष्टुप्।                                                  |
| ১০         |                      | ि(१-१अभयकामः,<br>३ स्वस्त्ययनकामः) | मन्त्रोक्तदेवताः<br>)           | जगती ३ ऐन्द्रीअनुष्टुप्                                                            |
| 88         | \$                   | त्रह्मा                            | चन्द्रमाः, बहुदैवत्यम्          | अनुष्टुप्, १ भुरिक् , ३ त्रिष्टुप्।                                                |
| ५ वक्      | <b>बमोऽनुवाकः</b>    | 1                                  | •                               |                                                                                    |
| <b>ह</b> र | <u> </u>             | गेराः (परस्परं<br>किकरणकामः।)      | <b>सन्</b> युः                  | अनुष्टुप् १-२ भुरिक् ।                                                             |
| ८३         | ३ भ्रुग्वं<br>चित्रै | गिराः ( परस्परं<br>कीकरणकाम - )    | मन्युमरानं                      | अनु <i>ष्टुप्</i>                                                                  |
| 88         | 3                    | विश्वामित्र                        | वनस्पतिः (मन्त्रोक्तदेवता)      | अनुष्दुप् ३ त्रिपदा महावृहती ।                                                     |
| 84         | ३ अंगि               | राः प्रचेताः यमश्च                 | दुष्वप्ननारानम्                 | १ पथ्यापंक्तिः, २ सुरिक् त्रिष्टुप्,<br>३ अनुष्टुप्।                               |
| <b>8</b> ६ | 3                    | अंगिराः                            | <del>र</del> वर्म               | ९ ककुम्मती विस्तारपंकिः। २ त्र्यव-<br>साना शकरीगर्भा पञ्चपदा जगती,<br>३ अनुष्टुप्। |
| 80         | 3                    | अंगिराः                            | अग्निः, २ विश्वेदेवाः ३ सुघन्वा | <b>भिष्टुप्</b>                                                                    |
| 86         |                      | अंगिराः                            | मन्त्रोक्तदेवताः                | अनुष्टुप्                                                                          |
| 88         |                      | <b>गार्ग्य</b>                     | अग्निः                          | १ अनुष्टुप् २-३ जगती (३ विराट्)                                                    |
| ५०         |                      | र्गा (अभयकामः)                     | अश्वितौ                         | १ विराड् जगती, २,३ पथ्यापंकि।                                                      |
| ५१         | 3                    | शन्तातिः                           | आषः, ३ चरुणः                    | न्त्रिष्टुप्, १ गायत्री, ३ जगती ।                                                  |

|   | बुक्त                                   | मं <b>त्रसं</b> ख्या | ऋषि                        | देवता                         | <b>छंद</b>                                                                              |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ६ | ६ षष्ठोऽनुवाकः । १४ चतुर्दशः प्रपाठकः । |                      |                            |                               |                                                                                         |  |  |  |  |
|   | ५२                                      | ą                    | भागलिः                     |                               | <b>अनु</b> ष्टुप्                                                                       |  |  |  |  |
|   | ५३                                      |                      | <b>बृह</b> च्छुक्रः        |                               | त्रिष्टुप्, १ जगती                                                                      |  |  |  |  |
|   | 48                                      | 3                    | म्रह्मा                    |                               | अनु <b>ण्</b> डुप्                                                                      |  |  |  |  |
|   | <b>५५</b><br>५६                         | מזי מזי מזי מזי      | ब्रह्मा<br>शन्तातिः        |                               | १ जगर्ती २ त्रिष्टुप् , ३ जगती ।<br>१ उध्मितमा पथ्यापंकिः, २ अनुष्टुप्                  |  |  |  |  |
|   | 11                                      |                      | -er-andi-                  | (14-4441) ( ) 081             | ३ निचृत्।                                                                               |  |  |  |  |
|   | 40                                      | 3                    | <b>श</b> न्तातिः           | <b>रुद्र</b> ।                | १-२ अनुष्टुप्, ३ पथ्यापंकिः।                                                            |  |  |  |  |
|   | 46                                      |                      | ( यशस्कामः )               |                               | र जगती, २ प्रस्तारपंकिः, ३ भनुष्टुप्                                                    |  |  |  |  |
|   | 48                                      |                      | (यशस्कामः)                 |                               | अनुष्दुप्                                                                               |  |  |  |  |
|   | <b>40</b>                               |                      | (यशस्कामः)                 | •                             | <sup>अतुष्</sup> दुप्                                                                   |  |  |  |  |
|   | ६१                                      |                      | (यशस्कामः)                 | <b>रुद्र</b> ः                | भ्यः<br>भ्रिष्टुप्, २–३ भुरिक्।                                                         |  |  |  |  |
|   |                                         |                      | (46(404))                  | <b>4</b> %'                   | 14.841. 13.14.                                                                          |  |  |  |  |
| G |                                         | ऽनुवाक: ।            |                            |                               |                                                                                         |  |  |  |  |
|   | ६२                                      | 3                    | अथर्वा                     | रुद्रः । यंत्रोक्तदेवताः      | त्रिष्टुप्                                                                              |  |  |  |  |
|   | ६३                                      | 8                    | दुह्नणः ( आयु-             | निर्ऋतिः, यमः,                | जगती, १ अतिजगतीगर्मा                                                                    |  |  |  |  |
|   |                                         |                      | र्वचीवलकामः )              | र अग्निः                      | ४ भनुषुप्                                                                               |  |  |  |  |
|   | ६४                                      | 3                    | अथर्वा                     | सांप्रनस्यं, विश्वेदेवाः      | अनुष्टुष्, २ त्रिष्टुष् ।                                                               |  |  |  |  |
|   | ६१                                      | 3                    | अथर्वा                     | चन्द्रः, इन्द्रः, पराश्चरः    | अनुष्टुप्, १ पथ्यापंकिः।                                                                |  |  |  |  |
|   | ६६                                      | מי מי מי             | अथर्वा                     | चन्द्रः, इन्द्रः, पराश्चरः    | अनुष्टुप्, १ त्रिष्टुप् ।                                                               |  |  |  |  |
|   | ६७                                      |                      | अथर्घा                     | चन्द्रः, इन्द्रः, पराश्ररः    | अनु <b>र</b> हप्                                                                        |  |  |  |  |
|   | ६८                                      | 3                    | अधर्वा                     | मन्त्रोक्तदेवताः              | ९ पुरोविराडतिशक्तरीगर्मा चतुष्पदा<br>जगती, २ अनुष्टुप्, ३ अतिजगतीः<br>गर्मा त्रिष्टुप्। |  |  |  |  |
|   | ६९                                      | ३ अथर्वा             | (वर्चस्कामो<br>यशस्कामश्च) | वृष्टस्पतिः, अभ्विनौ          | अनुष्टुप्                                                                               |  |  |  |  |
|   | 90                                      | <b>3</b>             | कांकायनः                   | अद्भया                        | जगती                                                                                    |  |  |  |  |
|   | ७१                                      | ş                    | व्रह्मा                    | बाग्नः, ३ विश्वेदेवाः         | जगती, ३ त्रिष्टुप्।                                                                     |  |  |  |  |
|   | ७२                                      | 3                    | अथर्वागिराः                | शेपोऽकः                       | अनुष्टुप् , १ जगती, ३ भुरिक् ।                                                          |  |  |  |  |
| 4 | अष्टमो                                  | ऽनुवाक:              | l                          |                               |                                                                                         |  |  |  |  |
|   | ६७                                      | 3                    | अथर्वा                     | सांमनस्यं नानादेवताः          | <b>जि</b> ष्टुप्, १, ३ सुरिक्।                                                          |  |  |  |  |
|   | 98                                      | 3                    | अथर्वा                     | सांमनस्यं नानादेवताः त्रिणामा |                                                                                         |  |  |  |  |
|   | ७५                                      | ३ कबन्ध              | ः (सपत्नक्षयकामः)          | इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः         | अनुष्टुप्, षट्पदा अगती।                                                                 |  |  |  |  |
|   | 0É                                      |                      | ः (सपत्नक्षयकामः)          |                               | अनुष्टुप्, ३ कक्रम्मती I                                                                |  |  |  |  |
|   | 99                                      |                      | ः (सपत्नक्षयकामः)          |                               | अनुष्दुप्                                                                               |  |  |  |  |
|   | 96                                      | 3                    | अथर्वा                     | १,२ चन्द्रमाः, ३ त्वष्टा      | अनुष्टुप्                                                                               |  |  |  |  |
|   | હર્                                     | ₹ ,                  | अथर्चा                     | संस्फानः                      | गायभी, ३ त्रिपदा प्राजापत्या जगती।                                                      |  |  |  |  |

## ऋषि देवता और छन्द।

| सुक         | <b>मंत्रसंस्</b> या | ऋषि                   | देवता                          | <b>छ</b> ंद                            |
|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 60          | 3                   | अथर्षा                | चन्द्रमाः                      | अनुष्टुप्, १ भुरिक्, ३ प्रस्तारपिकः।   |
| ८१          | 3                   | अथर्वा                | आदित्यः, मंत्रोकाः             | अनुष्दुप्                              |
| 6           | 38                  | भगः (जायाकामः)        |                                | अनुष्टुप्                              |
|             |                     | Alata (altata maa)    |                                | -                                      |
| ५ नवम       | डिनुवाकः ।          |                       |                                | ४ वदावसावा दिपहा                       |
| 63          | 8                   | अंगिराः               | <b>मन्त्रोक्तदेवताः</b>        | अनुष्टुष् , ४ एकावसाना द्विपदा         |
|             |                     |                       | -                              | निचृदार्षी अनुष्टुप्।                  |
| 68          | 8                   | <b>अंगिराः</b>        | निर्ऋतिः                       | १ भुरिग्जती, २ त्रिपदा आर्षी बहती,     |
|             |                     |                       |                                | ३-४ जगती, ४ भुरिक्तित्र हुप्।          |
| 64          |                     | रि(यध्मनाशनकामः       | ) वनस्पतिः                     | <b>अनु</b> ष्टुप्                      |
| ૮ફ          | ३ अथर्व             | ( वृषकामः )           | एकवृषः                         | अनु <sup>ब्</sup> डुप्                 |
| 69          | 3                   | अथर्वा                | भ्रु <b>वः</b>                 | अनुष्टुप्                              |
| 66          | 3                   | <b>अथ</b> र्वा        | ध्रुवः                         | अनुष्टुप् , ३ त्रिष्टुप् ।             |
| 63          |                     | अथवां                 | रुद्रः, मन्त्रोक्तदेवताः       | अनु <i>ब्</i> टुप्                     |
| ९०          | ar ar               | अथर्वा                | रुद्र:                         | १,२ अनुब्दुप्, ३ आर्षी मुरिगुन्णिक्।   |
| <b>९</b> १  | 3                   | <b>भृग्वंगिराः</b>    | मन्त्रोक्तदेवताः, यक्ष्मनाशनं  | अनुष्टुप <del>्</del>                  |
| ९२          | 3                   | अथर्वा                | वाजी                           | श्रिदुप् १ जगती।                       |
| १० दः       | <b>शमो</b> ऽनुवाक   | <b>1:</b> 1           |                                |                                        |
| 97          | ş                   | शन्तातिः              | <b>छद्रः, ३ बहुदैवत्यम्</b>    | न्निष्टुप्                             |
| 38          | 3                   | अथवींगिराः            | सरखती                          | अनुष्टुप् २ विराड् जगती ।              |
| ९५          |                     | भृग्वंगिराः           | वनस्पतिः, मंत्रोक्ताः          | अनुष्टुप्                              |
| <b>9</b> €  | the the the         | भृग्वंगिराः           | वनस्पतिः, ३ सोमः               | अनुष्टुप् ३ त्रिपदाविराण्नाम गायत्री । |
| <b>, 30</b> | 3                   | अथवी                  | मित्रावरुणौ                    | न्निबद्धव , २ जगती, भुरिक् । 🛝         |
| ९८          | 3                   | अधर्घा                | इन्द्रः                        | त्रिब्दुप्, २ बृहती गर्भाष्टारपंकिः।   |
| 33          | 9                   | अथर्वा                | इन्द्रः, ३ सोमः सविता च        | अनुष्टुप् , ३ भुरिक् वृहती ।           |
| १००         | 3                   | गरुत्मान्             | वनस्पतिः                       | अनुष्टुप्                              |
|             | à                   | अधर्वागिराः           | ब्रह्मणस्पतिः                  | <b>अ</b> जुब्हुप्                      |
|             | 98                  | जमद् <b>ग्निः</b>     |                                | अनुष्दुप्                              |
| •           | •                   | (अभिसंमनस्का          |                                |                                        |
| ११ त        | रकादशोऽतु           | वाकः। १५ पश्च         |                                |                                        |
| १०३         | _                   |                       | इन्द्राझी, ब <b>हु</b> दैवखूम् | अनुष्टुप्                              |
|             | , <u>3</u>          | ज्ञा जनग्<br>सहोक्तिः | रम्यामी सरवेतस्यम              | अनष्टप                                 |

| १०३<br>१०४ | מאי משי | उच्छोचनः<br>प्रशोचनः | इन्द्राप्ती, बहुदैवत्यम्<br>इन्द्राग्नी, बहुदैवत्यम् | अनुष्टुप्<br>अनुष्टुप्                |
|------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - १०५      | ą       | उन्मोचनः             | कासः                                                 | अ <b>तु</b> ष्टुप्                    |
| १०६        | 3       | प्रमोचनः             | <b>বুৰ্ঘাহা</b> াতা                                  | अनुष्टुप्                             |
| १०७        | 8       | श्चन्तातिः           | विश्वजित्                                            | <b>अ</b> तुषुप्                       |
| १०८        | 4       | शौनकः                | मेघा, ४ असिः                                         | अनुष्टुप्, २ चरे।बृहती, ३ पथ्याबृहती। |

| <i>च्च</i>  | <b>मंत्रसं</b> ख्या | ऋषि                  | देवता                         | छंद                                                                                         |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०९         | 3                   | अथर्वा               | <b>पिप्पर्ली, भैपज्यं</b>     | अनुष्टुप्                                                                                   |
| ११०         | \$                  | अथर्वा               | अग्निः                        | त्रिष्टुप्, १ पंक्तिः ।                                                                     |
| १११         | ષ્ઠ                 | अथर्वा               | <b>आग्निः</b>                 | अनुष्टुप् ्रा परानुष्टुप् त्रिष्टुप् ।                                                      |
| ११२         | રૂ                  | अथर्वा               | <b>अग्निः</b>                 | त्रिद्धप्                                                                                   |
| ११३         | 3                   | अथर्वा               | पूपः                          | त्रिष्टुप्, ३ पंकिः।                                                                        |
| १२ द्वा     | द्शोऽनुवाक          | <b>i:</b> 1          |                               |                                                                                             |
| ११४         | 3                   | ब्रह्मा              | विद्वेदेवाः                   | अनुष्टु <mark>प</mark> ्                                                                    |
| ११५         | 3                   | ब्रह्मा              | विद्वेदेवाः                   | अनुष्टुप्                                                                                   |
| ११६         | 3                   | जाटिकायनः            | वैवखतः                        | जगती, २ त्रिष्डुप्।                                                                         |
| ११७         |                     | कः (अनुण कामः)       |                               | त्रिष्टुप्                                                                                  |
| ११८         |                     | कः (अनृण कामः)       | <b>अग्निः</b>                 | त्रिप्दुप्                                                                                  |
| ११९         |                     | कः (अनुण कामः)       | अग्निः                        | त्रिष्टुप्                                                                                  |
| १२०         |                     | कः (अनुण कामः)       | मन्त्रोक्तदेवनाः              | १ जगती, २ पंक्तिः, ३ त्रिष्टुप्।                                                            |
| १२१         | ८ कोशि              | कः ( अनुण कामः )     | _                             | १-२ अनुष्टुप्, ३,४ अनुष्टुप्।                                                               |
| 265         | 4                   | <b>मृ</b> गुः        | <b>धिश्वकर्मा</b>             | त्रिष्टुप्, ४,५ जगती।                                                                       |
| ११३         | ų                   | भृगुः                | विश्वेदेचाः                   | त्रिष्टुप्, ३ द्विपदा साम्री भनुष्टुप्।<br>४ एकावसाना द्विपदा प्राजापत्या<br>भुरिगनुष्टुप्। |
| १२४         |                     | ( निर्ऋ-<br>रणकामः ) | मंत्रोक्तदेवताः<br>दिञ्या आपः | त्रिष्दुप्                                                                                  |
| १३ वर       | ोदशोऽनुव            |                      |                               |                                                                                             |
| १२५         | 3                   | अथर्वा               | वनस्पातिः                     | त्रिष्टुप्, २ जगती।                                                                         |
| १२६         | ş                   | अथर्वा               | वानस्पत्यो दुन्दुभिः          | <b>भुरिक्षिष्टु</b> प्                                                                      |
| १२७         | 3                   | <b>भृग्वंगिराः</b>   | वनस्पतिः, यक्ष्मनाद्यनं       | अनुष्टुप्, ३ त्र्यवसाना षट्पदा जगती।                                                        |
| ११८         | ८ आंगेर             | ाः ( अथवाँगिराः )    | चन्द्रमाः, शकधूमः             | अनुष्टुप्                                                                                   |
| १२९         | ३ आंगिर             | ाः ( अथवींगिराः )    | भगः                           | अनुष्टुप्                                                                                   |
| १३०         | 8 **                | अथर्वागिराः <b>।</b> | सरः                           | अनुष्टुप्, १ विराट्पुरस्ताद्बृहती।                                                          |
| १३१         | ş                   | अध्य बीचिराः         | सरः                           | अनुष्टुप्                                                                                   |
| १३२         | ч                   | <b>अथर्वागिराः</b>   | स्ररः                         | अनुष्द्धप् १ त्रिपदानुष्दुप्, ३ भुरिक्,<br>२, ४, ५ त्रिपदा महानृहतो,<br>२,४ विराद् ।        |
| १३३         | ષ                   | <b>अगस्</b> त्यः     | मेखला                         | न्निष्दुप्,ा भुरिक्, २, ५ अनुष्टुप्,<br>४ जगती।                                             |
| <b>१</b> ३8 | 3                   | शुकः                 | मन्त्रोक्तदेवताः              | अनुष्टुष् , १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप् ,<br>२ भुरिक् त्रिपदागायत्री ।                         |
| १३५         | ş                   | शुकाः                | मन्त्रोक्तदेवताः              | अनुष्टुप्                                                                                   |

| dæ.        | मंत्रसंख्या ऋषि                               | देवता                      | . च <sup>*</sup> द                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| १३६        | ३ अथर्घा (केशवर्धनकामः<br>(चीतहब्यः]          | ) घनस्पतिः                 | <b>अनु</b> ष्टुप्, २ एकावसाना द्विपदा<br>साम्नीवृह्ती ।                             |
| १३७        | ३ अथवां (केशवर्धनकामः)<br>[ वीतह्यः ]         | व <b>मस्</b> पातिः         | अनुष्टुप्                                                                           |
| १३८        | ५ <b>मधर्वा (के</b> शवर्धनकामः)<br>[वीतहब्यः] | ) चनस्पतिः                 | <b>अनुष्टुष्,</b> ३ पथ्यापिकः                                                       |
| १३९        | ५ अथर्वा (केशवर्धनकामः)                       | ) वन <b>स्</b> पतिः        | अनुष्टुप्, १ म्यवसाना षट्परा विराद्<br>जगती ।                                       |
| १८०        | ३ अथर्वा                                      | ब्रह्मणस्पतिः, मंत्रोक्ताः | अनुष्टुप्, १ उरोबृहती, २ उपरिष्टा-<br>ज्ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्, ३ आस्तार-<br>पंकिः। |
| १४१<br>१४२ | ३ विद्यामित्रः<br>१ विद्यामित्रः              | अधिवनौ<br>चाग्रुः          | अनुष्टुप्<br>अनुष्टुप्                                                              |

इस प्रकार वष्ठ काण्डके स्कांके ऋषि, देवता, छंद हैं। अब इनका ऋषिकमानुसार विभाग दिखये-

## ऋषिक्रमानुसार सूक्तविमाग।

९ अपनी ऋषि के १-७, १३, १७, १८, ३२, ३६-४०, ५०, ५८-६२, २४-६९, ७३, ७४, ७८-८१, ८५-९०, १३६-१४० ये ६१ सूत्त हैं। २ शन्ताति ऋषि के १०, १९, २१-२४, ५१, ५६, ५७,

९३, १०७ ये स्यारह सूक्त हैं।

३ मृग्वंगिराः ऋषि के २०, ४२, ४३, ९१, ९५, ९६, १२७ ये सात सूक्त है।

४ ब्रह्मा ऋषि के २६, ४९, ५४, ५५, ७३, ११४, ११५ ये सात सूक्त हैं।

५ कोशिक ऋषि के ३५, ११७-१२१ ये छः सूक्त हैं। ६ मृगु ऋषि के २७-२९, १२२, १२३ ये पाच सूक्त हैं। अङ्गिराः प्राचितस् ऋषि के ४५-४८ ये चार सूक्त हैं। ८ विश्वामित्र ऋषि के ४४, १४१, १४२ ये तीन सूक्त हैं। ९ अववितिरा ऋषि के ७२, ९४, १०१ ये तीन सूक्त हैं। ९० जमदिमि ऋषि के ८, ९, १०२ ये तीन सूक्त हैं।

११ अद्विरा ऋषि के ८३, ८४, १२८ ये तीन सूक्त हैं।

१२ कबन्ध ऋषि के ७५-७७ ये तीन सूक्त हैं। १३ गरुत्मान् ऋषि के १२, १०० ये दो सूक्त हैं। १४ शीनक ऋषि के १६, १०८ ये दो सूक्त हैं।

१५ उपरिवासन ऋषि के ३०,३१ ये दो सूक्त हैं।

१६ मातन ऋषि के ३२, ३४ ये दो सूक्त हैं।

२ (अयर्थ. भाष्य, काण्ड ६)

१७ जाटिकायन ऋषि के ३३, ११६ ये दो सूक्त हैं। १८ शुक्र ऋाप क १३४, १३५ ये दो सूक्त है। १९ प्रजापात ऋषि का ११ यह एक सूक्त है। २० वश्रुविंगल ऋषि का १४ यह एक मूक्त है। २१ उद्दालक ऋषिका १५ यह एक मूर्ज है। २२ शुनःशेष ऋषि का २५ यह एक मूक्त है। २३ यम ऋषि का ४५ यह एक सूक्त है। २४ गार्ग्य ऋषि का ४९ यह एक मूक्त है। २५ भागलि ऋषि का ५२ यह एक सूक्त है। २६ बृहच्छुक ऋषि का ५३ यह एक सूक्त है। २७ काङ्कायन ऋषि का ७० यह एक सूक्त है। २८ भग ऋषि का ८२ यह एक सूक्त है। २९ उच्छोचन ऋषि का १०३ यह एक सूक्त है। ३० प्रशोचन ऋषि का १०४ यह एक सूक्त है। ३१ उन्मोचन ऋषि का १०५ यह एक सूक्त है। ३२ प्रमोचन ऋषि का १०६ यह एक सूक्त है। ३३ अगस्य ऋषिका १३३ यह एक सूक्त है।

इस प्रकार ३३ ऋषियों के नामों से इस काण्डका संबंध है। प्रथम काण्डमें ८, द्वितीय चाण्डमे १७, तृतीय काण्डमें ८, चतुर्घ काण्डमें १७, पन्नम काण्डमें १२ और इस पह काण्डमें ३३ ऋषियोंका संबंध है। अब देवताक्रमानुसार स्कविभाग देखिये---

## देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग।

१ नाना देवताः, बहुदेवतम्, मन्त्रोक्तदेवतं के ३: ४; १०; ११; १६; १९; २५: ४१; ४४; ४८; ५२; ५३; ५८; ६२; ६८; ७३, ७५, ८१; ८३; ८९; ९१; ९३; ९५; १२०; १२१; १२४; १३४; १३५; १४० ये २९ स्का हैं।

२ सोम, चन्द्रमा के २; ६; ७; १६; १९; २१, ३७; ४१, ६५-६७; ७८; ८०; ९६; ९९; १२८ ये १६ सूक्त हैं।

३ अप्ति के १०; ३२; ३४; ३६; ४७, ४९; ६३; ७१; १०८; ११०-११२; ११७-११९; ये १५ सूक हैं।

४ वनस्पति के २; १५; ४४; ८५; ९५; ९६; १००; १२५; १२७; १३६-१३९ ये १३ सूक्त हैं।

५ विश्वेदेवाः देवता के ए। ४७; ५५, ५६; ६४; ७९; ११४; ११५; १२३ ये ९ सूक्त हैं।

६ हद देवता के ५५-५७; ५९; ६१; ६२; ८९; ९०, ९३ ये ९ सूक्त हैं।

७ इन्द्र देवता के ३३, ६५-६७; ७५; ८२; ९८, ९९ ये ८ सूक्त हैं।

८ बृहस्पति के ३८; ३९; ५८; ५९; ६९ ये पाच सूक्त हैं।

९ निर्ऋति के २७-२९; ६३; ८४ ये पाच सूक्त हैं।

१० ब्रह्मणस्पति के ६; १०१; १०२; १४० ये चार सूक हैं।

११ अधिनों के ५०; ६९: १०२; १४० ये चार सूक्त है।

१२ यम के २७-२९; ६३ ये चार सूक्त हैं।

१३ आप के २३, २४, ५१, १२४ ये चार सूक्त हैं।

१४ सामनस्य के ६४, ७३, ७४ ये तीन सूक्त हैं।

१५ पराशर के ६५-६७ तीन सूक्त हैं।

१६ स्मर के १३०-१३२ तीन सूक्ता हैं।

१७ वायु के १०, १४२ ये दो सूक्त हैं।

१८ यक्षमनाशन के २०, १२७ ये दो सूक्त हैं।

१९ ध्रुव के ८७,८८ ये दो सूक्त हैं।

२० कालात्मा के ८, ९ ये दो सूक्त हैं।

२१ सविता के १, ९९ ये दो सूक्त हैं।

शेष सूक्त एक देवताका एक है देखिये, इन्द्रामी ५, सूर्य १०, रेतः ११, तक्षकः १२, मृख्युः १३, बलासः १४, गर्भहंहणं १५. ईप्याविनाशनं १८, आदित्यरिमः २२, मक्तः २२, पाप्मा २६, शमी ३०, गौः ३१, वैश्वानरः ३५, त्विधिः ३८, मन्युः ४२, मन्युशमनं ४३, दुष्वप्रनाशनं ४५, खप्रं ४६,

सुधन्वा ४७, वर्षाः ५१, क्यांपोमी ५४, क्यमा ६०, क्रप्ता ७०, शेपोऽर्कः ७३, त्रिणामा ७४, सीतपनािमः ७६, जात-वेदाः ७७, त्वष्टा ७८, संस्फानः ७९, आदित्यः ८१, एक्ष्रपः ८६, वाजी ९२, सरस्रति ९४, मिन्नावरुणे ९७, कासः १०५, द्विशाला १०६, विश्वजित् १०७, मेधा १०८; विष्यली १०९, मेषज्यं १०९, पूषा ११३, वैवस्त्रतः ११६, विश्वक्मी १२२, वानस्पत्यो दुन्दुभिः १२६, शब्धूमः १३८, भगः १२९, मेसला १३३ ये अन्दतालीस देवतालोके प्रत्येकके एक एक ऐसे सूक्त हैं।

पहिलेके २१ और ये ४८ मिलकर ६९ देवताएँ इस काण्डमें हैं। अर्थात् इतनी देवताओं का विचार इस काण्डमें हुआ है। अब इस काण्डके गणोंकी न्यवस्था देखिये—

## इस काण्डमें सूक्तोंके गण।

१ वृहच्छान्तिगण के १९, २३, २४, ५१, ५७, ५९, ६१, ९३, १०७ ये नी सूफा हैं।

२ स्वस्त्ययनगण के ३, ४, ७, १३, ३२, ३७, ४० ९३, ये भाठ सूक्त हैं।

३ तक्मनाशनगण के २०, २६, ४२, ८५, ९१, १२७ वे छः सूक्त हैं।

४ पुष्टिकमंत्रगण के ४, १५, ३३, ७९, १०२ ये पांच सूक्ष्रहें।

५ अपराजितगण के ६५-६७ ९७, ये चार सूका हैं।

६ वर्षस्यगणके ३८, ५८, ६९, ये तीन सूक है।

७ प्वित्रगण के ५१, ६२, ७३ ये तीन सूक्त हैं।

८ रौद्रगण के ५५, ६१, ९० ये तीन सूक हैं।

९ वास्तुगण के १०, ७३ ये दो सूक्त हैं।

१० चातनगणके ३२, ३४ ये दो सूक हैं।

११ अंहोलिज्ञगण के ३५, ३६ ये दी सुका है।

१२ असयगण के ४०, ५० ये दो सूक्त हैं।

१३ इन्द्रमहोत्सव के ८६, ८७ ये दो सूक्त हैं।

१४ दुष्वप्रनाशनगण का ४५ यह एक सूक्त है।

१५ सामनस्यगण का ७३ यह एक सूक्त है।

इस प्रकार इन सूक्तोंके गण हैं। पाठक यदि इन सूक्तोंका गण सूक्तोंके साथ साथ मिलकर विचार करेंगे, तो सूक्तोंका तात्पर्य समझनेमें बढ़ी सुगमता होगी।

इतना विचार ध्यानमें रखकरं अब इस काण्डका मनन कीजिये।



# अथर्ववेद का सुबोध भाष्य।

षष्ठ काण्ड ।

# अमृतदाता ईश्वर!

[ सक्त १]

(ऋषः — अथर्वा । देवता — सविता । )

दोषो गांय बृहद् गांय युमद्वेंहि । आर्थर्षण स्तुहि देवं सं<u>वि</u>तारंम् ॥ १ ॥ तम्र <u>षुहि</u> यो अन्तः सिन्धौ सूनुः । सत्यस्य युवानमद्रीघवाचं सुशेवंम ॥ २ ॥ स वां नो देवः सं<u>वि</u>ता सांविषदुमृतां भूरिं । उमे संषुती सुगार्ववे ॥ ३ ॥

अर्थ- हे ( आथर्वण ) अथर्वाके अनुयायी ! (स्वितारं देवं ) सविता देवकी (स्तुहि ) स्तुति कर । (दोषो गाय ) रात्रीके समय गा, ( जृहत् गाय ) बहुत भजन कर, ( द्युमत् घेहि ) तेजयुक्तकी धारणा कर ॥ १ ॥

(यः सिन्धो अन्तः सत्यस्य सूतुः) जो भवसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा (युवानं) युवा, (सुधेषं) उत्तम सुख देनेवाला और (अ-द्रोध-वाचं) द्रोहहीन वाणीसे युक्त है (तं उ स्तुहि) उसीका गुणवर्णन कर ॥ २ ॥

(सः घा सविता देवः) वही सर्व प्रेरक देव ( उमे सुष्टुती सुगातवे ) दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम मार्गोपरसे इम आंय, इसके लिये ( नः भूरि अमृतानि साविषत् ) हमें बहुतसे अमृतमय सुख देता रहता है ॥ ३ ॥

भावार्ध— हे योगमार्गमें प्रवृत्त मनुष्य ! तू सर्वेष्ठेरक एक ईश्वरकी उपासना कर । रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसका बहुत भजन कर, और उसके तेजको मनमें धारण कर ॥ १ ॥

वही एक ईश्वर इस भवसमुद्रके वीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला है, वह न बाल होता है और न वृद्ध होता है। अपितु सदा तरुण रहता है। वृद्धी सब सुर्खोंको देनेवाला है और हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, उसीका ग्रुणगान कर ॥ २॥

वहीं सबको प्रेरणा देनेवाला एक देव, हम दोनों प्रकारके प्रशंसनीय मार्गोपरसे प्रगति करें, इसलिये हमें अनंत सुख सदा देता रहता है ॥ ३ ॥

### एक देवकी भक्ति।

इस सूक्तमें एक देवकी भिन्त करनेका उत्तम उपदेश है। विशेष विचार न करते हुए इस सूक्तका अर्थ देखनेसे, यह सूक्त सूर्य देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। सूर्य परमात्माका प्रतिनिधि इस सूर्य मालामें हैं, इस• लिये उसकी उपासना करनेसे प्रंपरया प्रमातमाकी उपासना है। सकती है, इसमें संदेह नहीं है; परंतु यह प्रतीकोपासना साधारण अज्ञ बालबुद्धि जनोंकी मनःस्थिरताके लिये उपयोगी है। वेदमें अग्नि, विद्युत् और सूर्य इनके द्वारा पार्थिव, अन्त-रिक्षीय और युलोक संबंधी तीन दश्य तेजोंका दर्शन करावे प्रमात्मोपासनाका हो पाठ दिया होता है; इसी नियमके अनु- सार यहा सिवता देवके द्वारा सूर्यका दर्शन कराते हुए एक अद्वितीय परमात्माकी ही चपासना कही है इसका उत्तम प्रमाण यह है—

#### दोषो गाय। (मं. १)

रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी मिक कर, उसकी उपासना कर, यदि 'दिनमें दिखाई देनेवाले सूर्यकी ही उपासना इस सूनतमें होती, तो 'रात्रीके समय उसका गुणगान कर 'ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सूर्यकी उपासना दिनके समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं। इस सूनतमें तो रात्रीके एकान्त समयमें उस सूर्य देवका ख्रा भजन करी ऐसी आज्ञा है, देखिये—

#### दोषो गाय, बृहद् गाय । ( मं. १ )

'रात्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर ' इस प्रकार रात्रीके समय भजन करनेको हो कहा है यदि इस सूर्यको ही उपासना इस सूक्तमें अभीष्ट होती, तो उसकी उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके कैसे कही होती ? इस सूक्तमें दिनका नाम तक नहीं है, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख है, इतना ही नहीं परंतु उस रात्रीमें—

#### द्यमत् घेहि। (मं. १)

'तेजवाले स्वह्नपकी मनमें धारणा कर ।' सूर्यका तेज दिनमें दिखाई देता है, रात्रीके समय नहीं। परंतु यहां तो रात्रीके समय सूर्यके तेजका ध्यान करना लिखा है; इस लिये, जो सूर्य रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हो सकता है, और जिसके तेजकी घारणा रात्रीके समयमें भी की जा सकती है, उस सूर्यका वर्णन इस सूक्तमें है ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात् सूर्यका भी जो सूर्य परमात्मा है, जिसके शासनसे यह सूर्य यहां प्रकाश रहा है, उस परमात्माह्मी सूर्यकी उपासना इस सूक्त हारा कही है। इसके गुणका उपासना के समय मनन करना चाहिये, जिनका वर्णन निम्न लिखित प्रकार इस सूक्त में हुआ है—

- १ युद्धत् = वह सबसे बढा है, उससे बडा कोई नहीं है,
- २ द्युमत् = वह प्रकाशवाला है,
- ३ देंच = वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह दाता प्रकाशक और ऐश्वर्ययुक्त है,
- 8 सिवता = वह समकी उत्पत्ति करनेवाला और समका ऐश्वर्य मढानेवाला है,
- सिन्धी अन्तः = इस संसारसमुदके गहरे स्थानमें भी वह विद्यमान है,

- 4 सत्यस्य खूनुः = सलकी ब्रेरणा करनवाला, बह सल सक्ष हैं.
- ७ युवा = वह सदा जमान है, वह न कभी बाल था और न कभी बुद्धा होगा, सदा तरुण जैसा शक्तिशाली है,
- ८ सुशेवः = उत्तम सुख देनेबाला, विंवा (सु-सेवाः ) उत्तम प्रकार सेवा करने योग्य,

९ अ-द्रोध-वाक्= हिंसारहित शब्दों की प्रेरणा करनेवाला, १० अमृतानि भूरि साविषत् = अनंत सुसीकी देता रहता है।

ये दस गुण इस परमात्माके इस स्कृतमें कहे हैं, उपासककी इन गुणोंका मनन करना चाहिये। परमात्माके इन गुणोंका मनन करके, इनकी घारणा मनमें करके अपने अन्दर जहांतक हो नहां तक इन गुणोंकी वृद्धि करनी चाहिये। सर्वथा इन गुणोंका उत्कर्ष -मनुष्यमें न भी हो सके, तो कोई हुई नहीं है, जिस अवस्था तक हो सके, उस अवस्थातक उत्कर्ष करना आवश्यक है।

परमात्माके इन गुणोंका मनन करनेसे उसके तेजःस्वरूपका साक्षात्कार सर्वत्र होने लगता है। योगमार्गमें प्रवृत्त होकर प्राणायाम ध्यानधारणाकी ओर घोडीसी प्रवृत्ति होनेसे ही प्रकाशदर्शन होने लगता है। इस प्रकाशदर्शनका नित्य स्मरण करनेसे और इसीकी ध्यानमें स्थिर करनेसे योगसिद्ध उन्नतिके प्रकाशका मार्ग सिद्ध हो जाता है। यह तेजका केन्द्र इस संसार महासागरमें सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिय। उसका तेज, उसके सस्यीनयम कीर उसकी दया सर्वत्र अनुभव करनेसे उसकी धर्वत्र उपस्थित जानी जा सकती है।

### अहिंसक वाणी।

परमात्मा स्वयं हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, अतः ओ
मनुष्य उसके मक्त होना चाहते हैं, वे सदा ब्रोहरहित वाणीका
प्रयोग करें। ' अद्भोधधाक ' अर्थात् जिन शब्दोंमें थोडा
भी बोह नहीं, योडी भी हिंसा नहीं, दूसरोंको दृष्ट देनेहा
थोडा भी आश्य नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंको बोलना
उचित है। इस शब्द द्वारा ईश्वरभक्तको किस प्रकारका आवरण करना चाहिये यह दर्शाया है। यदि स्वयं परमेश्वर कभी
ब्रोहमय शब्दोंका प्रयोग नहीं करता, तो उसके भक्तको भी
ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिये। अर्थात् भगवद्भकत अपने
मनमें हिंसाका भाव न रखे, हिंसाभाव वाणीसे प्रकट न करे,
और हिंसाका कोई कर्म न करें। इस प्रकार प्रयत्न करनेसे
कोई समय ऐसा आ जाता है, कि जिस समय उपासके मनमें

हिंसाकी लहर उठती ही नहीं । यह अवस्था जब प्राप्त होती है तब उसके सनमुख हिंसक जन्तु भी हिंसाइति भूल जाते हैं । आत्मोजतिके लिये इस प्रकार " अद्रोह इति ' की परम आवश्यकता रहती है।

अद्रोह वृत्ति केवल द्रोह निषेधको ही व्यक्त करती है, ऐसा कोई न समझे। द्रोह निषेधको अपेक्षा 'दूसरोंका सुस्र बढानेके लिये आत्मसमर्पण करनेकी इस वृत्तिमें आवर्यकता है। अहिंसा, अद्रोह ये शब्द केवल हिंसा निवृत्ति ही नहीं बताते, प्रत्युत जनताकी सेवा करने हारा जो भगवान की सेवा होती है, ससके करनेकी भी इसमें आवश्यकता है।

## सत्यका मार्ग।

अहिंसाके साथ 'सत्य 'का मार्ग भी इस सूक्तमें बताया है। परमात्माको 'सत्यस्य सूनुः 'कहा है, यहां 'सूनु ' शब्दका अर्थ (सु-प्रसचे ) प्रसव करना है। सत्यका प्रसव करनेका तास्पर्थ सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अर्थात् सत्यक्प बनना है। परमात्मा सत्यका प्रवर्तक है, ऐसा कहनेसे ईश्वर भक्तको उचित है कि वह सत्यनिष्ठ बने । अपनी उन्नतिके लिये सत्यकी अत्यंत आवश्यकता है।

अहिंसा तृति और सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओं से मनुष्यकी उमति हो सकती है और परमात्माका साक्षात्कार होता है।

### दो मार्ग ।

अहिंसा और सत्य ये दो प्रशंसनीय मार्ग हैं, इनसे ही मनु-ध्यमात्रका इहपरलोकमें कल्याण हो सकता है इन दो मार्गीके विषयमें इस स्क्रमें इस प्रकार कहा है।

उमे सुन्द्रती सुगातवे सः भूरि अमृतानि साविषत्। (मं.३) 'दोनों उत्तम प्रशंसनीय मार्गें।परसे (सु) उत्तम र्गातिसे (गातवे) जानेके लिये वह परमात्मा बहुत सुखशाधन हमें देता है। ' यहां उसका अपार दया है। इस जगतमें उसने अनंत सुखसाधन बनाये हैं, और मनुष्योंको दिये हैं। इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य उन सुखसाधनोंका अव-लवन करके अहिंसा और सत्यके साधनदारा अपनी उन्नतिका साधन करें और अन्तमें परमात्माको प्राप्त करें। परमेश्वरकी अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके उपर दढ श्रद्धा रखनी योग्य है।

ठक्त दो मार्ग ऐहिक अभ्युष्य साधन और पारमार्धिक निःश्रेयस साधन ये भी हो सकते हैं। धर्मके ये दो अंग ही हैं। परमात्माने इस जगत्में जो सुखसाधन निर्माण किये हैं उनको लेकर अभ्युदय और निःश्रेयस साधन करके परमगतिको मनुष्य प्राप्त हो।

## अथवीका अनुयायी।

इस स्कका उपदेश 'आ-धर्वण ' के लिय किया है। 'धर्व 'का अर्थ कुटिलता, हिंसा, चंचलता आदि। 'अ+धर्व, का अर्थ है 'अकुटिलता, अहिंसा और स्थिरता ' जो मनुष्य अकुटिलता और अहिंसा द्वात्ति चे चलते हुए मन स्थैर्य प्राप्त करते हैं जर्थात योगमार्गका अनुष्ठान कर के चित्तवृत्ति मोंका निरोध करते हैं, उनको अधर्वा कहते हैं। इस योगमार्गके जो अनुयायी होते हैं, उनको 'आधर्वण ' कहते हैं। इन आधर्वणोंको उन्नति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन इस स्वतमें किया है। इस टिप्टिसे पाठक इस मूक्तका विचार करेंगे, तो उनको आत्मोन्नतिके वेदप्रतिपादित योगमार्गका ज्ञान हो सकता है।

आशा है कि पाठक इस सूक्तसे अहिंसा और सत्यका महत्त्व जानकर उसके अवलंबनसे अपनी उन्नतिका साधन फरें और वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें लाकर इहपरलोकमें परम उन्नति प्राप्त करें।

# विजयी इन्द्र।

[सक्त २]

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — स्रोमः, वनस्पतिः । )

इन्द्रांयु सोर्ममृत्विजः सुनोता च पावत । स्तोतुर्यो वर्चः शृणवृद्धवं च से ।। १ ॥

अर्थ— है (ऋतिवजः) ऋतुओं के अनुकूल यह करनेवालों ! (इन्द्राय सोमं सुनोत ) इन्द्रके लिये सोमरस निचोहों, (च आ धावत ) और उसको अच्छी प्रकार शोधों । (यः स्तोतुः से चचः ) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति और (इवं घ ) मेरी पार्थना (ऋणवतः) सुने ॥ १॥

आ यं <u>विश्वन्तीन्देवो</u> वयो न वृक्षगन्धंसः । विरिध्यन्वि मृधौ जिह रक्षस्विनीः ॥ २ ॥ सुनोतां सोम्पा<u>त्रे</u> सोम्पिन्द्राय विज्ञिणे । युवा जेतेर्यानः स प्ररुष्टुतः ॥ ३ ॥

अर्थ— (यं अन्धसः इन्द्वः ) जिसके प्रति भन्नारसके भंश (आ विशान्ति ) पहुंच जाते हैं (सुक्षं वयः न ) वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । हे (विराष्ट्राज् ) विशानयुक्त वीर! (रक्षिक्वनीः मृधः वि जहि ) भाष्ट्री वृत्तिके शतुओंका नाश कर ॥ २॥

(स्रोमपान्ने चित्रणे इन्द्राय ) सोमपान करनेवाले शक्षधारी इन्द्रके लिये (स्रोमं सुनोत ) सोमका रस निन्नाको।

(सः पुरुष्टुतः जेता युवा ईशानः ) वह प्रशंधनीय विजयी युवा ईश है ॥ ३ ॥

भावार्थ- हे याजको । इन्द्र देवके लिये से।मरस निचोडो भीर उस रसको छानकर पवित्र यनाओ । वह त्रभु ऐसा है कि जो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे मनोरथ पूर्ण करता है ॥ १ ॥

उसी प्रभुके प्रति यह सोमयज्ञ पहुंचता है। हे वीर ! आसुरी भाववाले शत्रुओंको परास्त कर ॥ २ ॥

स्रोमपान करनेवाले वज्रधारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करो । वहीं इन्द्र प्रशंसनीय विषयी युवा वीर है और वहीं सबका प्रभु है ॥ ३ ॥

#### इन्द्रके लिये सोमरस ।

सोमरस निकालकर उसकी छानकर पवित्र करके उसका प्रभुके लिये रामपेण करना चाहिये और अवशिष्ट रहे हुए रक्षका स्वयं सेवन करना चाहिये। यह सोमरस बढा बलवर्धक, पौष्टिक, आरोब्यवर्धक, उत्साहवर्धक और तेजस्विता बढानेवाला है। ईश्वरको भक्तिपूर्वक समर्पण करनेके बाद अवशेष मक्षण करनेका महत्व इस सूक्तमें है।

तृतीय मंत्रमें 'ईशान' शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशेषण होनेसे यहांका वर्णन परमात्मपरक होनेका निश्चय कराता है। 'युवा, नेता, इन्द्र' आदि शब्द भी उसी प्रभुके माचक प्रसिद्ध हैं।

## रक्षाकी प्रार्थना।

[ स्त ३]

(ऋषिः — अथवी। देवता — नानादेवताः।)

पातं न इन्द्रापूष्णांदितिः पान्तं मुरुतः।

अर्पी नपात् सिन्धवः सप्त पातन् पातुं नो विष्णुंरुत द्यौः

11 8 11

पातां नो बावापृथिवी अभिष्टेये पातु प्राना पातु सोमी नो अहसः।

पातुं नो देवी सुभगा सर्रस्वती पात्विधिः श्विवा ये अस्य पायवः

11 2 11

अर्थ — ( इन्द्रापूषणी नः पातं ) इन्द्र और पूषा ये दो देव हमारी रक्षा करें, ( आदितिः मरुतः पान्तु ) अदिति और मरुत देव हमारी रक्षा करें। ( अपां नपात्, सप्त सिन्धवः पातन ) मेषोंको न गिरानेवाला पर्श्वन्यदेव और सातों समुद्र हमारी रक्षा करें, ( विष्णुः उत द्याः नः पातु ) व्यापक देव और युलोक हमें बचावे ॥ १ ॥

( द्यावापृथिवी अभिष्टये नः पातां ) युलोक और पृथिवी लोक अभीष्ट अवस्था प्राप्त होनेके लिये हमारी रक्षा करें। ( प्राचा सोमः नः अंहसः पातु ) पत्थर और सोम औषाधि हमें पापसे बनानें, ( सुभगा सरस्वती देवी नः पातु ) उत्तम ऐश्वर्यवाली विद्यादेवी हमारी रक्षा करें। ( अग्निः पातु ) अग्नि हमारी रक्षा करें और ( ये अस्य पायवः ) के। इसके रक्षक गुण हैं, वे भी हमारी रक्षा करें ॥ २॥

# पातां नो देवाश्विनां शुभस्पती जुषासानक्तोत नं उरुष्यताम् । अपां नपादभिन्द्वती गर्यस्य चिद् देवं त्वष्टर्वधर्यं सर्वतांतये

11 3 11

अर्थ— (शुअस्पती सिश्वनो देवो नः पातां) उत्तम पालक अश्विनीदेव हमारी रक्षा करें। (उत उपासानका नः उरुष्यतां) तथा उपा और रात्री हमारी रक्षा करें। (अपां नपान् त्वृष्टः देव) हे जलोंकी न गिरानेवाले त्वष्टा देव! (गयस्य अभिन्हुती चित्र) घरकी दुरवस्थां मी दूर करके (सर्वतातये वर्ध्य) सब प्रकारके विस्तारके लिये हमारी वृद्धि कर ॥ ३॥

### देवों द्वारा हमारी रक्षा।

इस स्क्रमें कई देवोंके नामोंका चल्लेख करके उनसे हमारी रक्षा होनेकी प्रार्थना की है। इसमें पृथ्वीस्थानीय देव ये हैं—

१ प्रथिवी = भूमि जिसपर सब मानवजाति रहती है.

२ सप्त सिन्धवः = सात समुद्द, जिनमें जल भरा पडा है,

२ सिंग्नः, अस्य पायवः च = अप्ति और उसकी सब रक्षक शक्तियां,

४ स्रोमः = सोम आदि सम वनस्पतियां और औषिधया,

५ ग्राचा = पत्थर तथा-अन्यान्य सनिज पदार्थ।

ये पांच देव पृथिवीस्थानीय हैं, ये अपनी शिक्तयों हे हमारी रक्षा करें। इनके अन्दर विविध शिक्तया हैं, इसिलिये उन शिक्तयों से मनुष्यका सुद्ध बढे ऐसा उपाय अवलंबन करना चाहिये। उदाहरणके लिये अग्निका उपयोग पाक करने आदि कार्यों में करनेसे लाम और गृहादिके जलाने में करनेसे हानि होती है। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के विषयमें जानना चाहिये। अब अन्तरिस्थानीय देवों के विषयमें देखिये—

द इन्द्र = जो पर्जन्य देता है, विद्युत्का संचार करता है, ७ मरुतः = सब प्रकारके वायु, जो प्राणादि रूपसे सबकी रक्षा करते हैं.

८ अपां मपात् = जलोंको मेघोंमें धारण करनेवाला देव, ९ त्वधा = जो तोडने मोडनेका कार्य करता है थाँर जो स्पोंको बनाता है।

ये देव भी विविध शक्तियोंके द्वारा मनुष्योंकी रक्षा करते हैं। इस्रालये इनकी शक्तियोंसे मनुष्यका लाभ हो और कदापि हानि न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये। अब युस्थानीय देवताओंका विचार देखिये—

१० द्यौः = युलोक जहां सब तेजधारी सूर्योदि गोलक रहते हैं,

११ पूषा = सूर्य जो अपने किरणोंसे सबको पुष्ट करता है।

ये देव युलोकमें रहते हुए मनुष्यकी रक्षा कर रहे हैं, इसी प्रकार अन्य देवोंके विषयमें देखिये—

१२ अश्विनो = श्वास और उच्छ्वास, प्राण और अपान, तारक ( कर्भरी ), मारक ( तुर्फरी ) शक्ति, यह प्राण शक्ति है।

१३ उषासानका = उषा और रात्री, यह काल है।

१८ सरस्वती= विया देवी, ज्ञानदेवता, ज्ञास्त्रविया, सभ्यता,

१५ अदितिः= अखंडित मूल शांका, और

१६ विष्णुः= सर्वव्यापक ईश्वर ।

ये सब देव और देवताएं मनुष्यकी रक्षा करें। मनुष्यकी चाहिये कि वह इनसे ऐसा ब्यवहार करे, कि जिससे इनकी शक्ति इसकी सहायक बने और कभी विरोधक न बने।

इनमें सब शाकि एक अद्वितीय सर्वेन्यापक देवसे आती है, तथापि मनुष्यका इनके साथ अलग अलग संबंध आता है, और इनसे मनुष्यके विविध कार्यसिद्ध भी होते हैं और इनका विरोध होनेसे मनुष्यकी बड़ी हानि भी होती है, इसलिय इनकी सहायताकी याचना यहां की है।

### दो उद्देश्य।

मानवी उन्नतिके दो उद्देय हैं- (१) गयस्य अभि=हुर्ताः घरकी कुटिलता, हानि आदि दूर करना, और (१) सर्वे-तातये वर्धय = सब प्रकारका विस्तार होनेके लिये बढना। उक्त देवताओं की शक्तियों से ये दो उद्देश सिद्ध हों, ऐसा व्यव-हार करना चाहिये। पूर्वोक्त देव अपने शरीरमें अंश रूपसे हैं, उनकी शक्तियों की उन्नित करके भी मनुष्यका दृढा लाभ हो सकता है। इस सूक्तका विचार करनेसे इस ढंगसे बहुत लाभ हो सकता है।

अगला सुक्त भी इसी विषयका है, वह अब देखिये।

### [स्ति ४]

(ऋषिः - अथवी। देवता - नानादेवताः।)

त्वष्टां मे दैन्यं वर्चः पूर्जन्यो ब्रह्मण्यपितः ।

पुत्रैश्चीतंभिरिदितिर्द्ध पातु नो दुष्ट्यं त्रार्थमाणं सद्देः ॥ १॥ अशो मगो वर्रणो पित्रो अयेमादितिः पान्तं मुरुतः ।

अप तस्य द्वेषी गमेदिभिः द्वेतो यावय्च्छत्रुमन्तितम् ॥ २॥ धिये समिधना प्रायंतं न उरुष्या ण उरुष्टमुझप्रंयुच्छन् ।

द्योद्देष्पितंर्यावयं दुच्छना या ॥ ३॥

अर्थ— (त्वष्टा) सबका निर्माण करनेवाला, पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति और (पुत्रैः आतृभिः अदितिः) पुत्र और भाइयोंके साथ अदिती देवी, (में देंव्यं घचः) मेरे देवोंके संबंधके वचनकी सुनें, और (नः दुष्टरं त्रायमाणं सहः पातु) हम सबके अजेय और पालना करनेवाले वलकी रक्षा करें॥ १॥

अंश, मग, वरुण, मित्र, अर्थमा, अदिति और मरुत् देव ये सब देव मेरी (पान्तु ) रक्षा करें। (तस्य अभिन्हुतः द्वेषः अपगमेत् ) उस शतुका कृटिल द्वेष दूर होवे। (अन्तितं शतुं यावयत् ) ये सब पास आये शतुको दूर भगादें॥ २॥

हे (अश्विनो ) अश्विदेवो ! (धिये नः सं प्रावतं) बुद्धिके लिये हमारी उत्तम रक्षा करो । हे (उठ-उमन्) विशेष गतिवाले ! (अप्रयुक्छन्) भूल न करता हुआ तू (नः उठण्य) हम सबकी रक्षा कर । हे (धीः पितः) बुलोकके पालक ! (या दुक्छुना यावय) जो हुर्गति है, उसको दूर कर ॥ ३॥

इस स्कतमें पूर्व स्कतमें कहे जो देवोंके नाम आ गये हैं वे ये हैं- 'त्वष्टा, आदिति, महतः'। जो देवोंके नाम पूर्व स्कतमें नहीं आये वे ये हैं- 'पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति, अंदा, भग, चरुण, मिश्र, अर्थमा, घौष्पता।' पूर्वके अनु-संघानसे ही इस स्कतका अर्थ देखना चाहिये।

१ पर्जन्यः = मेघ, जल देनेवाला देव,

२ ब्रह्मणस्पतिः = शानका खामी, शान देनेवाला,

३ अंदाः = प्रकाश देनेवाला,

8 भगः = भाग्यवान् , भाग्य देनेवाला,

५ वरुणः = वरिष्ठ देव, सबसे श्रेष्ठ देव,

६ मित्रः = सवका हितकारी,

७ धर्य-मा = श्रेष्ठ कीन है इनका निश्चय करनेवाला,

८ घौष्पिता = युलोकका पालक देव ।

९ पुत्रैः स्नातृभिः सह अदितिः = लडकों और माइ-योंके समेत अदिति देवी । अर्खेडित मूल शिक्तका नाम अदिति देवी है, इससे मूर्यादि तेजके गोलक सरपन्न होते हैं इसलिये ये इसके पुत्र हैं । तथा उसके समान को हैं वे उसके माई हैं । अर्थात् मूल प्रकृति अथवा मूल शाक्ति और उससे स्तपन हुए सब पदार्थ इस मंत्रमागसे लेने योग्य हैं । यह सब दैवी शाक्तियोंका समृह हम सबकी रक्षा करे।

#### रक्षाका कार्य।

रक्षा करनेका क्या तात्पर्य है यह इस सूक्तमें बताया है, इस्रिये इस्के सूचक वाक्य देखिये। रक्षाके लिये अपनी हुदि उत्तम रहनी चाहिये। यह दर्शानेके लिये कहा है—

१ चिये नः सं प्र अवतं - 'उत्तम हुदिके विस्तार होनेके लिये हम धक्की उत्तम प्रकार विशेष रक्षा करो। ' मजुष्यको बुद्धिकी ही विशेष आवश्यकता है। मजुष्यकी रक्षा भी इधी-लिये होनी चाहिये कि उसकी बुद्धि विशेष छुद्ध, पवित्र, निर्दोष और कुषाप्र हो और कसी हीन न हो। (मं. ३)

१ मे दैठयं घ्यः मिरा मापण दिन्य हो, अर्थात् उसमें देवके गुणांका वर्णन हो, ग्रुद्ध भाव हों, और कभी होन भाव न हों। वाणीकी इस प्रकार ग्रुद्धि होनेसे ही उपर कही हुदिकी उन्नति हो सकती है। इस सूक्तमें एक वाणीका उल्लेख करके सब अन्य इंदियोंकी प्रश्नात ग्रुद्ध करनेका उपदेश सूचित किया है। जिस नियमसे वाणीकी ग्रुद्धि होती है, उसी नियमसे नेत्र, कर्ण आदि अन्यान्य इंदियोंकी भी ग्रुद्धि होती है। इंदियोंकी ग्रुम कर्ममें सदा निमम रक्षनेसे ही सब इंदिय ग्रुद्ध हो सकते

हैं। यह नियम सब इंद्रियों के विषयमें समान ही है। अपने इंद्रियों में 'दिन्य भाव' स्थिर करना चाहिये, यह इस विवरणका तास्पर्य है। इस प्रकार सब इंद्रियां शुद्ध होनेसे बुद्धि भी इसी कारणसे शुद्ध होती है और विकसित होती है। (मं. १)

र द्वेषः अपरामेत्— देषभाव, निंदा करनेका स्वभाव, शतुत्व करनेका आशाय अन्तःकरणसे दूर हो जावे । यह पवित्र बननेका मार्ग है । देषभाव मनसे पूर्णतया हटा, तो मन शुद्ध हो सकता है । (मं. २)

8 दुच्छुना यावय— सब दुर्गतिको सूर कर। अपने इंदिय हीन कर्मोंमें प्रकृत रहनेसे ही सब प्रकारकी दुर्गति प्राप्त होती है। इसिलेये पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि हो गयी तो दुर्गति अपने पास कदापि रहेगी हो नहीं। (मं. ३)

५ शकुं याचय — शत्रुको दूर भगा दे। अपने अन्दर कामकोधादि शत्रु हैं, समाजमें कामी, काधी ये शत्रु हैं और राष्ट्रके भी शत्रु होते हैं। इन अब शत्रुओं को दूर करना चाहिये। पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करने से सब आंतरिक शत्रु दूर होते हैं, सामाजिक और अन्य शत्रु दूर करनेका उपाय भी वहां की शुद्धता करना ही है। इस कार्यके लिये अपने अन्दर बल चाहिये, उसका उपदेश इस प्रकार किया है—

द नः दुष्टरं त्रायमाणं सहः— हमारे अन्दर शत्रुद्वारा पार करने के लिये कठिन और जिससे अपनी रक्षा हो इस प्रकारका बल हमारा हो । बलके दो लक्षण यहां कहे हैं, वह नल ऐसा चाहिये कि जिससा (दुः+तरं) चल्लंघन शत्रु न कर सके। जब शत्रु आक्रमण करे उस सम्य नह पूर्ण रीतिसे परास्त हो, ऐसा अपना बल रहना चाहिये। इसी प्रकार उस बलसे हरएक कठिन प्रसंगमें हमारी रक्षा होने, ऐसा हमारा बल हमेशा रहना चाहिये। इस प्रकारका बल वढ जानेसे खयमेन सब शत्रु दूर होंगे।

इस प्रकारका बळ वढाना ब्रह्मणस्पतिका कार्य है। ब्रह्मणस्पति यह ज्ञान और विज्ञानका देव है और वह अपने ज्ञानके दानसे पूर्वोक्त बल मनुष्योंमें बढाता है। इसीलिये उसकी उपासना और स्तुति प्रार्थना मनुष्योंको करनी चाहिये। उपासनाके समय इस प्रकारका मनन करनेसे और श्रद्धामिनतयुक्त अन्तः करणसे उपासना करनेसे ये सब फल प्राप्त होते हैं।

# यज्ञसे उन्नति।

[ ध्रक्त ५]

(ऋषिः — अथर्षा । देवता — इन्द्रामी ।)

उदैनमुत्तरं न्यामें घृतेनांहुत । समेनं वर्षेसा सृज मृजयां च बहुं कि ॥ १॥ इन्द्रेमं प्रत्तरं कि सजातानांमसद् वृद्धी । रायस्पोषेण सं सृज जीवार्तवे जरसे नय ॥ २॥ यस्य कुण्मो हिवर्गृहे तमीमे वर्धया त्वम् । तस्मै सोमो अधि ज्ञवद्यं च ज्ञक्षणस्पति॥ ३॥

सर्थ — हे ( घृतेन आहुत अग्ने ) घोसे आहुति पाये हुए अग्नि ! ( एनं उत्तरं उन्नय ) इस मनुष्यको अधिक ऊंचा चठा । ( एनं वर्चसा सं सृज ) इसको तेजसे संयुक्त कर । ( च प्रजया बहुं कृधि ) और प्रजासे समृद्ध कर ॥ १ ॥

है इन्द्र ! (इमं प्रतरं कृषि) इस मनुष्यको ऊंचा कर। यह (सजातानां सशी असत्) यह मनुष्य स्वजातिके प्रकों के बीच सबको वशमें करनेवाला होते। (रायस्पोषेण सं सृज ) इसको धन और पुष्टि उत्तम प्रकार प्राप्त हो और (जीवातवे जरसे नय) द्र्शिजीवनके लिये बुढापेतक सुब्धपूर्वक लेजा॥ २॥

हे अमे! ( यस्य गृहे हिचिः कुण्मः ) जिसके घरमें हम हवन करते हैं, ( त्यं तं वर्धय ) तू उसकी बढा; ( स्रोमः अयं च ब्रह्मणस्पतिः ) सोम और यह ब्रह्मणस्पति ( तस्मै अधि ब्रवत् ) उसकी भाशीर्वाद देवे ॥ ३ ॥

३ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ६)

#### हवनसे आरोग्य।

जिसके घरमें हवन होता है उसकी शृद्धि होती है, और सब प्रकारकी उन्नति होती है। इसके विषयमें देखिये—

१ एनं उत्तरं = जिसके घरमें इवन होता है वह (उत्+ तरः) अधिक उच वनता है, पूर्वकी अपेक्षा अधिक उन्नत होता है।

२ वर्चसा सं = जिसके घरमें हवन होता है वह तेजस्वी होता है।

रे प्रजया चहुः = जिसके घरमें इवन होता है उसकी उत्तम संतान होती हैं।

४ इमं प्रतरं = जिसके घरमें हवन होता है, वह आधिक

ऊंचा बनता है। इरएक प्रकारसे श्रेष्ठ होता है।

५ सजातानां चशी = खजातियाँको अपने आधीन करनेवाला होता है, जो प्रतिदिन हवन करता है।

६ रायस्पोषेण सं = उसका धन चढता है और पुष्टि भी बढती है। वह हृष्टपुष्ट होता है।

७ जीवातवे जरसे नय = उसकी दीर्घ भायु प्राप्त होती है।

अर्थात् जिसके घरमें हवन होता है उसकी हरएक प्रकारसे उन्नति होती है। प्रतिदिन उसकी सुख और सौमाग्य प्राप्त होता है। इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभकारी है। हवनसे आरोज्य, गल, दीर्घ आयु प्राप्त होकर, धन, यश और अन्य सब प्रकारका अभ्युदय और निःश्रेयस भी प्राप्त होता है।

## शत्रुका नारा।

स्क ६]

(ऋषः — अथर्वा। देवता — ब्रह्मणस्पतिः, सोमः।)

यो देश्मान ब्रह्मणस्पुतेऽदेवो अभिमन्यते । सर्वे तं रंन्धयासि मे यर्जमानाय सुन्वते ॥१॥ यो नं: सोम सुश्रांसिनों दुःशंसे आदिदेशित । वर्जणास्य मुखें जिहि स संपिष्टो अपायिति ॥२॥ यो नं: सोमाभिदासिति सर्नाभियश्च निष्टर्थः । अप तस्य वर्लं तिर मुहीव दौर्विश्वत्मना ॥३॥

अर्थ — हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते ! (यः अदेवः अस्मान् अभिमन्यते ) जो ईश्वरकी भिक्त न करनेवाला हमें नीचे करनेकी इच्छा करता है, (तं सर्वं ) उस सब शत्रुका (सुन्वते यज्ञमानाय में राध्यासि ) सीमरससे यजन करने-वाले मेरे लिए नाश कर ॥ १॥

हे सोम ! (यः दुःशंसः) जो दुराचारी (सुशंसिनः नः आदिदेशति) सदाचार करनेवाले हम सबको आज्ञा करता है अर्थात् हमें आधीन करना चाहता है, (अस्य सुखे चल्नेण जिहि) इसके मुखमें वज्रसे आधात कर, जिससे (सः संपिष्टः अप अयित ) वह चूर चूर होकर दूर होवे ॥ २॥

हे सोम ! (यः स्तनाभिः) जो खजातीय (यः च निष्ठयः) और जो सबसे नीचे बैठने योग्य नीच मनुष्य (नः अभिदास्तिः) हमें दास बनाना चाहता है, अथवा हमारा घात करता है, (तस्य खळं वधत्मना अप तिर) उसके बलको अपने वधसाधनसे नीचे कर, (मही द्योः इव) जिस प्रकार बर्डा बुलोक अपने प्रकाशसे अंधकारको दूर करता है॥३॥

#### श्रुका लक्षण।

इस उक्तमें शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिये हैं-

१ अदेवः = जो एक अद्वितीय ईश्वरको नहीं मानता, देवकी भक्ति नहीं करता जो नास्तिक और सख धर्मपर अविश्वास रखता है।

२ अग्निमन्यते = जो अभिमानसे भरा है, जो घमंडो है।

३ द्धःशंसः = जिसके विषयमें सव लोग सुरा कहते हैं, धर लोग जिसकी निंदा करते हैं, अर्थात् जो अकेला सबका अहित करता है।

8 आदिवेदाति = जो दूसरींपर हुकुमत करनेका अभि-

लाषी है, जो दूसरोंको आक्षा देना ही जानता है। जो दूसरोंपर जिस किसी रीतिसे श्रीधकार जमाना चाहता है।

'न अभिदासाति = जो दूसरीको दास बनाना चाहता है, दूसरीको लहता है।

शत्रुके ये पांच लक्षण हैं। इन लक्षणों से बोधित होनेवाले शत्रुको दूर करना चाहिये, फिर वह (सनाभिः) खजातीय, अपने कुलमें उरपन्न हुआ हो, अथवा (नि-ष्ट्यः) निकृष्ट जातिका अथवा किसी होन कुलमें उरपन्न अथवा आचारहीन है।, या कैसा भी हो, उसको दूर करना चाहिये।

# अद्रोहका मार्ग।

## [ स्क ७ ]

(ऋषिः — अथवि। देवता — स्रोमः, ३ विश्वेदेवाः।)

| येने सोमादिंतिः पथा मित्रा वा यन्त्यद्वर्दः । तेना नोवसा गहि                  | d  | 8 | II |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| येनं सोम साहन्त्यासुरान् रुन्धयांक्षि नः। तेनां नो अधि वोचत                   | 11 | २ | 11 |
| येनं दे <u>वा</u> अर्द्धराणामो <u>जां</u> स्यवृंणीष्वम् । तेनां नः शमें यच्छत | 11 | ३ | 11 |

अर्थ — हे (स्रोम) शान्तदेव ! (येन पथा अदितिः) जिस मार्गसे यह पृथिवी (चा मिन्नाः अदुहः यन्ति) अथवा सूर्य भादि देव परस्पर द्रोह न दग्ते हुए चलते हैं, वे (तेन अश्वसा नः आ गष्टि) उसी मार्गसे अपनी रक्षाके साथ हमें प्राप्त हों॥ १॥

हे (साहन्त्य सोम) विजयी शक्ति युक्त सोम! (येन अक्षुरान् नः रन्धयासि) त्रिससे अधुरोंकी हमारे लिये तू नष्ट करता है, (तेन नः अधि बोचत) उस शक्तिके साथ हमें आशीर्वाद दे ॥२॥

है (देवाः ) देवो ! तुम (येन असुराणां ओजांसि असुणीध्वं ) जिससे असुरांके वलांका निवारण करते हैं, (तेन नः शर्म यच्छत ) उस बलसे हमें सुख दो ॥ ३॥

## प्रार्थना ! अद्गेहका विचार ।

है शान्त और मुखदायक ईश्वर! जिस तेरे सुनियमके कारण सूर्यचन्द्रादि सब विविध लोकलोकान्तर एक दूसरेके साब न टकराते हुए अपने मार्गसे अमण करके कार्य कर रहे हैं, वह बल हमें दे। इस वलसे युक्त, उस विचारसे युक्त होते हुए हम एक दूसरेके साथ, आपसमें विरोध और लड़ाई न बरते हुए, और अपना संघबल बढ़ाते हुए हम अपनी उत्तम रक्षा कर सकेंगे। इसलिये 'अद्रोहका विचार 'हमारेमें स्थिर हो जावे।

बलकी वृद्धि।

हे ईश्वर ! जिस बलसे तुम असरों, राह्मसों भीर दस्युओं को नष्ट करते हो; उस बलका दान करनेका आशीर्वाद हमें दो । अर्थात् वह बल हमें प्राप्त हो और इस बलके प्राप्त होनेसे हम

#### पूर्वोक्त शत्रुओंको दूर कर सकेंगे।

हे ईश्वर ! जिस बलसे रात्रुओं के बलाको रोका जाता है, वह बल हमें प्राप्त हो, और उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो।

#### तीन उपदेश।

इस स्कर्ने '(१) आपसमें अदोहका व्यवहार करना, (२) अपना वल बढाना, (३) और रात्रुओं के वलों को रोकना अथवा अपना वल उनसे अधिक प्रभावशाली करना 'ये तीन उपदेश हैं। इससे निःसन्देह सुख प्राप्त हो सकता है। इस स्क्तमें इन वलों को प्रार्थना ईश्वरसे की है, इस कारण यह उत्तम प्रार्थनास्क है। इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, 'सहः' और 'ओजः'। इनमें 'सहः' शब्द मानसिक और आतिमक वलका बोधक और 'सोजः' शब्द शारीरिक अथवा पाशवी बलका वाचक है। अर्थात् अपना सब प्रकारका वल बंद, यह इस प्रार्थनाका भाव है।

## दम्पतीका परस्पर प्रेम।

[ 報而 ८ ]

(ऋषिः - जमदश्चि देवता - कामात्मा।)

यथां वृक्षं लिबुंजा समन्तं परिषस्त्रजे।

एवा परिं ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मनापेगा असं:

यथां सुपुर्णः प्रपत्तन् पृक्षौ निहन्ति भूस्यांम ।

एवा नि हंन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मजापंगा असं:

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मजापंगा असं:

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असं:

॥ २ ॥

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असं:

॥ ३ ॥

अर्थ- (यथा लिवुजा चृक्षं समन्तं परिषस्वजे) जिस प्रकार वेल यक्षको चारों भोरसे लिपट जाती है, (यव मां परि ष्वजस्व) इस प्रकार तू मुझे भालिंगन दे, (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली हो भीर (यथा मत् अपगा न असः) जिससे तू मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ १॥

(यथा प्रपतन सुपर्णः) जैसे उडनेवाला पक्षी (भूम्यां पक्षी निष्टनित) भूमिकी ओर अपने दोनों पंचाकी दवाता है, (पत्र ते मनः निष्टनिम) हम प्रवार तेरा मन अपने अंदर खींचता हूं, (यथा०) जिससे तू मेरी इच्छा करनेवाली

और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ २ ॥

(यथा इसे द्यावापृथिवी) जिस प्रकार इस द्युलोक और पृथ्विलोकके बीच (सूर्यः सद्यः पर्येति) सूर्यका प्रकाश तरकाल फैलता है, (प्रव ते मनः पर्येमि) इसी प्रकार तेरे मनको में व्यापता हूं (यथा०) जिससे तू मेरी कामना करने वाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ ३॥

### [ सक्त ९]

वाञ्छं मे तुन्वं पादौ वाञ्छा १ यौ १ वाञ्छं सुक्थ्यौ ।

अक्ष्यौ वृष्ण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुष्यन्त ।। १ ।। मर्म त्वा दोषणिश्रिवं कृणोमिं हृदयश्रिषेष्। यथा मम् कतावसो मर्म चित्तमुपायंसि ।। २ ॥ यामां नामिरारेहंणं हृदि सुंवर्ननं कृतम् । गावी घृतस्य मातरोऽम् सं वानयन्तु मे ।। ३ ॥

अर्थ— (मे तन्वं पादी बाङ्छ) मेरे शरीरकी भीर दोनों पैरोंकी इच्छा कर, (अक्यो वाङ्छ) मेरे दोनों का बाँकी इच्छा कर, (सक्थ्यो वाङ्छ) दोनों जंघानोंकी इच्छा कर। (चृषण्यन्त्याः ते अक्यो केशाः) बडकी इच्छा करती हुयी तेरी आंखें और बाल (कामेन मां शुध्यन्तु) कामसे मुझे सुखाने ॥ १॥

(त्वा मम दोषशिश्विषं) तुसे मेरी भुजाओं में भाश्रित और (हृद्यक्षिषं कृणोमि) हृदयमें भाश्रय करनेशाओं करता हूं। (यथा मम क्रतौ असः) जिससे तू मेरे कार्यमें दक्ष हो और (मम चित्तं उपायसि ) मेरे नित्तके अनुसार

चल ॥ २ ॥

(यासां) जिनसे (नाभिः) मिलना (बारेष्टणं) भानन्ददायक है और जिनके (हृदि संवृतनं कृतं) हरयमें प्रेमकी मेना है, (घृतस्य मातटः भावः) घीको निर्माण करनेवाली यह गोवें, (असुं से सं वानयन्तु) इस सीको भेरे साथ मिला देवें ॥ ३॥

## स्त्री और पुरुषका प्रेम!

गृहस्थधर्ममें रहनेवाले स्नी स्नीर पुरुष परस्पर श्रेम करें भौर सुस्ती गृहस्थाश्रमका व्यवहार करें, यह उपदेश इन दोनों स्कॉमें कहा है।

अष्टम सूक्त वहा है कि ल्ली-पुरुष गृहस्थाश्रममें परस्पर मिलकर रहें, एक दूसरेपर श्रेम करें और उनमेंसे कोई भी एक दूसरेसे दूर होनेका यत्न न करें। पुरुष यत्न करके अपनी लोका मन अपनी ओर आकर्षित करें और उसकी अपने पास संतुष्ट रखें, जिससे वह बार बार पतिगृहसे दूसरी ओर भाग न जावे। जिस प्रकार सूर्य इस जगत्में अपने प्रकाशसे फैला रहता है, इसी प्रकार पति भी ऐसा आचरण करें कि जिससे लोके मनमें पतिके विषयमें आदर भरा रहे। इसी प्रकार लोका भी ऐसा व्यवहार हो कि जिससे पतिके मनमें लोका आदर बढे। इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखते हुए सुखसे गृहस्थाश्रमका कार्य करें।

नवम सूक्तमें कहा है पति खाँको और खी पतिको आरम-सर्वख अपण करें। एक दूसरेंके वियोगसे दुखी और साथ रहनेंसे दोनों सुखी हों। खी और पुरुष परस्परके कार्योंमें एक दूसरेकी सहायता करें और परस्परकी अनुकूलतासे चलें। परस्परकी अनुकूलतासे अपने सब व्यवहार करें। खियोंसे धर्मपूर्वक मिलना सुखदायी है, क्योंकि उत्तम खियोंके हृदयोंमें श्रेम भरा हुआ रहता है, पतिके घरकी गीवें खियोंको आकर्षित करें।

इस प्रकार व्यवदार करके स्त्री-पुरुष सुखसे गृहस्थाश्रमेक कार्य करें और परस्परकी अनुकूलतासे सुखी हों।

अष्टम सूक्तके प्रथम मंत्रके साथ अथर्व. १। ३४। ५ और २।३०।१ ये मंत्र तुलना करके देखिये। कुछ भाराय समान है।

## बाह्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियोंका संबंध।

[सूक्त १०]

(ऋषिः — शन्तातिः। देवता — नानादेवताः, अग्निः, वायुः, सूर्यः।)

पृथिव्यै श्रोत्रीय वनस्पतिम्योऽत्रयेऽधिपतये स्वाहां प्राणायान्तरिक्षाय वयोभयो वायवेऽधिपत्ये स्वाहां दिवे चक्षुंषे नक्षत्रेभयः सूर्यायाधिपतये स्वाहां

11 8 11

11 7 11

11 3 11

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— पृथ्वी, (श्रोत्राय) कान, वनस्पति तथा पृथ्वीके अधिपति अग्निके लिये (स्व-आह् ) प्रशंसा कहते हैं॥ १॥ भन्तिरिक्ष, प्राण, (वयोभ्यः) पक्षी तथा भन्तिरिक्षके अधिपति वायुके लिये हमारी स्तुति हो ॥ २॥ युलेकि, आंख, नक्षत्र और युलेकिके अधिपति सूर्यकी में प्रशंसा करता हूं॥ ३॥

इस सूक्तमें बाह्य सृष्टिसे व्यक्तिके भन्दरकी शक्तियोंका संबंध बताया है-

वाह्यलोक उसमें प्राप्त पदार्थ लोकाधिपांते व्यक्तिके बारीरमें इंद्रिय
पृथिवी वनस्पति स्रोमे कान (शब्दप्रहण)
अन्तरिक्ष पक्षी वायु प्राण
युलोक नक्षत्र सूर्य आंख

इस प्रकार न्यक्तिके इंद्रियोंका बाह्य जगत्के लोकों और देवोंके साथ संबंध है। यह संबंध जानकर सूर्य प्रकाशसे आंखकी, शुद्ध वायुसे प्राणकी, भौर भमिसे अवणशक्तिकी शक्ति बढावें। यहां अभिसे अवणशक्तिका संबंध खोजका विषय है।

॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

# पुंसवना

[सूक्त ११]

(ऋषः - प्रजापतिः। देवता - रेतः, भन्त्रोकदेवता।)

श्रमीर्मश्रस्थ आरूट्रतत्रं पुंसर्वनं कृतम्। तद् वै पुत्रस्य वेदंनं तत् ख्रीष्वा भरामसि ॥१॥ पुंसि वै रेतों भवति तत् ख्रियामत्तं पिच्यते । तद् वै पुत्रस्य वेद्शनं तद् प्रजापंतिरत्रवीत् ॥२॥ प्रजापंतिरत्तंभितिः सिनीवाल्य∫चीक्रस्पत् । स्निष्यमन्यत्र दध्त् पुर्मार्षम् दधदिहः ॥३॥

अर्थ— (अध्व-त्थः) अश्वत्य वृक्ष ( दामीं आरूढः ) शमी वृक्षपर त्रहां चढों होता है (तत्र पुंसवनं रुतं ) वहां पुंसवन किया जाता है। वह ही ( दुझस्य चेदनं ) पुत्र-प्राप्तिका निश्चय है। (तहेन आषु आ भरामिस ) वह ज्ञियोंमें हम भर देते हैं॥ १॥

(पुंसि व रेतः मवति ) पुरुषमें निश्चयसे वीर्य होता है (तत् स्त्रियां अनु विच्यते ) वह क्षियोंमें सीचा जाता है, (तत् मजापितः अववित् ) यह प्रजापितिने कहा है ॥ २ ॥

(प्रजापतिः सनुमतिः) प्रजापालक पिता अनुकूर मित धारण करे और (सिनी-वार्ट्सी अविक्ट्रपत्) गर्भवती क्षां समर्थ होवे, ऐसा होने पर (पुमांसं उ इह दघत्) पुत्र गर्भ ही यहा धारण होता है, (अन्यम स्त्रेषुयं दघन्) अन्य परिस्थितिमें स्त्रीगर्भ धारण होता है ॥ ३॥

## निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति।

. 1

निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति होनेके लिये एक उपाय इस सूक्तमें कहा है, वह भौषधि प्रयोगका उपाय यह है—

श्वमीं अश्वत्य आरूढः तत्र पुंसवनं कृतम्। तद्वे पुत्रस्य वेदनं, तत् स्त्रीष्वाभरामसि॥(मं.))

(१) शमी दक्षपर उमा और बढा हुआ पीपलका दक्ष होता है, वह पीपल पुत्र हुप गर्भको घारण कराने बाला है हैं । अभीत इसका आप बनाकर महिन्द की चेवन करेगी तो वह जी पुत्र उत्पन्न करने वाली बनेगी। (२) यह पीपल निष्ययसे पुत्र उत्पन्न करने वाला है, (३) इसके सेवन से निश्च-यसे पुत्र उत्पन्न होता है, (४) पुत्र उत्पत्तिके लिये इस पीपलके औषधको जियों को देना चाहिये।

शानीके वृक्षपर उने पीपल वृक्षके पद्याज्ञका चूर्ण करेंके मधुके साथ सेवन किया जावे अथवा अन्य दूध आदि द्वारा सेवन किया जावे। इसके सेवनसे खीका गर्भाशय पुरुष गर्भ बनानेमें समर्थ होता है। जिस खीको लडकियां ही होती हैं उस खीको यह औषध देनेसे उसमें, गर्भाशयमें परिवर्तन होकर, पुरुष गर्भ उरपन करनेकी शाक्ति आ सकती है।

पुंसवन और स्त्रैषूय।

पुरुष पुत्र उत्पन्न होनेका नाम 'पुंदावन ' भौर लडकी

उत्पन्न होनेका नाम 'सेष्ट्रिय 'है। ये दे ने नाम इस स्कर्में प्रयुक्त हुए हैं। जो पुरुष संतान निश्चयसे भाहेते हैं वे इस सौषधीका उपयोग करें। इस मंत्रके रूष सर्थसे भीर भी एक साराय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य है—

१ सम्बन्धः— सम्बन्धः वानी है। वाजीकर्ष्णका अर्थ प्रवक्षो पुरुष शक्तिसे युक्त करना है। सम्ब शब्द्का अर्थ प्रवक्षो पुरुष ग्राहित प्रवक्षा प्रवक्षा प्रवक्षा प्रविद्धा प्रविद्धा प्रविद्धा प्रविद्धा प्रविद्धा प्रविद्धा प्रवक्षा प्रवक्षा प्रवक्षा प्रवक्षा

२ शमी— मनकी वृतियां उछलने न देनेवाली स्नी, अर्थात जो धर्मानुकूल गृहस्थधमें नियमोंका पालन करनेवाली स्नी।

ऐसे लीपुरुषोंके संबंधसे निश्चित पुरुष संतान होती है। पाठक इसमें देखें कि इस लोपुरुषसंबंधमें वीर्यका बल अधिक होने और रजकी न्यूनता रखनेका विधान किया है इसी कारण निश्च-यसे पुत्र संतान होती है। अर्थात् पुरुष अधिक बलशाली हुआ तो पुरुषसंतान और ली बलशालिनी हुई तो लीसंतान होती है। यहां बलका अर्थ पुरुषवोर्थ और लीरजका भाव लेना योग्य है।

द्वितीय मंत्र गर्भाधान परक है और स्पष्ट है। तृतीय मंत्रमें फिर केषार्थसे फुछ विशेष भाशय कहा है। वह अब देखिये— १ प्रजापति:— अपने संतानोंका उत्तम रीतिसे पालन

करनेमें समर्थ गृहस्थी पुरुष ।

२ अनुमतिः— परस्पर भनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवाले स्त्री या पुरुष ।

३ सिनीवाली— सिनका अर्थ है चन्द्रकला, उसका बल बढानेवाली स्त्री सिनीवाली है। जिस प्रकार शुक्क पक्षकी रात्रीमें चन्द्रकी कलाये बढती हैं, उस प्रकार जिस स्त्रीके गर्भाशयमें गर्भकी कलाएं वढती हैं।

ये शब्द बड़े विचारणीय हैं। सन्तान उरपन्न वहीं करे कि को उनके पाठन पोषणका भार सहन करनेमें समर्थ हो। सन्तानोत्पत्ति करना है तो स्नी-पुरूष परस्पर अनुकूल संपति रखें, तो ही समान गुणवाला पुत्र होगा। उनमें विरोध होगा तो संतान भी विरुद्ध गुणधर्मवाली होगी। गर्भवती स्नी समझे

कि मेरे अन्दर चंद्रमा जैसा अपनी कलाओं से बढनेवाला गर्भ रहा है और उसकी सुत्रदिका प्रयंध करना मेरा कर्तश्य है। इस प्रश्नार व्यवस्था होनेसे पुरुष सन्तान होती है। इसके विपरीत स्वस्था होनेसे स्री सन्तान होती है अयवा नपुंसक सन्तान होगी।

अर्थात् पुरुष वीर्थेकी न्यूनता, स्त्री रजकी अधिकता, पुरुष और स्रोके मने। शीचयों में विरोध इत्यादि कारण से स्त्री सन्तान और रजवीर्यकी समानतासे नपुंसक सन्तान होती है।

उत्तम वैद्य इस सूक्तका अधिक विचार करें और वास्त-विक रीतिसे प्रयोग करके देखें और इस पुंसदन और स्त्रिपूयके बाखका निश्चय करें।

## सर्प-विष-निवारण।

[सूक्त १२]

(ऋषिः - गरुतमान् । देवता - तक्षकः।)

परि द्यामित सूर्योऽहींनां जनिमागमम्। रात्री जगेदिनान्यद्धंसात् तेनां ते नारये निषम् ॥१॥
यद् ब्रक्षाभियद्दिर्विर्मियद् देवैविदितं पुरा। यद् भूतं भन्यमासन्वत् तेनां ते नारये निषम् ॥२॥
मध्यां पृत्रे नद्यर्थः पर्वता गिरयो मधुं। मधु पर्रुष्णी शीपांळा शमास्ने अंस्तु शं हुदे ॥३॥

अर्थ — (सूर्यः द्यां इव) जिस प्रकार सूर्य युलोकको जानता है, उस प्रकार में (अहीनां अतिम पिर सगमं) स्पोंके जनमक्तको जानता हुं। (राष्ट्री इंसात् अन्यत् जगत् इव) राष्ट्री जैसी सूर्यसे भिन्न जगत्का आवरण करती है (तेन ते विषं वार्य) उसी प्रकार तेरे विषका में निवारण करता हूं॥ १॥

(ब्रह्माभिः ऋषिभिः देवाभिः) ब्राह्मणाँ, ऋषियाँ और देवोने (यस पुरा विदितं) जो पूर्वकालमें जान लिया था (तस् भूतं भव्यं भासन्वत ) वह भूत, भविष्यकालमें रहनेवाला ज्ञान है (तेन ते विषं चारये) उपसे तरा विष दूर करता हूं ॥ २॥

(मध्वा पृञ्जे) मधुसे सिंचन करता हूं, (नद्यः, पर्वताः, गिरयः मधु) नदियां, पर्वत, पहाड सब मधु देवें। (परुष्णी शीपाला मधु) परुष्णी और शीपाला मधुरता देवे। (आस्ने शं अस्तु) तेरे मुखके लिये शान्ति और (हुदे शं) हृदयके लिये शान्ति मिले ॥ ३॥

इस मंत्रमें नदियों और पर्वतोंके झरनों आदिके जलकी घारासे धर्मविष उतारनेका विघान प्रतीत होता है। परंतु निश्चय नहीं है। इसकी खोज सर्पविषाचिकित्सकको करनी चाहिये। जल-धारासे धर्मविष दूर करनेका विघान वेदमें अन्य स्थानमें भी है। परंतु उनका तात्पर्य क्या है, यह समझमें नहीं आता। यदि

निक्का निष चढ रहा हो तो उसपर जलको धारा एक नेगसे
गिरानेसे निक्का निष चतारता है। यह अनुमन हमने लिया
है। परंतु इससे संपीनेष उतरता है, ऐसा मानना कठिन है।
इसी प्रकार इस स्कोंक अन्य निधान भी निचारणीय हैं।
अर्थात् इस सुक्का निषय अन्नेषणीय है। जो इसकी चिकित्सा
जानते हों ने इसका अधिक निचार करें।

## मृत्यु ।

## [स्क १३]

(ऋषि - अथर्वा। (स्वस्त्ययनकामः)। देवता - मृत्युः।)

नमी देवव्धेश्यो नमी राजव्धेश्याः । अथो ये विश्यानां व्धास्तेश्यो मृत्यो नमीऽस्त ते ॥ १ ॥ नमस्ते अधिवाकार्य परावाकार्य ते नमाः । सुमृत्ये मृत्यो ते नमी दुर्भत्ये ते हृदं नमाः ॥ २ ॥ नमस्ते यातुधानेश्यो नमस्ते भेषजेश्याः । नमस्ते मृत्यो मूळिश्यो बाह्यणेश्ये हृदं नमाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवचघेभ्यः नमः) ब्राह्मणोंके शस्त्रोंको नमस्कार, (राजवधेभ्यः नमः) क्षत्रियोंके शस्त्रोंको नमस्कार (अथो ये विश्यानां वधाः) और जे। वैश्योंके शस्त्र हैं उनको नमस्कार है और हे मृत्ये। (ते नमः अश्तु) तेरे लिये नमस्कार होवे ॥ १॥

(ते अधिवाकाय नमः) तेरे आशोर्वादको नमस्कार और (ते परावाकायः नमः) तेरे प्रतिकूल वचनको भी नमस्कार हो। हे मृत्यो ! (ते सुमत्ये नमः) तेरी उत्तम मतिके लिये नमस्कार और (ते दुर्मस्यै इदं नमः) तेरी दुष्ट मतिको भी यह नमस्कार है।। २॥

(ते यातुधानेभ्यः नमः) तेरे यातना देनेवाले रोगोंको नमस्कार और (ते भेषजेभ्यः नमः) तेरे भीषध चपायेंके लिये भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तरे मूल कारणोंको नमस्कार भीर (वाह्मणेभ्यः इदं नमः) व्राह्मणोंको भी मेरा नमस्कार है ॥ ३॥

#### मृत्युके प्रकार।

इस सूक्तमें मृथ्युके कई प्रकार कहे हैं, देखिये-

- १ देवचधः = देवाँके द्वारा होनेवाला वध अथवा मृत्यु । अग्नि, वायु, सूर्यादि देव हैं, ब्राह्मण भी देव हैं । इनके कारण होनेवाला मृत्यु । अग्नि प्रकीप, वायु बिगडने, सूर्यके उत्ताप, तथा ब्राह्मणादिकाँके कारण का मृत्यु होती हैं ।
- २ राजवधः = लडाईमें होनेवाला वध, अथवा राजप्रवीके व्यवहारोंसे होनेवाली मृत्यु ।
- रे विश्वानां वधः = वैश्वां, पूंजीपतियां अथवा धनवा-नोंके कारण होनेवाली मृत्यु ।

इन तीन कारणोंसे मृत्यु होती हैं। धनः इनका सुधार होना चाहिये। तथा---

८ अधिवाकः = भनुकूल वचन।

५ परावाकः = प्रतिकूल वचन ।

६ सुमतिः = उत्तम बुद्धि, और

#### ७ दुर्मतिः = दुष्ट्युद्धि ।

ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु होती है। अनुकूल वचनका अतिरेक होनेसे भी अविवेक होकर मृत्यु होती है, प्रतिकूल वचनसे निराशा होकर मृत्यु होती है। उत्तम मुद्धि होनेसे केवल बौद्धिक कार्योंका ही ध्यान करनेके कारण शारिरिक निर्वलता उत्पन्न होकर मृत्यु होती है और दुर्मतिसे तो मृत्यु होती हो है। तथा—

८ यातुचानः = थातना देनेवाले रोग मृत्यु करते हैं, भीर

९ मेषजं = भौषिष चपाय मी किसी किसी समय मृत्यु लानेवाले होते हैं।

ये और इससे भिन्न जो भी मृत्युकी जहें हैं, उन सबकी दूर करना चाहिये।

यही ब्राह्मणों अर्थात् आनियोंका कार्य है। इस कारण उनके। नमस्कार है। सबको प्रयत्न करके इन सब मृत्युके कारणोंको दूर करके अपने आपको दीर्घजीवी बनानेका यत्न करना चाहिये।

## क्षयरोगका निवारण।

[सूक्त १४]

( ऋषिः — बसुपिंगलः । देवता — बलासः।)

अस्थिसंसं पेरुसंसमास्थितं हृदयामुयम् । वृलासं सर्वं नाशयाङ्गेष्ठा यश्च पर्वेसु निर्वेलासं बलासिनेः क्षिणोमि मुन्करं यथा । छिनद्म्यंस्य वन्धंनं मूलंमुर्वावा इंव निर्वेलासेतः प्र पंताशुंगः शिशुको यथा । अथो इटं इव हायनोपं द्राह्यवीरहा

11 8 11

॥ २ ॥

11311

अर्थ— ( अस्थिसंसं परुसंसं ) हिं हुयों और जोडों में ढीलापन लानेवाले, (आस्थितं हृद्यामयं ) शरीरमें रहनेवाले हृदयके रोगके। अर्थात् ( सर्च चलासं ) सम क्षयरोगको और (यः अंगेष्ठाः च पर्वसु ) जो अवयवों और जोडों में रहता है, उस सब रोगको ( नाहाय ) नाश दर दे ॥ १ ॥

(बलासिनः चलासं निः क्षिणोमि) क्षयरोगीसे क्षयरोगको दूर करता हूं (यथा मुष्-करं) त्रिस प्रकार चोरी करनेवालेको दूर किया जाता है। (अस्य चंघनं छिनाद्म) इस रोगके सबंधको छेद डालता हूं. (उर्वादाः मूलं इव) जैसे ककडीके जहको काटते हैं।। २॥

है ( बलास ) क्षयरोग ! (इतः निः प्रपत ) यहाँसे हट जा। (यथा आशुंगः शिशुकः ) जिस प्रकार शीघ्रगामी बछडा जाता है। (अधो असीरहा अप द्वाद्धि) और वीरोंका नाश न करनेवाला तू यहाँसे माग जा। (हायनः इटः इव ) जैसा प्रतिवर्ष उगनेवाला घास नाशको प्राप्त होता है॥ ३॥

#### कफक्षय।

इस सूक्त ' बलास ' शब्द है, इसका अर्थ कफ और कफक्षय है। यह शरीरके पर्वो, जो हों, हृदय और अन्यान्य समयवों में रहता है और रोगीका नाश करता है। इसको दूर करनेका वर्णन इस सूक्त में है। इसमें जिस उपायका वर्णन है, उसका पता नहीं चलता। इसलिये क्षयरोग निवारणका जो विषयमें फुछ अधिक कहना, बिना अधिक को केये, कित है। पाठकों में जो वैद्य और मानसिविदिसक होंगे वे इसका अधिक मनन करेंगे तो कुछ पता चल सकता है। हमारे विचारसे तो यह सूक्त मानसिविदिसाका सूक्त है। अपने मैंनके खार्थ्य प्रमावपूर्ण विचारोंसे रोगीके रोग दूर होते हैं। इसका यहां संबंध प्रतीत होता है। इस हा हिस पाठक इस सूक्तका विचार करें।

# में उत्तम बनूंगा।

[सूक्त १५]

(ऋषिः — उद्दालकः। देवतां — वनस्पतिः।

उत्तमो अस्योवधीनां तर्व वृक्षा उपस्तयः । उपस्तिरंस्त सोर्स्माकं यो अस्मा अभिदासंति ॥१॥

अर्थ— (ओषधीनां उत्तमः असि) तू शौषिषयोमं उत्तम है। (भूक्षाः तद उपस्तयः) अन्य दृक्ष तेरे समाय-वर्ती है। अतः (यः अस्मान् अभिदासति) जो हम दास बनाकर हमारा नाश करनेका इच्छुक है (सः अस्माकं उपस्तिः अस्तु) वह हमारा अनुगामी होवे ॥ १॥

8 (अथर्व, भाष्य, काण्ड ६)

सर्वन्धुश्रासंवन्धुश्र यो अस्माँ अभिदासंति । तेषां सा वृक्षाणांमिवाहं भूयासमुत्तमः यथा सोम् ओषंघीनामुत्तमो हविषां कृतः । तुलाशां वृक्षाणांमिवाहं भूयासमुत्तमः

11 3 11

अर्ध— (सवन्धुः च असवन्धुः च) बन्धुवाला भगवा बन्धुरहित, (यः अस्तान् अभिदासित) को हमारा नाश करता है (वृक्षाणां सा इव) वृक्षोंमें जिस प्रकार वह उत्तम है उस प्रकार (अहं तेषां उत्तमः भूयासं) में उनसे उत्तम होऊंगा। २॥

(यथा स्रोमः हिवापां आषधीनां उत्तमः कृतः) जिस प्रकार सोम हिनेके पदार्थों सौर स्रोपधियों में उत्तम बनाया है और (वृक्षाणां तत्काशा इच) पृक्षोंमें जिस प्रकार तलाश वृक्ष उत्तम होता है उस प्रकार (अहं उत्तमः भूयासं) में उत्तम बन्गा ॥ ३॥

### भैं श्रेष्ठ बनूंगा।

'में उत्तम बनूं, में श्रेष्ठ बनू 'यह महत्त्वाकांक्षा मनुष्यमें होनी चाहिये। मनुष्यका अभ्युदय और नि श्रेयस इसी इच्छा पर निभर हे। शत्रुको नीचे दवानेसे भी उनसे अपनी अवस्था उच्च वन सकती है, परंतु यहां कहा है कि ऐसा प्रयत्न करो, कि तुम अन्योंसे श्रेष्ठ बनो । अन्योंको नीचे गिराना नहीं है, अपितु अपनी योग्यता सबसे अधिक करनी है।

यः अस्मान् अभिदासति सः अस्माकं उपस्ति अस्तु । (मं. १)

' जो इमारा नाश करना चाहता है वह हमारे पास उपस्थित

होनेवाला होवे। 'तथा--

तेषां अहं उत्तमः भूयासम्। (मै. २)

' उनसे में सबसे उत्तम बन्ंगा'। में अपनी योग्यता ऐसी बढा छंगा कि जिससे मेरे मब श्रृंत्र मेरे आश्रयसे रहनेवाले बने। अपनी उज्ञित करनेकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण करे। और जगत्में जो उज्ञितिके साधनके नियम हैं, उनको जानकर सबसे श्रेष्ठ बने।

सूचना— इस सूजमें आये 'उत्तम, तलाशा' ये औषियोंके मी नाम होंगे। परंतु इन भौषिययोंका पता आजक्ल नहीं लगता। 'सोम 'मी आजक्ल प्राप्त नहीं है।

## औषधिरसका पान।

[सूक्त १६]

(ऋषिः — शौनकः। देवता — चन्द्रमाः, मन्त्रोक्तदेवताः।)

आर्थयो अनावयो रसंस्त उग्र आवयो । आ ते कर्म्भर्मश्रसि

11 8 11

विहल्हो नाम ते पिता मुदावंती नाम ते माता । स हिन त्वमसि यस्त्वमात्मान्यावंयः तौविछिकऽवेल्यानायमैल्व ऐल्यीत् । बुभुश्चं बुभुकंर्ण्यापेहि निरोल

.. 3 11

(ते पिता विहरहः) तेरा पिता विहरह है और (ते माता मदावती नाम) तेरी माता मदावती नामक है। (सः हिन त्व आसि) वहीं उनसे ही तू बनता है। (यः रवं आत्मानं आवयः) जो तू अपने आत्माकी रक्षा करता है।।२॥

(तौविकिके अव ईल्य) प्रगतिके कार्यमें हमें प्रेरित कर । (अयं ऐलवः अव ऐलयीत्) यह भूमिके संबंधमें कार्य करनेवाला प्रेरणा करता है। हे (आल) समर्थ ! (बसुः च बसुकर्णः च) भूरा और भूरे कानवाला (निः अप हिए) हमसे दूर रह ॥ ३॥

अर्थ— ( हे आवयो, आवयो, अनावयो ) फैलनेवाली और न फैलनेवाली औषधि!(ते रसः उग्नः ) तेरा रस उप्र है। (ते करंभं आ अवस्ति ) तेरे रसका हम पेय बनाते हैं॥ १॥

## अल्सालामि पूर्वी सिलाञ्जालास्युत्तरा । नीलागलसालां

11811

सर्थ— (पूर्वा अलसाला) पिंद्रले तू भालिष्योंको रोकनेवाली है, (उत्तरा सिलांजाला) दूसरी तू अणुअतिक पहुंचनेवाली है। तथा (नीलागलसाला) घर घरमें उपयोगी है॥ ४॥

#### रसपान।

इस स्कम 'करंभ ' शब्द है। दही और सत्तका आटा मिलाहर बढ़ा उत्तम पेय रक्ष बनता है उसका यह नाम है। यह करजीको इटानेबाला और बढ़ा पुष्टि करनेवाला होता है। इसमें हई औषिधयों के रक्ष मिलानेसे इसके गुण अधिक बढ आते हैं।

'विद्दत्ह' (पिता) वृक्षका 'मदावती' नामक (माता) भौषिषपर कलम करनेसे जो औषधि बनती है वह (आतमानं आवयः) आत्माकी-अपनी-रक्षा करनेवाली होती है। यह द्वितीय मंत्रका कथन है। यह मातापिताके स्थानकी सीविधयां इस समय अप्राप्त हैं।

इसी प्रकार इस सूक्तमें आये अन्यान्य नाम किन वनस्प-तियों के हैं, इसका पता नहीं चलता । आष्यु, अनावयु, विहल्ह (पिता), मदावती (माता), तीविलिका, ऐलब, बसु, बसुकर्ण, आल, अलसाला (पूर्वी), विलाखाला (उत्तरा), नीलागलसाला, इलादि नाम इस सूक्तमें आये हैं । इनका पता नहीं लगता । इसिलिये इनपर अधिक लिखना असंभव है ।

## गर्भधारणा ।

[सूक्त १७]

( ऋषिः — अथवी। देवता — गर्भदंहणम् ।)

यथेयं पृथिवी मही भुतानां गर्भमाद्रधे । एवा ते श्रियतां गर्भों अनु सतुं सर्वितवे ॥ १ ॥ यथेयं पृथिवी मही द्राधारेमाच वनस्पतीन् । एवा ते श्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ २ ॥ यथेयं पृथिवी मही द्राधार पर्वतान् गिरीन् । एवा ते श्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ ३ ॥ यथेयं पृथिवी मही द्राधार विष्ठितं जगत् । एवा ते श्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ ४ ॥ यथेयं पृथिवी मही द्राधार विष्ठितं जगत् । एवा ते श्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ ४ ॥

सर्थ — (यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह वडी पृथिवी (भूतानां गर्भ आद्घे) भूतोंका गर्भ घारण करती है, (पव ते गर्भः) इस प्रकार तेरा गर्भ (सूतुं अनु सवितवे भ्रियतां) संतानको अनुकूलतासे उत्पन्न करनेके लिये स्थिर होते ॥ १॥

(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बडी पृथिवी (इमान् वनस्पतीन् दाधार) इन वनस्पतियोंका धारण करती है। इसी प्रकार संतान उत्पन्न होनेके लिये तेरे अंदर गर्भ क्षिय होते ॥ २॥

जिस प्रकार यह बडी पृथिवी (पर्वतान् गिरीन् दाधार) पर्वतों और पहाडोंको घारण करती है, उस प्रकार तेरे भंदर यह गर्भ सुखंदे प्रसृति होनेके लिये स्थिर रहे ॥ ३॥

जिस प्रकार यह बढी पृथिवी (विष्ठितं-जगत्) विविध प्रकारसे रहनेवाले जगत्को धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुख प्रसृतिके लिये स्थिर रहे ॥ ४॥

स्नीको अपने गर्भाशयमं गर्भ स्थिर रखनेकी इच्छा होती है, वह सफल करनेके लिये यह आशीर्वाद है।

# ईर्ज्या-निवारण।

[सक्त १८]

(ऋषः - अथर्वा। वेचता - ईर्प्याचनाशनम्।)

र्दुष्पीया घाजि प्रथमां प्रथमस्यां उतापराम् । अपि हंद्रय्यं शेक्षे तं ते निर्वीपयामसि ॥ १ ॥ यथा भूमिर्मुतमंना मृतान्मृतमंनस्तरा । यथोत मुष्ठुपो मर्न एवेष्योर्मृतं मर्नः ॥ २ ॥ अदो यत् ते हिद श्रितं मनस्कं पंतियष्णुकम् । ततस्त ईष्यां मुश्रामि निरूष्माणं हतिरिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते ईर्ष्यायाः प्रथमां भ्राजि ) तेरी ईर्ष्या-हाह-के पहिले नेगको (उत प्रथमस्याः अपरां )और पहिलेकी भागकी गतिको तथा (हृद्यं त शोक अर्थि ) हम इटा देते हैं ॥ १॥

(यथा भूमिः मृतमनाः) जंसी भूमि मरे यनवाली है अथवा (मृतास् मृतमनस्तरा) मरेसे भी अधिक मरे मनयाली है, (उत यथा म्ह्रापः मनः) और जेसा मरनेवालेका मन होता है (एव ईप्याः मनः मृतं) उस प्रकार ईप्या-डाइ-करनेवालेका मन मरा होता है ॥ २॥

(अदः यत् ते हृदि श्रितं ) जो देरे हृदयमें रहा हुआ (पतियिष्णुकं मनस्कं ) गिरनेवाला अस्य मन है, (ततः त र्षयाँ निः मुर्झाम ) वहांसे तेरी ईप्याँको में हृटाता हूं। (हतेः ऊष्माणं इस् ) जिस प्रकार धोंकनीसे वायुकी निकालते हैं॥ ३॥

### डाहको दूर करना।

दूसंरेकी उपति देख न सकनेका नाम 'इंट्यों' अथवा बाह है। यह मनमें तब उत्पन्न होता है कि जय दूसेरका उत्कर्ष सहा नहीं जाता। यह ईच्यों कितनी हानि करती है, इस विषय में देशिये—

१ हद्यं शोकं अधि = ह्दयके अंदर शोक उत्पन्न करती है, शोकसे हदय जलन लगता है और यह आग आयुका क्षय करती है। (मं. १)

र ईंप्यों: मृतं मनः = ईंप्यों करनेवालेका मन मेर हुए समान हो जाता है, मनमें कोई छुम विचार नहीं आते, जीवनहीन मन होता है। इसीलेय उसकी 'मृतमनाः' गुर्दा मनवाला कहते हैं। वह (मृतात् मृतमनस्तरः) मुदेंसे भी अधिक मरा होता है। (म. २)

रे पतियिष्णुकं मनस्कं = उसका मन गिरनेषाला होता है थार छोटा संक्रिकत वृत्तिवाला होता है।

देखिये यह ईच्या कितनी घातक होती है, हृदयकी अलाती है, मनको मार देती है और सबका पतन कराती है। इसिलेंग यह ईच्या मनसे दूर करनी चाहिये। ईच्या दूर होनेसे हृदय ज्ञानत होगा, मनमें सजीव चतन्य कार्य करेगा और मन भी करार उठानेवाले विचारोंसे परिपूर्ण होगा। इस कारण ईच्या दूर होनेसे हाने से मनुष्यकी उपाति होती है और ईच्या मनमें रहनेसे हानि होती है। इसलिये जहांतक हो सके वहांतक प्रयत्न करके मनुष्य ईच्यांसे अपने आपको दूर रखे।

# आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना।

[स्क १९]

( ऋषिः — शन्तातिः । देवता — चन्द्रमाः, नानादेवताः । )

पुनन्तुं मा देवज्ञनाः पुनन्तु मनेवो धिया । पुनन्तु विश्वां भृतानि पर्वमानः पुनातु मा ॥ १ ॥

अर्थ— (देवजनाः मा पुनन्तु) दिन्यजन मुझे ग्रुद्ध करें। (मनवः धिया पुनन्तु) मननशील अपनी सुद्धि

वर्वमानः पुनातु मा करवे दक्षांय जीवसे । अथी अरिष्टतांतये दुमाम्यां देव सवितः पुवित्रेण सुवेर्न च । असान् पुनीहि चक्षंसे

॥ २ ॥

11 3 11

पित्र करें। (विश्वा भूतानि पुनन्तु) तब भूत मुझे पित्र करें और (पवमानः मा पुनातु) पित्र करनेवाला देव मुझे पित्र करें।। १॥

(करवे दक्षाय जीवसे ) दर्भ, वल और दीर्घ भायुके लिये (अथो अरिष्टनातये ) और कल्याणके विस्तारके लिये

(पद्यमानः मा पुनातः) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे॥ २॥

हे (देव संवितः) सबके उत्पादक देव ! तू (चक्षसे ) तेरे दर्शन होनेके लिये (उभाभ्यां पवित्रेण) दोनों पवित्र विचार और (सवेन च) यज्ञ (अस्मान् पुनीहि) हम सबके। पवित्र कर ॥ ३ ॥

अपनी कर्मशक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति, दीर्घ भायु बढानेके लिये और कल्याणकी प्राप्ति होनेके लिये विचार व भाषारकी पवित्रतासे अपने आपकी पवित्रता करना हरएकको उचित है। उस कार्यके लिये यह उत्तम ईश्वरप्रार्थना है। जो मने। भाषसे यह प्रार्थना करेगा, उसकी पवित्रता होगी, इसमें धंदेह नहीं है।

---

## क्षयरोगनिवारण।

### [सक्त २०]

(ऋषिः — भृग्वाङ्गिराः। देवता — यक्ष्मनाशनम्।)

अमेरिवास्य दहेत एति श्रुष्मिणं उतेर्व मत्तो विल्युन्नपायित ।
अन्यमस्मिदिच्छतु कं चिद्रव्यस्तपुर्वधाय नमी अस्तु तक्मने ॥ १॥
नमी हृद्राय नमी अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वर्रणाय त्विषीमते ।
नमी दिवे नमी पृथिच्य नम् ओषंधीस्यः ॥ २॥
अयं यो अभिशोचियुष्णुर्विश्वां हृपाणि हरिता कृणोपि ।
तस्मै तेऽहृणायं बुभ्रवे नमीः कृणोमि वन्यांय तक्मने ॥ ३॥

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

रुद, (तकमने) ज्वर, (त्विवीमते) तेजस्वी राजा वरुण (दिवे पृथिव्ये ओषधिभ्यः नमः) युलोक, भूलोक

भीर औषधियाँ, इन सबके लिये नमस्कार हो ॥ २॥

(अयं यः अभिश्वीचिषणुः) यह जो शोक बढानेवाल। है, (विश्वा कृपाणि हरिता कृपोधि) सब क्षें। विशेष क्षेर निस्तेत्र बनाता है, (तस्मै ते अरुणाय वश्चवे) उस तुझ लाल, भूरे और (वन्याय तक्षमने नमः कृणोभि) वनमें उत्पन्न जनरको नमस्कार करता हूं॥ ३॥

अर्थ — (दहतः शुष्मिणः अस्य अग्नेः इव ) जलानेवाले इस वलवान् शमिके तापके समान यह ज्वर (एति ) व्यापता है। (उत मत्तः इव विलएन् अपायति ) और उन्मत्तके समान बहबडाता हुआ चला जाता है। (अवतः अस्मत् अन्यं कं चित् इच्छतु ) यह अनियमवाले मनुष्यको क्षानेवाला ज्वर हमसे भिन्न किसी दूसरे मनुष्यको हूंद लेवे। (तपुः-चधाय तक्मने नमो अस्तु ) तपाकर वध करनेवाले इस ज्वरको नमस्कार होवे॥ १॥

#### ज्वरके लक्षण और परिणाम ।

इस सूक्त ज्वरके लक्षण भीर पारिणाम कहे हैं देखिये उनके सूचक शब्द ये हैं—

- १ छातिः इव दहन् म् अभिके समान जलाता है, जबर आनेके याद शरीर अभिके समान उष्ण होता है और वह उष्णता रक्को जलाती है। (मं. १)
- २ शुध्मिन् = शेष उत्पन्न करता है, सुखा देता है। शरीरकी सुखाता है। (मं. १)
- रे मत्त इस विलयन् = पागल जैसा रोगीको बनाता है, इस कारण वह रोगी मन चाहे, बातें बहबहाता रहता है। (यं. १)
- ४ अवतः च यह ज्वर व्रतहीन अर्थात् नियम पालन न करनेवालेको ही आता है। अर्थात् नियमानुकूल च्यवहार करनेवालेको नहीं सताता। (मं. १)
- ५ तपुः वचः = यह ज्वर तपाके वध करता है। (मं. १)

६ तक्मा = बहे कछ देता है। (मं. १)

७ रुद्रः = यह रुलानेवाला है। (मं. २)

८ अभिशोचियण्यः = शोक बढानेबाला है। (मं. ३)

९ विद्वा रूपाणि हारिता छणोति = शरीरकी हरा पीला अर्थात् निस्तेत्र बनाता है। ज्यर आने-वालेका शरीर फीका होता है। (मं. ३)

१० चन्याः = पनमं इसकी उत्पत्ति है। (मं. ३)

इस स्काम इतने ज्वरके कारण, लक्षण और परिणाम कहे हैं। यत पालन अर्थाक् नियम पालन करनेसे यह जबर नहीं आता और आया हुआ हट जाता है। इसलिये इसकी 'सद्यस कहा है। पृथिबा-भूमी, ओपधी, वहण राजाके सब जलस्थान, रहके रहस्कोक स्थान और रूप इनकी सुक्ष्यकस्थांसे यह जबर हट जाता है।

इद सूक्तमें क्राका जो वर्णन है उसका विचार करनेसे पता लगता है कि यह जवर क्राका क्रप है। क्राके दो प्रकारके क्रप हैं, एक घोर (उण्ण) और एक शिव (शान्त)। इनके धम रहनेसे मनुष्पकी आरोग्य प्राप्त होता है और विपम होनेसे रोग सतात हैं। इस प्रकार योजना द्वारा जवर दूर फरनेका उपाय जाना जा सकता है। यह वैशोका विषय है, इसलिये वैद्य लोग एसका अधिक मनन करें।

॥ यद्यां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥



# केशवर्धक औषधी।

### [ ध्क २१]

(ऋषिः — शन्तातिः। देवता — चन्द्रमाः।)

हुमा यास्तिसः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा । तासामधि त्वचो अहं भैपूजं सर्ध जग्रमम् ॥ १ ॥ श्रेष्ठमसि भेपूजानां वसिष्ठं वीरुंघानाम् । सोमो भगं इव यामेषु देवेषु वरुंणो यथां ॥ २ ॥ २ ॥ रेवंतीरनांष्ट्रयः सिपासथ । उत स्य केश्वदंहंणीरथी ह केश्ववर्धनीः ॥ ३ ॥

अर्थ- (इसाः याः तिस्तः पृथिवीः ) ये जो तीन लोक हैं (तासां भूमिः उत्तमा ) उनमें यह गृमि उत्तम है। (तासां त्वचा अधि ) उनमें त्वचाके विषयमें (भेषजं सहं उ सं अग्रभं ) यह भोषध मेंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥

(भेषजानां श्रेष्ठं असि ) भौषपों में यह श्रेष्ठ है, (चीकधानां चिसिष्ठं ) वनस्पतियोंको यह बसानेवाला अर्घात् श्रेष्ठ है। (यथा यामेषु देधेषु ) जैसे चलनेवाले देवोंमें (सोमः भगः चक्रणः ) सोम, भग और वरण श्रेष्ठ हैं॥ १॥

हे (रेचतीः अनाधुवः सिषादचः) सामध्ये युक्त, भहिंसित और आरोग्य देनेवाले रेवती आविभगे ! (सिषा-सिध ) आरोग्य देनेकी इच्छा करो । ( उस्त केश्टंहणीः स्थ ) और मालोंको मलवान् करनेवाली हो ( अधो ह किशव-धिनीः ) और मालोंको मलानेवाली हो ॥ ३॥

'रेवती ' औषधी केश मढानेवाली और मार्लोको हढ करनेवाली है। यह त्वचाके रोगोंके लिये भी उत्तम है। यह भीषि भाजकल नहीं मिलती, इसलिये इसकी खोज करनी चाहिये।

# वृष्टि कैसी होती है ?

### [सक्त २२]

( ऋषिः - शन्तातिः । देवता - आदित्यरश्मिः, मरुतः । )

कृष्णं नियानं हर्रयः सुपूर्णा अयो वसाना दिवसुत् पंतन्ति ।
त आवेवृत्रुन्सदंनाद्दतस्यादिद् घृतेनं पृथिवीं व्यू द्रिः ॥ १॥
पर्यस्तिः कृणुश्राप ओषंधीः शिवा यदेर्ज्या मरुतो रुक्मवक्षसः ।
ऊर्जं च तत्रं सुमृति चं पिन्वत् यत्रा नरो मरुतः सिश्चश्रा मधुं ॥ २॥
छद्भुतो मरुत्स्तां इंपते वृष्टियी विश्वा निवत्तस्पूर्णाति ।
एजाति ग्लहां कुन्येवि तुसैरुं तुन्दाना पत्थेव जाया ॥ ३॥

अर्थ — (अपः वसानाः) जलको अपने साथ लेते हुए (सु-पणिः हरयः) उत्तम गतिशील सूर्य किरण (कृष्णं नियानं दिवं) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यानरूप युलोकस्य सूर्यके प्रति (उत् पतन्ति) चढते हैं। (ते अतस्य सदनात्) वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षसे (आवसुत्रन्) गीचे आते हैं (आत् हत् घृतेन पृथिचीं वि उतुः) और जलसे पृथ्वींको भिगति हैं॥ १॥

है ( रुक्मवक्षसः मरुतः ) चमकनेवाले हृदयवाले वायुदेवो ! ( यल् एडाथ ) जव तुम वेगसे चलते हो तव ( अएः सेषधीः ) जलों और औषधियोंको ( पयस्तिः शिवाः कृणुध ) रसवाली और हितकारिणी करते हो । हे (तरः मरुतः) नेता मक्तो ! ( यत्र च मधु सिंचत ) और जहां मधुर जल सींचते हो ( तत्र ऊर्ज सुमिति च पिन्वत ) वहां बल देने विला अक्ष और उत्तम बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २ ॥

है (महतः) महतो ! (तान् उद्युतः इयर्त) उन उदक्षे भरपूर करनेवाले मेघोंको भेजो। (या वृष्टिः) जिनसे होनेवाली वृष्टि (विश्वाः निस्तः पृणाति) सब निम्न स्थानोंको भर देती है। (गलहा) मेघोंका शब्द (एजाति) सबकी केपित करता रहे, (तुझा कस्या इव ) जिस प्रकार दुःखित कस्या पिताको केपित कर देती है तथा वह शब्द (एहं तुंदाना) मेघको प्रेरित करे, (पत्या जाया इव ) जैसी पतिके साथ रहनेवाली धर्मपत्नी गृहस्थीके संसारमें प्रेरणा करती है। ३॥

### मेघ कैसे बनते हैं ?

स्येक्रिण पृथ्वीके उत्परका जल हरण करते हैं इस कारण जनको (हिर:, हरयः) ये नाम दिये हैं। वे सब स्थानको प्रं करते हैं, इसलिय सूर्यिक्ररणोंको (सु-पर्णाः सुपूर्णाः) करते हैं अथवा उनकी विशेष गतिके कारण उनको यह नाम मिला है। ये किरण (अपः ससानाः) जलको अपने साथ लेते हैं, मानो जलका वस्न पहनते हैं और (दिवं उत्पतनित) युजोकमें — उत्पर आकाशमें — उत्पर जाते हैं। अर्थात पृथ्वीके उत्परका जलाश लेकर ये सूर्यीकरण उत्पर जाते हैं और

(अतस्य सदनं) जलके स्थान अन्तिरक्षमें रह कर वहां मेघ-रूपमें परिणत होकर उन मेघों । पृथ्वीपर फिर षृष्टिरूपमें वहीं जल आता है। अर्थात् जो जल सूर्यिकरणसे उत्पर खोंचा जाता है वहीं जल वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर भाता है। यह कार्य सूर्य-किरणोंका है।

यह सूर्येकिरणोंका कार्य सदा होता रहता है, वे समुद्रसे पानी ऊपर खींचते हैं, मेघ बनाते हैं और दृष्टि होती है, इस प्रकार जलकी गृद्धि होती है। पृथ्वीपरका जो जल ऊपर बाष्प-रूपसे खींचा जाता है वह वहां ग्रुट बनकर वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर गिरता है, मानो, वह (मधु सिंचय) मीठे शह-दकी ही दृष्टि होती है। इस वृष्टिसे (ओषधी: शिवाः) हितकारक जीषधियां बनती हैं और (पयस्वतीः) उमत्त रसवाली भी बनती हैं ये औषधियां रोगियों के शरीरों में रहनेवाले दोषोंको (दोष-घीः) धोती हैं और उनको नीरोग बनाती हैं, इन कौषधियों और विविध रसपूर्ण अन्नके। खोनेसे मनुष्य (ऊर्ज सुमर्ति च) बल और उत्तम दुद्धिको शाप्त करते हैं। यदि वृष्टि न हुई तो इन पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती और अठाल होता है, इसलिये मनुष्य निर्मल भीर मतिहीन वनते हैं। इस प्रकार वृष्टिका महत्व कितना है यह देखिये।

पानीसे अरे बादल नायुके द्वारा लाये जाते हैं और उनसे जो मृष्टि होती है वह पृथ्वीपरके तालाव, छुंने, नदियां आदि कोंको भर देती है और इस कारण सर्वत्र आनंद फैलना है।

सारशिस यह इस सूक्तका सार है। पाठक इनका विचार करके स्रष्टिके विषयका विज्ञान जाने।

प्राप्त करक स्राप्टक विषयका विश्वान जान

## जल।

## [सूक्त ३३]

(ऋषिः - ज्ञान्तातिः। देवता - आपः।)

स् सु पीस्त द पसो दिवा नक्तं च स सुपीः । वरेण्यक तुर्ह मेपो देवी रुपं ह्वये ॥ १॥ अ। ता आपेः कर्मण्या मुञ्जन्तिवतः प्रणीतये । सद्यः कृष्वन्त्वेतवे ॥ २॥ देवस्यं स वितः सवे कभे कृष्यन्तु मार्जुपाः । शं नो भयन्त्वप ओपंघीः शिवाः ॥ ३॥

अर्थ— (वरेण्यक्ततुः अहं ) प्रशंसित श्रेष्ठ कर्म करनेवाला में (तत् सस्त्रुवीः ) उन प्रवाहयुक्त जलधारामीं भीर (दिवा नक्तं स्र अपसः सस्त्रुवीः ) दिन रात जलकी धारामीं के प्रवाहोंमें वहनेवाले (देवीः अपः ) दिन्य जलकी (उपह्रये ) पास बुल्वाता हूं ॥ १ ॥

( ओताः कर्मण्याः आपः ) सर्वत्र न्यापक भौर कर्म करानेवाले जल ( प्रणीतये इतः मुञ्चनतु ) उत्तम गतिको प्राप्त करनेके लिये इस निकृष्ट अवस्थासे मुझे छुडावें और ( सद्यः एतये कृण्यनतु ) शीव्र ही प्रगतिको प्राप्त करायें ॥ २॥

(स्वितुः देवस्य सवे ) सम्भी उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी इस स्रष्टिम (मानुषाः कर्म क्रण्यन्तु ) मनुष्य पुरुषार्थं करें । और (अपः ओषधीः ) जल और जलसे उत्पन्न हुई भौषधियां (नः शं शिवाः स भवन्तु ) हमारे लिये कल्याण करनेवाली होवें ॥ ३ ॥

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला और प्रवाहोंने बहनेवाला जल सब मनुष्योंको सुख भौर शान्ति देवे और उस कलसे इष्ट-पुष्ट हुए मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ सरके उन्नतिको प्राप्त करें।

## [सूक्त २४]

हिमवंतः प्रश्लंबन्ति सिन्धौ समह सङ्गुमः । आपौ हु मह्यं तद् देवीर्ददंन् इद्योत-भेषुजम् ॥ १ ॥ थन्में अक्ष्योर्रादिद्योत् पाष्ण्योः प्रपंदोश्च यत् । आपुस्तत् सर्वे निष्करन् भिषजां सुभिषत्तमाः॥२॥

अर्थ — (आप: हिमवत: प्रस्नवन्ति) जलधारायें हिमालयसे बहती हैं। हे (स-मह) महिमाके साथ रहने-वाले ! (सिन्धों संगम: ) उनका संगम समुद्रमें होता है। वह (देवी: ) दिव्य जलधाराएं (मह्यं तत् हृद्योत – भेषजं ददन्) मुझे वह हृदयकी जलनका सौषध देती हैं॥ १॥

(यत् यत् मे अक्योः पाष्णयोः प्रपदोः च ) जो जो मेरे दोनों आंखों, एक्यों और पावामें दुःस (आदियोत ) प्रकट होता है, (तत् सर्व ) उर्ध सब दुःसको (भिषजां सुभिषत्तमाः आपः ) वैद्योंसे मी उत्तम वैद्य रूपी कल (निष्क- रस् ) हटाता है ॥ २ ॥

## सिन्धुपरनीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नुद्यां स्थनं। दुत्त नुस्तस्यं भेषुकं तेनां वो अनजामहै ॥ ३॥

थर्थ—(.सिन्धुपत्नीः सिन्धुराद्धीः) समुद्रकी पितनयां और सागरकी रानियां (याः सर्वाः नद्यः स्थन) जी सन निदेशो हैं, वे तुम ( नः तस्य भेषजं दत्त ) हमें उसकी भौषिष दो ( तेन वः भुनजामहै ) उससे तुम्हारा हम उपभोग करें ॥ ३ ॥

#### जलचि।किरसा ।

इस स्फर्में जलका चिकित्सा धर्म लिखा है। यहां जिस बलका वर्णन है वह जल हिमालय जैसे बर्फवाल पहाटाँसे बहने-बाला है, अन्य नहीं। यह हिमपर्वतोंसे बहनेवाले नद, नदी और अन्य झरने बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं। यह जल हृदयश जलनको दूर करनेवाला है।

भाष, पीठ, एडी, पांव आदि स्थानकी पांडा भी इस जलसे दूर होती है। यह जल (भिषजां सुभिषत्तमाः) वैद्योंसे भी उत्तम वैद्य और औषघोंसे भी उत्तम औषघी है।

ये सब निद्यां महासागरकी स्त्रियां हैं, इनके जलप्रवाहों में श्रीषध भरा पड़ा है, इसका उपयोग मनुष्यों के करना उचित है। यह नदीके जलप्रशहका तथा सागरके जलका मी गुण हो सकता है।

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह वात इसमें स्पष्ट नहीं हुई है। तथापि जलिंकित्साके विषयकी खोज करते समय इस सूक्तका वहुत उपयोग हो सकता है।

# कष्टोंको दूर करनेका उपाय।

[ सक्त २५ ]

(ऋषिः — ग्रुनःशेषः। देवता — मन्त्रोकाः।)

पर्श्व च या पश्चाक्क संयन्ति मन्यां आभि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्त नाका अपुचितांमित्र ॥ १ ॥ सप्त च याः सप्तितिश्च संयन्ति प्रैन्यां आभि । इतस्ताः सर्वी नश्यन्त नाका अपुचितांमित्र ॥ २ ॥ नर्व च या नैवृतिश्चं संयन्ति स्कन्न्यां आभि । इतस्ताः सर्वी नश्यन्त नाका अपुचितांमित्र ॥ २ ॥

सर्थ— (पंच च याः पञ्चादात् च ) पोच और पचास जो पीडाएं (मन्याः अमि संयन्ति ) गलेके भागमें होती हैं. (सप्त च याः सप्तिः च ) सात और सत्तर जो पीडाएं (ग्रैंड्याः अभि संयन्ति ) कण्ठके भागमें होती हैं तथा (नव च याः नवितः च ) नौ और नव्ये जो पीडाएं (स्कंध्याः अभि संयन्ति ) कन्धेके ऊपर होती हैं (इतः ताः सर्वाः ) यहासे वे सब पोडाएं (नद्यन्तु ) नष्ट हो जावें (अपचितां चाकाः इव ) जिस प्रकार प्जनीय सज्जनीके सम्मुख साधारण लोकोंके वचन नष्ट होते हैं ॥ १-३॥

मनुष्य गुद्ध बनें और अपनी शुद्धतासे अपने कष्टों, आपत्तियों और दुःखोंको दूर करें। जिस प्रकार शानी के सन्मुख मूर्वि की विक्ता नहीं ठहरती, उसी प्रकार पवित्र मनुष्यके पास रोग और दुःख नहीं ठहरते।

## पापी विचारका त्याग करो।

[सूक्त २६] (ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — पाप्मा ।)

अर्व मा पाप्मन्मृज वृशी सन् मृंखयासि नः । आ मां मृद्रस्यं लोके पाप्मन् धेद्यविन्हुतम् ॥ १ ॥ यो नी पाप्मन न जहां सि तमुं त्वा जिहमो व्यम्। प्रथामर्ज च्यावर्तिने उन्यं पाप्मार्ज पद्यताम् ॥ २ ॥ अन्यत्रास्मन्न्यु चियतु सहसाक्षो अर्मर्त्यः । यं द्वेपीम् तर्मृच्छतु यमुं द्विष्मस्तमिर्जहि

अर्थ — हे (पाप्मन् ) पापी विचार । (मा अवस्त ) मुसे छोड दे । (वशी सन् नः मृष्टयासि ) क्सरें हरता हुआ तू हमें मुख देता है, ऐसा प्रतीत होता है। हे (पाप्मन् ) पापी विचार (भद्रस्य लोके ) कल्याणके स्थानमें (मा अविन्हृतं आ घेष्टि ) मुझे अकुटिल भवस्थामें रख॥ १॥

हे (पाप्मन् ) हे पापी विचार! (यः नः न जहासि ) जो तू हमें नहीं छीउता है, (तं त्या उ वयं जहिम ) उस तुझको इम छोड देते हैं। (पथां अनु ्याचर्तने ) मार्गोके अनुकूल घुमाव पर (पाप्मा अन्यं **अनु पद्यतां** ) पापी विचार दूसरेके पास चला जावे ॥ २॥

( सहस्न-अक्षः अमर्त्यः ) हजार भाखवाला और न मरनेवाला यह पापी विचार ( अस्मत् अन्यन्न नि उच्यतु ) हमसे भिन्न दूसरे स्थानमें चला जाने। (यं द्वेपाम तं ऋच्छत् ) जिससे हम द्वेप करते हैं, उसके पास जाने, (यं उ द्विष्मः तं इत् जिहि ) जिससे इम देव करते हैं उसका नाग कर ॥ ३ ॥

#### पापी मन।

पापी मन होनेसे सब प्रकारके शारीरिक, इंदिय संबंधी तथा मानसिक आदि कष्ट होते हैं। इसिलये मनसे पापी संकल्प सबसे प्रथम दूर करने चाहिये। मन बुद्ध हुआ तो सब दुःख द्र हो सकते हैं।

पापी विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मनुष्यकी वशमें करते हैं और थे। डे प्रयत्नसे श्रधिक सुख प्राप्त धरा देनेके प्रलोभनसे. अर्थात् सुख देनेके प्रलोभनमं फंसाते हैं। इस लिये इनसे बचना चाहिये।

यदि पापी विचार मनसे खय दूर नहीं हुआ, तो उसकी

प्रयत्नसे दूर करना चाहिये ऐसा करनेसे ही प्रगतिक मार्गकी अनुकूलता हो सकती है। तारपर्य पापी विचार दूर करके चित्तको शुद्ध करनेसे ही उन्नतिका सन्ना मार्ग खुला हो सकता है।

पापी विचार हजार भौखवाला है, इसलिये वह हमारी न्यूनता और कमजोरी भटपट जानता है और उस मार्गसे अन्दर प्रविष्ट होता है। शरीर क्षीण होनेपर भी वह पापी विचार क्षीण नहीं होता, इसलिये उसको अयत्नसे दूर करना चाहिये। पापी विचारको दूर करनेसे अन्दरकी पविश्रता है।गी कौर पवित्रतासे सब कप्ट दर होंगे । यह आस्मशुद्धि द्वारा उन्नति प्राप्त करनेका मार्ग है।

# कपोत-विद्या।

[सूक्त २७]

(ऋषिः - भृगुः। देवता - यमः, निर्ऋतिः।)

देवाः कुपोर्त इषितो यदिन्छन् दूतो निर्ऋत्या इदमाज्यामं । तस्मां अचीम कृणवाम निष्कृति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुंष्पदे

11 8 11

अर्थ- हे (देवाः ) देवे। ( इवितः निर्ऋत्याः दूतः कपोतः ) मेजा हुआ दुर्गतिका इत कपोत ( यत् इच्छन् आजगाम ) जिसकी इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया है। (तस्मै अर्चाम ) उसकी हम पूजा करते हैं और

श्चिवः क्योतं इपितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं नंः । अभिहिं विश्रों जुपतां हिविनः परिं हेतिः पक्षिणीं नो वृणक्तः ॥ २ ॥ हेतिः पक्षिणी न दंभात्यस्मानाष्ट्री पदं कंश्यते अधिधाने । श्चिवो गोभ्यं उत प्रुरुपेभ्यो नो अस्तु । मा नो देवा इह हिंसीत् क्योतः ॥ ३ ॥

उसमें (निष्कृति करधाम ) दुःच निवारण हम करते हैं। (नः क्रिपदे चतुष्पदे शं अस्तु ) हमारे दो पांववालों और चार पांववालोंके लिये शान्ति होवे ॥ १ ॥

( इपितः कपोतः नः शिवः अनागाः अस्तु ) मेजा हुआ कपोत हमारे लिये कल्याणकारी और निष्पाप होवे। हे ( देवाः ) देवो ! ( नः गृहं शक्कनः ) इमारे घरेक प्रति वह शुभस्चक होवे । ( विप्रः अग्निः हि नः हविः जुपतां ) आनि दमारी हिव लेवे और ( पश्चिणी हेतिः नः परि वृणक्तु ) पंखवाला यह दृथियार हमसे दूर होवे ॥ २ ॥

(पिश्विषी हेतिः अस्मान् न द्भाति) पंखवाला यह हथियार हमें न दवावे। (आष्ट्री अग्निघाने पदं कृणुते) भंगीठीके अभिके पास यह अपना पांव रखता है। (नः गोक्यः उत पुरुषेक्यः शिवः अस्तु) हमारे गौओं और मतुष्योंक िये यह करवाणकारी होवे। हे (देवाः) देवो! (कपोतः इह नः मा हिस्तीत्) यह कपोत यहां हमारी हिंसा न करें॥ ३॥

कन्तर दूरदूर देशसे वार्ता लानेका कार्य करता है। यह हानिक एक वार्ता न लावे। ग्रुम वार्ता लावे, इस विषयमें यह प्रार्थना है। क्यूतरके अंदर यह गुण है कि वह सिखानेपर कहींसे भी छोड़ा जाय तो सोधा घरपर आता है। प्रवासी लोग ऐसे शिक्षित क्यूतर अपने पास रखते हैं और जहा जाना होता है, वहां जाकर उस क्यूतरके गलेमें चिट्ठी बांधकर उसकी छोड़ देते हैं। वह छोड़ा हुआ क्यूतर घर आता है और घरवालोंकी प्रवासीका संदेश पहुंचाता है। इस स्का के निर्देशों से पता लगता है कि, इस कपोतिविद्यामें और भी अधिक बाते हैं, जिनसे यह कबूतर हुरा और भला भी बन सकता है। परंतु इसका पता अभीतक नहीं लगा है। यह स्का कुछ पाठमेदसे ऋ॰ १०। १६५। १-३ में है, परंतु वहा देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पहता है। अतः खोज करनेवाले पाठकोंको चित्रत है कि इस विषयकी खोज वे करें और इस विद्याहा आविष्कार करें।

इसी विषयका अगला सूक्त है वह अब देखिये -

## [सूक्त ३८]

(ऋषिः - भृगुः। देवता - यमः, निर्ऋतिः।)

ऋचा क्रियोत्तं तुदत प्रणोद्धिमिष् मदेन्तः पि गां नेयामः । सं लोभयंन्तो दुिता प्दानि हित्वा न ऊर्जे प्र पंदात पर्थिष्ठः ॥ १॥ पर्मिक्षेप्रिमेषेत् पर्मिमे गामंनेषत । देवेष्वंक्रत श्रवः क इमाँ आ दंघपेति ॥ २॥

अर्थ — (ऋचा प्र-तोदं कपोतं नुद्त ) मंत्रके द्वारा भेजने योग्य कपोतको भेजा। इस तो (इपं भद्नतः) भक्तो प्राप्त करके आनंदित होते हुए (दुरिता पदानि संलोभयन्तः) और पापके चिन्द्रूपी इसके अग्रुम पादचिन्होंको मिटाते हुए (गां परिनयामः) गाँको चारों ओर ले जाते हैं। (ऊर्ज हिस्ता) जलस्थानको छोडकर (पिथ-ष्टः प्र पदात्) मार्गमें स्थित प्रवासी आगे चला जावे॥ १॥

<sup>(</sup>इमें अग्निंपरि अर्घत ) इन्होंने अग्निको प्राप्त किया है, (इमे गां परि अनेषत ) इन्होंने गौको प्राप्त किया है। और (देवेषु श्रवः अकृत ) देवोंमें यश संपादन किया है। अब (कः इमान् आ द्धर्पति ) कौन इन लोगोंको भय दिवा सकता है ?॥ २॥

यः प्रथमः प्रवर्तमासुसादं बहुम्यः पन्थामञ्जपस्पश्चानः । योईस्येशे द्विपदो यश्रतंष्पद्रस्तस्मै युमाय नमी अस्तु मृत्यवे

11 3 11

अर्थ— (या प्रथमः ) जो पहिला ( यहुभ्यः पंथां अनुपस्पशानः ) अनेकोंके लिये मार्गीका नियय करता हुआ (प्रवतं आससाद) योग्य मार्गे प्राप्त करता है (यः अस्य द्विपदः) जो इसके दो पांववालों और ( यः चतुष्पदः ईशे ) जो चार पांबवालोंके ऊपर खामित्व करता है, (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु ) उस मृत्यु देनेवाले यमको नमस्कार है ॥ ई ॥

वार्ताहर कव्रतरको मंत्रका पवित्र उचार करके और ईश्वरकी प्रार्थना करके पवित्र इच्छासे भेजो । कभी घातक इच्छासे न मेजो । हम गोओं को पालते हैं, उत्तम अबके सेवनसे आनंदित होते हैं और पापवासनाओं को दूर करते हैं; इस छिये हमारा प्रवासी सुखपूर्वक आगे बढता जायगा। इसमें सेदेह नहीं है।

जो प्रतिदिन अप्रिमें इवन करते हैं, गायका सरकार करते हें और यश बढानेवाला पुण्यकर्म करते हैं, उनको डरानेका सामध्ये कि श्रीमं भी नहीं होता है। इस लिये मनुष्य इस

उपायसे अपने आपकी कष्टोंसे बचा सकता है।

यमका अधिकार द्विपाद और चतुष्पाद संवपर धमान है। वह सब लोगोंके मार्गको अर्थात् जीवनके मार्गीको यथावत् जानता है। इसलिये उस यमको सब मनुष्य नमस्कार करें।

यह आशय इन सीनों मंत्रोंका है। इसमें बीचके मंत्रमें बी कहा है कि सरकर्म करनेवालोंकी कोई हरा नहीं सकता, वह बात हरएकको विशेष लक्ष्यमें रखनी चाहिये। अगला सुक भी इसी विषयका है, वह अब देशिये-

[ क्षक्त २९ ] ( ऋषिः — भृगुः। देवता — यमः, निर्कतिः। ) अमून् हेतिः पंतृत्रिणीन्ये तु यदुर्ख्को त्रदंति मोधमेतत्। यद् वां कृषोतंः पृद्ममौ कृणोति ॥ १ ॥ यों ते दूती निर्ऋत इदमेवोऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नेः । क्योतोळ्काम्यामपदं तदस्त <u>अवैरह</u>त्यायेदमा पंपत्यात् सु<u>वी</u>रताया इदमा संसद्यात । परां<u>डे</u>व परी वदु पराचीमतुं संवतंम् । यथां यमस्यं त्वा गृहेऽरुसं प्रतिचाक्यानाभूकं प्रतिचाक्यान् 11311

अर्थ- ( पतित्रिणी हेति। अमून नि पतु ) पंखवाला इथियार इन शतुओंको नीने करे। ( उल्कूका यत् वदित मोध पतत् ) जो उन्छ बोलता है वह व्यर्थ है। (यत् वा कपोतः अग्नी पदं कृणोति ) अथवा जो बबूतर अप्निके पास पांव रखता है वह भी व्यर्थ है, अर्थात् उससे कोई अशुभ नहीं होगा ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति । (यो प्रहितौ अप्रदितौ ते दृतौ ) जो मेजे हुए अथवा न भेजे हुए तेरे दोनों दृत (नः इदं गृदं आ इतः ) हमारे घरको आते हैं; ( कपोतोलूकाम्यो तत् अपदं अस्तु ) क्पोत और उल्लेक द्वारा वह पर रखने योग्य न होते, अर्थात् कोई अशुभकी सूचना देनेवाले प्राणी हमारे घरोमें पांव न रखें ॥ २ ॥

( अ-वैरहत्याय इदं आ पपत्यात् ) इमारे वीराँकी इला न होनेकी सूचना देनेवाला यह होने । ( सुवीरतायै इद आ ससद्यात ) हमारे वारोंके उत्साहके लिये यह धुचिन्ह होवे। (पराङ् पराची अनु संवतं ) नांचे अधीवदन करके अनुकूल रीतिसे (परा एव वद ) दूसरे बोल । (यथा यमस्य गृहे ) जिस प्रकार यमके घरमें ( अरसं त्या प्रतिचाक-शान् ) निर्वेल हुआ तुझे लोग देखें। (आभूकं प्रतिचाक्तशान् ) केवल आया हुआ ही तुझे देखें अर्थात् तू शत्रुद्त असमर्थ होकर यहा रह ॥ ३ ॥

ये सभी स्क बडे दुवींध हैं। कबूतर, उल्ल आदिकोंसे किस प्रकार अनिष्ट सूचनाएं मिलती हैं यह कहना काठेन हैं। परंतु इन सूक्तोंमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने नीर शत्रुपर हमला करनेकी जब जाते हैं तब व अपने साथ कबूतर ले जाते हैं और बहांका संदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रमें मेज देते हैं। यह शुभ संदेश प्राप्त होवे और अपने वीरोंके मृत्यु आदिका अपना अपने पराज्यका संदेश न प्राप्त हो। इस विषयकी प्रार्थनाएँ इन संत्रों में हैं। परंतु इन सूक्तोंका विषय सोजका ही विषय है। इसिलये इन सूकोंपर अधिक लिखना असंभव है।

## शमी औषधी।

सिक्त ३०]

(अधिः - उपरिवस्रवः। देवता - शमी।)

देवा इमं मधुना संयुत् यवं सरस्वत्यामधि मणाव चर्छपः।

इन्द्रं आसीत् सीरंपितः श्वतंत्रंतः कीनाशां आसन् मुरुतः सुदानंबः

यस्ते मदौडवकेको विकेको येनां भिहस्यं पुरुषं कृणोपि ।

आरात त्वदुन्या वनांनि वृक्षि त्वं शंमि शतवंत्रशा वि रोह

11 7 11

11 8 11

बृहीत्पलाशे सुभी वर्षवृद्ध ऋतावरि । मातेवं पुत्रेम्यी मृह करीम्यः शमि ॥ ३ ॥

अर्थ - ( देवाः मधुना संयुतं इमं यवं ) देवाने मधुरताधे युक्त इस यव धान्यको (सरस्वत्यां अधि मणौ अचर्छपः ) सरस्वतीके तटपर मणि जैसी उत्तम भूमिमें बोनेके लिये वार बार इल चलाया । वहां ( शतकतुः इन्द्रः सीर-पतिः मासीत् ) शतकत् इन्द्र हलका स्वामी था और (सुदानवः मरुतः कीनाशाः आसन् ) उत्तम दानी मरुत कियान थे॥ १॥

हे ( शिम ) शारी औषि ! ( यः ते मदः) जो तेरा भानन्ददायक रस ( अवकेशः विकेशः) विशेष केश बढानेबाला है ( येन पुरुषं अभिद्वस्यं कुणोषि ) त्रिसमे तू पुरुषको बडा हर्षित करती है । इस लिये ( त्वत् अन्या वनानि आरात् मुक्षि ) तेरेंसे भिन्न दूसरा जंगल में तेर समीपसे इटाता हूं, (तवं शतबरुशा चिरोह् ) तू सैंकडों शाखावाली होकर यहती रह ॥ २ ॥

है ( वृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्धे शतावरि शमि ) बडे पत्तावाली उत्तम तेजस्वी, वृष्टिसे बडी, शतावरि शमि ! ( माता पुत्रेभ्य इव ) माता पुत्रोंके लिये प्यार करनेके समान ( केशेभ्यः मृड ) केशोंके लिये सुख दे ॥ ३ ॥

#### खेती ।

प्रथम मंत्रमें जी नामक धान्य बोनेके लिये भूमीको उत्तम इल चलाकर तैयार करनेका विधान है। यह तो सर्वेषाधारण बेती है लिये ही उपदेश है ऐसा समझना चाहिये। जहां इंद्र हल चलाता है और महत् खेती करते हैं; वहां वह कार्य मतु-ब्योंको करनेमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये। अर्थात् खेतीका कार्य दिश्य कार्य है वह मनुष्य अवश्य करें।

दितीय मंत्रमें कहा है कि शमीका रख आनंद देता है और बालोंकी बढाता है इसलिये इससे लोग बडे हर्षित होते हैं।

भतः शमी बृक्षके आसपास उगनेवाले अन्य वृक्ष हटाने चाहिये जिससे शमीका वृक्ष अच्छा प्रकार बढ आवे। यहां उद्यानका एक उत्कृष्ट नियम कहा है। जो वृक्ष बढाना हो उसके आसपास कोई जंगल बढाने नहीं देना चाहिये । इससे उसकी उत्तम वृद्धि होती है।

तृतीय मंत्रमें शतावरी और शमीकी प्रशंसा है। इसमे केशोंको वडा लाभ होता है। इस सुक्तका विचार वैद्य अवस्य करें। इनसे वालोंकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार होती हैं इसी बातका विचार होना चाहिय।

## चन्द्र और पृथ्वीकी गति।

[सूक्त ३१] (ऋषिः — उपरिवभ्रवः । देवता — गौः।)

आयं गौः पृश्चिरकमीदसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्तस्त्रीः

11 8 11

अर्थ — (अर्थ गीः) यह गतिशील चन्दमा (मातरं पुरः असद्त) अपनी माता भूमिको आगे करता है और (पितरं स्वः ख प्रयन्) अपने पिता हवी स्वयं प्रकाशी सूर्यके चारी भोर घूमता हुआ (पृष्टिः सा अकर्मात्) आकृशमें माऋभण करता है ॥ १॥

अन्तर्थरित रोचना अस्य ग्राणादंपानतः । न्धिक्यनमहिपः ख्रीः ॥ २ ॥ विश्वद धामा वि राजिति वाक् पंतुक्षो अधिश्यियत् । प्रति वस्तोरहृद्युमिः ॥ ३ ॥

॥ इति तृनीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ — (अस्य रोच्चना) इसकी ज्योति (प्राणात् अपानतः) प्राण और अपान करनेवालोंके (अन्तः चरित) भंदर संचार करती है और वह (महिषः स्वः दिः अख्यत्) वहे स्वयं प्रकाशी सूर्यको ही प्रकाशित करती है ॥ २ ॥

(चस्तोः त्रिशत् धामा) अहै।रात्रक तीस धाम अर्थात् गुहुर्त (अहः धाभिः प्रति वि राजित ) निध्यवे इसेके प्रकाशित होते हैं। उसकी प्रशंसाके लिये (बाक् पतंगः माशिश्रियत् ) हमारी वाणी स्वेका साध्य करती है।। ३॥

चद्र भूभिक चारों ओर अमण करता है और भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी चारों ओर पूमता है। इस प्रकार भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी प्रदक्षिणा करता है और अपने मार्गसे आकाशमें सचार करता है।

इसके किरण तम स्थायर जंगमके उत्पर प्रशाशित होते हैं शीर वे सूर्यप्रकाश के महत्त्व की व्यक्त करते हैं। अहारात्रके तीस मुहुतों में दशका प्रकाश सचको तेजस्वी बनाता है। इसलिये इस सूर्यकी प्रशंस हमारी वाणीको करनी

योग्य है।

॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ।।



## रोगिकिमिनाशक हवन।

[ यक्त ३२ ]

(ऋषिः — १, १ चातनः; १ अथर्या । देवता — अग्निः।)

अन्त्दि छेड्डता स्वेडेतद् यांतुधानुक्षयंणं घृतेने ।

आराद् रक्षां पि प्रति दह त्वमेग्ने न नी गृहाणाग्नुपं तीतपासि ।। १।।

रहो वो ग्रीवा अर्थरेत् पिशाचाः पृष्टीवोपि शृणातु यातुधानाः ।

वीरुत् वो विश्वतीवीर्या युमेन समंजीगमत् ॥। २॥

अभयं मित्रावरुणाविहास्तुं नोर्विपात्त्रिणों नुदतं प्रवीर्चः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्द मिथो विद्याना उपं यन्तु मृत्युम् ॥ ३॥

अर्थ— (पतत् यातुधानक्षयणं ) यह पीडा देनेवालोंका नाक्ष करनेवाली हविका (अन्तः दाघे ) अभिकी प्रदीत अवस्थामं (सु जुष्टुत ) उत्तम प्रकार हवन करो। हे अमे ! (रवं रक्षांकि आरात् प्रति दृद् ) तू राक्षवींकी समीपमे और दूरसे जला दे। और (नः गृहाणां न उप तीतपासि ) हमारे परीकी न ताप दे॥ १॥

है (पिशाचाः) पिशाचो ! (रुद्रः चः प्रीचाः अश्ररेत् ) रुद्रने तुम्हारी गर्दनीको तोह डाला है। हे (यातु-धानाः) यातना देनेवालो ! (चः पृष्टीः अपि कृणातु) यह तुम्हारी पसलियोको भी तोह छाल। (विश्वतोचीर्या वीरुत्)

अनंत वीर्योवाली भौपिधने (चः यमेन समजीगमत्) दुमको यमके साथ संयुक्त किया है ॥ २॥

ें (मित्राघरणीं) मिन्न और वर्ण ! (नः इह अमयं अस्तु) हमारे लिये यहां अभय होते । (मर्खिषा अत्रिणः प्रतीचः जुदतं) अपने तेत्रसे भक्षक शत्रुमोंको दर हटा दो । (मा झातारं) शानीको वे न प्राप्त करें । कहीं भी वे (मा प्रतिष्ठां विन्दतं) स्थिरताको न प्राप्त हों। वे (मिष्यः विद्वाना मृत्युं उप यन्तु) आपसमें एक दसरेको मारते हुए वे सन मृत्युको प्राप्त हों ॥ ३॥

### रोगनाशक हवन।

रोगके कृमियोंका नाश करनेवाला इवन प्रदीत अभिमें उत्तम विधिप्रवंक करनेका उपदेश इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें किया है। इससे शरीरभक्षक सूक्ष्म रोगिकिमि नाशको प्राप्त होते हैं। किमी ये हैं—

१ विशाचाः = मांसकी खीणता करनेवाले, रक्तकी क्षीणता करनेवाले,

- २ यातुष्ठानाः = शरीरमें यातना, पीडा उत्पन्न करनेवाले,
- र राक्षसः-क्षरासाः = श्रीणता करनेवाले और
- ४ अन्निणः-अद्दित इति = शरीर भक्षण वरनेवाले ये रोगजन्तु अग्निमें किये हवनसे तथा—
- ५ विश्वतो वीयी वीकत् = असंत गुणवाली वनस्प-तीके प्रयोगसे क्षीण होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं।

#### Company Comments

# ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य।

## [सूक्त ३३]

(क्रपिः — जाटिकायनः । देवता — इन्द्रः ।)

यस्येदमा रजो युर्जस्तुजे जना वनं स्विः । इन्द्रंस्य रन्त्यं वृहत् ॥ १॥ नार्थ्यं आ देष्ट्रपते धृषाणो धृषितः श्रवंः । पुरा यथां व्यथिः श्रवः इन्द्रंस्य नार्थ्यं श्रवः ॥ २॥ स नो ददातु तां रियमुकं पिशक्कंसंदशम् । इन्द्रः पतिस्तुविष्टंमो जनेष्वा ॥ ३॥

अर्थ — हे (जनाः ) ले। । (अस्य तुजे ) इस प्रभुके बलमें (इसं रक्तः ) यह लोकलोकान्तर, (चनं स्वः ) यह वन अर्थात् पृथ्वी और यह खर्ग (आ युजः ) संयुक्त हुआ है । इतना (इन्द्रस्य युह्त् रन्त्यं ) इस प्रभुका बड़ा रमणीय सामर्थ्य है ॥ १॥

(धृषितः) परात्रित हुआ शत्रु (धृषाणः श्वाचः न आधृषे) हरानेवालेके बलकी बरावरी नहीं कर सकता और न (आ द्धृषे) उसके हरा सकता है। (यथा पुरा व्यथिः) जिस प्रकार पाहेले पींडासे यका हुआ शत्रु (इन्द्रस्य अवः शवः न आधृषे) प्रभुके प्रशंसनीय बलके गिरा नहीं सकता ॥ २॥

(इन्द्रः जनेषु तुविष्टमः पति आ) ईश्वर सब बन्म लेनेवालोंसे मी वडा समर्थ प्रभु है। (सः तः तां उठं पिशक्ससद्यां रियं ददातु ) वह हम सबको उस बडे सुवर्णसद्दश धनको देवे ॥ ३॥

इसके सामर्थ्यसे यह भूलोक, अन्तिरक्ष लोक और खर्ग लोक हट हैं। ऐसा प्रचण्ड सामर्थ्य उस प्रभुका है। कोई रात्रु उस प्रभुका पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शिक ही विलक्षण प्रभावशाली है। सब उत्पन्न हुए पदार्थोसे वह प्रभु अधिक समर्थ है, इसिल्ये वह हमें उत्तम धन देवे।

# तेजस्वी ईश्वर।

[सूक्त ३४]

(ऋषः - चातनः । देवता - अग्निः।)

प्राप्तये वार्चमीरथ वृष्भार्य क्षितीनाम् । स नीः पर्पदति द्विषीः

11 8 11

अर्थ- ( क्षितीनां वृषभाय अद्मये ) पृथ्वी भादि सब लोकींके महायलवान् तेजस्वी ईश्वरंके लिये ( बासं म ईरय ) स्तुतिरूप भपनी वाणीको प्रेरित करो । (यः अद्भिः ) को तेजस्वी प्रभु ( तिग्मेन द्योचिषा रक्षांसि निजूर्वित )

| यो रक्षांसि निज्वत्यक्षिस्तिग्मेनं शोचिषां। स नंः पर्पदति द्विषः  | ॥२॥     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| यः परंस्याः परावर्तस्तिरो धन्वांतिरोचेते । स नाः पर्धदिति द्विपाः | 11 3 11 |
| यो विश्वाभि विषद्यं नि अवंना सं च पद्यंति । स नः पर्वदति द्विषंः  | 11 8 11 |
| यो अस्य पारे रर्जसः शुक्रो अभिरजीयत । स नैः पर्पद्ति द्विपैः      | 11411   |

अपने तांक्षण प्रकाशसे राक्षसाँको नष्ट करता है। (यः परस्याः पराचतः चन्च) जो दूरसे दूरवाले स्थानको (तिरः अति-रोचते) पार करके चमकता है। (यः विश्वा भुवना अभि विपदयति) जो सब भुवनोंको अलग अलग भी देखता है और (सं पदयति) मिले जुले भी देखता है। (यः शुक्रः अग्निः) जो तेजस्वी प्रकाशका देव (अस्य राजसः पारे अजायत) इस लोक्लोकान्तरके परे प्रकट रहता है। (सः नः द्विषः अति पर्षद्) वह हमें सब शत्रुओंसे दूर करके परि-पूर्ण वनावे॥ १-५॥

ईश्वर सबसे महाबलवान है, वह अपने तेजसे ही सब दुष्टोंको नष्टश्रष्ट कर देता है। वह जैसा वास है उसी प्रकार दूरसे बूरवाले स्थानपर मी है। वह सब पदार्थमात्रको अलग अलग और मिलीजुली अवस्थामें भी ययावत् जानता है। वह अल्यंत तेजस्वी ह और इस दरय जगत्के परे विराजमान है। वह सब उपासकोंको शत्रुओंसे बचाकर परिपूर्ण बनाता है।

# विश्वका सञ्चालक देव।

#### [सक्त ३५]

(ऋषः — क्षौशिकः। देवता — वैश्वानरः।)

| वैश्वानरो न छत्य आ प्र यातु परावतंः । अप्रिनैः सुपुतीरुपं                         | 11 | 8 | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| वैखानरो न आर्गमदिमं युक्तं सुजूरुषं । अग्निरुक्थेष्वंहंसु                         | li | २ | 11 |
| <u>वैश्वान</u> रोर्ङ्गिरसां स्तोमंमुक्यं चं चाक्कपत् । ऐष्ठं द्युम्नं स्वि र्यसन् | 11 | ş | Ħ  |

अर्थ— ( वैश्वानरः ) विश्वका नेता ईश्वर ( अतये ) हमारी रक्षा करनेके लिये ( पराचतः नः प्र आयातु ) अपने श्रेष्ठ स्थानसे हमारे पास सावे सीर वह (अग्निः नः सुण्डुतीः उप ) प्रकाशका देव हमारी उत्तम स्तुतियां स्थीकार करे ॥ १ ॥

( उद्योषु अंहस्तु ) ह्तुति करनेके समयमें (अञ्चिः सिजूः चैश्वानरः ) वह तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूर्ण श्विर ( हमं नः यद्यं उप आगमत् ) इस हमारे यज्ञके पास आवे ॥ २ ॥

(वैदवानरः) विश्वका चालक देव (अंगिरलां स्तोमं उक्धं च ) शानी ऋषिगों के स्तुतिस्तोत्रों को (च समक्त्यत्) समर्थ करता छ।या है । भीर वह ( एए छुद्धं स्वः आयमत् ) इनमें प्रकाशित होनेवाला आस्मतेत्र स्थिर करता है ॥ ३॥

विश्वका संचालक देव जो विश्वके संपूर्ण पदार्थोका संचालन करता है, वह एक तेजस्वी, प्रेमसय, प्रशंसनीय और श्रेष्ठ देव हैं । वह उपासकोंको श्रेष्ठ आत्मतेज देता है ।

### जगत्का एक सम्राट्।

#### [सक्त ३६]

(ऋषिः — अथर्वा खरूत्ययनकामः । देवता — अशिः।)

ऋतावानं वैश्वान्रमृतस्य ज्योतिष्ट्रपतिष् । अर्जस्रं धर्ममीमहे ॥ १॥ स विश्वा प्रति चाक्कृप ऋतंह्रत्सृंजते वृशी । यज्ञस्य वर्य उत्तिरन् ॥ २॥ आग्नः परेषु घामसु कामी मृतस्य भन्यस्य । सुम्राडेको वि राजित ॥ ३॥

अर्थ— (ऋतावानं ) सलयुक्त, (ऋतस्य ज्योतिषः पति ) सलप्रकाशके खामी, और (अज्ञसं धर्म वैश्वा-नरं ) निरंतर प्रकाशवाले सब विश्वके चालक ईश्वरकी (ईमहे) इम प्राप्ति करते हैं ॥ १॥

(सः विश्वा प्रति चाक्रुपे) वह सबको समर्थ बनाता है। (वशी ऋत्ं उत् छुजते) सौर वह सबको अपने वशमें करनेवाला वसंत सादि ऋतुओंको बनाता है। और (यहस्य दयः उत्तिरन्) यहके लिये उत्तम अन्न बनाता है।। २॥

( भूतस्य भव्यस्य काभः ) भूतमविष्यमें उत्पन्न होनेवाले जगत्की कामना पूर्ण करनेवाला ( एकः सम्राट् अग्निः ) एक सम्राट् प्रकाशमय देव ( परेषु খামনু विराजित ) दूरिक स्थानों में विराजता है ॥ ३॥

#### सबका एक ईश्वर।

इश्वर संपूर्ण जगत्का 'एक समाट् 'है यह बात इस स्कमें मही उत्तमतासे कही है। वह ईश्वर (परेषु घामसु विराआति) दूरसे दूर जो स्थान हैं उन स्थानों में भी विराजमान हैं। पास तो है ही परंतु अति दूर भी है। अर्थात वह सर्वत्र है। सब (भूतस्य भव्यस्य) भूतकालमें उत्पन्न हुए पदार्थोंका जैसा वह सम्राट् था, उसी प्रकार इस वर्तमान समयमें दिखाई देनेवाले सब जगत्का वह स्वामी है, इतना ही नहीं अपितु मीवस्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगत्का भी वह स्वामी रहेगा। अर्थात् संपूर्ण जगत्का सब कालों में वह स्वामी है। और इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं है।

वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान है और इसीलिये वह

(विश्वा चाक्रुपे) समको सामध्येवान् वनाता है। वह समर्थ है इसीलिये सबको (चर्ची) अपने वशमें रखता है, उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है। वहीं सम प्रकारके अन और विविध ऋतुओं में होनेवाले यजनीय पदार्थ और भीग्य पदार्थ उत्तरा है।

वह त्रिकालमें ( ऋतावान ) सत्यस्वक्षप है और ( ऋतस्य पति ) सत्य नियमोंका पालन करनेवाला है, वही सव ( चैड्या-नर ) विश्वका संचालक, विश्वकी चलानेवाला है, सबका वहीं उपास्य और प्राप्त करने योग्य है।

इस स्कॉ प्केश्वरकी उत्तम उपासना कही है, इषित्रिये उपा-सनाके लिये यह उत्तम सूक्त है।

# शापसे हानि।

#### [सूक्त ३७]

(ऋषः - अथर्वा खस्त्ययनकामः। देवता - चन्द्रमाः।)

उप प्रागीत् सहसाक्षो युक्तवा श्रुपथो रथम्। श्रप्तारंमिन्विच्छन् मम् वृकं इवाविमतो गृहस् ॥ १॥

सर्थ— (सहस्राक्षः शपथः ) हजार भांखवाला शाप (रथं गुक्त्वा ) अपना रय जोतकर (मम शासारं अन्वि-रुखन् ) मेरे शाप देनेवालेको ढूंढता हुआ (उप प्र क्यात्) उसके समीप भाता है, (वृक्तः अवि-मतः गुर्ह इच ) जिस प्रकार मेडिया मेडवालेके घरके प्रति भाता है ॥ १॥

६ (अथर्व, साव्य, काण्ड ६)

परि णा वृङ्धि शपथ च्ह्रदमुप्रिरिंवाः दर्हन् । श्वासार्मत्रं नो जहि दिवो वृक्षमिं<u>वा</u>श्वानिः ।। २ ॥ या नः श्राप्तदश्चेपतः श्वर्षतो यर्थ नः श्वर्षात् । श्रुने पेष्ट्रीमवाविक्षामं तं प्रत्येखामि मृत्यवे ।। ३ ॥

अर्थ — हे (ज्ञपथ) दुष्ट सापण । (नः परिवृङ्घि) हमें छोड दे (द्हन् अग्निः हदं इव) जिस प्रकार जलनेवाला अग्नि जलस्थानको छोड देता है। (अञ्च नः ज्ञासारं जाहि) यहां हमारे भाग देनेवालेका नाम कर (दिवः अञ्चानिः वृक्षं इव) आकाशको थिजुली जिस प्रकार वृक्षका नाम करती है॥ २॥

( अद्यापतः नः यः द्यापात् ) शाप न देनेवाले इमकी जी शाप देवे, ( यः च द्यापतः नः द्यापात् ) शीर को शाप देनेवाले इमके शार देवे, ( अवक्षामं तं सृत्यवे प्रति अस्यामि ) उस हीनको में सृत्युके आधीन करता हूं। ( पर्टू शुने इच ) जिस प्रकार दुकटा कुत्तेके सामने फॅकते हैं॥ ३॥

#### ञापसे हानि।

शाय देनेसे, दूसरेको कटु वचन कहनेसे जो हानि होती है, उसका वर्णन इस स्कॉर किया है। शाप इजार आखवाला अर्थान् महाक्रोधी अथवा महाक्रीधसे उत्पन्न होता है। जो शाप देता है, क्रीयके वचन कहता है, दूसरेको क्रोधसे बुरा कहता है, उसीका शाप उसको हजार गुना नाशक होव्हर उसके। हंडता हुआ उसीपर वापस आता है। देखिये—

सहस्राक्षः श्वपयः शप्तारं अन्विच्छन् उपागात् । ( मं॰ १ )

इजार गुना शाप यनकर शाप देनेवांलका हंढता हुआ उछीके पास जाता है। 'इसिलये शाप देनेवालका हानि हजार गुना होती है। अतः कोई किसीका शाप न देवे।

द्यापध ! नः परिवृङ्धि । ( मं॰ २ )

ं शाप इमारे पास न आने ' अर्थात् इमारे मुखसे कभी युरा वचन न निक्ले, और कोई दूसरा इमारे उद्देशमें सुरा वचन न कहे। अर्थात् इम कभी युरा वचन न कई और कभी

#### इम दुरे शब्द भी न मुनें।

श्चापथ ! श्वासारं जहि । ( मं० २ )

'शाप शाप देनेवालेका ही नाश करे।' अर्थात् जिसका जो कटु वचन होता है यह उसीका नाश करता है। इसलिये कोई कभी कटु वचन न बोले। कटु वचनसे अपना ही अधिक नाश होता है। इसलिये कोधी मनुष्य अपने आपको बड़ी साय-धानीमें बचा लेवे।

अवक्षामं मृत्यवे अस्यामि। (मं॰ ३)

' शाप देनेवालें हीन मनुष्यका मृत्युके प्रति भेजा जाता है। ' अर्थात् शाप देनेसे आयुका नाश होता है इस कारण कोई किसीको शाप न देवे अंश् युरा बचन भी न कहे।

'स्वस्त्ययन' अर्थात् (स्वस्ति-अयनं) 'उत्तम उत्याण प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना ' इस सुकता उद्देश है। इस उद्देशकी सिद्धिके लिये मनुष्यको उचित है कि वह कभी कह बचन न बोले। इस नियमका पालन करता हुआ मनुष्य टक्नत होवे और अपना जीवन कर्याणयुक्त बनावे।

# तेजस्विताकी प्राप्ति।

[स्त ३८]

(ऋषः - अथर्वा वर्चस्कामः । देवता - हिवषिः, वृहस्पतिः ।)

सिंहे च्याघ उत या पृदक्ति त्विप्रियी ब्रीसणे सूर्ये या।

इन्द्रं या देवी सुमर्गा जुजान सा न ऐतु वर्षसा संविद्राना

11 8 11

र्थिय — (या दिवापिः) जो तेज (सिंह, व्याघ्ने, उत पृदाकों) सिंह, काघ, और सांपमें हं और (या अझी, घाहाणे, सूर्यें) जो तेज अभि, बाहाण, और मूर्यमें हैं, (या सुभगा देवी इन्द्रं जजान) जो भाग्यपुक्त देवी तेज इन्द्रको अर्थात राजाको उत्पन्न करता है (वर्चसा संविदाना सा नः पतु) अन्न और वलसे युक्त होकर वह तेज हमें प्राप्त होते ॥ १॥

या ह्रितिन ह्रीपिनि या हिरंण्ये त्विपिरप्स गोषु या पुरुषेषु ।

इन्ह्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ २ ॥

रथे अक्षेष्वृष्पस्य वाजे वाते पर्जन्ये वर्रणस्य ग्रुष्मे ।

इन्ह्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ ३ ॥

राजन्ये दुन्दुभावायंतायामश्चर्य वाजे प्ररुषस्य मायौ ।

इन्ह्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ ४ ॥

अर्थ— (या त्विधिः) को तेन (हास्तिनि द्वीपिनि) हाथीं और बाधमें हैं (या हिरण्ये, अप्सु, गोषु, पुरुषेषु) को तेज, सोना, जल, गोर्ने और मनुष्योंमें होता है, जिस भाग्ययुक्त तेजसे राजा उत्पन्न होता है, वह तेज हमें प्राप्त होते ॥ २ ॥ जे। तेज (रथे अक्षेषु ऋषभस्य वाजे) रथ, अक्ष, और बैलके बलमें हैं, और (वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे) बायु, पर्जन्य और वरुणके सामर्थ्यमें हैं और जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त होते ॥ ३ ॥

जो तेज (राजन्ये आयतायां दुन्दुभौ ) क्षत्रियमें और खेंची हुई दुन्दुभीमें होता है, और (अश्वस्य वाजे, पुरुषस्य मायो ) घोडेके कलमें और मनुष्यके पित्तमें जो कल होता है, जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज मुझे प्राप्त हो॥ ४॥

#### तेजके स्थान।

इस सूक्तमें तेज कहां कहां रहता है, इसका उत्तम वर्णन है। मनुष्पको ये गुरु करने चाहिये और इनसे तेजका पाठ सीखना चाहिये। देखिये—

- १ सिंह सिंहमें तेज है इसीलिये उसकी वनराज कहते हैं। सिंहके सामने उसकी उपता देखकर साधारण मनुष्य नहीं ठहर सकता।
- २ व्याघ बाघ भी वडा तेजस्वी होता है, उसकी उपता प्रसिद्ध है।

इसी कारण अधिक तेजस्वी मनुष्यकी 'नरसिंह, नर-व्याद्य कहते हैं। क्योंकि ये पशु अन्य पशुओंसे बड़े तेजस्त्री होते हैं।

- ३- पृद्राकु— सांप भी बढा तेजःपुड़ होता है, चपल भाग उम होता है।
- ४ अग्नि— अभिका तेज, उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं।
- प ब्राह्मण ब्राह्मणमें ज्ञान और विज्ञानका बल रहता है। ह सूर्य — सूर्य तो सब तेजका केन्द्र है ही। इसके समान
- ह स्य सूर्य तो सब तेजका केन्द्र है ही। इसके समान कोई तेजस्वी पदार्थ नहीं है।
- इस्ती— हाथीमें गंभीरताका तेन होता है, उसकी शोभा महोत्सवोंमें दिखाई देती है, इसकी शिक्त भी बडी होती है।
- द्वीपी यह नाम तरश्च या ग्याघ्रका है, यह बढा उप
   और तेजस्वी होता है।

#### ९ हिर्ण्य — सोनेका तेज सब जानते हैं।

- १० आपः जल भी तेजस्वी होता है, ' उसमें जीवन नहीं अर्थात् जल नहीं, ' ऐसा भाषाका भी व्यवहार होता है। जलमें तेज होनेके कारण जीवनके लिये भी यह शब्द प्रयुक्त होता है।
- ११ गो- गौओंमें भी तेज है। णठक मैंसका शैथित्य और गौओंकी चपलताका विचार करेंगे तो उनको गौओंके तेजका पता लग जायगा।
- १२ पुरुष मनुष्यमें भी तेज होता है !
- १३ २थ, अक्ष, चृषम इनके तेजका अनुभव सबको है। किंदियों जो श्रेष्ठ होता है उसको 'नरप्रम ' अर्थात् मिनुष्यों में बैल ' ऐसा कहते हैं। बैल बडा बलवान् और तेजस्वी होता है।
- (8 सायु, पर्जन्य यद्यपि वायु अद्दय है तथापि वह प्राणके द्वारा सरीरमें तेज स्थापित करता है, प्राणकें बिना मनुष्य ।निस्तेज बनता है। पर्जन्य जलके द्वारा सबको जीवन देता है।
- १५ क्षिय क्षत्रियमें अन्य मनुष्यों स अधिक उप्रता और तेज होता है इसी कारण क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकता है।
- १६ दुन्दुभी, अश्व ढोल बजते ही मनुष्यमें वडा उत्साह बढता है और घोडा भी बडा प्रभावशाली होता है। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इनमें

अलग अलग प्रकारका तेज है और ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें रिशर होने चाहिये। भिन्न तंजोंकी करपना आनेके लिये देखिये— सूर्व, चन्ड़, विद्युत, अग्नि इनमें तेज हैं, परंतु वह परस्पर भिन्न है। हरएक पदार्थके तेजमें भिन्नता है। बाघका तेज कीर गींका नेज परस्पर भिन्न है। मनुष्यको विचार करके इनके तंजोंको अपने अंदर धारण करना चाहिये। देखिये—

अभिमें तेज हैं, उसकी गति उच्च दिशाकी और होती है, वह खयं जलकर दूसरोंको प्रकाशित करता है, वह सदा उप अवस्थामें रइता है, इसी प्रकार मनुष्यको अपनेमें तेज गढाना चाहिये। अर्थात् मनुष्य तेजस्वी यने, उच्च अवस्थाकी ओर अपनी प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरें।को प्रकाशित करे और सदा उम्र बना रहे। अभिके तेजसे यह उपदेश मनुष्य के सकता है। उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें जानना चाहिये। पाठक इस प्रकार विचार करके हरएककी तेजिस्तासे प्राप्त करने योग्य बोध कें और खयं तेजस्वी बनें।

इस जगत्में हरएक पदार्ध मनुष्यको बोध देनेके लिये तैयार है, परंतु मनुष्य ही योध लेनेके लिये तैयार होना चाहिये। यदि पाठक इस स्काका अधिक विचार करेंगे तो उनको इस स्कासे महुत बोध प्राप्त हो सकता है। बोध लेनेकी दृष्टिसे यह स्का बडा महत्त्वपूर्ण है।

# यशस्वी होना।

[सूक्त ३९]

(ऋषिः — अथर्वा वर्चस्कामः । देवता — हिवषिः, बृहस्पतिः ।)

यशों हुविर्धर्भामिन्द्रेज्तं सहस्रवीर्थे सुर्धतं सहस्कृतम् ।

प्रसम्बीणुमनं दीर्घाय चक्षेसे हविष्मेन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतातये

अच्छां नु इन्द्रं युश्चसुं यश्चोंभिर्यश्चस्त्रिनं नमसाना विधेम ।

स नो राख राष्ट्रमिन्द्रंजूतं तस्यं ते रातौ युशसं: स्याम

11 8 11

युका इन्द्री युक्षा अग्नियुकाः सोमी अजायत । युक्का विश्वस्य भूतस्याहर्नस्मि युक्कस्तमः ॥ ३ ॥

अथे— (इन्द्रजूतं सहस्त्रवीर्यं सुभृतं ) ईश्वरसे प्राप्त, सहस्रों वीर्योसे युक्त, उत्तम भरपूर, (सहस्कृतं हिनिः यशः वर्धनां ) बलसे प्राप्त किया हुआ यज्ञरूप मेरा यश बढे । इसने (दीर्घाय ज्येष्ठतात्रये ) बढी श्रेष्ठताको फैलानेवाली (चक्ससे ) दिए प्राप्त होनेके लिये (प्रसर्क्चाणं हिनिष्मन्तं मा अनु वर्धय) प्रगति करनेवाले अन्नयुक्त मुसको अनुकूलतासे वढा ॥ १ ॥

(यशोभिः यशसं यशस्तिनं इन्द्रं) अनेक यशों हे युक्त होनेके कारण यशस्ती प्रभुको (नमसानाः नः अठछ विधेम) नमस्कार करते हुए हमारे उदयके हेतु हे हम उत्तम प्रकार उसको पूजते हैं। (सः इन्द्रजूनं राष्ट्रं नः रास्त ) वह त् प्रभुके द्वारा दिया हुआ राष्ट्र अथवा तेज हमें दे। (तस्य ते रातौ यशसः स्याम) उस तेरे दानमें हम यशस्त्री होतें॥ २॥

( इन्द्रः यशाः ) प्रभु यशस्वी है, ( अग्नि यशाः ) अग्नि यशस्वी है, ( स्रोमः यशाः अजायत ) स्रोम भी यशस्वी हुआ है । ( विश्वस्य भूतस्य यशाः ) संपूर्ण भूतमात्रके यशसे ( अहं यशस्तमः अस्मि ) में यशवाला हूं ॥ ३॥

हजारों सामर्थ्य।

मनुष्यको हजारों सामध्यं (सहस्त्रवीर्य) प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि मनुष्यकी उन्नति सामध्येसे ही होती है। सामध्येदीन मनुष्य निकम्मा होता है। यह सामध्ये (सह-स्क्रनं) अपने बलसे ही प्राप्त करना चाहिये। क्सरेके कलसे प्राप्त हुई उच्च अवस्था उसका कल दूर होनेके पश्चात् खयं दूर

होगी, इस कारण अपना बल बढाकर उससे अपने यशकी वृद्धि करनी चाहिये। यह यश (हिनः यशः) हवनके समान, यशक्षी यश है। अर्थात् सबकी मलाईके लिये आत्मसमर्पण करनेसे प्राप्त होनेनाला है। जब कोई मनुष्य सब जनताकी मलाईके लिये आत्मसर्वस्वका त्याग करता है, तब उसकी (इन्द्रजुतं यशः) प्रभुसे यह यश प्राप्त होता है।

#### यशका स्वरूप।

दीर्घाय ज्येष्ठतातये चक्षले । (म॰ १)

' दार्घ दृष्टिं और श्रेष्ठताका विस्तार इस यशसे होता है।' संकृष्टित दृष्टि यशकी दृष्टि करनेवाली है और लघुता क्षाणत्वकी योतक है। इस कारण यशके साथ द्र्षिटिष्ट और श्रेष्ठता अवस्य रहनी चाहिये अर्थात् वही यश प्राप्त करना चाहिये कि जिसके साथ द्र्षिटिष्टि और श्रेष्ठता रहती है।

#### प्रमुकी भक्ति।

यश प्राप्त होनेके लिये प्रभुकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये— यशस्विनं इन्द्रं नमसानाः विधेम। (मं॰२) ' यशस्वी प्रभुको नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति

करें। ' यह भक्ति जो करते हैं उनका अन्तः करण शुद्ध और

पवित्र होता है और वे यशके भागी होते हैं। उससे प्रार्थना करनी चाहिये कि---

नः राष्ट्रं रास्व। (मं॰ २)

'हे प्रभो ! हमें राष्ट्र अथवा तेज दे। 'हमें ऐसा राष्ट्र दें कि जो हमारे यशवर्धन करनेमें सहायक होवे।

इस जगत्में इन्द्र, अग्नि, सोम, भूतमात्र ये सब अपने अपने यगसे यशस्वी हुए हैं उन सबका तेज प्राप्त होकर में यशस्वी वर्तूगा, यह इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये। देखिये—

अहं यशस्तमः अस्ति। (मं॰ ३)

'में यशस्वी होऊंगा।' अर्थात् जिस प्रकार ये सब अपने यशसे यशस्वी हुए हैं उस प्रकार में भी अपने तेजसे तेजस्वी बनूंगा। इस प्रकारकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें घारण करे और अपने प्रयत्नसे उच्च अवस्था प्राप्त करे और चारों पुरुषार्थ सिद्ध करे।

11 8 11

11 7 11

# निर्भयताके लिये प्रार्थना।

[ 展示 80]

(ऋषिः — अथर्चा । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

अभयं द्यावापृथिवी हृद्दास्तु नोऽभयं सोमः सिवता नः कृणोतु । अभयं नोऽस्तूर्विन्तिरिक्षं सप्तऋषीणां चं हृविषाभयं नो अस्तु असमे प्रामाय प्रदिश्चश्चतंम्च ऊर्जी सुभूतं स्वस्ति संविता नः कृणोतु । अश्वित्वनद्वो अभयं नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञांमिम यातु मृन्युः

अन्मित्रं नो अध्रादनमित्रं नं उत्तरात् । इन्द्रानिमित्रं नंः पृथादनिमित्रं पुरस्कृषि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे वावापृथिवी ! ( इह नः अमयं अस्तु ) यहा हमारे लिये अमय होवे । ( सोमः सविता नः अभयं कृणोतु ) वोम और सविता हमारे लिये निर्मयता करे । ( उह अन्तरिक्षं नः अभयं अस्तु ) यह षडा अन्तरिक्ष हमारे लिये अभयदायी होवे । और ( सप्त-ऋषीणां च हविषा नः अभयं अस्तु ) सप्त ऋषियोकी हाविसे हमारे लिये अभय प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(सिंदता) सबकी स्त्यारि करनेवाला देव (अस्में नः श्रामाय) इस हमारे नगर के लिये (चतस्तः प्रादिशः) चाराँ दिशाओं में (ऊर्ज सुभूतं स्वस्ति कृणोतु) वल, ऐश्वर्य और कल्याण करे। (इन्द्रः नः अश्वष्ठ अभयं कृणोतु) प्रभु हम सब के लिये शत्रु रहित निर्भयता करे। (राह्मां मन्युः अन्यत्र अभियातु) राजाओं का क्रांघ और पर चला जावे॥ २॥ है (इन्द्र) प्रभो । (नः अधरात् अनिमन्नं) हमारे लिये नीचेसे शत्रु दूर होवें। (नः उत्तरात् अनिमनं ) हमारे लिये नचें रता होवें। (नः प्रशात् अनिमनं कृषि) हमारे समिने निर्वेरता होवें। (नः प्रशात् अनिमनं ) हमारे लिये पीछेसे निर्वेरता होवें और (नः पुरः अनिमनं कृषि) हमारे सामने निर्वेरता कर ॥ ३॥

भूमि, अन्तरिक्ष, बुलोक, सोम, सविता, सप्तऋषि, दिशा, इन्द्र, राजा, इन सबसे हम सब लोगोंको अभयता प्राप्त होवे। यह प्रार्थना इस स्कर्मे हैं। अभय प्रार्थना के लिये यह बडा उत्तम स्क है।

ये सब देव अपने अंदर भी हैं, सप्त इंद्रियों के रूपमें हमारे शरीरमें हैं, सूर्य आखमें है, चन्द्र मनमे हैं, दिशाओं ने कानों में स्थान लिया है, इन्द्र मनमें रह रहा है, भूमि स्थूल शरीर-के घनभागमें हैं, अन्तरिक्षका अन्त करण बना है, खुलोकका मलक बना है, इस प्रकार अपने शारीरमें अंशल्पसे रहे ये देव हमारे शारिक अन्दर निर्भयता स्थापित करें। अर्थात शत्रुरूपी रोगों और कृतिचारोंको दूर करके हमें अंदरसे शत्रुरहित करें। यह तब होगा जब कि हमारे अंदरके ये देवतांश शत्रुओंके वशमें न होंगे। अर्थात् सबके सब इंदिय सत्कर्ममें प्रवृत्त हों। और असन्मार्गसे निवृत्त हों। इस प्रकार विचार करनेसे निर्भय होनेका मार्ग शात हो सकता है। पाठक स्मरण रखें कि निर्भयता प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता होनी चाहिये। निर्भयता अन्दरसे होनी है शहरसे नहीं।

### अपनी शक्तिका विस्तार।

#### [सूक्त ४१]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — चन्द्रमाः, बहुदैवत्यम् ।)

मने से चेतंसे धिय आक्तिय उत चित्तंये । मृत्ये श्रुताय चक्षंसे विधेमं हिविषां व्यम् ।। १ ॥ अपानायं व्यानायं प्राणाय भूरिंधायसे । सरंखत्या उरुव्यचे विधेमं हिविषां व्यम् ।। २ ॥

मा नो हासिषुर्ऋषे<u>यो दैव्या</u> ये तंनूपा ये नंस्तुन्वित्त्वाः । अमेर्ग्या मर्त्यी अमि नंः सचध्वमार्यर्थत्त प्रतरं जीवसे नः

11 3 11

#### ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (मनसे, चेतसे, धिये) मन, वित्त, बुद्धि, (आकूनये चित्तये) संकल्प, स्मृति, (मत्ये, श्रुतया, उत चक्षसं) मित, श्रवण और दर्शनशिक्ती, बुद्धिके लिये (वयं हविषा विश्वेम) हम हिवसे यह करते हैं ॥ १ ॥ अपान, व्यान, (भूरि-धायसे प्राणाय) बहुत प्रकारसे धारण करनेवाले प्राण और (उरुव्यचे सरस्वत्ये) बहुत

विस्तृत प्रभावशाला विद्यादेवीकी वृद्धिके लिये ( वयं हविषा विदेम ) हम हविसे यज्ञ करते हैं ॥ २ ॥

(ये तनूपाः) को शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं वे (ये नः तन्वः तून-जाः) जो इमारे शरीरमें उत्पन्न हुए हूँ वे (दैव्याः ऋषयः) वे दिव्य ऋषि (नः मा हासिषुः) इमें न छोडें। ये (समत्याः मत्यान् नः साम सच्च ध्वं) अमर देव हम मरनेवालों से मिलकर रहें। (नः प्रतरं आयुः जीवसे घत्त) हमें उत्कृष्ट दीर्घ आयु जीवनके लिये धारण करें॥ ३॥

#### अपनी शक्तियाँ।

मन, चित्त, धारणावती बुद्धि, संकल्प शक्ति, स्मृति, मित, श्रवणशक्ति, दृष्टि, प्राण, अपान, व्यान, विद्या-ज्ञानविज्ञान इत्यादि अनंत शक्तियां मनुष्यके अन्दर हैं। इनका विकास करना चाहिये। मनुष्यका विकास तब ही होगा, जब इसकी इन शक्तियों की बृद्धि हो और वे शक्तियां प्रशस्ततम संस्कर्ममें अग जांया। प्रथम मंत्रमें अन्तः करणकी शक्तियां कहीं हैं और श्रानेन्द्रियोंका भी उद्धेख है। द्वितीय मत्रमें प्राणोंका वर्णन है प्राणोंका वर्णन है और विद्याका उद्धेख है। यद्यपि इन मंत्रोंमें

कमें दिय आदि अनेक शाक्तियोंका उल्लेख नहीं है, तथापि उल्लिन चित इंद्रियशिक्तयोंके अनुसंधानसे अन्य इंद्रियों, अवयवों और शक्तियोंका भी प्रहण यहां करना उचित है। अर्थात अपने अन्दरकी संपूर्ण शक्तियोंका उत्कर्ष करनेका यहन करना चाहिये।

#### ऋषि ।

इस स्कि तीसरे मंत्रमें ऋषियों का निश्चित पता दिया है। इससे ऋषियों का भाश्रय कहां है इसका उत्तम पता लग सकता है। देखिये— तनुजाः तनुषाः दैव्याः ऋषयः। (मं०३)

' शरीरमें उरपन्न होकर शरीरकी रक्षा करनेवाले ये इंदिय रूपी ऋषि यही हैं। 'और यह शरीर ही उनका आश्रय है। इस आश्रममें ये रहते हैं, और यहांका सब कार्य करते हैं। ये इंदिय शक्तियां—

अमर्त्याः देव्याः ऋषयः । ( मं॰ ३ )

' ये इंदियह्यी ऋषि देवी शिक्ष युक्त हैं और इनमें जो शिक्त है, वह अमर शिक्त है। ' ये देवी शिक्तया मनुष्येक शरीरमें विकक्षित हों और इन विकसित शिक्तयों के साथ मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करें, इस विषयमें उपदेश देखिये— अमरयि: देव्या। ऋषयः नः मन्यीन् अभि सचध्यम्।

( मं॰ ३ )

' से अमर शक्तिसे युक्त दिव्य ऋषि अर्थात इंद्रिय गक्तियां इम सब मर्ख मनुष्योंको चारों औरसे प्राप्त हों। और—

प्रतरं आयुः जीवसे नः घत्तः ( मं॰ ३ )

' उत्तम आयु दीर्ध जीवनके लिये हमे प्राप्त हो। अर्थात् हमारी इंदियों में वह देवी शक्ति उत्तम प्रकार कार्य करने में समर्थ होवे।

सप्त ऋषि शब्द मनुष्य शरीरके इंदियोंका वाचक है, दो नेत्र, दो मान, दो नाक, एक मुख (वार्गिद्धिय) ये सात ऋषि हैं अथवा- त्वचा, नेत्र, फान, जिव्हा, नाक, मन, भौर बुद्धि ये भी सप्त ऋषि हैं। इनमें देवी शक्ति है यह जानकर इनकी देवतारूप बनानेका यहन मनुष्य करे और सब प्रकारसे समर्थ होकर क्रतकुख बने।

॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

### परस्परकी मित्रता करना।

[इक्त ४२]

( ऋषिः — भृग्वंगिराः परस्परं चित्तैकीकरणकामः । देवता — मन्युः।)

अबु ज्यामिव घर्न्वनो मुन्युं तेनोमि ते हृदः । यथा संमेनसौ भूत्वा सर्खायाविव सर्चावहै ॥ १ ॥ सर्खायाविव सत्त्वावहा अर्व मुन्युं तेनोमि ते । अधस्ते अदमेनो मुन्युमुपांखामिस यो गुरुः ॥ २ ॥ अभि तिष्ठामि ते मुन्युं पाष्णर्था प्रपंदेन च । यथविको न वादियो मर्म चित्तमुपायसि ॥ ३॥

यर्थ— ( घन्वतः ज्यां इव ) घनुष्यसे डाराँको उतारनेके समान ( ते हदः मन्युं अव तनोमि ) तेरे हृदयसे कोषको इटाता हूं। ( यथा संमनसी भूत्वा ) जिससे एक मनवाले होकर ( सखायों इव सचावहें ) मित्रके समान इम परस्पर मिलकर रहें ॥ १॥

(सखायौ इव सचावहै) हम दीनों मित्र वनकर रहें इसिलये (ते मन्युं अव तनोमि) तेरा कीथ हराता हूं। (यः गुरुः) जी वडा कीथ है उस (ते मन्युं) तेरे कीथकी (अइमनः अधः उप अस्यामिस ) पत्यरके नीचे दवा देते हैं॥ २॥

(ते मन्युं पाष्णर्या प्रपदेन च अभि तिष्ठामि) तेरे कोधको एडीसे और पनिकी ठोकरसे में दनाता हु। (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल हो और (अवदाः म अवादिषः) तू परतंत्रताकी वात न कहे॥ ३॥

#### क्रोध

कोध ऐसा है कि, वह दिलोंको फाड देता है, विरोध उत्पन्न करता है और द्वेष वढाता है। इस कोधको मनसे इटाना चाहिये। जिस समय कोध हट जाता है, उस समय दिल साफ हो जाता है और परस्पर मेल होनेकी संभावना होती है। इस लिये हरएक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने मनसे कोधको इस प्रकार हटावे जिस प्रकार युद्धसमाप्तिके समय वीर पुरुष अपने धनुष्यसे रस्सीको हटा देते हैं। कोधको दूर करके उस-

को दूर ही दबाकर रखें, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ न सके। यदि कोंध फिर पास आने लगा, नो उसको ऐसी ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर उपर न चढने पावे। मनुष्यको उचित है कि वह कभी कोंघके आधीन न होंवे औ। कोंधी वचन न बोले।

इस प्रकार फ्रोधको दूर फरके शान्ति धारण करनेसे प्रस्पर मिलाप होता है और संगठन होनेसे शक्ति वढ जाती है।

### क्रोधका रामन।

#### [स्क ४३]

(म्रापः - भृग्वंगिराः परस्परं चित्तैकीकरणकामः। देवता - मन्युशमनम्।)

अयं दुर्भो विमन्युकः स्वाय चारंणाय च । मन्योर्विमन्युकस्यायं मृन्युश्यमेन उच्यते ॥ १॥ अयं यो भूरिंमूलः समुद्रमृतिष्ठति । दुर्भः पृथिन्या उर्त्थितो मन्युश्यमेन उच्यते ॥ २॥ वि ते हन्व्यां शर्रिणे वि ते ग्रुरुपां नयामसि । यथांवृशो न वादिषो मर्म चित्तमुपायांसि ॥ ३॥

अर्थ— (अयं दर्भः स्वाय चारणाय च विमन्युकः) यह दर्भ अपने लिये और अन्यके लिये भी कोषको हटाने-वाला है, (अयं मन्योः विमन्युकस्य) यह कोषीके काषको दूर करनेवाला और (मन्युक्तमनः उच्यते ) कोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ १ ॥

্ ( यः अयं भूरिमूलः ) जो यह बहुत जडोंबाला ( स्तसुद्धं अवतिष्ठाति ) समुद्रके समीप होता है ( पृथिन्याः उत्थितः

दर्भः ) भूमीसे बगा हुआ दर्भ ( मन्युशमनः उच्यते ) क्रीधको शान्त करंनवाल। कहा जाता है ॥ २ ॥

(ते हनव्यां द्वार्गि वि) तेरे हनुके भाश्रयसे रहनेवाला क्रोधका चिह्न दूर करते हैं, ( मुख्यां वि नयामिस ) तेरे मुखमें जो क्रोध है उसकी भी हम दूर करते हैं ( यथा मम चित्तं उपायिस ) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल होगा और ( अवदाः न अवादिषः ) परवश होकर क्रोधी भाषण न करे ॥ ३ ॥

#### दर्भ।

यहा इस सूक्तमं दर्भको कोध शान्त करनेवाला कहा है। यह खोजका विषय है। वैद्यकप्रयोम दर्भका यह गुण नहीं लिखा है। यदि वैद्यलेग इसका अधिक विचार करेंगे, और समुद्र तीर पर चगनेवाले दर्भ नामक घासकी जहीं के रसमें यह गुण है, या और किस वनस्पतिम यह गुण है इसका निश्चय करेंगे, तो कीधी मनुष्योंको शान्त खभावी बनानेका उपाय ज्ञात हो सकता है।

कौशीतकी सूत्र (कौ॰ सू॰ ४११२) में ' अयं दर्भ इत्योषधिवत् '' ऐसा कहा है। इससे पता लगता है कि समुद्र तीरपर उगनेवाले दर्भका मूल निकालकर उसकी सिरपर अभवा शरीरपर धारण करने अथवारसके सेवन करनेका विधान इस सूक्तमें है। संभव है दर्भजी जडोंमें मस्तिष्कको शानत करनेके द्वारा कोधको इटानेमें सहायक होनेका गुणधर्म हो। यह सब विधिपूर्वक करके देखने योग्य बात है। जो कर सकते हैं वे वैद्यकी सलाहसे करके अनुभव लें और अपना अनुभव प्रका-शित करें।

# रक्तस्रावकी औषधी।

~ あるかないのできる

[सूक्त ४४]

( ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — वनस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवता । )

अस्थाद द्यौरस्थात पृथिव्यस्थाद विश्वं मिदं जर्गत्। अस्थुर्वुक्षा ऊर्व्वस्वं मास्तिष्ठाद् रोगी अयं तर्व।।१॥

अर्थ- ( द्यौः अस्थात् ) युलोक ठहरा है, (पृथिबी अस्थात् ) यह सब जगत् ठररा है, ( ऊर्ध्व-स्वन्ताः वृक्षाः अस्थ. ) खंडे खंडे सोनेवाले वृक्ष भी ठहरे हैं। इसी प्रकार (अयं तव रोगः तिष्ठात् ) यह तेरा रोग ठहर जावे ॥ १॥

श्वतं या भेषुजानि ते सहस्रं संगैतानि च । श्रेष्ठमास्रावभेषुजं वसिष्ठं रोगुनार्थनम् ॥२॥ कृद्रस्य मूत्रमस्यमृतंस्य नाभिः। विषाणका नाम् वा असि पितृणां मूलादुरिथता वातीकृतुनार्थनी ॥२॥

अर्थ — (ते या दातं भेषज्ञानि) तेरी जो सौ सांविधियो और (सहस्तं संगतानि स्त्र) हजारी उनके गंछ हैं, सगरे यह (श्रेष्ठं आस्त्रावभेषंजं) सबसे श्रेष्ठ रक्तलावका भीषध हैं, यह (विसिष्ठं रोगनादानं) सबकी वसानेवाला और रोगका नाश करनेवाला है ॥ २॥

( रुद्रस्य = रुत् + रस्य = सूत्रं ) शब्द करनेवाले मेघका मूत अर्थात वृष्टिक्षी जल ( अमृतस्य नाभिः। अशि ) अध्य रसका केन्द्र है। तथा ( विषाणका नाम वा असि ) यह विषाणका भौषषी है जो ( घाती क्षतनाधानी ) वात रागकी पूर् करनेवाली है और (पिसॄणां मूलात् उत्थिता) पितरों की जल्ले अथवा कारणसे उत्पन्न होनेपाले आनुविधिक रोगकी उत्याहने वाली है ॥ ३ ॥

#### रक्तस्राव और वातरोग।

जिस प्रकार पृथ्वी और भाकाश यथास्थानमें ठहरे हैं, जिस प्रकार वृक्ष ठहरे हैं, इसी प्रकार मनुष्यके रोग दूर जाकर ठहरें सर्थात् हमारे पास न भावें।

वैयशास्त्रमें सैकडों सीपिधरों हैं और इजारों प्रकार के उनके भनुपान हैं। इन सबमें रक्तसाव की दूर करनेवाला और युखा पूर्वक मनुष्यकी रखनेवाला जो भीषध है वह सबमें श्रेष्ठ है।

को भमृतका केन्द्र है और जो मेघसे यृष्टिद्वारा भाता है, वह जलक्षी भमृतरस है, वह सबसे श्रेष्ठ है। विवाणका नामक भौषधी वातरोगको दूर करती है और पितामातासे भानेवाले भाग्रवंशिक रोगोंकी एटाशी है।

इसमें जलनिकित्सा भीर विवाणका नामक शीवधीं विशिकः त्सा कहीं है। जानुवंशिक वासरीय और रणस्मानका रोग पूर करनेके लिये यह स्वाय करना स्थित है।

वृक्षोंकी निदा।

प्रथम मंत्रमें '' ऊर्धि-स्वष्ता। पृथ्वा। ' कहा है। यह राहे स्थिते हैं। पृथ्व राहे राहे सीते हैं, वर्गात जिस ममग पर्ध सीते हैं, वर्गात जिस ममग पर्ध सीते हैं, वर्गात जिस ममग प्राप्त भी हैं। यदि सीना और जामा पृथ्विक धर्म धर्म हैं, तो हरना और आमिति होना भी उनके लिये समग नीय होगा। पृथ्विमें महत्यमत जीवन रहनकी बात गर्ध विदर्भ कही है। पाठक इसका विचार करें।

### दुष्ट स्वम।

[सूक्त ४५]

(ऋषिः — अंगिराः प्राचेतसो यमस्य । देवता — दुष्वप्रनादानम् ।)

प्रोडपेहि मनस्पाप किमशंस्तानि शंसि ।
परेहि न त्वां कामये वृक्षां वनां ति सं चंर गृहेपु गोर्ध मे मनेः
अवश्रसां निःश्रसा यत् पराधसीपारिम जार्यतो यत स्वपन्तः ।
अग्निविश्वान्यपं दुष्कृतान्यज्ञंशान्यारे असद् दंघात

11 8 11

अर्थ — हे (मनःपाप) मनके पाप! (परः अप शहि) बातें कहता है ? (परा शहि) दूर जा। (त्या न कामये) तुम भीर बनोंमें सचार कर। (मे मनः गृहेषु गोषु) मेरा मन गैरे (यह अवशक्ता निःश्वसा पराशसा) जो पाप ।

७ ( अयर्व. माध्य, काण्ड ६ )

कि अशस्तानि श्रीमि ) मण स् स्री। ।। ( द्वशान् यमानि से घरः हैं

\$ 0 1 11

अका दिवाचे जीर प्रवेगका (

#### यादन्द्र ब्रह्मणस्वतेऽपि मृषा चरांमसि । प्रचैता न आङ्गिसो दुंस्तित् पात्वंहंसः ॥ ३ ॥

(यत् जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम) जो जागते हुए शौर सोते हुए हमने किया है (अग्निः विश्वानि अजुष्टानि दुष्कः तानि ) সভাগ্ৰহা देव सब अकरणीय दुष्कमींको ( अस्मन् आरे अप दधातु ) हम सबसे दूर रक्ते ॥ २॥

है (ब्रह्मणरूपते इन्द्र) ज्ञानी प्रभु । (यत् अपि सुषा चरामिस) जो भी कुछ पाप अमलाचरणसे इन करें, (अंगिरसः प्रचेताः) सबके अगरसींके समान न्यापक विशेष ज्ञानी देव (नः द्रितात् अंहसः पातु) इमें दुराचारके पापसे बचावे॥ ३॥

#### पापी विचार।

पाप विचार मनसे हटानेका उपदेश इस स्कमें कहा है।
गृहस्थीका मन-

गृहेषु गोषु मे मनः। (मं. १)

"घरमं और अपने गी आदिमें रहना चाहिये।" अन्य यातों में और कुविचारों में मन जानेसे दुष्ट खप्त आते हैं और उससे कष्ट होते हैं। इस लिये मनुष्यको चिचत है कि वह अपनेको ग्रम संस्कारयुक्त बनावे और अपने परिवारके हितमें दक्ष रहे। यदि कुविचार मनमें आ जाये, तो उसको कहना चाहिये कि—

मनस्पाप ! परा अपेहि, किं अशस्तानि शंस्रस्ति ! परेहि, न त्वा कामये । ( मं॰ १ )

" है पापी विचार ! दूर हट, मुझे तू बुरी वात कहता है, चला जा, में मेरी इच्छा नहीं करता ।"

इस प्रकार उस पापी विचारको कह कर उसको दूर करना चाहिये। पापी विचार बार बार मनमें घुसने लगते हैं, परन्तु उनको घुसने देना उचित नहीं है। अपने अंदर कौनसा विचार आवे और कौनसा न आवे इसका निश्वय खर्य अपने आपको करना चाहिये। और यह शरीर अपना कार्यक्षेत्र है, यह आन-कर उस कार्यक्षेत्रमें ग्रुभ विचारोंकी परंपरा ही स्थिर रसनी चाहिये। सबको विचार करना चाहिये कि—

यत् जात्रतः स्वपन्तः उपारिमः। (मं॰ २)

'' जो जागते हुए भीर सोते हुए इम करते हैं '' वहीं खप्रमें परिणत होता है, इस लिये जाप्रतिके हमारे सब स्यवहार उत्तम हुए, तो खप्र निःसंदेह ठीक होंगे। भीर किसी प्रकार हुरे खप्र नहीं आवेंगे और मनमें कभी अग्रुभ संस्कार नहीं पड़ेंगे। इसी प्रकार—

मृषा चरामिस । (मं० ३)

" असत्य व्यवहार करेंगे।" तो उसका भी बुरा परिणाम होगा। सब कुसंस्कार असत्यके कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य असत्यको छोडकर सत्यका आश्रय करें तो वे निःसंदेह बराईसे बच एकते हैं।

पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके बोध प्राप्त करें। अब इसी विषयका दूसरा सूक्त देखिये—

#### [सूक्त ४६]

यो न जीवोसि न मृतो देवानां मृत्वा यो सि स्वप्न । वरुणानी ते माता यमः पितारं रुनीमीसि ॥१॥ विद्य ते स्वप्न जिन्तर्त्र देवजामीनां पुत्रोिसि यमस्य कर्रणः । अन्तंकोऽसि मृत्युरेसि ॥ तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्न्यांत् पाहि ॥२॥

अर्थ — हे खप्र ! (य) जो तू (न जीवः यासि न मृतः) न तो जीवित ही है और नहीं मरा हुआ ही है, वह तू (देवानां अमृतगर्भः यासि) देवोंका अमृत् गर्भ है अर्थात् देवोंमें खर्वदा रहनेवाला है। (ते ) तेरो (वरुणानी माता) वरुणानी माता है और (यमः पिता) यम पिता है। (अरुकः नाम अस्ति) तू अरुक नामवाला है। १ ॥

हे खप्त । (ते जिन्त्रं विदाः) तेरी उत्पात्तिको हम जानते हैं। तू (देवजामीनां पुत्रोऽसि) देवोंकी परिनयोंकः पुत्र है। और (यमस्य करणः) यमके कार्योंका साथक है। तू (अंतकः आसि) अंत करनेवाला है। (मृत्युः मिसि) तू मारनेवाला है। हे खप्त । (तं त्वा) उस तुसको (तथा) वैसा उपरोक्त जैसा (संविदा) हम जानते हैं। (सः) वह तू हे खप्त । (नः दुष्वपन्यात्) हुरे खप्तसे हमारी (पाहिः) रक्षा कर ॥ २॥

#### यथा कुलां यथां शुफं यथुणे संनयंन्ति । एवा दुष्वप्नयं सर्वे द्विपृते सं नयामसि

11311

अर्थ- ( यथा कर्ला यथा शफं ) जिस प्रकार कला अर्थात् सोलह्वां भाग और जिस प्रकार शफ अर्थात् आठवां भाग (यथा ऋणं सं नयन्ति) ऋणके अनुसार देते हैं (एवा सर्वे दुष्वपन्यं) इस प्रकार सब दुष्ट खप्त हम (द्विपते सं नयामसि ) शत्रुके प्रति पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥

#### दृष्ट स्वप्न यसका प्ता।

देवानां - यहां देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है। स्वप्न इंद्रियों में अमृत रूपसे बसा हुआ है। क्योंकि जाग्रत अवस्थामें इंद्रियोंके अनुभवांसे उत्पन्न, वासनाओंसे उत्पन्न होता है। हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं. अत. स्वान उन वासनाओं से उत्पन्न होनेसे अमृत है, अतएव उसे यहां अमृत गर्भसे कहा-गया है।

अररः — पीढा देनेवाला । हिंसक । 'ऋगतिर्धिस-नयोः ' से बना है। तै. त्रा. ३।२।९।४ के अनुसार अरह नामबाला अपूर।

**घरणानी** — वरण अर्थात् अंधकारकी पत्नी ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमको खप्नका पिता कहा गया है। अपीत स्वप्न यमका पुत्र है। अतएव कई बार स्वप्न के मृत्यु भी हो जाती है।

द्रष्ट स्वप्नका मृत्युसे संबंध है इसलिये पूर्व सूक्तमं कहा है कि दुष्ट स्वप्नसे बचने हे लिये विचारों की शुद्धता करनी चाहिये। पाठक इस बातका संबंध यहां अवस्य देखें।

इस मंत्रमें स्वप्नको देव पत्नियोंका पुत्र कहा गया है । पूर्व मंत्रकी टिप्पणीमें हमने खप्रकी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न वासनाओंसे स्वप्नकी उत्पत्ति होती है। उसी कथनकी पुष्टि इस मंत्रमें 'देव जामीनां पुत्रः असि ' वे की गई है। देवों अर्थात् इन्द्रियोंकी पश्नियां इन्द्रिय विषयजन्य वासनाय है। उनका स्वप्त पुत्र है। यहांपर विशेष मात कही गई वह यह कि स्वप्नको यमका करण बताया गया है। पाणिनि मुनिने करणका लक्षण महाच्यायीमें किया है कि— 'साधकतमं ' (अष्टा. १।४।४२ ) अर्थात् जो कार्य साधनेमें समीपतम साधन है वह करण है। कार्यसाधक सब साधनोंमें जो साधन अधिक आव-र्यक है वह करण कहलाता है। इस लक्षणागुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ, कि यमके मारनेक कार्यमें स्वप्त सबसे अधिक आवर्यक साधन है। पाठक स्वप्नेक इस विशेषणसे उसकी भयंकरताका अनुमान सहत्र कर सकते हैं।

इसी मंत्रके भावको ही नीचे लिखे मंत्रमें शब्दभेदसे कहा गया है-

षेवानां पत्नीनां गर्भ यमस्य कर यो भद्रः स्वप्त। स सम यः पापस्तद्विषते म हिण्मः। मा तृष्टानामसि कृष्णशक्तनेर्भुखम् ॥

अधर्व. १९।५७।३

हे (देवानां पत्नीनां गर्भ) देवींके पत्नियोंके गर्भह्य तथा (यमस्य कर) यमके हाय स्वप्त ! (यो भदः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है (सः) वह अंश (मम) भेरा होंदे। (यः पापः) और जा तेरा पापी अनिष्टकारी अंग है (तत्) उस संशको (द्विपते) द्वेष करनेवालेके प्रीत (प्र हि । ( तृष्टानां ) तृषितों - लोभियों - कूरों के बीचमें तू (कृष्ण-शाकुनेः) काले पक्षीके-कीएके (मुखं) मुखकी तरह (मा असि) हमारे लिये माधक मत हो, अर्थात जिस प्रकार लोभियोंको वा कूरोंके लिए कौएका मुख अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी

विद्य ते स्वप्न जनित्रं प्राधाः पुत्रोऽसि यमस्य अथर्व, १६।५।५

हे स्वप्न ! (ते जिनेत्रं विद्या) तेरी उन्पत्तिको इम जानते हैं। तू (प्राह्माः पुत्रः असि ) प्राहीका पुत्र हैं और (यसस्य करणः) यमेक कार्योका साधक है।

इस मंत्रमें स्वप्तको प्राहीका बेटा कहा गया है। गठिया आदि शरीरके जकडनेवाले रोग प्राही कहलाते हैं। उन रीगोंके कारण शरीरमें पीडा बनी रहती है, जिससे निद्रा नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकींधी अवस्था बनी रहती है। अतएव स्वप्नको प्राहीका पुत्र कहा है। यमस्य करणकी न्याख्या अपर कर छाए हैं।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥ अयर्वे. १६।५।२; १६।५।९ हे स्वप्न ! तू ( अन्तकः असि ) प्राणान्त करनेवाला है । तू ( मृत्युः असि ) मारनेवाला है।

निद्रा यरावर न भानेसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य विवटकर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव स्वप्तको यहाँ अन्तक व मृत्युके नामसे कहा गया है।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्क्तस्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः। अन्तकोऽसि मृत्युरसि । तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्नयात् पाहि॥ अर्थवं, १६।५।४

मंत्रका अर्थ हम जतर दे आए हैं। वहांपर ऐसा ही मंत्र आया है। इस मंत्रमें स्वप्नको निर्कातिका पुत्र कहा गया है। निर्कातिसे स्वप्नकी उत्पत्तिका अभिन्नाय यह है कि निर्काति अर्थात् कष्ट, दुःख आदिसे मनुष्यको निद्रा नहीं आती। स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्थामें कि गाढ निद्राका अभाव होता है। और कष्टादिको दशामें मनुष्यको गाढ निद्रा नहीं आती। इसी अभिन्नायसे स्वप्नको निक्नतिका पुत्र कहा है।

विद्य ते स्वप्न जनिश्रमभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः।

अन्त ऽको ऽस्ति । अर्थन १६।५।४ वत् ॥ अर्थन १६।५।५ अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको अभृति अर्थात् अनैश्वर्य-दारिद्रयका पुत्र कहा है। दरिद्रताके परितापस भी मनुष्यको निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबोंसे भी स्वप्न (वास्तिविक निद्राका न आने ) की जन्पत्ति है। शेष व्याख्या पूर्ववत् ही समझनी चाहिए ।

विद्य ते स्वप्त जिन्नं निर्भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः। अन्तकोऽसि०। अर्थनं, १६१५।६

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको निर्मूतिका पुत्र कहा गया है । निर्मूतिका अर्थ है ऐश्वर्य-सम्पत्तिका निकल जाना-नष्ट हो जाना । सम्पत्तिकालोकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेसे उसे भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रास नहीं सो सकता । इस प्रकार संपत्तिविनाशका भी स्वप्न पुत्र है । विश्व ते स्वप्न जिनतं पराभूत्याः पुत्रोऽति यमस्य करणः।

अन्तको ऽसि ॥ अथर्व ॰ १६।५।७ अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्तको पराभूतिका पुत्र कहा गया है । पराभूतिका अर्थ है पराभव अर्थात् हार जाना, तिरस्कारको प्राप्त होना। पराभवसे वा तिरस्कारसे मनुष्यको इतना मानिषक कष्ट होता है कि उसके लिए निहा हराम हो जाती है । और

विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां

इस पकार पराभातिसे स्वप्नकी सरपति होती है।

पुत्रोऽसि यमस्य करणः॥ अथर्व० १६,५१८ हे स्वप्न ! तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं। तू देवोंकी पित्नयोंका पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है। स्स मंत्रका भाव हम पूर्व दर्शा चुके हैं। देवपश्नयोंका पुत्र स्वप्न किस प्रकार है यह वहां विशद रूपसे दर्शाया है।

इस प्रशार यह अथर्ववेदके १६ वें काण्डका ५ व। सूक्त संपूर्ण यम व स्वप्न विषयक है जो कि इमने उपर दिया है। इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पहिलेके मंत्रोंसे यम व स्वप्न-का संबन्ध स्पष्ट होता है।

वह अपने पिता यमके कार्योंका निकटतम साधक है। इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात् वास्तविक निदाका अमान किन किन कारणोंसे होता है, तथा उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार है, इत्यादि बातोंका उल्लेख इस सूक्तम स्पष्ट रूपसे हमें देखनेको मिला है।

यह सूक्त बहुतसा दुर्बोध है, तथापि अधवंवेदके अन्य सूक्तों-के साम इसका विचार यहां करतेसे इसकी दुर्बोधता किंचित कम हुई है। तथापि यह खोजका विषय है। जो पाठक स्वप्न-का विचार करनेवाले हैं और मनकी शिक्तका मनन करते हैं, वे इस सूक्तके विषयकी अधिक खोज करें।

# अपनी रक्षाकी प्रार्थना।

[सूक्त ४७]

क्षिः — अंगिराः प्राचेतसः। देवता — १ आग्नः, १ विश्वेदेवा, ३ सुघन्वा।)
अग्निः प्रांतःसवने पात्वसान् वैश्वानुरो विश्वकृद् विश्वर्शभूः ।
स नः पावको द्रविणे द्धात्वायुन्मन्तः सहभक्षाः स्याम ॥ १॥

अर्थ — (चेश्वानरः) विश्वका चालक, (विश्वकृत्) विश्वका निर्माण कर्ता, (विश्वक्तंभूः) विश्वको शानित देनेवाला, (आग्नः) प्रकाश देव (प्रानःसचने अस्मान् पातु) प्रातःकालके यश्में इमारी रक्षा करे। (सः पाचकः नः द्रविणे द्धातु) वह पवित्र करनेवाला इम धनको धनके बांच रखे। और इक्षे इम (आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम) दीर्घ आयुष्मान्तः सहभक्षाः स्याम) दीर्घ आयुष्मान्तः सहभक्षाः स्याम) दीर्घ आयुष्माले और साथ मोजन करनेवाले होते ॥ १॥

विश्वे देवा मुरुत इन्द्रों असान् हिमन द्वितीये सर्वने न जेहाः। आयुष्मन्तः प्रियमेषां वर्दन्तो व्यं देवानां सुमृतः स्याम हुदं तृतीयं सर्वनं कशीनामृतन् ये चम्समैरयन्त । ते सौंघन्यनाः स्विरानशानाः खिष्टि नो अभि वस्यो नयनतु

11 8 11

11 3 11

अर्थ- ( विश्वेदेवाः भरुतः इन्द्रः) सब देव, मस्त् और इन्द्र ये सब ( अस्मान् अस्मिन् द्वितीये सवने न जधुः) हमको इस द्वितीय यज्ञमें न दूर करें। ( आयुष्पन्तः ) दीर्घ आयुवाले और ( प्रियं चक्नतः) प्रिय बोलनेवाले होकर, ( वयं प्यां देवानां सुमतौं स्याम ) इम इन देवोंकी सुमतिमें रहें अर्थात् उनका उत्तम आशीर्वाद हमें मिले ॥ २ ॥

(ये चमलं पेरयन्त ) जो चममको इवनकं लिये प्रेरित करते हैं (कवीनां ऋतेन ) उन कवियों के सखपालनसे (इदं मृतीयं सवनं ) यह तृतीय यह भाग होता है। (ते सीधनवनाः स्वः आनशानाः ) वे उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले बीर भारमांका तेज प्राप्त करते हुए ( नः स्विप्टिं वस्यः अभि नयन्तु ) हमारे उत्तम फलके प्रति ले जावें ॥ ३ ॥

#### इश्वरके गुण।

इस स्करे प्रथम मंत्रमें ईश्वरंक गुणवोधक शब्द हैं जो विचार करने योग्य हैं-

- १ वैश्वानरः = सव विश्वका चालक, जो सव विश्वमें रहकर विश्वको आग बढाता है।
- **९ विश्वकृत्** = सम विश्वका मनानेवाला, जगत्का निर्माण कर्ता.
- रे विश्व-शं-भः = जिससे विश्वको सुख भौर शान्ति मिलती है.

8 आग्निः = प्रकाश देनेवाला, चेतना देनेवाला देव ।

ये सब शब्द और विशेषत पहिले तीन शब्द सब है निर्माता एक प्रभुके चौतक हैं । यह ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, उसकी क्रवामे हमारी आयु बढे और हमारी मंगलकामना विद्व होने । हम आपसंग (प्रियं चदनतः) त्रिय भाषण करें और ऐसा अ।चरण करें, कि जिससे ( वयं देवानां सुमतौ स्याम ) इम देवोंके उत्तम आशीर्वाद प्राप्त करं, हमारे विषयम देवोंकी उत्तम बुद्धि स्थिर होवे और (स्वः आनशानाः) हमारी आत्मा प्रकाशित होते ।

इस स्ताका यह उत्तम उपदेश पाठक नित्य सारणान रखें।

# कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना।

[सक्त ४८] (ऋषः – अंगिराः प्राचेतसः। देवता – मन्त्रोक्ताः।)

इयेनों सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रंभे । स्वस्ति मा सं वंहास्य यज्ञस्योदिच स्वाही 11 8 11 ऋश्वरंसि जर्गच्छन्दा अनु त्वा रंभे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योद्यचि स्वाही 11 7 11 वृषांसि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रंभे । स्वस्ति मा सं वृद्यास्य युज्ञस्योदचि स्वाहा 11 \$ 11

अर्थ - हे देव ! (गायत्र-छन्दाः इयेनः असि ) सबकी प्राण रक्षाका छंद धारण करनेवाला श्येनके समान गति-शील तू है। इसिलिये (त्वा अनु आ रभे) तेरे लिये इस सत्कार्यका प्रारंभ करते हैं। (जगत्-छन्दाः ऋभुः अस्ति) तू जगत्की भलाईका छंद धारण करनेवाला वटा कर्मकुशल है इमलिये (अनु०) तेरे लिये इस इस यशका प्रारंभ करते हैं। ( त्रिष्टुभ्-छन्दाः वृषा असि ) तीनों- अध्यातम, अधिभूत और अधिदैवत संबंधी-साध्यसाधनका छन्द धारण करनेवाला त महामलवान् वैलके समान सामर्थ्यशाली है । इसलिये ( अस्य यक्षम्य उद्दाचि ) इस यशकी उत्तम समाप्ति तक ( मां स्वस्ति सं वह ) मुसे मुखे हे चल, ( स्व-आ-हा ) में अपनी शक्तिका सबकी भलाईके लिये लाग करता हूं ॥ १-३॥

### मेघोंका संचार।

[ ब्रक्त ४९ ]

(ऋषिः — गार्थः। देवता — अग्निः)

नृहि ते अमे तुन्त्रिः फ़्रुमानंश् मत्यैः ।

कृषिबैभित् तेर्जनं स्वं जरायु गौरिव ॥ १ ॥

मेष ह्व वै सं च वि चोर्नु ज्यिस यदुंत्तरद्राष्ट्रपंख खादेतः ।

श्रीष्णी शिरोऽष्स्राप्सी अर्दर्यनंश्चर् वंभित् हरितेभिरासभिः ॥ २ ॥

सुपूणी वार्चमक्रतोष द्यन्यांखरे कृष्णी इपिरा अनितिष्रः ।

नि यिच्यन्त्युपंरस्य निष्कृतिं पुरू रेती दिभरे सूर्युश्चितः ॥ ३ ॥

अर्थ — हे (असे) प्रकाश खरूप देव ! (मर्त्यः ते तन्यः कृरं निहि आनंश ) कोई मनुष्य तेरे शरीरकी कृरताकी नहीं स्वीकार कर सकता । जिस प्रकार (किपा तेजनं स्थास्ति ) क नाम उदक्का पान करनेवाला मेघ प्रकाशको भारण करता है और (गौः स्वं जरायु इव ) जिस प्रकार अपनी जरायुको गौ धारण करती है ॥ १॥

(मेष इव वै) निध्यपूर्वक मेढोंके समान तू (सं अच्यसे) इक्ट्रा होता है और (च वि अच्यखे) कैलता है। (यत् उत्तरद्वी खादतः उपरः च) और उत्तम बनमें घास खाते हुए ठहरता है। (शिष्णी शिरः अध्यसा अप्सः अर्थम्) शिरसे सिरको और रूपसे रूपको दबाता हुआ (हिरतेभिः आसाभिः अंशून् वभस्ति) हिरहणैके मुबोंसे किरणों घारण करता है।। २॥

(सुपर्णाः वाखरे द्यांचे वाचं उप अक्रत ) अनेक किरण इस खोखले आकाशमें शब्द करते हैं और (कृष्णाः इपिराः अनितिष्ठः) जलका आकर्षण करनेवाले गतिमान किरण यहां नाच रहे हैं। (यत् उपरस्य निष्कृति निष्मित ) जब ठइरनेवाले मेपकी निष्कृति अर्थात् वृष्टिक्प परिणामको निश्चित करते हैं, जब वे (पुरु रेतः द्धिरे) वहुत जल मारण करते हैं।। ३॥

यह सूक्त अखंत दुर्गोध है, परंतु निम्नीलखित भावार्थके भन्नसधानसे क्रल भाव पाठक जान सकते हैं—

' हे ईश्वर ! जिस समय तू कूर होता है, उस समय तिरे सन्मुख कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता; तेरा को भ इतना असस है। काला मेघ भी प्रकाशको चारण कर संकेगा, अथवा गी भी अपनी जरायुको खा जायगी, परंतु मनुष्य ईश्वरका कोप होनेपर क्षणमात्र भी ठहर नहीं सकता ॥ १॥

जिस प्रकार मेढे या बकरे किसी समय इकट्ट होकर और किसी किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमिपरका घास स्रोते हैं, और किसी किसी समय अपने ईसरसे दूसरेके सिरको टकराते हैं और अपने शरीरसे दूसरेको पर्षण भी करते हैं और इस प्रकारकी लीला करते हुए घास खाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलते और कभी लडते हुए जीवन अवतीत करते हैं, तथापि ईश्वरके कोघके सन्मुख कोई ठहर नहीं सकता ॥ २॥

ईश्वरकी कृपासे ही सूर्येकिरण सब जगत्में नाज रहे हैं और जलका आयर्पण करते हुए देगसे जा रहे हैं; येही मेघोंकी बनाते हैं और उनसे यृष्टि करते हैं तब सब जगत्की शान्त करनेवाला जल पर्याप्त प्रमाणमें सबकी प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परमेश्वरके सामध्येका ध्यान करना योग्य है।

# धान्यकी सुरक्षा।

[सूक्त ५०]

(अपिः - अथवी अभयकामः। देवता - अश्विनी ।)

हुतं तुदं संमुक्कमाख्यमिना छिन्तं श्विरो अपि पृष्टीः श्रृणीतम् ।

यवाशेददानिप नहातं मुख्मथाभयं कुणुतं धान्यापि

11 8 11

तर्द है पतंक्ष है जम्य हा उपकस ।

ब्रह्मेवासंस्थितं हविरनंदन्त हुमान् यवानहिंसन्तो अपोदित

11 7 11

तदीपते वर्षापते तर्रंजम्मा आ शृंगोत मे ।

य औरण्या व्यद्विरा ये के च स्थ व्यद्विरास्तान्त्सवीन् जम्भयामिस

11 3 11

अर्थ- हे ( अदिवनौ ) अश्विदेवो ! ( तर्द समेकं आखु हतं ) नाश करनेवाले और भूमिमें विल करके रहनेवाले चृहेको मारी । उसका (शिर:छिन्तं ) सिर काटो । (पृष्टी: अपि श्रुणीरतं ) उसकी पीठ तोडो । वे चूहे (यवान् न इत् मदान् ) जी की कमी न खावें, ( मुखं अपि नहातं ) उनका मुख वंद करो, ( अध धान्याय अभयं कृणुतं ) कार भान्यके लिये निर्भयता करो ॥ १ ॥

(है तर्द ) हे हिंसक ! (है पतंग ) हे शलम ! (हा जक्य, उपकल ) हे वध्य और दुष्ट ! (ब्रह्मा इव असंस्थितं ह्विः ) ब्रह्मा जिस प्रकार असंस्कृत हविको छोडता है, उस प्रकार ( इमान् ययान् अनदन्तः अहिंसन्तः ) इन जीको न स्रोत हुए भीर न नष्ट करते हुए (अपोदित ) तुम दूर हट जाओ अर्थात् इसकी छोड दो ॥ २ ॥

है ( तद्यिते ) महा हिंसक ! हे ( च्यापते ) शलभा ! हे ( तृष्टजम्भाः ) तीक्ष्ण दाढवाले ! ( मे आंशुणोत ) मेरा भाषण सुनो। (ये आरण्याः व्यद्वराः) जो जंगली और विशेष स्वानेवाले हैं और (ये के स व्यद्वराः स्थ) जो कोई भक्षक हैं, इम ( तान् सर्वान् जम्मयामानि ) उन सवका नाश करते हैं ॥ ३ ॥

#### धान्यके नाशक जीव।

चुहे, पतन्न, शलम आदि जन्तु ऐसे हैं कि जो धान्यका नारा करते हैं, पौघाँका नष्ट करते हैं और शलम तो ऐसे हैं कि को करोडोंकी संख्यामें इकट्ठे मिलकर आते हैं, धान्यों और पुर्कीपर भावा करते हैं और उसका नाश करते हैं। इनसे भान्यादिका बनाव करना चाहिये। इसलिये चूहीं और शलमाको मारना चाहिये ऐसा प्रथम मंत्रमं कहा है।

इस सूक्तमें इनका नाश करनेकी विधि नहीं कही है, केवल नाश करना चाहिये और धान्यका बचाव करना चाहिये इतना ही कहा है। यदि किसी स्थानपर इनके नाश करनेकी विधि मिल जाय, तो किसानोंका बहुत लाभ होगा। चूहे भी हजारीकी संख्यामें आकर खेतींका नाश करते हैं और शलम तो करोडोंकी संख्यामें आते हैं। यदि कोई शोधक इनके नाशका उपाय निकाले, तो जगत् पर बडा उपकार हो सकता है।

# अन्तर्बाह्य शुद्धता ।

( ऋषिः — श्रन्ताति । देवता — आपः, ३ वरुणः । )

वायोः पूतः प्वित्रेण प्रत्यङ् सोमो अति द्रुतः । इन्द्रेस्य युज्यः सखां 11 8 11

मर्थ- ( वायोः पावेत्रेण पूतः ) वायुके पवित्रोक्तणके साधनद्वारा श्रुद्ध हुआ ( प्रत्यङ् भति द्भुतः सोमः ) प्रत्यक्ष **डा**ना हुआ सोम (इन्द्रस्य युज्यः सक्ता ) इन्द्र शक्तिका योग्य मित्र है ॥ १ ॥

\*\* \* \_ **\*** 

आर्थे अस्मान् मावरं स्दयन्तु घृतेनं नो घृतप्त्रीः पुनन्तु । विश्वं हि तिप्रं प्रवहंन्ति देवीरुदिदाँम्यः शुचिरा पृत एमि 11211 यत् कि चेदं वेरुण दैव्ये जर्नेऽभिद्रोहं मंनुष्यार्थश्ररिति। अचिन्या चेत तव धर्मी युयोपिम मा नुस्तस्मादेनंसो देव रीरिपः

11 3 li

#### ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ- ( मातरः आपः अस्मान् सृद्यन्तु ) माताके समान हितकारी जल हमें ग्रुद्ध करे । ( घृतण्वः नः घृतेन पुनन्तु ) पवित्र करनेवाला जल इमे अलेक द्वारा पवित्र करे। (देवीः हि विश्वं रिप्रं प्रघहन्ति ) दिष्यं जल सब दोप बहा देता है, (आभ्यः उत् इत् शुक्तिः पूनः आ एमि ) इनसे हा शुद्ध आर पिनत्र होकर में आगे चलता हूं ॥ २ ॥

हे वहण ! ( मनुष्याः यत् किंच इदं अमिद्रोहं ) साधारण मनुष्य जो कुछ भी दुराचार (दैव्ये जने चरन्ति ) दिन्यजनोंके विषयमें करते हैं, (च इत् अचित्या तच धर्म युयापिम) और जो बिना जानते हुए तेरे बताये धर्मको तोडते

हैं, है देव । (नः तस्माल् एन मः मा रीरिषः) हम सबको उस पाससे नष्ट मत कर ॥ ३ ॥

#### साम हा महातम्य।

सोमका वर्णन प्रथम स्त्रम है। यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पश्चात् उसको इवा देने के लिये एक वर्तनसे दूधरे बर्तनमें किया जाता है; जब इस प्रकार यह सिद्ध होता है, तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र शक्तिको बढानेवाला होता है। अर्थात् उनके पीनेसे शरीरकी इन्द्रशक्ति बढती है।

#### जलका महातम्य।

द्वितीय मन्त्रमें जलका महात्म्य कहा है। जल प्राणियोंकी शान्ति देता है, पवित्र करता है, शरीरके सब दोषोंको दूर करता है और अन्तर्वाद्य ग्रुद करनेके द्वारा बड़ा आरोग्य देता है।

#### द्रोह न करना।

तृतीय मन्त्रमें कहा है, कि कोई मनुष्य किसीका द्रोह और अपराध न करे। न जानते हुए भी जो द्रोह हुआ हो, उसके।लए परमेश्वरकी प्रार्थना करके क्षमा मांगनी चाहिये।

इन तीन मंत्रोंमें शुद्धि द्वारा शक्तिवृद्धि वरनेका उपदेश है। सोम शुद्ध होनेसे वह इन्द्रशिक्ती सहायता करता है, जल शुद्धता करके आरोग्य देता है और अहिंसा वृत्तिसे आंत्मशुद्धि होकर आत्मिक वल बड जाता है। तीनों मंत्रोंका यह आशय देखने योग्य है। युद्धि द्वारा बलकी वृद्धि होती है यह सबका तात्पर्य है।

॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

[ सक ५२]

( ऋषिः — भागिलः । देवता — मन्त्रोकाः । )

उत् सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निज्ञीन्। आदित्यः पवीतेम्यो निश्वर्रष्टो अद्युहा

अर्थ- ( आदित्यः विश्वहन्टः ) सवका आदान करनेवाला, सब जिसकी देखते हैं और नो ( अ-इए-इ। सूर्यः ) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूर्वन्) राक्षसोंका नाश करता हुआ (पर्वतेभ्य पुरः) पर्वतींसे आमे (दिवः उत् पति) बुलोकमें ऊपर माता है, भर्यात् उदित होता है ॥ १॥

नि गावी गोष्ठे अंसद्रन् नि मृगासी अविक्षत । न्यूईमयी नदीनी न्य्री दृष्टां अलिप्सत आयुर्ददं विष्ठितं श्रुतां कण्यंस्य वीरुर्धम् । आभीरिषं विश्वभैषजीमस्यादृष्टान् नि र्यमयत्

11 2 11

11 3 11

अर्थ — (गावः गोष्ठे ति असद्न्) गौर्वे गोशालामें ठहरी हैं। (मृगासः नि-अविक्षत) मृग अपने स्थानमें प्रविष्ठ हुए हैं। (नदीनां ऊर्मयः नि) नदियोंकी लहरें चलीं गई और अब वे (अहप्राः नि अलिप्सत) अहर होनेके कारण उनकी प्राप्तिकी इच्छा को जाती है ॥ २॥

(कण्वस्य आयु:-ददं) रोगीको आयु देनेवाली, (विपश्चितं श्रुतां वीरुधं) बुद्धि वढानेवाली प्रसिद्ध औषधि (विश्वभेषजीं आ आभारिषं) सब रोगोंकी श्रीषधीको मेंने प्राप्त किया है और (अस्य अहष्टान् नि शमयत्) इसके अहह दोषोंको दूर करते हैं ॥ ३॥

#### सूर्यका महत्त्व।

इस स्किने प्रथम मंत्रमें सूर्यका महत्त्व वर्णन किया है ! 'सूर्य' सब जलरसीका आदान करता है, इसलिय वह 'आदित्य' कहलाता है। (धिश्व-हष्टः) उसकी सब देखते हैं, वह आंखसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वह सूर्य (अ-हष्ट-हा) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला है। शरीरमें अथवा जगत्में जो रोग-बीज, दोष और हानिकारक रोगमूल हैं, उनकी सूर्यके किरण नाश करते हैं। (रक्षांसि-क्षरांसि-निजूर्वन्) राक्षसों अर्थात् क्षीणता करनेवाले रोगजन्मुओंका नाश करता है। इस प्रकारका यह सूर्य प्रतिदिन उदयको प्राप्त होता है। सूर्यके ये गुण सीर चिकित्सा करनेवालोंको स्मरणमें रखने चाहिये।

दितीय मंत्रमें कहा है कि दिनमें गीवें भ्रमण करती हैं और रात्रीमें गोशालामें आकर निवास करती हैं। मृग भी इसी प्रकार विश्रामके लिये अपने स्थानमें आते हैं। नदीकी लहरें भी कभी वेगसे उठती हैं, तो दूसरे क्षणमें चली जाती हैं। अर्थात इस जगत्में कोई अवस्था स्थिर नहीं है। रोग भी इसी कारण नाश होनेवाले हैं। रोगी यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नश्चर जगत्में रोग भी नष्ट होनेवाले हैं, स्थिर रूपसे रहनेवाले नहीं हैं। अतः रोग दूर होंगे और आरोग्य मिलेगा, यह निखय स्थान उचित है।

रोगीकी अवस्था इस सूक्तमें 'कणव ' शब्दसे कही है। शरीरकी पीडित अवस्थामें रोगी विलक्षण शब्द करता रहता है। इसको कण्य कहते हैं। ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध (विश्व-भेषजी) एव रोगोंकी औषधीका सेवन करेगा, तो वह निःसंदेह रोगमुक्त होगा। इस मंत्रमें जो सब रोगोंकी शमन करनेवाली भौषधि कही है। वह प्रथम मंत्राक्त सूर्येत्रकाश ही है। सूर्यकिरणें ही यह वलीके रूपमें हमारे पास आती हैं। इस सूर्यप्रकाशमें ऐसा सामध्ये है, कि ने दछ और **अ**दष्ट सब प्रकारके रोगवी जोंका नाश करते हैं। जहां सूर्यप्रकाश होता है, वहां कोई रोगबीज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव सूर्यकिरणों में है। इस विज्ञानका विचार करने से मनुष्य अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके सूर्य देवसे आरोग्य प्राप्त कर सक्ते हैं। अर्थात् नंगा शरीर सूर्यप्रकाशमें रखनेसे शरीरके रोगिकमी दूर होंगे, घरमें सूर्यप्रकाश आने व घरके रोग दूर होंगे, नगरमें सूर्यप्रकाश गलीगलीमें पहुंचनेसे सब नगर आरे। ग्यपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार सब मनुष्य इस सूर्यके प्रकाशस भारीम्य प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य किरण जिनपर गिरते हैं, ऐसी वनस्पतियां खानेसे भी यहाँ लाभ होता है। सूर्यिकरणोंमें अमण करनेवाली गौका दूध पीनेसे भी लाभ होता है। इस प्रकार योजनापूर्वक जानकर सूर्यकिरण चिकित्साका विषय सबको समझना चाहिये।

### अपनी रक्षा।

#### [ सक्त ५३]

(ऋषः - बृहच्छुकः । देवता - नानादेवताः ।)

द्यौधं म इदं षृथिवी च प्रचेतसो जुको वृहन् दक्षिणया पिपेर्तु । अर्चु स्वधा चिकितां सोमां अधिर्वायुनेः पातु सिवता यर्गश्च ॥१॥ पुनः प्राणः पुनरात्मा न ऐतु पुनश्चक्षः पुनरसंने ऐतं । वैश्वानरो नो अर्दव्यस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दृश्तिति विश्वां ॥२॥ सं वर्धसा पर्यसा सं तन्तिर्गरगन्यिह मर्नसा सं श्विवेनं । त्वष्टां नो अत्र वरीयः कुणोत्वर्चं नो मार्ष्टु तन्त्रोद्रे यद् विरिष्टम् ॥३॥

अर्थ— (प्र-चेतसौ द्याः च पृथिदी च) उत्तम ज्ञानवाले युलोक और भूलोक और (वृहन् शुक्तः दक्षिणया) वडा सामर्थ्यवान् सूर्य दक्षताके साथ (मे इदं पिपर्तु) मेरे इस सबकी रक्षा करे। (सोमः अग्निः) सोमादि वनस्पति और अग्नि ये (स्वधा अनु चिकितां) अपनी धारणशक्तिका ज्ञान अनुकूलताके साथ देवें। (वायुः सविता भगः च न पातु) वायु सविता और भग ये हम सबकी रक्षा करें॥ १॥

(प्राणः नः पुनः पतु) प्राण हमारे पास फिर आवे, (आत्मा नः पुनः पतु) आत्मा हमारे पास पुनः आवे। (पुनः चक्षः पुनः असुः नः पतु) फिर आख और फिर प्राण हमारे पास आवें। (अ-द्घ्धः तनू-पाः वेश्वानरः) न दबाया जानेवाला शरीरका रक्षक सबका नेता आत्मा (नः विश्वा दुरितानि) हमारे सब पापोंकी जानता हुआ (अन्तः विश्वाति) अन्दर रहता है॥ २॥

(वर्चसा पयसा सं) तेज और पुष्टिकारकं दूधसे इम युक्त हों। (तन्भिः शं) उत्तम करीरोंके साथ इम युक्त हों। (शिवेन मनसा सं अगन्मिष्ट्र) कल्याणमय विचारयुक्त मनसे इम युक्त हों। (श्वष्टा नः अत्र वरीयः कृणोतु) श्रेष्ठ कारीणर परमात्मा हमें यहां उत्तम धनावे। (यत् नः तन्तः विरिष्टं) जो इमारे करीरों कष्ट देनेवाला भाग हो (अतु मार्ष्ट्रं) उसको अनुकूलतासे शुद्ध करे॥ ३॥

भावार्थ— युलोकका वडा शक्तिशाली भाग्यवान सूर्य, अन्तरिक्ष लोकका वायु, और भूलोकका अप्रि, स्रोम आदि हमारी रक्षा करें और हमारे अनुकूल हीं ॥ १॥

हमारी भारमा, प्राण, चक्षु भादि सब शक्तियां पूर्वोक्त प्रकार हमें पुनः प्राप्त हों । हम पापोंको छिपकर कर नहीं सकते, क्यों-कि ज्ञानी रक्षक आत्मा हमारे अंदर जागता रहता है ॥ २ ॥

हमें पुष्टिकारक क्षन्न, तेज, उत्तम कारीर, उत्तम कल्याणका विचार करनेवाला मन प्राप्त होवे । इमारे शरीरमें जो कुछ हानि-कारक पदार्थ घुषा हो, वह परमेश्वरकी योजनासे दूर होवे और इमारी छाद्धि होवे ॥ ३॥

इस सूक्तमें अपनी सब प्रकारसे रक्षा हो इस विषयकी उत्तम प्रार्थना है। द्वितीय मंत्रमें कहा है कि—

आतमा, प्राणः असुः, चक्षुः नः पुनः पतु । ( मं. २ ) ' क्षात्मा, प्राण, क्षांख आदि सन शक्तियां हमारे पास पुनः आर्ने । ' दार्थात् रोगादिके कारण शरीरपर जो विविध क्षाप-त्रियां काती हैं, उनसे बक्षु आदि सह इंदिय रोगी सीर विकल हैं। जाते हैं, किसी किसी समय ये इंद्रिय नामशेष भी हो जाते हैं, आत्मा और प्राण चले भी जाते हैं अर्थात् यह मनुष्य मर भी जाता है। अर्थात् जब शरीर ऐसा रेगी हो जाता है, कि मनुष्य मर भी जाता है। इतना रोगी होनेपर भी आत्मा, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि सब शक्तियां पुनः हमारे शरीरमें पूर्ववत् उत्तम अवस्थामें बसें। अर्थात रोग आदि आपत्तियां आनेप भी पूर्ववत् आरोग्य प्राप्त हो । यह आरोग्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है इसका विचार पहिले मंत्रने बताया है—

(चौ: युद्धन् शुक्तः भगः स्विता) युलोकका बडा सामर्थ्यशाली शुद्धता करनेवाला सूर्य, (वायुः) अन्तरिक्षका दायु और (पृथिवी अग्निः स्वामः) पृथ्योके स्वरका अग्नि और सोमादि वनस्पतियां (अनु स्वधा चिकितां, पातु, पिपर्तु) अनुकूलतासे अपनी धारक शक्ति देवें, हमारी रक्षा करें, और पूर्णता करें। (मं. १)

युलोकमें सूर्य है जो अपने प्रकाशमान किरणोंसे सबकी शुद्धता करता है, सबमें बल लाता है और सबको बढ़ाकर पूर्ण करता है। अन्तिरिक्षमें जो वायु है वह सबका प्राण होकर सबको जीवन देता है, पवित्र और पुष्ट करता है और दीर्घ भायु देता है पृथ्वीपरकी सोम आदि वनस्पतियों रोग दूर करने द्वारा सबका आरोग्य बढ़ाती हैं और सबको दीर्घायु करती हैं। अबीत आतमा, प्राण और चक्क पुनः शरीरमें स्थिर करने के साथ (१) सूर्यप्रवास, (२) वायु और (३) वनस्पतियों के यथायोग्य सेवनसे आसज्ञमरण हुआ मनुष्य भी पुनः स्वस्थ हो सकता है। इससे—

पयसा, घर्चसा, शिवेन मनसा सं अगन्महि। (मं. ३)

' दुरघादि अन्नपान, तेजिक्तिता और शुम विचारवाला मन प्राप्त हो सकता है। ' आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनको शुममङ्गल विचारोंसे युक्त करे, क्योंकि विचार शुद्धरहे तो बुराई पास नहीं आ सकती। खमाव तेजिस्ती वनावे और शुद्ध दुग्धाहार करके उत्तम आरोग्यका साधन करे। इतना प्रयस्न करनेपर भी जो कुछ रोगवीज या दोष शरीरमें बुस गया हो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी प्रार्थना करे—

त्वष्टा नः तन्वः यत् विरिष्टं मार्ष्ट्रः (मं. ३)

'ईश्वर हमारे शरीरके रोगादिको दूर करके हमारी शुद्धता करे।' क्योंकि मनुष्यका प्रयत्न होनेपर भी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं और दोष घुषते हैं। ईश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह सब दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वरंप्रार्थना करनेसे मनमें एक प्रकारका अद्भुत देवी वल प्राप्त हो जाता है जिससे सम दोष और रोगबीज तथा अन्य विपत्तियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य निर्दोष हो जाता है। कोई यहां यह न समझे कि ईश्वरसे छिपाकर मनुष्य कुछ भी दोष या पाप कर सकता है। यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि—

वैश्वानरः, अद्ब्धः, तन्पाः, विश्वा दुरितानि अन्तः तिष्ठाति । (मं. २)

'सब जगत्का नेता, कभी न दबनेवाला, शरीरकी रक्षा , करता हुआ और इमारे सब पापोंका निरीक्षण करता हुआ इमारे अन्दर रहता है।'जब वह जाप्रत रहता हुआ अंदर रहता है तब उसे छिपकर कीई कैसे पाप कर सकता है! अधीत् यह सर्वधा असंभव है। इमारे सब बुरे और भले कमींकी वह जानता है, इसलिये उसीकी प्रार्थना करनी चाहिये और उसीसे आरिमक बल प्राप्त करना चाहिये।

यह रीति है जिससे मनुष्य नीरोग हो सकता है और अपनी उन्नतिका साधन कर सकता है।

# राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वृद्धि।

[सक्त ५४]

( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - अशीषोमी ।)

इदं तद् युज उत्तर्मिन्द्रं शुम्भाम्यष्टंय । अस्य श्वत्रं श्रियं मुहीं वृष्टिरिव वर्षया तृणंम् ॥ १ ॥

अर्थ — (इदं तत् उत्तरं युजे) में इसके साथ उस श्रेष्ठको संयुक्त करता हूं। (अष्टये इंद्रं शुंभामि) फलमोगेंक लिये प्रभुकी प्रार्थना करता हूं। हे देव! (अस्य क्षत्रं महीं श्रियं वर्धय) इस राजाके राज्यको तथा महती संपत्तिको बढा, (वृष्टि तृणं ६व) त्रैसे वृष्टि वासको बढाती है।। १॥

भाषार्थ — में श्रेष्ठके साथ संबंध करता हूं, अपनी उन्नतिके लिये परमेश्वरकी प्रार्थना करता हूं। हे ईश्वर ! इमारे राजाका राज्य बढे और धन भी ऐसा बढे कि जैसी घास वृष्टिसे बढ जाती है ॥ १॥ अस्मै क्षत्रभंगीवोमावस्मै घरियतं र्यिम् । हुमं राष्ट्रसाभीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम् 11211 सर्वन्ध्रश्रासंबन्धुश्र यो अस्मा अभिदासंति । सर्वे तं रेन्घयासि मे यर्जमानाय सुन्वते 11 3 11

अर्थ- हे अग्निषौमौ। ( अस्मै श्रत्रं घारयतं ) इसके लिये राज्यको धारण करो, ( अस्मै रर्थि ) इसके लिये धन भारण वरो। (इमं राष्ट्रस्य अभीवर्गे कृणुतं) इसके। राष्ट्रकी मुख्य मंडलीमें स्थिर करो। तथा (उत्तरं युजे) में इसके। अधिक उच अवस्थामें नियुक्त करता हूं ॥ २ ॥

(सवन्धुः च असबन्धुः च) माइयों समेत या माइयों से रहित (यः अस्मान् अभिवासिति) जी शत्रु हमारा विनाश बरना चाहता है, (मे सुन्वते यजमानाय) मेरे याजक यजमानके लिये (तं सर्वं रन्धयासि) उस शत्रुका नाश कर ॥ ३ ॥

भावार्थ- हमारे राजाका राज्य स्थिर होने, धन भी स्थिर रहे। राष्ट्रके हित करनेवाले लेगोंमें यह प्रमुख होने भौर श्रेष्ठके साथ बढता रहे ॥ २ ॥

कोई शत्रु जो अकेला या अपने भाइयों समेत हमारा नाश करना चाहे उसका नाश कर ॥ ३ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है। राष्ट्रीय उन्नतिकी प्रार्थना है। अपना श्रेष्ट्रींसे संबंध जोडना और (यजमान) यज्ञमय जीवन बनाना यह मनुष्यका कर्तव्य यहां बताया है। इसके अनंतर परमेश्वरकी प्रार्थना की जाय, तो वह निःसंदेह सफल होगी। अपना राज्य बढे, धन बढ़े, खराज्य न हो तो वह प्राप्त होवे, शत्रु दूर हो आवे और सब प्रकारको उन्नति भी होवे। यह इस प्रार्थनाका आशय है।

### उत्तम मार्गसे जाना।

[सूक्त ५५] (ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — १ विश्वेदेवाः, १-३ रुद्रः ।)

ये पन्थानी बहवीं देवयानां अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति । तेषामज्यानि यतमो वहाति तस्मै मा देवाः परि धत्तेह सर्वे

11 8 11

श्रीष्मो हॅमन्तः शिश्विरो वसन्तः शरद् वर्षाः स्विते नी द्धात । आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इद् वीः शरणे स्योम

11211

अर्थ- (ये देवयानाः वहवः पन्थानः) जो देवींके भाने जानेके बहुतसे मार्ग ( धावापृथिवी अन्तरा संच-रान्ति ) युलोक भौर भूलोकके बीचमें चलते रहते हैं। (तेषां यतमः अज्यानि चहाति ) उनमेंसे जो मार्ग समृद्धि माता हैं। हे ( सर्वे देवाः ) सब देवो ! ( इह तसी मा परि घत्त ) यहां उस मार्गके लिये सुसे सब प्रकार धारण करो ॥ १ ॥

वसन्त, प्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त भीर शिशिर ये सब ऋतु (नः स्विते दधात) हम उत्तम अवस्थाम धारण करें। (नः गोषु प्रजायां आ भजत) हमें गौओं और प्रजाओंमें सुबका भागी करें। (वः इत् निवाते शरणे स्थाम) तुम्हारे साथ निश्वयसे इम वातादिके चपद्रवरहित घरमें रहें ॥ २ ॥

भावार्ध - उत्तम विद्वान् धजनोंके जाने आनेके अथवा व्यवहार करनेके जो अनेक मार्ग हैं, उनमें जो निर्दोष मार्ग हों, उद्यीपरसे चलना उचित है ॥ १ ॥

एंदा आवरण करना चाहिये कि त्रिससे छहाँ ऋतुओंमें उत्तम सुख लाभ हो, गाँओं और प्रजाओंसे हितका साधन हो और घरमें कोई दोष न हो ॥ २ ॥

इदावत्सरायं परिवत्सरायं संवत्सरायं कुणुता बृहन्नमंः । तेषां व्यं सुमती ाज्ञियांनामपि मुद्रे सीमनुस स्याम

11 3 11

अर्थ — ( इदावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय) कमश प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षों के लिये ( बृहत् नमः कुणुत ) बहुत अन उत्पन्न करो । (तेषां यक्कियानां सुमती ) उन यशक्तीओंकी उत्तम बुद्धिमें तथा (सीमनसे अद्भे अपि स्थाम ) उत्तम मनमें तथा कल्याणमें इम सदा रहें ॥ 3 ॥

भावार्थ- हरएक वर्ष उत्तम अन्न पर्याप्त प्रमाणमें उत्पन्न कर, और जिन्होंने अपना जीवन यज्ञमय बनाया है उनके उत्तम शम संस्कारयुक्त मन और बुद्धिमें रह अर्थात् तेरे विषयमें उनका संमति उत्तम रहे ऐसा आचरण कर ॥ ३ ॥

ये संवत्सरींके पांच नाम क्रमशः प्रभवसे लेकर हरएक पंचयुगीके हैं। इसी प्रकार 'कृत, जेता, द्वापर और कॉल 'ये चतुर्युगीके नाम है।

सञ्जनोंके व्यवहार करनेके शुभमागोंमें भी जो मार्ग सबसे

' संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, और इद्वत्सर' श्रेष्ठ हैं उन पर चलना चाहिये । अपना आचरण उत्तम रहा ता सब ऋतुओं से लाभ होता है और अपने अंदर दोष हुआ तो हानि होती है। हरएकको ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिये कि जिससे एजजन प्रसन्न हों। हरवर्ष खेतीसे इतना धान्य उत्पन्न करना चाहिये कि जो अपने लिये पर्याप्त हो छके।

# सर्पसे बचना।

दिक ५६]

( ऋषिः — शन्तातिः । देवता — १ विश्वेदेवाः, १-१ रुद्रः । )

मा नो देवा अहिर्वधीत सर्वोकान्त्सहपूरुषान् ।

संयतुं न वि ष्परदू व्यातुं न सं यमन्त्रमी देवजनेभ्यः

11 8 11

नमीऽस्त्वसिताय नमस्तिरंश्विराजये । स्वजायं बुभ्रवे नमो नमी देवजुनेभ्यः 11211 सं तें हिनम दुता दुत: सम्रुं ते हन्ता हर्नू। सं तें जिह्वायां जिह्वां सम्त्रास्त्राहं आस्यूम् ॥ ३॥

अर्थ- हे (देवाः ) देवो । (अहिः सतोकान् सहपूरुषान् ) सांप संतानों और पुरुषोंके सरे (नः मा वधीत् ) हमें न मारे (देवजने भ्यः नमः ) दिन्यजनों अर्थात् वैद्योंके लिये नमस्कार है। (संयतं न वि व्यरत् ) बंद हुआ न खुल सकता है और ( दयासं न सं यमत् ) खुला हुआ बंद नहीं हो सकता है ॥ १॥

( असिताय नमः अस्तु ) कालै सर्पके लिये नमस्कार हो, ( तिराश्चिराजये नमः ) तिरछा लकीराँवाले सापहो नमस्हार, (स्वजाय बभ्नवे नमः) लिपटनेवाले और भूरे रंगवाले सांपके लिये नमस्हार हो । तथा (देवजनेभ्यः नमः) दिन्यजनोंके लिये नमस्कार हो ॥ २॥

है ( अहे ) सर्प ! (ते दतः दता सं हन्मि ) तरे दातोंको दांतसे में तोडता हूं। (ते हन् हन्या समू उ ) तेरे ठोदीको ठोदिंसे सटा देता हूं। (ते जिह्नां जिह्नया सं) तेरी जिह्नाको जिह्नासे तोडता हूं। (ते आस्यं आस्ना सं हानिम) तेरे मुखको मुखसे फाडता हूं॥ ३॥

मनुष्योंको अपने निवासस्थानमें ऐसा सुप्रबंध करना चाहिये, कि जिससे सर्पदंशसे मनुष्य या पशु कदापि न मरे। ततीय मंत्रसे सर्पको मारना चाहिये ऐसा भी पता लगता है।

मंत्रोंका अन्य भाव दुर्बोघ है और वही खोजकी अपेक्षा रखता है।

### जलचिकित्सा।

[सक्त ५७]

( ऋषिः — शन्तातिः । देवता — रुद्रः । )

इदिमिद् वा उं भेषुजिमिदं रुद्रस्थं भेषुजम् । येनेषुमेक्तेजनां शतर्श्वत्यामपुत्रवेत् ॥ १॥ जाळाषेणाभि पिश्चत जाळाषेणोपं सिश्चत । जाळाषमुग्रं भेषुजं तेनं नो मृड जीवसे ॥ २॥ शं चं नो मर्थश्र नो मा चं नः कि चनामंमत्।

क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषुजं सर्वं नो अस्तु भेषुजम्

11 3 11

अर्थ — (इदं इत् वा उ भेषजं ) यह जल निःसंदेह भीषघ हैं (इदं कद्गस्य भेषजं ) यह रहका आष्षघ है। (येन) जिससे (शतशास्यां एकतेजनां हपुं अपझवत् ) अनेक शस्यवाले, एक दण्डवाले वाणके विरुद्ध शब्द बोला जाता है अर्थात् वाणका वण भी ठीक हो सकता है ॥ ९ ॥

( जालापेण अभि सिंचत ) जलसे अभिषिचन कराओ, ( जालापेण उप सिंचत ) जलसे उपस्पिन कराओ। ( জাलापं उग्रं भेपजं ) जल बडा तीव औपध है। (तेन जीवसे नः मृङ्ज ) उससे दीर्घ जीवनके लिये हमें सुकी कर ॥२॥

(नः शंच) हमें शान्ति प्राप्त हो, (नः मयः च) हमें छुख मिले। (नः च किंचन आम-मत् मा) हमें कोई आमवाला रोग न होते। (रपः क्षमा) सडावटसे यचाव किया जाते, (नः विश्वं भेषजं अस्तु) हमें सब भीषध हो, (नः सर्वे भेषजं अस्तु) हमें सब औषध हो॥ ३॥

भावार्थ — यह जल उत्तम आंषध है। वैद्य इसका प्रयोग करते हैं। शस्त्रोंके व्रणको भी जलिकित्सासे ठींक किया जा सकता है।। १॥

जलसे पूर्ण स्नान करो, आधा स्नान-कटिस्नान-भी जलसे करो । इससे रोग दूर होंगे, क्योंकि जल वर्डा तीन स्नीविधि है । इस जलसे दीर्घजीवन प्राप्त है।कर स्वास्थ्यका सुख भी प्राप्त है। सकता है।। २ ॥

जलसे शरीरकी शान्ति, समता, सुख सीर खास्थ्य प्राप्त होकर आमरोग दूर होते हैं, शरीरकी सदावट नष्ट होती है। जल पूर्ण औषधि है, जल निःसंदेह सबकी श्रीषधि है ॥ ३ ॥

इस सूक्तका अभिप्राय स्पष्ट है। जलानिकित्साका उपदेश करनेवाला यह सूक्त है। जलसे संपूर्ण शरीर भिगानेसे पूर्ण स्नान होता है, और रेगवाला भाग भिगानेसे अधिसान होता है। योजनापूर्वक इनका उपयोग करनेसे बहुत लाभ होता है। जैसा—

१- ब्रह्मचर्य पालनके लिये शिश्नस्नान शीत जलसे करना, तथा भाषपासका प्रदेश अच्छी प्रकार भिगाकर शान्त करना।

२- कब्जी हटानेके लिये नामीसे लेकर जंघातकका भाग पानीमें भीग जाय ऐसे वर्तनमें पानी डालकर बैठ जाना और कपडेसे पेट और नामीके स्थानकी मालिश पानीमें करनेसे कब्जी हटती है। और आमके रोग दूर होते हैं। शरीरमें सडनेवाले सब दोप इससे दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार नमकजलसे नेत्रस्नान करनेसे नेत्रदोष दूर होता हैं। बिच्छुके विषकी बाधा हो जावे तो ऊरसे सतत अलधारा छोटनेसे विष उतरता है, परंतु इस विषयमे अधिक प्रयोग करना चाहिये।

ज्वरमें मिस्तिष्क तपनेसे उन्माद हुआ तो सिरपर शांतजल-की पट्टी रखनेसे त्वरित उन्माद इट जाता है।

लियों या पुरुषोंके प्रमेह रोगके निवारणार्थ किटिस्नान उत्तम उपाय है। इन्द्रियस्नान और क्रियोंके लिये अन्तःस्नान भी उपयोगी है।

इस प्रकार योजनापूर्वक प्रयोग करनेसे प्रायः सभी रोग जलोपचारसे दूर हो सकते ।

# यशकी इच्छा।

[सूक्त ५८]

( ऋषिः - अथर्वा यशस्कामः । देवता - वृहस्पतिः । मन्त्रोकाः । )

युश्सं मेन्द्री मुघवनि कुणोतु युश्सं द्यावीपृथिवी उमे हुमे ।

युश्सं मा देवः संविता केणोतु श्रियो दातुर्दक्षिणाया इह स्याम् ॥ १॥

यथेन्द्रो द्यावीपृथिन्योर्यक्षंस्यान् यथापु ओषंघीषु यश्चंस्वतीः।

एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु युश्रसंः स्याम

11 7 11

युका इन्द्री युका अधिर्यकाः सोमी अजायत।

युशा विश्वंस्य मूतस्याहमंस्मि युश्वस्तंमः

11311

सर्थ-- (मघवान् इन्द्रः मा यशासं कृणोतु ) महत्त्ववान् प्रभु मुझे यशस्वी करे । (उमे इमे द्याचापृथिवी मा यशसं ) ये दोनों वावापृथिवी मुझे यशस्वी करें। (सिवता देवः मा यशसं कृणोतु ) विवता देव मुझे यशस्वी करें। शाँर (अहं दक्षिणायाः दातुः प्रियः स्थाम् ) में दक्षिणा देनेवालेका प्रिय हो जार्ऊ॥ १॥

(यथा इन्द्रः द्यावापृथिक्योः यदास्वान् ) जिस प्रकार इन्द्र युकोक और पृथ्वीकोकके बीच यशस्वी है। (यथा आपः सोषधीषु यद्यास्वतीः ) जिस प्रकार रस औषधियोमें यशयुक्त हैं। (एवा विश्वेषु देखेषु ) इस प्रकार सब देवोंमें और (सर्वेषु वयं यदासः स्याम ) सबमें हम यशस्वी होवें ॥ २॥

(इंद्रः यशाः) इन्द्र यशस्वी है, (अग्निः यशाः) अग्नि यशस्वी है, (सोमः यशाः अजायत) सीम यशस्वी हुमा है। (विश्वस्य भृतस्य यशाः) सब भृतमात्रके यशसे (अहं यशस्तमः अस्ति ) में अधिक यशवाला हूं॥ ३॥

भावार्थ— बुलोक, भूलोक, सूर्य, इंद्र आदि सब मुझे सहायता करें त्रिससे में यशस्वी होऊं ॥ १ ॥ इस त्रिलोकीमें सूर्य तेत्रस्वी है, सब औषिचयोंमें रसभाग मुख्य है, इसी प्रकार सब मनुष्योंमें में श्रेष्ठ बनूं ॥ २ ॥ इंद्र, अप्रि अथवा सोम जैसे यशस्वी हुए हैं, उस प्रकार में अधिक श्रेष्ठ यशवाला होऊं ॥ ३ ॥

मनुष्य ऐसे कार्य करे कि जिससे उसका उत्तम यश फैले । मनुष्यके सामने सूर्य, इंद्र, अग्नि और सोमके आदर्श रहें । सूर्य सबको प्रकाश देता है, इंद्र चेतना देता है, अग्नि उष्णता देता है, सोम रोग दूर करता है; इसी प्रकार मनुष्य भी परोपकार करें और यशस्ती बने । सूर्यादि सब देव खार्थ छोड परोपकारमें अपने आपको लगा रखते हैं, उनके यशका बीज इस परोपकारमें है । जो मनुष्य इस प्रकार निःखार्थ जनसेवा करेगा वह भी उनके समान ही प्रशस्त यशसे युक्त होगा।

# अरुन्धती औषधि।

[सक्त ५९]

(ऋषिः — अथवी । देवता — रुद्रः । मन्त्रोकाः ।)

अनुइद्म्युस्त्वं प्रथमं घेनुम्युस्त्वमरुन्धति । अधेनवे वर्यसे अभे यच्छ चतुंष्पदे ।। १।।

अर्थ— हे (अर्रधति ) अर्रधती भीषाधि ! (त्वं अन्डुद्भधः ) तू वैलॉको, (त्वं घेनुस्यः ) तू गौऑको तथा तू (चतुष्पदे अधेनवे वयसे ) वार पांववाले गौसे मित्र पश्चको तथा पक्षियोंको (प्रथमं शर्म युच्छ ) पहिले सुख दे ॥१॥

भाषार्य — अरूचती नामक भीषषी गाय, बैल भादि चतुष्पाद भार पक्षी आदि द्विपादोंको नीरोग करती है और सुख देती है ॥ १ ॥ शमें यन्छन्योपंधिः सह देवीरंरुन्धती । कर्त एयंखन्त गोष्ठमंयुक्ष्माँ उत् पूरुपान् ॥ २॥ विश्वरूपां मुमर्गामुन्छावंदामि जीव्दास् । सा नी रुद्रस्यास्तां हेतिं दूरं नंयतु गोभ्यः ॥ ३॥

सर्थ — ( अरुंधती ओषधिः देवीः सह ) अरुंधती नामक भौषधी सम भन्य दिग्य भौषधियोंके साथ ( दार्म यन छतु ) सुख देव निया ( गोष्ठं पर्यस्वन्तं ) गोशालाको बहुत दुम्धयुक्त ( उत पूरुपान् अन्ध्यान् करत् ) भौर मनुग्योंको रोग रहित मन ॥ २॥

( विद्वक्तपां सुभगां जीवलां अच्छ-आवदामि ) नानाहप्रवाली, भाग्यशालिनी जीवला शौषांधिके विषयमें तथाम वचन कदते हैं, स्तुरित करते हे। ( छद्रस्य अस्तां हेतिं ) क्दके फेंके रोगादि शक्तको ( नः कोभ्यः दूरं नयतु ) हमारे पशुशोंसे दूर ले जावे, उनको नीरोग बनावे ॥ ३॥

भावार्थ- अरुम्धतां तथा अन्य औषधियां सुख देनवाली हैं, इनसे गौवें अधिक दूध देनेवाली बनती हैं। भीर सब प्राणी नीरोग होते हैं ॥ २ ॥

भनेक रमक्षवाली, यह जीवन देनेवाली जीवला भौषधि स्तुति करने योग्य है। पशुपक्षियों भौर मनुष्योंको होनेवाले राग इसमे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

#### अक्रम्धती ।

' अरु ' का अर्थ मंधिस्थान, जोड, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली आंषिष ' अर्ध्यती ' हैं। इसका आऊ इस नाम क्या है इसका पता नहीं चलता। खोज करके निश्य करना चाहिये। यह गौनोंको खिलानेसे गौएं अधिक दूध देने लगती है। इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर होते हैं। 'जीवला ' औषिष भी इसी प्रकार उपयोगी है, धंमद है कि जीवला, अरुन्धती ये नाम एक ही भौषिषके हों। यह खोजका विषय है।

### विवाह।

#### [स्ति ६०]

(ऋषः - अथवा । देवता - अर्थमा ।)

अयमा यात्यर्थमा पुरस्ताद् विषितस्तुपः । अस्या इच्छन्नग्रुवै पर्तिमुत जायाम्जानेये ॥ १॥ अश्रीमद्वियमंथिमन्नन्यास् समनं युती । अङ्गो न्विधिमन्नस्या अन्याः समन्मायंति ॥ २॥

अर्थ — (अर्थ विवितस्तुपः अर्थमा) यह प्रशंसनीय सूर्य (अस्मै अपुर्वे ) इस कन्याके लिये (पति इच्छन्) पातिकी इच्छा करता हुआ ( उत अजानये जायां ) और स्नीरहित पुरुषके लिये स्नीकी इच्छा करता हुआ ( पुरस्तात् आयाति ) सन्मुखसे झाता है ॥ १ ॥

हे ( अर्थमन् ) सूर्य ! ( अर्थासां समनं यती ) अन्य कन्याओं के सेमानको अर्थात् विनाहरूपसे होनेवाले संमान उत्सवको जानेवाली ( इयं अश्रमत् ) यह बहुत थक गई है। हे (अंगो अर्थमन् ) सूर्य ! इसलिय ( अस्याः समनं अन्याः नु आयित ) इसके विवाहसंमानमें दूसरी कन्याएं भी आजावें ॥ २ ॥

भावार्थ — सूर्य उदयको प्राप्त होकर अस्तको जाता है। इस कारण बन्या और पुत्रका आयु बढतो है। और जैसी वैसी आयु बढती है उसीके अनुसार स्त्रोपुरुषमें पतिपतनिकी शाप्ति करनेकी एक्छा भी प्रदीप्त होनी है।। १।।

कन्याएं जिस समय दूसरी कन्याके विवाहसंस्कारमें जाती हैं, उस समय उनके मनमें अपने विवाहका विचार उत्पन्न होता है भीर उनको एक प्रकारका कष्ट होता है। इसलिये यह विचार कन्याके मनमें उत्पन्न होनेके पश्चात् उस कन्याका विवाह करना चिक्रिये॥२॥

### घाता दांधार पृथिवीं घाता द्यामृत स्यम् । घातास्या अगुवै पति दर्धात प्रतिकाम्यम् ॥ ३॥

अर्थ—(धाता पृथिवीं दाधार) परमेश्वरने पृथ्वीको धारण किया है (उत धाता सूर्य द्यां) और उसी ईश्वरने सूर्यको और गुलोकको धारण किया है। इसिलये वही (धाता) देव (अस्य अप्रुचे) इस कन्याके लिये (प्रतिकाम्यं पर्ति दधातु) इच्छा करनेवाले पतिका घारण करे अर्थात् दसको ऐसा पति देवे ॥ ३॥

भावार्थ— ईश्वरने पृथ्वी, सूर्य भौर युलोकको ययास्थान घारण किया है, इसिलय वह निःसंदेह इस कन्याके लिये अनुरूप पति भी दे सकता है ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कहीं हैं-

- (१) विशिष्ट भायुमें पुरुषमें स्नीकी, और स्नीमें पुरुषकी इच्छा होती है। इसके पश्चात् विवाहका समय होता है।
- (२) विवाहादि संस्कारोंम सीमलित होनेण कन्याओंमें विवाह विवयक आतुरता उत्पन्न होती है। यह समय कन्याके

विवाहका है।

(३) पत्नी पतिकी इच्छा करनेवाली और पति (अतु-कामः) पत्नीको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला होनेपर विवाह हो। विपरात अवस्था कदापि न हो। इस विषयमें सावधानी रखी आय।

# परमेश्वरकी महिमा।

[सूक्त ६१]

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — रुद्रः । )

मह्मभाषो मर्धुम्देरेयन्तां मह्यं सूरी अभर्ज्ज्योतिषे कम् । मह्यं देवा उत विश्वं तपोजा मह्यं देवः संविता न्यची धात् अहं विवेच पृथिवीमुत द्यामहमृत्रं जनयं सप्त साकम् । अहं सुत्यमनृतं यद् वदाम्यहं देवीं परि वाचं विश्वंश्व

11 8 11

11211

अर्थ— (आपः महां मधुमत् आ ईरयन्तां) जल मेरे लिये मधुररससे युक्त होकर बहे। (स्रः महां ज्योतिषे कं अभरत्) सूर्यने मेरे कारण प्रकाशके लिये किरण चारों कोर भर दिये हैं। (उत विद्ये तपोजाः देवाः) और एव प्रकाश देनेवाले देव (सिवता देवः च महां व्यचः धात्) और सूर्य देव मी मेरे लिये विस्तारको घारण करते हैं। १॥

(अहं पृथिवीं उत द्यां विवेच) मैंने पृथ्वी और युलोककी अलग अलग किया है। (अहं सप्त ऋतून साकं अजनयं) मैंने सात ऋतुओंको साथ साथ बनाया है। (अहं सत्यं अनृतं यत्) मेरी सल्य और अनृत जो भी वाणी बोली जाती है वह (विद्याः देवीं वास्तं अहं परि वदामि) मनुष्योंकी देवी वाणी में ही सब प्रकारसे बोलता हूं॥ २॥

सावार्थ— जल परमेश्वरकी प्रेरणासे मधुररसके साथ बह रहा है, सूर्य उसीके लिये प्रकाशता है। सब अन्य देव उसीकी महिमाका विस्तार कर रहे हैं॥ १॥

पृथ्वी, युक्तोक उसी ईश्वरने बनाये हैं, छः ऋतु और अधिक मास मिलकर सात उसी द्वारा बनाये गये हैं। मनुष्योंकी वाणी उसीकी प्रेरणासे बोली जाती है ॥ २॥

९ (अथव, साध्य, काव्य ६)

अहं जंजान पृथिवीमुख द्यामहमृत्रंजनयं सप्त सिन्ध्ंन् । अहं सत्यमनृतं यद् वदामि यो अंग्रीमोनावर्जपे सखाया

11 \$ 11

॥ इति षष्ठोऽजुवाकः ॥

सर्थ— (अदं पृथिचीं उत चां जजान) मैंने पृथ्वी भीर युलोकको उत्पण किया है। (अदं सप्त अत्यूर् सिंधून् अजनयम्) मैंने सात ऋतुओं भीर सिंधुओंको बनाया है। (अदं सत्यं अनृतं यत् चदामि) मैं सख या अनृत जो भी बोलनेका है वह बोलता हूं। भीर (सखायो अग्नीपोमो अजुषे) मित्र, भाम भीर सोमकी एक द्येरके साथ मिलाता हूं॥ ३॥

भावार्थ— सप्त समुद्र और सात निदयां उसीकी भाजासे हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा वही करता है और अभिके साथ सोमशिक्त उन्होंने ही जोड़ी है ॥ ३ ॥

इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता है यह बात खयं परमेश्वरने इस सूक्तमें कही है।

॥ यहां षष्ठ अञुवाक समाप्त ॥

### अपनी पवित्रता।

[सक्त ६२]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — रुद्रः । मन्त्रोक्ताः । )

वैश्वानरो रिक्निभिनीः पुनातु वार्ताः श्राणेनेषिरो नभीभिः । द्यावापृथिवी पर्यसा पर्यस्वती ऋतावरी यिद्धिये नः पुनीताम् वैश्वानरीं सनुतामा रेभष्वं यस्या आञ्चास्तन्वो∫ वीतपृष्ठाः तया गृणन्तैः सधुमादेषु व्यं स्याम् पर्तयो रयीणाम्

॥२॥

11 8 11

अर्थ— (चैरवानरः रिष्मिभिः नः पुनातु ) सय मनुष्योमें रहनेवाला भिन्न अपनी किरणोसे हमारी छादि करे। (चातः प्राणेन) वायु प्राणक्षपे हमारी पवित्रता करे। (इपिरः तमोभिः) अल अपने विविध रसोसे हमारी छादता करे। (पयस्वती ऋतावरी) रसवाले, जलयुक्त, (यिश्वये छाषापृथियी) पूजनीय गुलोक और भूलोक (पयसा नः पुनीतां) अपने पोषक रससे हमें पवित्र करें॥ १ ॥

( सूनुतां चेदवानरीं आ रभण्वं) सहा और सब मनुष्यों द्वारा प्रेरित ईशस्तुतिको प्रारंभ करो। ( वीतपृष्ठाः आधाः यस्याः तन्वः ) जिनका पृष्ठ भाग नहीं है ऐसी दिशार्ये जिन वाणियोंके शरीर हैं। ( सध-मादेषु ) सब मिलकर भानेदित होनेके अवसरमें ( तया गुणम्तः चयं ) उससे बोलते हुए हम सब ( रयीणां पतयः स्याम ) धनोके खामी हों॥ २॥

भावार्थ— अमि वाणोंके रूपसे, वायु प्राणके रूपसे, जल विविध रसके रूपसे, तथा गुलोक व पृथ्वीलोक भापनी भापनी शिक्षणोंसे हमारी शुद्धता करे। अर्थात् ये देवताएं हमारे शरीरमें आकर रह रही हैं और उन्होनें यहां ये रूप लिये हैं, इनसे हमारी पवित्रता होवे ॥ १॥

सब मनुष्य सत्य भाषण करें भीर ईश्वरके गुणगान करें। इस प्रकारकी वाणीके लिये अमर्याद स्थान हैं। हम उक्त प्रकारके वचन कहते हुए धन प्राप्त करें ॥ २ ॥ वैश्वानुरीं वर्चेस आ रंभध्वं शुद्धा भवेन्तः शुर्चयः पावकाः । इहेर्डया सधमादं मर्दन्तो ज्योक् पंत्रयेमु स्र्येमुचरेन्तम्

11 3 11

सर्थ—( शुचयः शुद्धाः पावकाः भवन्तः) शुद्ध, पवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाले होकर ( वैश्वानरीं वर्चसे आ रभध्यं ) सब मनुष्योंकी ईशस्तुतिरूप दाणीको तेजस्तिताके लिये बोलना आरंभ करो । ( इह इखया स्वधमादं मदन्तः ) यहां स्तुतिरूप वाणीसे साथ सामंदित होते हुए इम ( ज्योक् उधरन्तः सूर्यं पश्यम ) चिरकालतक ऊपर उठे हुए स्पंको देखते रहेंगे ॥ ३ ॥

भाषार्थ — इम अन्तर्वाद्य ग्रुद्ध हों, भाषवालोंको पवित्र बनावें, ग्रुम वाणी बोल और सब मिलकर भानन्दित होते हुए दीर्घ भायुष्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपने शरीरमें सब देवताएँ अंशरूपसे रहती हैं। यहां अग्निने वाणीका रूप लिया है, वायुने श्राणका रूप लिया है, कलने रसका रूप लिया है, युलोक सिरके स्थानमें है, पांवके स्थानमें पृथिबी है, इसी प्रकार अन्य अवयदों अन्य देवताएं रह रही है। ये सब देवताएं अनृतसे युक्त न हों, सदा सत्यमें स्थिर रहें और हमारी पवित्रता करें। सत्य वाणी, सत्य विचार और सत्य आचार के किये जितना चाहिये उतना विस्तृत कार्यक्षेत्र है। इस सत्यमें स्थिर रहनेवाले मिलकर आपसमें सहंकार्य करते हुए, सत्यसे

पित्र बनकर धर्ममार्गस धन कमावें और धनी वनें । शरीरकी शुद्धि करें, अन्तःकरणको पित्र करें और अपने विचार, उच्चार और आचारसे दूसरोंको शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धारका मार्ग आक्रमण करें । सलसे निर्मय होनेवा के और सलनिष्ठ तथा ईश्वरके गुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेको पित्र बनानेवाले लोग निःसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और पूर्ण आयुक्षी समाितक आनंदके साथ रहते हैं । इस लिये मनुष्य अपनी पित्रन्ताका साधन करे और कृतकृत्य बने ।

# बंधनसे मुक्त होना।

[सूक्त ६३]

( ऋषिः — द्रुह्मणः । देवता — निर्ऋतिः, अग्निः, यमः ।)

यत् ते देवी निर्मतिरान्बन्ध दामं ग्रीवास्वविमोक्यं यत्। तत् ते वि ष्याम्यार्थेषे वर्चेसे बलायादोमदमर्ममाद्धे प्रस्तः

11 8 11

नमीऽस्त ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽयसयान् वि चृता बन्धपाञ्चान् ।

यमो मद्यं पुनुरिन्वां दंदाति तस्मै यमाय नमी अस्त मृत्यवे

11 7 11

अर्थ — (देवी निर्ऋतिः) दुर्गतिने (यत् यत् अविमोक्यं दाम ते ग्रीवासु आववन्ध) जो जो सहजहीं में चूरनेवाला बंधन तेरी गर्दनमें बांधा है, वह (ते आयुषे वलाय वर्चसे वि स्थामि) तेरी आयु, शिक्त और तेजिस्ति कि लिये में स्थालता हूं। अब तू (प्रस्तः अदी-मदं अर्थ अदि ) आगे बढकर हर्षदायक अनका भोग कर ॥ १॥

है (निर्मते ) दुर्गति ! (ते नमः अस्तु ) तेरे लिये नमस्कार है। हे (तिरमतेजः ) उप तेजवाले ! (अयस्मयान् वन्धपाद्यान् विचृत ) लोहमय पार्शोको तोड डाल । (यमः त्वां पुनः इत् महां द्वाति ) यम तुझको पुनः मेरे लिये देता है । (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु ) उस नियामक मृत्युको नमस्कार होवे ॥ २ ॥

सावार्ध — साधारण मनुष्यके गलेमें दुर्गति, अलक्ष्मीके पाश सदा बंधे रहते हैं। बिना प्रयत्न किये ये पाश छूट नहीं सकती। अगेर जबतक ये पाश गलेमें अटके रहते हैं तबतक दीर्घ आयु, बलकी वृद्धि और तेजस्विता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसिलेमे हरएक मनुष्य ये पाश तोड डाले और आनन्द देनेवाला अज भोग भोगे।। १॥

अयुसर्ये द्रुप्दे वेधिष इहाभिहितो मृत्युभियें सहस्रंम् । युमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाक्तमि रोहयुमम् ॥ ३॥ संसुमिद्युवसे वृषुत्रये विश्वान्युर्य आ । इडम्पुदे समिष्यसे स नो वसून्या भेर ॥ ४॥

अर्थ — जब तू ( अयस्मय द्रुपदे बंधिषे ) लोहमय काष्टरनंभमें किसीको बांधती हैं तब वह ( ये सहस्तं ) जो हजारो दुःख हैं वन ( मृत्युक्तिः इह अभिहितः ) मृत्युक्षींचे यहा बाधा जाता है। ( त्वं पितृक्तिः यमेन संविदानः ) तू पितरों और यमेसे मिलता हुआ ( त्वं इमं उत्तमं नाक अधि गेह्रय ) इसको उत्तम स्वर्गेमें चढा ॥ ३॥

हे ( घृषन् अग्ने ) बळवान तेजस्वी देव ! आप ( अर्थ मध्येन श्रेष्ठ हैं इस्रालये आप ( विश्वानि हत् सं सं आ-युवसं ) सबको निश्रयमे मिला देते हैं और ( हड़ः पद सामन्यस्त ) वाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित होते हैं (सः नः चसूनि आ भर ) वह आप हमें धन प्राप्त कराओ ॥ ४॥

भावार्थ — लोहे जैसे ये टूरनेके लिये कठिन दुर्गतिक पाश ताह दो। इस कार्यके लिये उन्न तेजवाले देवका आश्रय करो। यह सामर्थ्य सबका नियामक देव तुझको देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ २ ॥

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उसको हजारों हु ख और मैकडों विनाश सदा सताते हैं। इन रक्षकोंके और नियामकके साथ समेल करके, इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममं पहुंचाओ ॥ ३॥

बलवान् ईश्वर सबके अपरका शासक है। वह सबकी संघटना करता है और सब पदार्थ मात्रोंके बोचमें प्रकाशित होता है और नहीं वाणीका प्रेरक भी है। वह ईश्वर हमें धनादि पदार्थ देवे॥ ४॥

#### पारतंत्रयका घोर परिणाम ।

पारतंत्रयका, बधनमें रहनेका घोर परिणाम इस मूक्तने इस प्रकार बताया है---

अविमोक्यं दाम। (मं॰ १)

अयस्मयाः पाशाः। (मं॰२)

अयस्तये द्रुपदे वेधिवे, इहं सहस्रं मृत्युक्षिः स्रोभिष्टितः। (म॰ ३)

' पारतंत्र्यके पाश सहजहीं में छूटनेवाले नहीं हैं। जिस प्रकार लेहिकी जंजीर तोडनेके लिये कितन होती है। उसी प्रकार ये पारतंत्र्यके पाश तोडनेके लिये कितन होते हैं। जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंसे स्तंमसे बांधा जाता है उस पर हजारों दुःख और मृत्यु काती हैं, और उनसे माने। वह बांधा जाता है।

परतंत्रताके बंधनमें पड़ा मनुष्य सेक्डों आपित्रयोंसे विर जाता है, और उसको मुक्त करनेका मार्ग भी नहीं की ख़ना, ऐसा वह दिल्मू इसा हो जाता है। यह सब ठीक है, तथापि मनुष्यको बन्धनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतंत्र्यमें किसी प्रकारको भी सन्नति नहीं हो सकती। इसिल्ये वहा है कि—

#### अयसायान वन्धपाशान् विवृतः ( म॰ २ )

' लोहमय बंधनोंकी तील दो ।' क्योंकि जबतक ये पाश नहीं इटते तबतक तुम्हारी उन्नति होना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है।

#### पाश तोडनेसे लाभ।

पारतंत्र्यके पाश तोडनेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें

सहते रहनेसे क्या हानि होगी इसका विवरण यह मंत्रभाग करता है—

ते तत् अविमोक्यं दाम आयुषे वर्चसे यलाय विष्यामि । प्रसूतः अदोमदं अन्नं अदि ॥ (मं. १)

'तेरा न टूटनेवाला पाश तोडता हूं। पाश टूटनेसे और वृक्षे स्वातंत्र्य मिलनेसे तुझे दोर्घ आयु, तेज और बल प्राप्त होगा कार अश्व मोग पर्याप्त प्राप्त होंगे।' पारतंत्र्यके बंध कितने भी अटूट हों, उनको तोडनेसे ये बार लाभ प्राप्त होंगे, लोग दीर्घायु होंगे, जनताका तेज बढेगा, लेग बलवान् होंगे और अश्व आदि मोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे। स्वातं-रुयके ये लाभ हैं।

पारतंत्र्यमें रहनेसे जो हानियां हैं उनका भी झान इससे हो सकता है, देखिये— लेगोंकी आयु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रहेगा, उनमें तंत्रांखता न होगी और किसीको खोनेके लिये अझ भी नहीं मिलेगा। हरएक परतंत्र मनुष्यको ये आप-तिया भोगनी पडती हैं, इसलिये हरएकको उचित है कि वह पारतंत्र्यका वधन तोड दे और बंधनसे मुक्ति प्राप्त करे। और अपने आपको खर्मधामका श्रीधकारी बनावे।

पाठक इस शीतिस इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनकी पारतंत्र्यके पाश तो उनेका उपदेश वेद कितनी हउतासे कर रहा है, इसकी कल्पना हो सकती है। आशा है कि पाठक ऐसे वैदिक उपदेशोंसे उचित लाभ प्राप्त करेंगे।

# संघटनाका उपदेश।

[सक ६४]

(ऋषिः - अथवी । देवता - सांमनस्यम् )

सं जीनी ह्युं सं पृच्य ह्युं सं ह्यो सनौंसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते ॥ १ ॥

समानो मुन्त्रः समितिः समानी संमानं वृतं सह चित्तमेषाम् ।

समानेनं नो हविषां जहोमि समानं चेतो अभिसंविश्वष्वम्

11211

समानी व आर्ङ्कतीः समाना हदंयानि वः । समानमंस्तु वो मनो यथां वः सुसहासंति ॥ ३॥

अर्थ- ( खं जालिंध्वं ) समान ज्ञान प्राप्त करो, (खं पुरुषध्वं ) समानतासे एक दूसरेसे संबंध जाहो, ( वः मनांखि सं जानतां ) तुम्हारे मन समान संस्कारसे युक्त करो । (यथा पूर्वे संज्ञानाना देवाः भागं उपासते ) जिस प्रकार पूर्व समयके ज्ञानी लोग अपने व्रतन्यमागको उपासना करते रहे, वैसे तुम भी करो ॥ १॥

(अन्तः समानः) तुम्हारा विचार समान हो, (सिमितिः समानी) तुम्हारी सभा सवके लिये समान हो, (वर्ते समानं) तुम सबका वर्त समान हो, (एषां चित्तं समानं) इन समस्त जनोंका- तुम्हारा- चित्त समान- एक विचारवाला होने। (समानं चेतः सभीः सं विश्वध्वं) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कार्यमें प्रविष्ट हो, इसिकयें (च समानेन स्विषा जुहोक्षि) तुम सबको समान हिवके साथ युक्त करता हूं॥ २॥

(वः आकृतिः समानी) तुम सबका सक्त्य एक जैसा हो, (वः हृद्यानि समाना) तुम्हार हृदय समान हों, (वः सनः समानं अस्तु) तुम्हारा मन समान हो (यथा वः सह सु असिति) जिससे तुम सव मिलजुलकर उत्तम रीतिसे रहोगे॥३॥

यदि अपनी संघटना इष्ट है तो तुम सनदा ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भावसे एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ होनताका भाव न घरो, सबके मन ग्रुभ संस्कार से युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर जिस प्रकार अपना कर्तव्य भाग करते रहे, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो। तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्हारी सभामें सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिये समान हों, तुम्हारा चित्त एक भावसे भरा हो, एक विचार होकर किसी एक कार्यमें एक दिलसे लगे, इसी कारण तुम सबको समान शिक्तयों मिली हैं। तुम सबके संकल्प समान हों, प्रस्पर विरोधी न हों, तुम्हारे

अन्तःकरणके भाव सबके साथ समान हों, एक दूसरेसे विरोधी न हों, तुम्हारे मनके विचार भी समतायुक्त हों। इस प्रकार तुमने अपनी एकता और अपनी संघटना की, तो तुम यहां उत्तम शितिसे आनन्दपूर्वक रह सकते हो। अर्थात तुम्हारे ऊपर कोई रात्रु आक्रमण नहीं कर सकता। तुम्हारी इस संघटनासे ऐसा बल बेढेगा कि तुम कभी किसी रात्रुसे न दयोगे। और अपना उद्धार अपनी शक्तिसे कर सकोगे।

संघटना करनेवाले पाठक इस सूक्तका बहुत विचार करें और अपना बल बढावें।

# रानुपर विजय।

[सक्त ६५]

( ऋषिः - अधर्वा । देवता - चन्द्रः, इन्द्रः, पराश्चरः । )

अर्व मुन्युरवायुतार्व बाहू मंनोयुजां। परांशर त्वं तेषां परांश्चं शुष्मंमर्द्याधां नो रुथिमा कृषि ॥ १ ॥

अर्थ — ( मन्यु: अव ) क्रोध दूर हो, ( आयता अव ) शक दूर हों, ( मनोयुजा वाह्न अव ) मनसे प्रेरित बाहू दूर हों । हे (पराक्षर ) दूरसे शरसंधान करनेवाले वीर ! ( तवं तेषां शुष्म पराश्चं मर्दय ) उन शत्रुओं का बल दूर करके नाम कर । ( अध नः रिंप आ कृषि ) और हमें घन प्राप्त करा ॥ १ ॥

निर्हस्तेम्यो नैर्हस्तं यं देवाः शरुमस्येथ । वृक्षामि शत्रूणां वाह्ननेन हविपाहम् इन्द्रिश्वकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः । जर्यन्तु सत्वानो मर्म स्थिरेणेन्द्रीण मेदिना

11 7 11

11 3 11

अर्थ - हे (देवाः) देवो ! ( निर्हस्ते स्यः यं निर्हस्तं शरूं अस्यथ ) निहत्वे और निर्वे शत्रुपर जो हस्तरिहत करनेवाला शल तुम फेंकते हो, ( अनेन हविषा अहं ) इस हविसे में ( राष्ट्रणां वाहुन सुध्यामि ) शत्रुओं के बाहुओं को काटता हूं ॥ २ ॥

(इन्द्रः प्रथमं असुरेश्यः नैर्हस्तं चकार्) इन्द्रने पहिले अधुरीको निहत्या अर्थात् निर्वल किया। अतः (स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण) स्थिर मित्र इन्द्रकी सहायतासे (मम सरवानः जयन्तु) मेरे सत्ववान् वीर लोग विषय

प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपना बल इतना रखना कि उसके सन्मुल शन निर्वल सिद्ध होने, इस प्रकार अपना बल बढानेसे और योजनापूर्वक शत्रु-को कमजोर करनेसे विजय माप्त होगी।

STENESTIC ....

[सूक्त ६६] (ऋषिः — अथर्वा। देवता — चन्द्रः, इन्द्रः।)

निहेस्तुः शत्रुरिभदासंत्रस्तु ये सेनिभ्धिर्धमायन्त्यस्मान् ।

समेपियेन्द्र महता वधेन द्वात्वेषामघहारो विविद्धः

11 8 11

ञ्चातुन्वाना ञ्चायब्छुन्तोऽस्यंन्तो ये च घार्यथ। निर्देस्ताः शत्रवः स्थुनेन्द्री वोद्य पराश्चरीत्।। २ ॥ निर्हेस्ताः सन्तु शत्रुवोऽङ्गैषां म्लापयामसि । अथैपामिन्द्र वेदांसि शतुश्रो वि भंजामहै

है ( राश्रवः ) शत्रुओ ! ( ये आतन्वानाः ) जो तुम धनुष्य तानते हुए ( आयच्छन्तः अस्यन्तः च घावध ) र्खीवते हुए और बाण छोडते हुए दौडते चले आते हो, तुम ( निर्हस्ताः स्थन ) इस्तरहित हो जाओ।। ( इन्द्रः अद्य वः पराशरीत् ) इन्द्र भाज तुमको मार डालेगा ॥ २ ॥

( शत्रवः निर्हस्ताः सन्तु ) सब शत्रु इस्तरहित हों, ( एषां अंगा म्लापयामिस ) इनके अंगोंको हम निर्वल कर देते हैं। और ( पषां वेदांसि शतशः वि मजामद्दे ) इनके धनोंको हम सैंकडों प्रकारसे आपसमें बाट देते हैं ॥ ३ ॥

#### स्कि ६७]

(ऋषिः — अथवी। देवता — चन्द्रः, इन्द्रः।) परि वत्मीनि सर्वेत इन्द्रीः पूषा चं सस्रतः । मुह्यंन्त्वद्यामुः सेनां अमित्राणां परस्तुराम्।। १ ॥

मर्थ- (नः आभेदासन् रात्रुः निर्दस्तः अस्तु ) इम पर इमला करनेवाला रात्रु निरूपा अर्थात् निर्वल होने । (ये सेनाभिः अस्मान् युद्धं आयन्ति) जो बैन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके लिये आते हैं, हे इन्द्र! (महता वर्धन समर्पय ) उनको बड़े वधके साथ मार हाल । (एवां अधहारः विविद्धः द्वातु ) इनका विशेष घात करनेवाला बीर विद होता हुआ भाग जावे ॥ १ ॥

अर्थ — ( इन्द्रः पूजा च ) इन्द्र और पूषा ( सर्वतः वत्मीनि परि सस्तुतः ) सब मार्गीमें अमण करें, जिससे (अभित्राणां सेनाः परस्तरां मुह्यन्तु ) शत्रुसेनाएं दूरतक घररा जावें ॥ १ ॥

मृदा अभित्रांश्वरताश्चीर्षाणं इवाहंयः । तेषां वो अधिमृदानामिन्द्रों हन्तु वरंवरम् ॥ २॥ ऐष्ठं नह्य वृषाजिनं हरिणस्या भियं क्रिधि । परांङ्मित्र एषंत्वर्वाची गीरुपंषत् ॥ ३॥

अर्थ — हे (अभिजाः) शतुओं ! तुम (मूढाः) भ्रान्त होकर (अद्योषांगः अहयः इव चरत) सिर दूटे हुए सर्गोंके बमान चलो । (अद्यिमूढानां तेषां चः) हमारे आमेयास्रसे मोहित हुए तुम सक्के (वरंवरं इन्द्रः हन्तु) वरिष्ट वरिष्ट वरिको इन्द्र मार डाले ॥ २ ॥

(प्यु वृषा हरिणस्य अजिनं आनश्य) इन इमारे वीरोमें बलके साथ हारेणका चर्म पहिना दो । हमारे सैन्यसे शत्रुसैन्यमें (भियं कृष्यि) भय उत्पन्न कर । (अभिन्नः पराङ् एषतु ) शत्रु परे भाग जाने और (गौः अविचित्रे उप एषतु ) उसकी भूमि या तीव हमारे पास आ जानें ॥ ३ ॥

ये तीन सूक्त शत्रुपराजय करनेके हैं। शत्रुको मोहित करके और घवराकर उन्हें ऐसे सगा देना चाहिये कि उनमेंसे कोई भी न बचे। उनमें जो शूर हों उनको मार डालना चाहिये और ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शत्रुके मनमें डर पैदा हो जावे। ये तीनों सूक्त सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवरकता नहीं है।

# मुंडन।

[ सक्त ६८ ]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — मन्त्रोक्ता।)

आयमंगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेनं वाय उद्दकेनेहिं।

आदित्या रुद्रा वर्सव उन्दन्तु सर्चेतसः सोमंस्य राङ्गो वपत् प्रचेतसः ॥ १॥

अदितिः रमश्रुं नप्त्नापं उन्दन्तु वर्षसा ।

चिकित्सतु प्रचापंतिदीर्घायुत्वायु चक्षंसे

11 7 11

येनावंपत् सिवता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् ।

तेनं ब्रह्माणा वपतेदमस्य गोमानश्चवान्यमंश्तु प्रजावान्

11311

अर्थ— (अयं सिवता श्चरेण आ अगन्) वह सिवता अपने छुरेके साथ आया है। हे (वायो) वायु! (उच्छोज उदकेन आ इहि) उच्च जलके साथ आ। (आदित्याः रुद्धाः वस्त्रः सचेतसः उन्दन्तु) आदित्य, रुद्ध सीर वस्त्रदेव एकिंचित्तसे इसके बालोंको भिगावें। हे (प्रचेतसः) श्वानी जनो । तुम (सोमस्य राष्ट्रः वपत) इस सोम राजका मुण्डन करो ॥ १॥

<sup>(</sup>अदितिः इमश्च चपतु ) अदिति बालोंका वपन करे, (आपः वर्चसा उन्द्रन्तु ) जल तेजके साथ बालोंको गीला करे । (दीर्घायुत्वाय चक्ससे ) दीर्घायु और उत्तम दृष्टिके लिये (प्रजापतिः चिकित्सतु ) प्रजापालक इसकी चिकित्सा करे ॥ १॥

<sup>(</sup>विद्वान् सिवता) ज्ञानी सिवता (येन क्षुरेण) जिस छुरेसे (वरुणस्य राज्ञः स्रोमस्य अवपत्) श्रेष्ठ राजा स्रोमका वपन करता रहा, हे (ब्रह्माणः) ब्राह्मणो ! (तेन अस्य इदं वपत) उससे इसका यह सिर मुंडाओ । (अयं गोमान्, अश्वयान्, प्रजावान् अस्तु) यह गौवींवाला, मोडींवाला और सन्तानवाला होने ॥ ३॥

बालोंका वपन करना अर्थात् हजामत यनवाना हो तो पहिले उष्ण जलसे बालोंको अच्छी प्रकार भिगोना चाहिये। भिगोन-वाला विशेष ख्यालसे बाल भिगावे। उस्तरा लानेवाला निर्दोष उस्तरा ले आवे, उसको तीक्ष्ण करे। जितने ख्यालसे राजाके सिरका वपन करते हैं उतनी ही सावधानीसे यालकका भी सिर मुण्डाया जाय। किसी प्रकार असावधानी न हो। जिसका वपन करना हो उसकी भायु गढे और दृष्टि उत्तम हो ऐसी रितिस वपन करना चाहिये। वैद्य उस्तर और जलकी परीक्षा करे और जिसकी हजामत होना है उसकी भी परीक्षा करे। वपनके समय मनका भाव ऐसा रखे कि जिसकी हजामत की जा रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गौओं भीर घोडोंका पालने-वाला तथा उत्तम संतानसे युक्त हो। इसके विपरीत भाव मनमें न रहें।



### यशकी प्रार्थना।

[ यूक्त ६९ ]

(ऋषः — अथर्वा। देवता — वृहस्पतिः, अभ्विनौ।)

शिरावरगरियु हिरंण्ये गोषु यद् यद्याः ।
सरायां सिच्यमीनायां कीलाले मधु तन्मियं ॥ १॥
अश्विना सार्वणं मा मधुनाङ्कं छभस्पती ।
यथा भगैस्वर्ती वार्चमावदांनि जनाँ अर्चु ॥ २॥
मिय वर्चो अथो यद्योथो युइस्य यत् पर्यः ।
तन्मिय प्रजापतिद्विव द्यामिव दंहतु ॥ ३॥

अर्थ— (गिरो) पर्वतपर, (अरगराटेषु) चक्रयंत्रमं (हिरण्य, गोषु यव् यदाः) सुवर्ण और गौवोंमें जो यश है, तथा (खिच्यमानायां खुरायां) वहनेवाली पर्जन्यधारामें तथा (कीलाले मधु) जो अन्नमें मधुरता है (तत् मिय) वह मुझमें हो।। १।:

( ग्रुभस्पति अश्विनौ ) कल्याण देनेवाले दोनों अश्विदेव ( सारधेण मधुना मा अंक्तं ) सारवाली मधुरतास मुझे युक्त करें । ( यथा भर्गस्वतीं वार्च ) जिससे भाग्यवाली वाणीको ( जनान् अनु आवदानि ) लोगोंके प्रति में बोद्धं ॥ २ ॥ ( मिये वर्चः ) मुझमें तेज हो, ( अथो यदाः ) और मुझमें यश, ( अथो यहस्य यस् पयः ) और यशका जो सार है (प्रज्ञापतिः तत् मिये इंहतु ) प्रजापालक देव वह मुझमें इढ करें ( दिवि द्यों इ ' ) जैसा गुलोकमें प्रकाश होता है ॥३॥

पहाउ पर तपस्या करनेवाले मुनियोंमें, चक्रयंत्र चलानेवाले अथवा रथपर चढनेवाले वीरोंवा जो यहा है, उत्तम दृष्टि जल और श्रेष्ठ शुद्ध अजके विपयमें जो प्रशंसा होती है, उस प्रकारकी प्रशंसा मेरे विषयमें होता रहे। अथित में भी उनकी तरह दूसरोंके उपयोगके कार्योंमें अपने आपकी समर्पित कई और यशसी होतं। मेरे प्राण और बल उक्त प्रकार श्रेष्ठ कार्यमें समर्पित हों। मेरी वाणी ऐसी हो कि जिससे जनताका भारय बढे। इस प्रकार आत्मयझ करनेसे मुझमें तेजस्विता और रात्र बढे और भाकाशम स्थित सूर्यके समान मेरा यश बढे।

इस स्कमें आत्मयशहारा यश और तेज प्राप्त करनेका उपदेश है।

# गौ सुधार।

#### [स्क ७०]

( ऋषिः — काद्वायनः । देवता — अध्न्या । )

यथां मांसं यथा स्रा यथाक्षा अधिदेवंने । यथां पूंसो वृष्ण्यत ख्रियां निह्न्यते मनेः ॥

एवा ते अघ्न्ये मनोधि वृत्से निहंन्यताम् ॥ १॥

यथां हुस्ती हंस्तिन्याः पदेनं पदम्रंद्युजे । यथां पूंसो वृष्ण्यत ख्रियां निह्न्यते सनेः ॥

एवा ते अघ्न्ये मनोधि वृत्से नि हंन्यताम् ॥ २॥

यथां प्रधिर्यथोपिधिर्यथा नम्यं प्रधावधि । यथां पूंसो वृष्ण्यत ख्रियां निह्न्यते मनेः ॥

एवा ते अघ्न्ये मनोधि वृत्से नि हंन्यताम् ॥ २॥

एवा ते अघ्न्ये मनोधि वृत्से नि हंन्यताम् ॥ ३॥

सर्थ — (यथा मांसं) जिस प्रकार मांसमें, (यथा सुरा) जैसे सुरामें (यथा अधिदेवने अक्षाः) जैसे जुएके पासोंमें (यथा कृष यतः पूंस) जैसे बलवःन् पुरुषका (मनः स्त्रियां निष्ट्रन्यते) मन स्त्रीमें रत होता है। हे (अक्ष्ये) गी! (एवा ते मनः वत्से अधि निष्ट्रन्यतां) इस प्रकार तेरा मन बल्डेमें लगा रहे ॥ १॥

(यथा इस्ती पदेन) जैसे हाथी अपने पांवकी (हस्तिन्याः पदं उतुजे) हाथिनीके पांवके साथ ओडता है, और

भैसा बलवान पुरुषका मन स्त्री पर रत होता है, इस प्रकार गौका मन बछडे पर स्थिर रहे ॥ २ ॥

(यथा प्रधिः) जैसे लेहिका हाल चकार रहता है, (यथा उपिधः) जैसे चक भारीपर रहता है और (यथा नभ्यं प्रधौ अधि) जैसे चक्रनामी भारींके बीच होती है, जैसे बलवान पुरुषका मन खीमें रत होता है, इस प्रकार गौका मन उसके बछडेमें स्थिर रहे ॥ ३ ॥

ित्रस प्रकार मद्यमांस, जूआ, स्त्रीव्ययन भादिमें साधारण मनुष्यका मन रमता है, उसी प्रकार अच्छे मनुष्यका मन श्रेष्ठ कमों में रमें । गौका मन अपने बछढेमें रमे । गौ नाम इंद्रिय माना जाय तो हरएक इंद्रियका बछडा उसका कर्म है । उस शुभ कर्म में रमे ।

यह सूक्त ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है। अतः इसकी अधिक खोज करना चाहिये।

### अन्न।

#### [ १७ कर्ष

(क्रिंशः — ब्रह्मा । देवता — ब्रह्मः । ३ विश्वेदेवाः ।)
यद्भागि बहुधा विरूपं हिरंण्यमश्चेषुत गामुजामविम् ।
यदेव कि च प्रतिज्यहाहम्बिष्टद्धोता सुहुतं कृणोत् ॥

11 8 11

१० (अथर्वे. भाष्य, काण्ड ६)

अर्थ— (बहुधा चिरूपं यद् अन्नं अदि।) महुत करके विविध रूपवाला को अन्न में खाता हूं, तथा (हिरण्यं अश्वं गां अजां उत अविं) सोना, घोडा, गौ, वकरी, मेड (यत् एव किं च अहं प्रति जन्नहाह) जो फुछ मैंने प्रहण किया है, (होता अदिः तत् सुदुतं सुणोतु) होता अप्नि उसकी उत्तम हवन किया हुआ करे॥ १॥

यनमां हुतमहुतमाज्ञगामं दुत्तं पितृभिरत्नुमतं मनुष्यैः।
यस्मानमे मन उदिव रार्रजीत्यमिष्टद्वोता सहुतं कृणोतु
यदश्रमञ्चयनृतेन देवा दास्यश्रदांस्यश्रुत संगुणामि ।
वैश्वान्रस्यं महतो महिस्रा शिवं मध्यं मध्यमदस्त्वश्रम्

11 2 11

11 3 11

अर्थ— (यत् हुतं अहुतं ) जो दिया हुआ या न दिया हुआ (पितृभिः दत्तं ) पितरोंसे दिया हुआ, (मनुष्यैः अनुमतं )मनुष्यों अनुमेदित हुआ (मा आजगाम) मेरे पाछ आया है, (यस्मात् मे मनः उत् रारजीति रच )िषसे मेरा मन उत्तम रीतिसे प्रसन्न होता है, (होता अग्नि तत् सुहुतं कृणोतु) होता अग्नि उसे उत्तम स्वीकारा हुआ करे ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो ! (यत् अन्नं अनुतेन अग्नि) जो अन्न में असल व्यवहारसे स्नाता हुं, (दास्यन् अदास्यन् उत् संगृणामि) दान करता हुआ, अथवा न दान करता हुआ जो में संग्रह करता हुं; वह (अन्नं) अन्न (महतः विश्वा-नरस्य महिस्ना) वहे वैश्वानरकी – परमारमाकी – महिमासे (महाँ शिवं मधुमत् अस्तु) मेरे लिये कल्याणकारी और मीठा होवे ॥ ३॥

भावार्थ — में जो अनेक प्रकारका अज स्नाता हूं, और सोना, चांदी, घोडा, गौ, बकरी आदि पदार्थ स्वीकार करता हूं, वह ठीक प्रकार यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ १॥

यज्ञमं समर्पित अथवा असमर्पित, पितृपितामहोंसे प्राप्त, मतुष्योंसे मिला हुआ, जो भी मेरे पास आया है, जिसके स्तपर मेरा मन लगा है, वह उत्तम रीतिस यज्ञमं समर्पित हुआ हो ॥ २॥

जो अज या भोग में लेता हूं, वे सत्यसे प्राप्त हों वा असत्यसे, उनका मैं यश्नमें दान करता हूं, वे सब यज्ञमें दिये हों वा न दिये हों, परमात्माकी कृपासे वे सब मुझे मधुरता देनेवाल हों ॥ ३ ॥

#### अनेक प्रकारका अन्न ।

मनुष्य जो अब खाता है वह 'चि-रूप' अर्थात् विविध रंगरूपवाला होता है। दाल, चावल, रोटी, खीर आदिके रंग भी अलग और रूप भी अलग अलग होते हैं। इन अज़िंके सिवाय दूसरे उपभोगके पदार्थ सोना, चादी, गाय, घोडे, बैल, बकरी, मेड आदि बहुत हैं। सोना, चादी, जेवर आदिसे शरीरकी सजावट होती है, घोडे दूर गमनके काम आते हैं, बैल खेतीके काम करते हैं। गाय, बकरी दूध देती है। इस प्रकार अनेकोनेक पदार्थ मनुष्यके उपयोगमें आते हैं। ये सब यज्ञमें समर्पित हों, अर्थात् मेरे अक्रेलेके खार्थोपमोगमें ही समाप्त न हों, प्रत्युत सब जनताके कार्यमें समर्पित हों।

#### धनके चार भाग।

मनुष्यके पास जो धन भाता है उसके कमसे कम चार माग होते हैं, इनका विवरण देखिये—

१ पितृभिः द्रं — मातापितासे प्राप्त । जन्मके संस्कारसे जो स्राता है।

- २ मनुष्येः अनुमर्त- मनुष्यों द्वारा अनुमोदित अर्थात् अपने वशसे भिन्न भन्य मनुष्योंकी संमतिसे प्राप्त हुआ धन ।
- रे हुतं आजगाम— किसीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ धन !
- 8 अहुतं आजगाम— किसीके द्वारा दान न देते हुए अन्य रीतिसे प्राप्त ।

धन प्राप्त होनेके ये चार प्रकार हैं। इनमें किया भी शांतिसे प्राप्त हुआ धन हो, और उसपर अपना मन भी रत हुआ हो, वह धन यज्ञमें समर्पित होना चाहिये।

जो अन्न खाया जाता है, दान दिया जाता है और संप्रह किया जाता है, वह सब ईश्वरार्पण हो और हमारा उत्तम करवाण करनेवाला हो।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है। पाठक इसका मनन करके लाम उठावें।

### वाजीकरण।

[सक्त ७२]

(ऋषः — अथवीक्षिराः । देवता — शेपोऽर्कः ।)
यथितिः प्रथयते वश्राँ अनु वर्षेषि कुण्वन्नसुरस्य मायया ।
एवा ते शेषः सहसायमकोंक्षेनाक्षं संसमकं कृणोतु ॥ १॥

यथा पसंस्तायाद्वरं वार्तेन स्थूळ्भं कृतम् । यावृत्परंस्वतः पसुस्तावेत् ते वर्धतां पसंः ॥ २॥ यावृद्कीनं पारंखतं हास्तीनं गार्देभं च यत् । यावृद्धस्य वाजिन्स्तावेत् ते वर्धतां पसंः ॥ ३॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः॥-

मर्थ — (यथा असितः) जिस प्रकार बंधनरहित मनुष्य (असुरस्य मायया वर्ष्षि कृण्वन्) भासुरी मायासे दहाँको बनाता हुआ (वशान् अनु प्रथयते ) अपने पुट्टोंको वशमें करता हुआ उनको फैलाता है, (प्रवा ते अयं शेषः) इस प्रकार तेरे इस श्रारीरांगको (सहसा अंगेन अक्षं सं समकं अर्कः कृणोतु) बलके साथ एक अवयवसे दूसरे अवयवके सम होनेके समान यह अर्चनीय आत्मा पुष्ट करे ॥ १॥

(यथा पसः वातेन तायादरं स्थूलभं कृतं ) जिस प्रकार शरीरांग वातसे सन्तानोत्पत्ति योग्य पुष्ट किया होता है भौर (यावत् परस्वतः पसः ) जैसा पूर्ण पुरुषका शरीरांग होता है (तावत् ते पसः वर्धतां ) वैसा तेरा शरीरांग बढे ॥ २॥

(यावत् अंगीनं पारस्वतं ) जैसा सुरढ अंगवाले पूर्ण पुरुषका तथा जैसा (यावत् हास्तीनं गार्दभं अश्वस्य वाजिनः ) हाथी, गवे और घोडेका होता है, (तावत् ते पसः वर्धतां ) वैसा तेरा शरीरांग वर्षे ॥ ३॥

शरीरांग सुदृढ और संतानोत्पत्तिके दार्थके लिये योग्य बने । पुरुष होनांग न हो, दढांग हो । इस सूक्तका अधिक स्पष्टी-करण भावश्यक नहीं है ।

॥ यहां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥

# एक विचारसे रहना।

[सूक्त ७३]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — सांमनस्यं, नानादेवताः ।)
एह योतु वर्रुणः सोमी अभिर्वृहस्पतिर्वसंभिरेह यातु ।
अस्य श्रियमुप्संयात् सर्वे उग्रस्यं चेतुः संमेनसः सजाताः ॥ १॥

अर्थ — वरण, सोम, अभि, बृहस्पति ( इह आ यातु ) यहां कावें आर वसुओं के साथ यहां आवें । हे ( सजाताः ) उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषों ! ( सर्वें संमनसः ) सब एक मनवाले होकर ( अस्य उप्रस्य चेत्तुः श्रियं उपसंयात ) इस श्रूर चेतना देनेवालेकी शोभाको बढाओ ॥ १॥

यो वः शुन्मो हर्दयेन्वन्तराक्तियां बो मनिस प्रविष्टा । तान्त्सीवियामि हृविषा घृतेन मयि सजाता रमितिवा अस्त ॥ २॥ हृहैव स्तु मापं याताध्यस्मत् पूषा प्रस्तादपेथं वः कृणोतु । वास्तोस्पित्रत्तं वो जोहवीतु मयि सजाता रमितिवा अस्त ॥ ३॥

अर्थ— (य शुष्मः तः हृद्येषु अन्तः) जो बल तुम्हारं हृदयों है, (या आकृतिः वः मनिल प्रविष्टा) जो संकल्य तुम्हारे मनमें प्रविष्ट हुआ है। (मान् हृद्धिषा घृतेन स्वीवयामि) उनको अन और घृतवे में जोड देता हूं। हे (सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषो ! (वः रमितः मिथ अस्तु) तुम्हारी प्रसम्बता मुझ नायक पर रहे ॥ २॥

(इह पव स्त ) यहां ही रहो, (अस्मत् अधि मा अप यात ) हमसे दूर मत जाओ । (पूषा वः परस्तात् अपधं कृषोत् ) पूषा तुम्हारे लिये आगे जानेकी मार्ग बंद करे । (वास्तोष्पतिः वः अनु जोहर्वातु ) वास्तुपति तुम्हें अनुकूलतासे बुलावे । हे (खजाताः ) उत्तम कुलमें उत्पष्ठ मनुष्यो।(वः रमितः मिय अस्तु ) आपका प्रेम मुप्तपर रहे ॥ ३॥

भावार्थ— जो लोगोंमें यल और विचार है, उसका पोषण योग्य उपायसे करना चाहिये। सब मनुष्य अपने नायकपर प्रसन्न रहें॥२॥

सव लोग एक म्थानपर स्थिर रहें । इधर उधर न भागें । भागनेका मार्ग उनकी खुला न रहे । ईश्वर उनकी अनुकूलतासे एक कार्यमें रखे । इस प्रकार सब लोग प्रेमसे एक नायकके नीचे रहें ॥ ३ ॥

#### संघटना ।

एक मुखिया अथवा नेता बिंवा नायकके आधीन लोग रहें, तो उनका सांधिक वल वहता है। वे ही लोग बिखरे रहें, एक दूसरेंग्ने दूर रहें, तो उनका संघवल घट जाता है। इसलिये जिनको अपना संघवल बढानेकी इच्छा है वे अपने एक नेतांके आधीन प्रेमसे रहें। अपना संकरण एक रखें और अपना हृदय एक इच्छासे ही भर दें। किसी कारण आपसमें कलह न करें और विभक्त न हों। अपने संघका यश बढानेके लिये सब मिल कर प्रयत्न करें। इस प्रकार करनेसे उनका संघयल बढ सकता है।

-martin [ Bar-

### [सूक्त ७४]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — सांमनस्यंः नानावेदताः, त्रिणामा ।)

सं वी प्रच्यन्तां तन्वर्षः सं मनांसि सम्नं वृता। सं वोयं ब्रह्मणुरपतिर्भगः सं वो अजीगमत्।। १।।

अर्थ— (वः तन्वः सं पृच्यन्तां) तुम्हारे शर्रार मिलं, (मनांसि सं) तुम्होर मन मिलं भीर (उ मता सं) तुम्होरे कमें भी मिलजुल कर हों। (अयं ब्रह्मणस्पतिः वः सं) यह ज्ञानपित तुम्हें मिलाकर रखे। (भगः वः सं अजी- गमत्) भाग्य देनेवाला भी तुम सबको मिलाये रखे॥ १॥

भावार्थ — तुम्हारे शरीर, मन और कर्म सबके साथ एकसे अर्थात् समतासे युक्त हों। तुम्हें झान देनेवाला एकताका ज्ञान तुम्हें दें, तथा तुम्हार। भाग्य यडानेवाला तुम्हें मिलाये रखे॥ १॥

तुम्हारे मन और हृदय एक हों। भाष्य प्राप्त करनेके लिये जो परिश्रम करने पड़ते हैं, उन श्रमीको करते हुए तुम आपसमें मिलकर रहों। २॥ संज्ञपंतं वो मनुसोथी संज्ञपंतं हृदः । अशो भगंत्य यच्छुन्तं तेन संज्ञपयामि वः यथांदित्या वर्षे नेः संवभूवर्मरुद्धिरुग्रा अहंणीयमानाः । एवा त्रिणामकहंणीययान इमान् जनान्त्संमनसस्कृधीह

11 7 11

11311

अर्थ — ( वः समसः संहएनं ) तुम्हारे मनको मिलकर रहनेका अभ्यास हो, ( अथो हृदः संहएनं ) और हृदयको भी मिलनेका अभ्यास हो। ( अथो भगस्य यत् आन्तं ) और भाग्यवान्का जो परिश्रम हं ( तेन वः संहृपयामि ) उससे तुम सबको मिलकर रहनेका अभ्यास हो॥ २॥

(यथा महणीयमानाः उग्नाः आदित्याः) जैसे किसीने न दबनेवाले उप्र शादिस (वसुभिः सरुद्धिः संवभूवुः) वसुओं और मस्तोंसे मिलकर रहें (एखा) इसी प्रकर (जिणाधन्) तीन नामवाले! तू (अहणीयमानः) न दबता हुआ (इह इमान् जनान् सं मनसः कृषि) यहां इन लोगोंको एक विचारसे युक्त कर ॥ ३॥

भावार्थ — जिस प्रकार ऋर आदित्य, वसुओं और हर्दोंसे मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार तू भी खयं मिलकर रह और इन सब जनोंको सिलाकर रखा। ३॥

#### एकताका बल।

इस स्फामें मिलजुल कर रहने और अपनी एकतासे अपनी चन्नति साधन करनेका उपदेश है। हृदय, मन, विचार, संकल्प भौर कर्म आदि सबमें समता और एकता चाहिये। किसीमें विपरीत भाव हुआ तो भिन्नता होगी और संघभाव नष्ट होगा। देखो इस जगत्में आदित्य, वसु और रुद्र वस्तुतः भिष्ठ होनेपर भी जगत्के कार्यमें मिलजुलकर लगे रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य रंगहप और जगत्की भिष्ठता रहनेपर भी राष्ट्रकार्य करनेके लिये सब मिल जावें और एक होकर राष्ट्रकार्य करें।

# शत्रुको दूर करना।

### [सक्त ७५]

( ऋषिः — कबन्धः । देवता — इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः ।)

निर्मं र्रं दे ओकंसः सपत्नो यः वृत्वविति । नैर्गाध्ये नि हिविषेन्द्रं एनं परांशरीत ॥ १॥ पर्मां तं परावत्मिन्द्रों सुदतु वृज्ञहा । यतो न पुन्रायंति श्रश्चतीस्यः समान्यः ॥ २॥

सर्थ — ( यः सपत्नः पृतन्यति ) जो शत्रु अपनी सेनाद्वारा आक्रमण करता है, ( अमुं ओकसः निः नुद् ) उस शत्रुको घरसे निकाल डाल । ( एनं नैर्वाध्येन हविषा ) इस शत्रुको बाधारहित समर्पणसे ( इन्द्रः पराशरीत् ) प्रभु या राजा मार डाले ।, १ ॥

( वृत्रहा इन्द्रः ) शत्रुका नाश करनेवाला इन्द्र (तं परमां परावतं तुदतु ) उस शत्रुको दूरसे दूरके स्थानको भगा देवे। ( यतः शश्वतीस्यः समाभ्यः पुनः न आयति ) जहासे हमेशाके लिये फिर न आ सके ॥ २ ॥

भावार्थ— जो शत्रु हमारे ऊपर सैन्यसे हमला करता है अथवा अन्य प्रकार शत्रुत्व करता है, उसको अपने स्थानसे ऐसा भगाओं कि वह फिर कदापि उपद्रव देनेके लिये लौटकर न आ सके ॥ १ ॥

द्भार लोग आपसमें मिलकर शत्रुको दूरसे दूर इस प्रकार भग। देनें कि वह कभी भी फिर लौटकर न आ सके ॥ २॥

एतुं तिस्रः परावत एतुं पञ्च जनाँ अति । एतुं तिस्रोति रोचना यतो न पुन्रायित ॥ शश्वतीम्यः समाम्यो यावत् सूर्यो असंद् दिवि ॥ ३॥

सर्थ-- शत्रु (तिस्नः पराचतः पत्रु) तीन दूरेक स्थानोंसे भी दृर चला जाने । वह शत्रु (पंच जनान अति पत्रु) पाचों प्रकारके जनोंसे दूर चला जाने । (तिस्नः रोचना अति पत्रु) तीन ज्योतियोंसे दूर भाग जाने, (यतः पुनः न सायाति) जहासे वह शत्रु वापस न भा सके । (श्रश्वतीभ्यः समाभ्यः) शाक्षत कालतक अर्थात हमेशाके लिये वह वापस न भा सके । (याचत् सूर्यः दिचि असत् ) जवतक सूर्य भाकाशमें हो तकतक वह शत्रु वापस न भा सके ॥ ३ ॥

भावार्थ — शत्रु सब स्थानोंसे, शव कोगोंसे, और शव ऐश्वर्योंसे दूर हो जावे और हमेशाके लिये वह ऐसी अवस्थाम रहे कि, कभी वह लीटकर उपदव देनेके लिये वापस न आ सके ॥ ३ ॥

### शत्रुको भगाना।

ण्याक्तिके, प्रामके और राष्ट्रके शत्रुको इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह कभी फिर ठौटकर वापस न भा सके। हरएक मनुष्यका यह कार्य है। शत्रुको अपने अंदर रहने देना योग्य नहीं है। उसको अपने देहमें, अपने घरमें, अपने स्थानमें अधवा अपने राष्ट्रमें हदमूल हांने देना कदापि योग्य नहीं है। शत्रु जब आ आवे, तब उसको ऐसा मगाना चाहिये कि वह किसी प्रकार लौटकर फिर न भा सके।

## हृदयमें अग्निकी ज्योति।

### [सूक्त ७६]

(ऋषिः - कवम्धः । देवता - सान्तपनाग्निः ।)

य एनं परिषदिन्ति समाद्यति चर्शसे । संप्रेद्धों अग्रिजिंह्याभिरुदेतु इदंयादिष ॥ १ ॥ अग्रेः सांतपुनस्याहमायुंषे पुदमा रंभे । अद्धातिर्थस्य पश्यति धूममुद्यन्तंमास्यतः ॥ २ ॥ यो अस्य सामिष्यं वेदं क्षत्रियेण समाहिताम् । नाभिह्यारे पुदं निदंघाति स मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (ये एनं परिषीद्नित ) जो इसके चारों सोर बैठते हैं, इसकी उपासना करते हैं और ( चक्षसे सं आ-द्यति ) दिन्य दृष्टिके लिये इसका आधान करते हैं, उनके ( हृद्यात् अधि ) हृदयके ऊपर ( संप्रेद्धः अग्निः जिह्नाभिः उद्तु ) प्रदीत हुआ अपि अपनी ज्वालाओंसे उदय होते ॥ १॥

( सांतपनस्य अग्नेः पदं ) तपनेवाले अग्निके पदको में ( आयुषे आ र्भे ) आयुष्यके लिये प्राप्त करता हूं। (यस्य आस्पतः ) जिसके मुखसे ( उद्यन्तं धूमं अद्धातिः पदयति ) निकलनेवाले धूएँको सत्यज्ञानी देखता है ॥ २ ॥

(यः सिश्रयेण समाहितां) जो क्षत्रियहारा समर्थित हुई (अस्य सिम्धं चेद् ) इनकी सिमधाको जानता है (सः अभिहारे मृत्युवे) वह कुटिल स्थानमें मी मृत्युके लिये (पदं न निव्धाति) पैर नहीं रखता है।। ३॥

भावार्थ — जो इस शामिक चारों और बैठकर इननादि करते हैं, जो दृष्टिकी शुद्धताक किये अमिका भाषान करते हैं, चनके हृदयमें प्रज्वलित होकर दूसरा ही आत्मामी प्रकाशित होता है ॥ १ ॥

इस इंदयस्थानीय प्रदीप्त आत्माभिके स्थानको दीर्घायुके लिये प्राप्त करते हैं, इस आत्माभिका मुखसे वाणीद्वारा निकला हुआ धूर्वा अर्थात् उसका चिन्ह ज्ञानी लोग ही देखते हैं ॥ २ ॥

जो क्षत्रिय आत्मसमर्पणद्वारा इसके मूलस्थानको जानता है, वह कठिन प्रसंगमें भी मृत्युके लिये अपना पैर तक नहीं देता, अर्थात् वह अजरामर होता है ॥ ३ ॥

## नैनं प्रनित पर्यायि<u>णो</u> न सन्नाँ अवं गच्छति। अग्नेर्यः श्वन्नियो विद्वान्नामं गृह्णात्यायुषे॥ ४॥

अर्थ— ( पश्चिणः पन न प्रनित ) घरनेवाले इयका घात नहीं करते और (सन्नान् न अव गच्छति ) समीप कैठनेवाले इसको जानरे मी नहीं। ( यः विद्वान् श्वित्रयः) जो ज्ञानी क्षत्रिय ( अग्नेः नाम आयुषे गृह्वाति ) अप्रिका नाम धायुके लिये लेता है ॥ ४॥

भाषार्थ — जो घेरनेवाले रात्रु हैं व इस आत्मामिका घात नहीं करते और समीप रहनेवाले भी इसकी जाननेमें समर्थ नहीं होते जो ज्ञानी क्षत्रिय इस आत्मामिका नाम लेता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ ४॥

### अग्निसे दिन्य हारि।

अभितापसे दृष्टिकी शुद्धता होनेका कथक इस सूक्तके अथम मंत्रमें है, देखिये—

#### चक्कते सं आ दघति। (मं० १)

' दृष्टिके लिये अग्निका आधान करता है।' अर्थात् यक्ष-कुण्डमें अग्निकी स्थापना करके यक्ष करता है और अग्निमें दवन करता है। अग्निके समीप बैठकर हवन करनेसे दृष्टि सुधरती है यह इस मंत्रका ताल्पर्य है।

भींध रियासतमें कराड स्टेशनके समीप क्षोगलेवाडी नामक प्राममें एक काच बनानेका बड़ा मारी कारखाना है। उसमें हर-एक प्रकारके शीशेके पदार्थ बनते हैं। शीशा बनानेके लिये जो मही होती है, उसके पास इतनी उल्णता होती है कि साधारण मजुष्य सणमात्र भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता। परंतु को मनुष्य वहीं काम करते हैं वे महीके पास ही रहते हैं। गत पंत्रह बर्षोंके अनुभवसे वहांके प्रबंधकतीने कहा कि, जो सांखके रोगी, या दिखेदोषसे कमजोर आंखवालें मनुष्य आये और उक्त काम करने लगे, उनके आंख सुधर गये। और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि अभिके समीप इतनी उल्लतामें काम करनेके कारण एकके भी आंख बिगके हो। यह अनुभव विचार करने योग्य है।

इससे भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन संबेरे और शामकी, तथा वैदिक-रीतिसे देखा जाय तो प्रातः, मध्यदिनमें और सायंकालकों नियमपूर्वक अवन्याधान करके नियमपूर्वक हवन करनेवालोंको नेत्रदीषकी बाधा नहीं हो सकती। तथा यदि उस हवनमें नेत्रदीष दूर करनेवाले हवनपदार्थ डाले जांय, तो अधिक लाभ होगा। इसमें संदेह नहीं।

यश्रमे नेत्रदीष इस कारण दूर हो सकते हैं। पाठक इसका विचार करें और इसकी अधिक स्रोज करें।

### हृद्यका अग्नि।

यज्ञकं वाह्य भामिके प्रदीत होनेके पश्चात् भौर यज्ञामिकी हवनद्वारा उपासना करनेके भनंतर दूसरा ही एक आमि हृदयमें प्रदीत होता है, जिसका वर्णन देखिथे —

#### हृद्यात् अधि अग्निः उदेतु । (मं॰ १)

' हदयकी वेदीपर एक अपि प्रदीत होता है ' अर्थात् यह अपि केवल मौतिक आपि नहीं है । यह अमौतिक आत्मारूप अपि है । हदयमें बुद्धिके परे आत्मार्का उपस्थिति है यह वात सब जानते ही हैं । इसीका नाम ' धातपनापि ' है जिससे अन्तः करणमें प्रसन्नता और उत्साह रहता है, इशिको हदयकी गर्मी अथवा मनका उत्साह कहते हैं । इस अपिके प्रज्वलित होनेका ज्ञान ज्ञानीको ही होता है, कोई अन्य इसको नहीं जान सकता—

#### अस्य धूमं अद्धातिः पश्याति ॥ (मं॰ २)

' इसके घूनें को ज्ञानी देखता है। ' घूमसे ही अपिका ज्ञान होता है। जहां घूनां है वहां अपि होता है, यह न्याय सर्वमान्य है। अर्थात घूनां देखनेका अर्थ धूंनेके नांचे रहनेवाल अपिका अनुभव करना है। अपिहोत्र करनेसे इस हदयस्थानीय आत्माप्तिकी जाप्रति होती है।

क्षत्रिय आत्मसमर्पणसे इस अग्निको जानता है, और जो स्वार्थ छोडता है उसको भी इसका ज्ञान होता है। खुदगर्न अर्थात् केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी शक्तिसे अन्भिज्ञ होता है।

इस आत्मशिक प्रकट होनेसे शत्रु उसका कुछ मी नहीं कर सकता अर्थात् किसीके भी दवाबसे वह दबता नहीं। विद्वान क्षित्रिय इसीके बलसे दीर्घायु प्राप्त करता है, और अमर होता है।

भाँतिक अभिकी सहायतासे अभौतिक आत्माभिका ज्ञान इस सूक्तने किया है। इस दृष्टिसे इय सूक्तका महत्त्व विशेष है।

## सबकी स्थिरता।

[सूक्त ७७]

( ऋषिः — कबन्धः । देवता — जातवेदाः । )

अस्थाद् चौरस्थांत् पृथिव्यस्थाद् विश्वमिदं जगंत्।

आस्थाने पर्वता अस्थु स्थाम्न्यश्वाँ अतिष्ठिपस्

11 8 11

य जुदानंट् प्रार्यणं य जुदानुष्न्यायनम् । आवर्षनं निवर्धनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ र ॥ जात्वेदो नि वर्षय शतं ते सन्त्वावृतः । सहस्रं त उपावृत्स्वाभिनेः प्रनरा कृषि ॥ ३॥

अर्थ— (द्योः अस्थात् ' युलोक स्थिर हुआ है। (पृथिवी अस्थात्) पृथ्वी स्थिर है। (इदं विश्वं जगत् अस्थात्) यह सव जगत् स्थिर है। (आस्थाने पर्वता अस्थु) अपने स्थानपर पर्वत भी स्थिर हुए हैं। अतः मैंने भी अपने (अश्वान् स्थाम्नि अतिष्ठिप) घोडोंको यथास्थानमें ठहराया है॥ १॥

( यः गोपाः परायणं उदानट ) जिस पृथ्वीपालक राजाने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, ( यः म्यायनं उदानट् ) जिसने निम्न स्थान प्राप्त किया है, ( आवर्तनं निवर्तनं ) जिसमें भाने और जानेका सामर्थ्य है (तं अपि हुवे ) उसीकी मैं प्रार्थना करता हूं ॥ २॥

है (जातवेदः) ज्ञानी ! (निवर्तय) लीट जा, (ते अवृताः शतं) तेरे भावरण सैकडों हैं। भीर (ते उपासृतः सहकं) तेरे समीप भनेक मार्ग हैं। (ताभिः पुन नः आ कृधि) उनसे हमें फिर समर्थ कर ॥ ३॥

आवार्य — पृथ्वी, बुलोक तथा सम जगत् यथास्थानमें स्थित हैं। पर्वत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं। इसी प्रकार मतुष्य, चोडे आदि यथारथानमें स्थिर रहें ॥ १ ॥

जिस भूपति राजाने उच्च और निम्न स्थान शप्त किये हैं, जो योग्य स्थानमें आता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करना योग्य है ॥ २॥

ज्ञानी पुरुष अपने स्थानमें लौट जावे, उसकी भावरण और उपावरणकी शक्तियां अनेक है, उनसे वह हमें समर्थ करें ॥३॥

#### स्थिरता ।

सब जगत् अपने स्थानमें स्विर है। सूर्यादि गोलक श्रमण करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादा उल्लंघन नहीं करता है। भौर सब अगनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगत्के अवयन स्थिर हैं। इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धर्मकी मर्यादामें रहकर स्थिर हो जाँग। इस प्रकार रहनेसे सबका सामर्थ्य बढता हैं।

# स्त्रीपुरुषकी वृद्धि ।

[सूक्त]

(ऋषिः - अथवी। देवता - १-१ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा)

वेनं भूवेनं हुविषायमा प्यायतां पुनः। जायां यामंस्मा आवां श्रुस्तां रसेनामि वर्धनाम् ॥ १॥

अर्थ— (तेन भूतेन हविषा) उस किये हुए हविसे ( अयं पुनः आप्यायतां ) यह गर वार पुष्ट हो। (यां जायां असी अवाक्षुः ) जिस स्रीका इसके साथ विवाह किया है (तां रसेन अभि वर्धत) उसको भी रससे पुष्ट करें ॥९॥

आभ वंधतां पर्यसाभि राष्ट्रेणं वर्धतास् । रय्या सहस्रंवर्चसेमौ स्तामन्तंपक्षितौ ॥ २ ॥ त्वष्टां नायामंजनयत् त्वष्टांस्यै त्वां पतिम् । त्वष्टां सहस्रमाय्ंषि द्वीर्घमायुः क्रणातु वाम् ॥ ३ ॥

सर्थ— ( पयसा अभि वर्धतां ) दूध पीकर पुष्ट होने, (राष्ट्रेण अभि वर्धतां ) राष्ट्रके साथ नहे, (सहवस्नर्धसा रया) सहस्र तेजींबाले घनसे (इमी अनुपक्षिती स्तां ) ये दोनी पतिपत्नी सदा सरपूर ही ॥ २॥

(त्वष्टा जायां अजनयत्) जगदचिता देवने खीको उत्पन्न किया है। और (त्वष्टा अस्य त्वां पति) उसी ईश्वरने इसके लिये तुम्न पतिको उत्पन्न किया है। (त्वष्टा वां स्वह्कं आयूंपि) रचियता ईश्वर तुम दोनोंको हजारी वर्षीतक रहनेवाला (दीर्घ आयुः कृणोतु) दीर्घ आयु करे ॥ ३॥

भावार्थ— इस वैवाहिक यज्ञसे यह पति बढे और जिस कारण यह स्त्री विवाहमें इसे दी गई है, इस कारण विविध रसोंसे यह पति इसकी पुष्टि करे ॥ १ ॥

दोनों पतिपत्नी दूध पीकर पुष्ट हों, अपने राष्ट्रकी उन्नतिके साथ उन्नत हों, और इनके पास सदा हजारों नेजोंबाला धन भरपूर रहे ॥ २ ॥

ईश्वरने जिस प्रकार खीकी उत्पत्ति की है, उसी प्रकार खीके लिये पतिको भी उत्पत्त किया है। वह ईश्वर इनके लिये उत्तम दीर्घ आयु देवे ॥ ३॥

गृहस्थीकी पुष्टि।

पित और परनी घरमें रहकर एक दूसरेकी पृष्टि और उज-तिका विचार करें। कभी परस्परके नाशका विचार न करें। विशिष्ट गुणधर्मों से देश्वरने जैसा लियों को वैसा ही पुरुषों को उत्पन्न किया है। इसलिय दोनों को उचित है कि वे एरस्परकी सहायता करके परस्परकी उन्नति करने में प्रवृत्त हों। चहा, काफी, तमाख, मय आदि न पीवें, परंतु गौका दूध हो आवश्यकतानुसार पीवें, दोनों दूध पीकर पुष्ट हों । अर्थात् उनके शरीरकी पुष्टि दूधसे होवे । इसी प्रकार दोनों झीपुरुष धनादि पदार्थोंका उपार्जन करें। और सुखसाधनोंसे भरपूर हों। दोनों खीपुरुष एक दूसरेकी पूर्णना करते हुए दीर्घायु प्राप्त करें और सुखी हों॥

हमारी रक्षा।

[ यक्त ७९ ]

(ऋषिः — अथवी । देवता — संस्फानः । )

अयं नो नभसस्पतिः संस्फानो अभि रक्षतः । असंमाति गृहेषुं नः त्वं नौ नभसस्पत ऊर्जी गृहेषुं धारय । आ पृष्टमेत्वा वसुं

11 8 11

11211

अर्थ- (अयं संस्फानः नभसः पतिः) यह बढनेवाला आकाशका पालक देव (नः आभे रक्षतु) हमारी रक्षा करे। तथा (नः गृहेषु असमातिं) हमारे घरोंमें असामान्य धन रहे॥ १॥

हे (नभसः पते) आकाशके स्वामी देव ! तू (त्वं नः गृहेषु) हमारे घरोंमें (नः ऊर्ज घारय) हमें प्रभूत अछ दे। और (पुष्टं वसु आ पतु) पुष्टिकारक घन भी हमारे पास आवे॥ २॥

भावार्थ— हे वृद्धि करनेवाळे ईश्वर ! इमारी रक्षा कर और हमारे घरोंमें बहुत घनसमृद्धि प्रदान कर ॥ ९ ॥ हे ईश्वर ! तू इमारे घरोंमें घन, बल और पुष्टि हे ॥ २॥

११ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ६)

### देवं संस्फान सहस्रापोषस्येभिषे । तस्यं नो राख्व तस्यं नो धेहि तस्यं ते मिक्किवांसः स्याम ॥३॥

अर्थ— हे (देव संस्कान) मृद्धि करनेवाले देव ! तू (सहस्रापोषस्य ईशिषे ) हजाराँ पुष्टियोंका स्वामी है। इसिलेये (तस्य नः रास्व ) उन पुष्टियोंको हमें दे, (तस्य नो घेहि ) वही हमें दे, (तस्य ते भक्तिवांसः स्याम ) उप तेरे हम मागी होंगे ॥ ३॥

भावार्थ — हे गृद्धि करनेवाले देव ! तुम्हारे पास हजारों पोषक शक्तियों हैं। उनमेंसे कुछ हमें दे, तेरे पोषक सामर्थ्यके भागी हम बनें ॥ ३॥

#### ईश्वरके भक्त।

परमेश्वर सबका पोषणकर्ता है, वह सबको धन, ऐश्वर्य, अन, तेज और पुष्टि देता है। इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम सब हुए, पुष्ट और धनधान्यसंपन्न हों।

# आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा।

[स्क ८०]

(ऋषिः - अथवी। देवता - चन्द्रमाः।)

अन्तरिक्षेण पति विश्वां भूताव्चाकंशत् । शुनौ दिन्यस्य यनमहस्तेनां ते हिवपा विधेम ॥ १ ॥ ये त्रयेः कालकाञ्चा दिवि देवा ईव श्रिताः । तान्सवीनह्य ऊतयेसमा अरिष्टतातये ॥ २ ॥

अप्सु ते जनमे दिवि ते सुधर्ख समुद्रे अन्तर्मिहिमा ते पृथिच्याम् ।

श्चनों दिष्यस्य यन्महुस्तेनां ते हुविषां विधेम

11 3 11

अर्थ— जो (विश्वा भूता अवचाकदात्) सम भूतोंको प्रकाशित करता हुआ (सन्तिरिक्षेण पति ) आकाशसे चलता है उस (दिव्यस्य गुनः) युलोकमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) ओ महत्त्व है (तेन हविपा ते विधेम) उस हिन्ये तेरी पूजा हम करते हैं ॥ १॥

(य त्रयः कालकाञ्जाः) जो तीन कालकञ्ज( दिवि देवाः इव श्रिताः) गुलोकमें देवेंकि समान रह रहे हैं। (तान् सर्वान उन सबको (अस्मै उत्तये) इसको रक्षांक लिये और (अरिष्टतातये अहे ) कल्याणके लिये गुलाते हैं॥ २॥

(अण्सु त जन्म) जलमें तेरी उत्पत्ति है, (दिवि ते सधस्थं) युलोकमें तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे सम्तः पृथिव्यां ते महिमा) समुद्रके भीच और पृथ्वीपर देश महिमा है। उस तेरे (दिव्यस्य शुनः) युलोकमें गमन करनेवाल सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हिमा विधेम) उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं॥३॥

भावार्थ- सब जगत्को प्रकाशित करनेवाला सूर्य भाकाशमें संचार करता है। उसका महत्त्व भौर तेज विशेष है। वह तेज हमारे भन्दर जितना है उसका समर्पण करके हम ईश्वरकी उपासना करते हैं॥ १॥

देवताओं के समान तीन काल- अर्थात् उष्णकाल, शृतिकाल भौर ज्ञीतकाल ये तीन काल कुज-गुलोकमें स्थित सूर्यसे सम्ब-न्धित हैं। इन तीनों कालोंसे मनुष्य सपनी रक्षा करे और कल्याणसाधन करे।। २॥

प्रकृतिके प्रारंभिक जलावस्थासे सूर्यकी कत्वित हुई है, वह युलोकमें रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है। इस सूर्यकी जो शक्ति मेरे अन्दर है, उसे प्रमिश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्थित करता हूं ॥ ३॥

सूर्यादिकोंके अश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है। इस लिये मनुष्यको तिवत है कि, वह उक्त शक्तियोंका समर्पण जगत्की मलाईके लिये करके उक्त समर्पण द्वारा परमेश्वरकी पूजा करें।

## कङ्कणका धारण।

### [ सक्त ८१ ]

(ऋषिः — अथवी । देवता — आदित्यः, मन्त्रोक्ताः ।)

युन्तासि यच्छंसे हस्तावप रक्षांसि सेश्वसि । प्रजां धनं च गृह्वानः पीरहस्तो अंभूद्रयम् ॥ १ ॥ पीरहस्त वि धीरय यो<u>नि</u> गर्भीय धार्तवे । मर्यादे पुत्रमा घ<u>हि</u> तं त्वमा गमयागमे ॥ २ ॥ यं पीरहस्तमविभुरदितिः पुत्रकाम्या । त्वष्टा तमस्या आ वेष्नाद् यथा पुत्रं जनादिदि ॥ ३ ॥

अर्थ — ( यन्ता असि ) तू नियामक है, ( हस्ती यच्छसे ) दोनों हाथोंका तू नियमन करता है और उनसे ( रक्षांसि सेघासि ) विश्वकारियोंको हटाता है । ( अयं परिहस्तः ) यह कंकण ( प्रजां घनं च गृह्वानः ) प्रजा और धन का प्रहण करनेवाला ( अभूत् ) है ॥ १ ॥

हे (परिष्ठस्त ) कंकण ! (गर्भाय घातचे ) गर्भके धारणके लिये (योनि वि घारय ) योनिका धारण कर । है (मर्यादे ) मर्यादे ! (पुत्रं आ घोहि ) पुत्रको धारण कर । (तं त्वं आगमे आ गमय ) उसके। तू आगमनके समय बाहर भानेके लिये प्रेरणा कर ॥ २ ॥

(पुत्रकाम्या आदितिः) पुत्रकी इच्छा करनेवाली अदितिने (यं परिहस्तं आविभः) जिस कंकणका धारण किया था, (यथा पुत्रं जनात् इति) जिसे पुत्रकी उत्पत्ति हो इस लिये (त्वष्टा तं अस्य या वधात्) त्वष्टाने उसकी इस जीके लिये बांधा है ॥ ३ ॥

मावार्थ— कंकण नियममें रखता है, उसे हाथोंमें डालनेसे हाथोंका नियमन होता है और विन्न दूर होते हैं। इसलिये इसको संतानका घारण करनेवाला कहते हैं। तथा यह घनका भी घारक है।। १।।

गर्भघारणाके योग्य गर्भाशयकी अवस्था यह बनाता है। इसके धारण करनेसे गर्भ धारण होता है और योग्य समयमें प्रस्ति भी होती है।। २॥

पुत्रको इच्छा करनेवाली अदितिने इसको प्रथम घारण किया था। कारीगर इसका निर्माण करे और पुत्रीत्पात्त होनेकी इच्छासे क्रियोंके दोनों हाथोंमें कंकण घारण करावे॥ ३॥

#### कंकण धारण।

िष्ठयां हाथमें कंकण धारण करती हैं। इसका संबंध गर्भाशय ठीक रहने, उत्तम धंतान उत्पन्न होने और सुखसे प्रस्ति होनेके साथ है। वैद्य लोग इसका विचार शरीरशालको दृष्टिस करें और निश्चय करें कि, किस प्रकारका कंकण कौनसी स्त्रीको किस विधिसे धारण करना चाहिये। यह शास्त्रदृष्टिसे विचारने योग्य बात है।

## कन्याके लिये वर।

### [ सुक्त ८२ ]

(ऋषिः - भगः । देवता - इन्द्रः।)

आगच्छेत आगंतस्य नामं गृह्णाम्यायतः । इन्द्रंस्य वृत्रघो वन्वे वास्वस्यं श्वकंतोः ॥ १॥

अर्थ — (आगच्छतः) भानेवाले (आगतस्य) भाये हुए और (आयतः) अति समीप आनेवाले (चूत्रझः सस्वस्य शतक्रतोः इन्द्रस्य) शत्रुका नाश करनेवाले, धनवाले और सक्रहों कर्म करनेवाले इन्द्रका (नाम मुह्वामि) नाम में लेता हूं और (वन्त्रे) पर्धंद करता हूं॥ १॥

भावार्थ — आगमनके पहिलेसे इच्छा करके अब मेरे पास आया हुआ जो शत्रुपर विजय करनेवाला, धनवान, सेंकडों उत्तम कर्म करनेवाला श्र्रवीर है, उसीको में अपनी पुत्रीके लिये वरके रूपमें पसंद करता हूं॥ १॥

येनं सूर्यों सांचित्रीमिश्चिनोहतुं: पथा । तेनं मामंत्रवीद् भगीं जायामा वहतादितिं यस्तें sङ्क् शो वंसुदानों वृहिनिन्द्र हिरण्ययं: । तेनां जनीयते जायां मही धेहि शचीपते

11211 11 3 11

॥ इति अद्यमोऽनुवाकः ॥

अर्थ- ( येत पथा ) जिस मार्गसे ( आश्विता ) अधिदेवोंने ( सूर्या सावित्रीं ऊछतुः ) सूर्यप्रभा सावित्रीका विवाह किया, (तेन ) उसी मार्गछे ( जायां आ सहतात् हाते ) भार्याको प्राप्त कर ऐसा ( अगः मां अप्रजीत ) भगने मुझे कहा है ॥२॥

हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यः ते हिरण्ययः वसुदानः बृहन् अंकुशः ) जो तेरा सुवर्णका धन देनेवाला वटा अंकुण हैं। हे ( श्वर्चापते ) इन्द्र ! (तेन जनीयते महां ) उससे खीकी इच्छा करनेवाले मुक्ते (जायां घेरि ) भार्या दे ॥ ३ ॥

भावार्थ — जिस प्रकार अश्विदेवोंने सूर्यप्रभाका विवाह किया, उसी प्रकार घनवान् यधूका पिता ' इस कन्याका स्वीकार कीजिये 'एमा कहकर मुझ विवाहके लिये कहता है।। २॥

है प्रभा । तेरे पास जो धनकी प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम शल है उसके बलसे पत्नीकी इच्छा करनेवाले मुझ वरको भार्यो प्राप्त हो ॥ ३ ॥

#### कन्याके लिये वर।

कन्याके लिये जो वर पसंद करना है वह निम्नलिखित गुणोंका विचार करके पसंद किया जावे-

(१) जनीयते -- वर ऐसा हो कि जिसके गनमें धर्म-पत्नीकी प्राप्ति करनेकी प्रथल इच्छा उत्पन्न हुई हो। (मं•३)

(२) आगच्छतः - कन्याके पिताके पास जानेकी इच्छा करनेवाला । (मं०१)

(३) आगतस्य — कन्याके पिताके पास पहुंचनेवाला । (मं०१)

( ४ ) आयत'— कन्याके पिताके पास पहुंचा हुआ। ( स॰ १ )

ये तीनों शब्द वरकी उत्कट इच्छा वताते हैं। आजकल कत्याका पिता वरकी ढूंढता हुआ वरके शोधार्थ एक स्थानसे द्सरे स्थानके प्रति चूमता रहता है। यह प्रथा अवैदिक प्रतीत होती है। वधूका पिता अथवा वयू वरकी खोजके लिये अमण न करे अपितु वर अपनी योग्यता सिद्ध करे और वधूकी मांग करनेके लिये वधूके पिताके पास जावे। यह बात इन चार शब्दोंसे व्यक्त होती है । अब वरमें कीनसे गुण होने चाहिये, इसका विचार यह है-

( ५ ) वासवः — वसु अर्थात् धन पास रखनेवाला ।

(६) शतकतुः — धैकडाँ उत्तम पुरुषार्थं करनेवाला । (मं०१)

(७) पुत्रझः — रात्रुका नारा करके विजय प्राप्त करनेमें समर्थ। (मॅ०१) (८) इन्द्रः - शत्रुका नाश करनेवाला शूर वीर । (मं॰ १) ये चार शब्द वरके गुणोंका वर्णन करते हैं। विवाहके पूर्व

वरने धन कमाया हुआ हो और शौर्य भी प्रकट किया हुआ हो। अपरीक्षित वर न हो।

वधुका पिता ऐसे वरका आदर करे और उसे कहे कि, (जायां वावहतात्) इस मेरी कन्याको स्वीकार कीत्रिये। आप स्वीकार करेंगे तो में बढ़ा अनुगृहीत हुगा । इत्यादि वच-नोंसे वरके साथ बोले और कन्या देनेकी इच्छा प्रकट करे। कन्याका दान भी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रभाका सूर्यके साथ होता है, अर्थात् कन्याका मोल लेना या पतिके लिये धन देना आदि शर्ते न हों। वरके गुणोंका विचार मुख्य हो।

( मं०२ )

वर भी मनमें यही समझे कि मेरे पास शौर्य और वीर्य रहनेसे में धन कमाऊंगा और जब में धन कराऊं और मेरा घौर्य प्रकट हो तब मेरा विवाह हो ही जायगा।

इस सूक्तमें जो वरकी पसंदीके और दिवाह दिपयके अन्य विचार कहे हैं वे बड़े उत्तम हैं। वरका पिता और वर ये दोनों इस सुक्तका बहुत विचार करें।

बिना शौर्यवीर्यके वैदिक विवाह होना असंभव है, ऐसा इस सूक्त है विचारसे खयं सिद्ध होता है। यरको उचित है कि वह अपने विवाहका विचार करनेके पूर्व धन कमावे । ' श्रीः श्रीः स्त्री 'यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये, बुद्धिका विकास करके धनको प्राप्त करनेके पश्चात् स्त्रोको प्राप्तिका विचार मनमें लाना चाहिये। आजक्ल जो बालविवाह करते हैं वे इस सूजका मनत विशेष करें।

## गण्डमालाका निवारण।

### [सूक्त ८३]

( ऋषिः — आङ्गराः । देवता — मन्त्रोक्ताः । )

अपंचितः प्र पंनत सुपर्णो वंस्तेरिव । स्यैः कृणोत् भेषुजं चुन्द्रमा वोपीच्छतु 11 8 17 एन्येका क्येन्येका कृष्ण<u>िका</u> रेहिं<u>णी</u> दे । सवीसामग्रभं नामावीरशार्षेतन 11 7 11 असुतिका रामायण्यपिचित् प्र पंतिष्यति । ग्लोरितः प्र पंतिष्यति स गंलुन्तो नंशिष्यति 11 3 11 वीहि स्वामाहुति जुपाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोिम 11811

अर्थ- (वसतेः सुपर्णः इव) अपने निवासस्यानसे जैसा गरुष्ट दौडता है उस प्रकार, हे (अपचितः ) गण्ड-माला नाम रोगों ! (प्र पतत ) भाग जाओ । (सूर्यः भेषजं कृणोतु ) इसका औषघ सूर्य बनावे और (चनद्रमा वा उप उच्छत ) चन्द्र रोगको दूर करे॥ १॥

( एका एनी ) एक चितकवरी, ( एका इयेनी ) एक श्वेत, ( एका कृष्णा ) एक काली, (द्वे रोहिणी ) और लाल रंगवाले दो इतने इनमें भेद हैं। (सर्वासां नाम अग्रभं) सबका नाम मैंने लिया है, अतः (अवीरहनीः अपेतन ) मनु-

ष्ट्रको हिंसा न करती हुई तुम यहांसे दूर भाग जाओ ॥ २॥

(रामायणी असृतिका) नाडीमें छिपी रहनेवाली यह रोगकी जह रोगकी उत्पत्ति न करती हुई (अपाचित् प्रपति-च्यति ) यह गंडमाला दूर होगी। (इतः ग्ला प्र पतिष्यति ) यहासे यह गलनेवाली दूर होगी, तथा ( सः गलन्तः नाईा-ष्यति ) वह सहनेवाला रोग नाशको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

(स्वां आहुति जुपाणः वीहि) अपने दवनकी आहुतिका सेवन करता हुआ भाग जा, (यत् इदं मनसा जुहोमि स्वाहा ) जो यह में मनसे हवन करता हूं वह उत्तम हवन होवे ॥ ४॥

भावार्थ — गंडमालाका भौषध सूर्य किरणों में है, और चन्द्रमाके प्रकाशसे भी होता है। इससे गण्डमाला शीघ्र दूर हो जाती है ॥ १ ॥

काली, श्वेत, चितकबरी, साधारण लाल और अधिक लाल ये पांच प्रकारकी गण्डमाला होती है। इनसे मनुष्यकी हानि न हो और ये सब रोग दूर हों ॥ २॥

इसका बीज घमनिमें रहता है तथा इनमें फोड़ेवाली, गलनेवाली और सडनेवाली ऐसे भेद होते हैं। ये सब प्रकारके रोग पूर्वोक्त उपचारसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

मन लगाकर उत्तम हवन करनेसे भी यह रोग दूर होता है ॥ ४ ॥

#### गण्डमाला ।

सूर्येकिरण, चन्द्रप्रभा और मन लगाकर किया हुआ हवन इन तीन उपचारोंसे गण्डमाला दूर होती है। इसकी उपचार पदितके विषयमें वैद्योंको विचार करना उचित है।

# दुर्गतिसे बचना।

### [सूक्त ८४]

( ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — निर्ऋतिः ।)

यस्यस्ति आसिन शेरे जुहोम्येषां बद्धानांमव्सर्जनाय कस् ।
भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्मितिरिति त्वाहं परि वेद सर्वतः ॥ १॥
भूते ह्विष्मंती सवैष ते शागो यो अस्मास् । सुश्चेमान्मृतेनेषः स्वाहां ॥ २॥
एवो ष्विश्वेमिर्मिर्मितेनेहा त्वमंयुखयान् वि चृता बन्धपाशान् ।
यमो मह्यं पुन्रित त्वा देदाति तस्मैं यमाय नम्नो अस्तु मृत्यवें ॥ ३॥
अयस्मये द्रुपदे निधिष इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् ।
यमेन त्वं पित्रिक्षः संविद्रान उत्तमं नाकुमधि रोहयेमस् ॥ १॥

अर्थ— (यस्याः ते घोरे आसान ) जिस तेरे कूर मुखमें (एषां खद्धानां अवसर्जनाय) इन बद्ध हुओं की मुक्त-ताके लिये (कं जुद्दोिय) अपने सुखकी आहुति देता हूं। (त्वा जनाः सूमिः इति अभित्रमम्बते) तुसको लोक अपनी जन्मसूमि करके मानते हैं। और (अहं त्वा स्वितः निर्क्तितः परि चेद्द) में तुसको सब प्रकारके कष्टों की जड करके मानता हूं॥ १॥

हे (भूते) उत्पन्न हुई! (हिंबिष्मती श्रव) इवन करनेवाली हो (एषः ते भागः यः असास्र) यह तेरा भाग है जो इनमें हैं। (इमान् समून् एनसः मुञ्जः) इनको पापसे छुडाओ, (स्वाहा-सु आह्) में सच कहता हूं॥ २॥

हे ( निर्क्षते ) दुर्गति । ( अनेहा एव उ त्वं ) अविनागिका हो कर तू ( एवो ) निश्चयमें ( अयस्मयान् यन्घपाछान् अस्मत् सु वि चृत ) लोहेके यने वंघनोंके पाशोंको हमसे खोल दे। ( यसः स्रद्धां त्वा पुनः इत् द्वाति ) यम मेरे लिये दुसको पुनः पुनः देता है । ( तस्मै यसाय मृत्यवे नमः अस्तु ) उस यम मृत्युके लिये नमस्कार हो ॥३॥ (अथर्व. ६।६३।२)

जय तू ( अयस्मये द्रुपदे वेशिषे ) ले।हमय काष्ट्रसंभमें किसीकी बीध देती है तब वह ( ये स्वह्सं ) जो हजारों दुःस् हैं उन ( मृत्युभिः हृह अभिहितः ) मृत्युओंसे यहां बीधा जाता है। (त्वं पितृभिः यमेन संविदासः ) तू पितरों भीर यमसे मिलता हुआ (त्वं हमं उत्तमं नाकं अधि रोहय ) तू इसको उत्तम स्वर्गमें चढा दे॥ ४॥ ( अर्थवं. ६।६३।३ )

भावार्थ — दुरवस्था वडी कठिन है, उसमें बंधे अतएव जो पराधीन हुए हैं, उनकी मुकता होनी चाहिये। इस कार्यके लिये अपने मुखको लागके प्रयत्न करना चाहिये। कई लोग तो इसी पराधीनताको अपना आश्रय मानते हैं और उसके निवारणके लिये प्रयत्न तक नहीं करते। परंतु यह दुरवस्था सबसे मयानक है ॥ १॥

जो दुरवस्याका भाग अपने अंदर होगा, उसकी प्रयत्नसे दूर हटाना चाहिये ॥ २ ॥

दुर्गतिको दूर करना चाहिये। लोहेके सब पाश तोडने चाहिये। इन पाशोंको तोडनेके लिये ही यम बार बार जन्म देता है अतः ससको नमन करना उचित है ॥ ३॥

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उनको हजारों दुःख भीर सैंकहों आपित्तयां सताती हैं, इन रक्षकोंके और नियामकके साथ संमेलन करके इस मनुष्यको पंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुंचाओ ॥ ४ ॥

पराघीनता संपूर्ण दुःखोंका मूल है, अतः हरएकको उचित है कि वह पराधीनतारूप दुर्गतिके पाश तोडे भीर स्वतंत्रतारूप स्वर्गघाममें स्थान प्राप्त करे।

## यक्स-चिकित्सा।

[सूक्त ८५]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — वनस्पतिः । )

वर्णो वरियाता अयं देवो वनस्पितः । यक्ष्मो यो असिकाविष्टस्तर्श्व देवा अवीवरन् ॥ १ ॥ इन्ह्रंस्य वर्चसा वृयं मित्रस्य वर्रणस्य च । देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥ २ ॥ यथां वृत्र इमा आपेस्त्रस्तम्मं विश्वश्चा युतीः । एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेणं वारये ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं देखः दरणः द्यनस्पतिः) यह दिव्य वरण नामक औषाध (द्यारयाते ) रोगनिवारण करती है। (सस्मिन् यः यहमः आविष्टः) इसमें जो रोग दुसा है (तं उ देवाः अवीवरन्) उसका देवीने निवारण किया ॥ १॥

इन्द्र, मित्र, वर्षण इनके वचनसे तथा (सर्वेषां देवानां वाचा) सब देवोंकी वाणीसे (ते यक्षमं वार्यामहे) तेरा यक्षमरोग दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यथा घृष्ठः) जैसा उत्र (विश्वधा यतीः आपः तस्तम्भ) चारों भोर बहनेवाले जलप्रवाहींको रोक रखता है (यस्र) उसी प्रकार (ते यस्मं) तेरे रोगका (वैद्यानरेण अग्निना वारये) वैश्वानर अमिद्वारा निवारण करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ- वरण वृक्षके उपयोग करनेसे यक्ष्मरोग दूर होता है ॥ १-३॥

### वरुण दूक्ष।

वेदमें जिसका नाम 'चरण' है उसी वृक्षको संस्कृतमापामें 'चरुण' कहते हैं। वरुण वृक्षको औषधिसे यक्ष्मरोग दूर होता है। इसको हिंदीमें 'विलि' वृक्ष कहते हैं। इसके गुण ये हैं—

कटुः उष्णः रक्तदोषद्मः शिरोबातहरः स्निग्धः आग्नेयः विद्रधिवातद्मश्च ॥ (रा॰ नि॰ व॰ ९) वरुणः पित्तलो भेदो रहेष्मक्रच्लाइममावतान् । निहन्ति गुरुमवातास्त्रक्षिमीं श्लोष्णाशिदीपनम् । कषायो मधुरास्तिकः कटुको वस्त्रको लघुः॥(मा.) 'यह बरुण औषधि रक्तदेशि दूर करनेवाली, चिरस्पानीय बातदेशि दूर करनेवाली है, कड़, चष्ण, झिरुघ तथा आमेय गुण युक्त है। श्लेष्मा, मूत्रदेशि, वातदेशि, गुरुम, वातरकत, किमि-दोश इन रोगोंको दूर करता है। '

इस भौषिषिके ये गुण हैं। इसका नाम 'आमेय' उत्पर दिया है अतः तृतीय मंत्रमं--

वैश्वातरेण अग्निता यक्ष्मं चारये। (मं. ३) कहा है। यहां अग्नि पदका अर्थ 'वरुण ' वृक्ष करना उचित है। अर्थात इस मंत्रका अर्थ 'वरुण वृक्षके प्रयोगसे यदम रोग दूर करता हूं।' ऐसा करना चाहिये। इस औषि प्रयोगका विचार वैद्योंको करना चाहिये।

## सबसे श्रेष्ठ हो।

[सूक्त ८६]

(ज्ञिषः - सथवी । देवता - एकपृषः ।)

वृषेन्द्रस्य वृषां दिवो वृषां पृथिव्या अयम् । वृषा विश्वंस्य मूतस्य स्वमैकवृषो भव ।। १।।

सर्थ — (इन्द्रस्य वृषा) इन्द्रके बलसे समर्थ, (दिवः वृषा) युलोकसे श्रेष्ठ (सर्य पृथिज्याः वृषा) यह पृथिवीसे भी श्रेष्ठ (विश्वस्य मृतस्य वृषा)सब भूतोंसे श्रेष्ठ हो और तू (त्वं एकवृषः भव) अकेला ही सबसे श्रेष्ठ है ॥१॥

भावार्थ- सूर्य, युलोक, पृथ्वी, सब प्राणी इनमें जो शांक है, उससे श्रेष्ठ बननेका प्रयत्न कर ॥ १॥

समुद्र ईशे स्वतांमधिः पृथिव्या वृशी । चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमैकवृषो भव 11 2 11 सुप्राहुस्यसुराणां कुकुन्मनुष्याणास् । देवानांमर्धभागंसि त्वमेकवृषो भन 11311

सर्थ- (स्ववतां समुद्रः ईशे) बहनेवालोंमें समुद्र मुख्य है । (पृथिवयाः अग्निः वशी) पृथिवीको वशमें रखनेवाला अग्नि है। (नक्षत्राणां चन्द्रमा ईशे) नक्षत्रोंका खामी चन्द्र है इस प्रकार (त्वं एक वृषः मव) तू अद्वितीय सबसे श्रेष्ठ बन ॥२॥

( असुराणां सम्राह् आसि ) त् अधुरोका सम्राट् ई, ( मनुष्याणां फकुत् ) मनुष्योमें भी मुख्य है और (देवानां अर्धभाक असि ) देवोंका अर्थ भाग तृ है ऐसा तु ( एक वृषः भव ) सबसे श्रेष्ठ वन ॥ ३॥

भावार्थ — जिस प्रकार सब होतोंमें समुद्र प्रवल है, पृथ्वीको वस करनेवाला अग्नि समर्थ है, और नक्षत्रोंमें चन्त्रमा श्रेष्ठ है, इस प्रकार सब मनुष्योंमें तू स्मर्ध और श्रेष्ठ बन ॥ २ ॥

अपुरवृत्तिवालोंके ऊपर भी तू स्वामित्व कर और मनुष्योंमें भी तू श्रेष्ठ हो, तथा देवोंके अर्ध आसनपर बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला हो ॥ ३ ॥

#### सबसे श्रेष्ठ बनना ।

अपना सामर्थ्य गढा कर सबसे श्रेष्ठ होनेका परम पुरुवार्थ करना हरएक मनुष्यके। योग्य है I जो श्रेष्ठ होता है उसीकी प्रशंमा होती है, और जो श्रेष्ठ नहीं होता वह पीछे रह जाता है। यह स्मरण रखकर हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने प्रयत्नसे श्रेष्ठ स्थान शांत करे और सबसे श्रेष्ठ बने।

## राजाकी स्थिरता।

[स्क ८७] (ऋषिः — अथर्वा। देवता — ध्रुवः।)

आ त्वीहार्षम्नत्तरं सूर्ध्ववस्तिष्ठाविचाचलत् । विश्वस्ति<u>वा</u> सबी वाञ्छन्तु सा त्व<u>दा</u>ष्ट्रमिष भृशत् ॥ १ ॥ इहैंवैधि मार्प च्योष्टाः पर्नेत इवाविचाचलत् । इन्द्रं इवेह भ्रवस्तिष्ठेह राष्ट्रम्रं धारय इन्द्रं एतमदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेणं हुनियां । तस्मै सोमो अधि त्रवद्यं च ब्रह्मणस्पतिः

अर्थ— (त्वा आहार्षे ) तुक्षको यहा राजगद्दीपर लाता हु। ( अन्तः सूः ) हम सबके अंदर आ। ( ध्रुवः अविचाः चलत् तिष्ठ ) स्थिर भौर अविचलित होकर यहा ठहर । (सर्वाः विद्याः त्वा वाञ्छन्तु ) सब प्रजापन तुसको पाहें । (राष्ट्रं त्वत् मा अधिश्रशत्) राष्ट्र तेरेसे श्रष्ट न होवे॥ १॥

(इह एव एघि) यहां भा। (मा अपचयोष्टाः) कभी मत गिर, (पर्वतः इव अविचाचलत्) पर्वतेक समान अदिचितित भीर ( इन्द्रः इव भृवः ) इन्द्रके समान स्थिर होकर ( इह तिष्ठ ) यहा ठहर और ( राष्ट्रं उ धारय ) राष्ट्रका पालन कर ॥ २॥

( इन्द्रः भ्रुवेण हिंचेषा ) इन्द्र स्थिर समर्पणसे ( एतं भ्रुवं अद्धिस्त् ) इसको स्थिररूपसे धारण करता है । ( तसी स्रोतः ) उसकी सोमने और (अयं च ब्रह्मणस्पतिः) इस ज्ञानपतिने (अधिब्रवत् ) उपदेश दिया ॥ ३ ॥

भावार्थ — हे राजन ! तुमको हम सब लोगोंने चुनकर इस राजगहीपर लाये हैं, अब तू इस राजसमामें आ और यहांका कार्य स्थिर होकर कर। चंचलता छोड दे। सब दिशाओं में रहनेवाले तेरे प्रजाजन तुम्हारे विषयमें संतीष प्रकट करें। तेरेसे इस राज्यकी अधोगति न होवे ॥ १ ॥

इस राज्यपर रह, यहासे मत गिर । स्थिर होकर यहाँका कार्य कर । अपने स्थानसे पदच्युत न हो और इस राष्ट्रका चदार कर ॥ २ ॥

इन्द्रने भी आत्मसमर्पणसे स्थिर राज्यको प्राप्त किया था और उसको ज्ञानी ब्रह्मणस्पतिने उत्तम उपदेश दिया था; इस प्रकार तू भी आत्मसमर्थणसे इस राज्यका शासन कर और यहाँके ज्ञानी जन जिस प्रकार सलाह दें उस प्रकार इस राष्ट्रका शासन कर ॥ ३॥

#### राजाकी स्थिरता।

राजा राजगद्दीपर स्थिर किस रीतिसे हो सकता है इस शातका उपदेश वडी उत्तमतासे इस सूक्तमें दिया है-

(१) राजाका सब प्रजाजनों द्वारा चुनाव होना चाहिये, (२) रात्राको इस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, जिससे सब लोग प्रसन्न हों और उन्नतिको प्राप्त करें, (३) राजामें चंनलकृति नहीं होनी चाहिये, (४) प्रजाके मनका आकर्षित करनेवाला राजा हो, (५) उसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अवनति न हो, (६) राजा राष्ट्रके विद्वानीकी संमितिसे राज्यशासन चलावे । इस प्रकार राजा न्यवहार करेगा तो वह राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है, अन्यथा पदच्युत होगा। इस उपदेशसे पता लग सकता है कि कीनसे दुर्गुण रहनेसे राजा राष्ट्रसे अष्ट होता है। देखिये--

(१) प्रजाही अनुमतिहे विना जो राजगद्दीपर बैठता है, (२) जो प्रजाकी प्रसन्तता नहीं प्राप्त करता, (३) जो चंचल वृत्तिका होता है, (४) जिसका अहित प्रजा चाहती है, (५) जिसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अधीगति होती है। (६) जो राष्ट्रके विद्वानोंकी संमितिके विरुद्ध राज्यशासन चलाता है। इस प्रकारका जो राजा होता है वह राज्यसे गिरता है।

हरएक प्रजाबन तथा हरएक राजा इस सुक्तका विचार करें। इस सूक्तके मननसे प्रजाही भी पता लग जायगा कि चत्रम राजा कीनसा है और अधम कीनसा है, किसकी राजगही पर रखना चाहिये और लिखको नहीं। राजाको भी पता लग जायगा कि किस रीतिसे छपनी स्थिरता होगी और किस कारण राज्यसे गिरावट होगी। राजा और प्रजा इन दोनोंको इस स्कले उत्तम बोध प्राप्त हो सकता है।

## राजाको स्थिरता।

[सक्त ८८]

(ऋषिः — अथर्ना । देवता — ध्रुवः ।)

धुवा द्यौर्धुवा पृंथिवी धुवं विश्वमिदं जर्गत् । धुवासः पर्वेता हुमे धुवो राजा विशामयम् धुवं ते राजा वरुणो धुवं देवो चहुस्पतिः । धुवं त इन्ह्रंश्वाप्तिश्चं राष्ट्रं श्वीरयतां ध्रुवम्

धुवोच्युतः प्रमृणीिह शत्रून्छत्र्यतोऽर्धरान्पादयस्य । सर्ग दिशः संमनसः सधीचीर्धवायं ते समितिः कल्पतासिह

अर्थ — जिस प्रकार ( द्यौः भ्रवा ) गुलो क स्थिर है, ( पृथिवी भ्रवा ) पृथ्वी स्थिर है, ( इदं विश्वं जगत् भ्रवं ) यह सब जगत स्थिर है, तथा ( इसे पर्वताः ध्रवासः ) ये पर्वत स्थिर हैं उस प्रकार ( असं विक्तां राजा ध्रवः ) यह प्रजाओंका रंजन करनेवाला राजा स्थिर हो ॥ १ ॥

(राजा वरुणः ते ध्रवं ) राजा वरुण तेरे लिये स्थिर, (देवः बृह्दरपतिः ध्रवं ) बृह्स्पति देव तेरे लिये स्थिर, ( इन्द्रः च अग्निः च ते ध्रुवं ) इन्द्र और अग्नि तेरे लिये स्थिर ( राष्ट्रं घारयतां ) राष्ट्र भारण वरें ॥ २ ॥

( अच्युतः ध्रवः श्रव्यून् प्र मृणोहि ) न गिरता हुआ ओर स्थिर होक्र शत्रुओं का नाश कर । ( शत्रुयतः अधरान् पादयस्व ) शत्रुवत् आचरण करनेवालाँका नीचे गिरा दे । (सर्वाः दिशाः ) सप दिशाओं में निवास करनेवाली प्रजाएं ( सभीचीः संमनसः ) एक कार्यमें रत और एक विचारचे युक्त है। इर, उन लोगों की (खिश्नितिः इह ते भ्रुवाय कल्पतां ) सभा यहा तेरी स्थिरताके लिये समर्थ होवे ॥ ३ ॥

भावार्य- युलोक, भूलोक, पर्वत और यह सब जगत् जिस प्रकार स्थिर हैं तस प्रकार राजा स्थिर हो जावे ॥ १॥ राजा वरुण, इन्द्र, अग्नि और देव बृहस्पति ये इस राजाङे लिये स्थिर राष्ट्र धारण घरें ॥ २ ॥

राजा स्थिर और सुदृढ होकर शत्रुका नाश बर, शत्रुके समान धाचरण हरनेवालोंको नीचे गिरावे। सब प्रजाजन एक विचारसे युक्त होवर अपनी राष्ट्रसभा द्वारा उत्तम राजाको राजगद्दीपर स्थिर रखें ॥ ३ ॥

१२ ( क्षथर्व. भाष्य, काण्ड ६ )

#### स्थिरताके लिये।

राजा किन गुणोंके धारण करनेसे अपनी राजगदीपर स्थिर रह सकता है इसका विचार इस सूक्तमें किया है। यह सूक्त कहता है कि ' घौ, पृथिवी, पर्वत, जगत् ' ये किस रीतिसे स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे और उनके गुणोंकी धारण करके स्थिर होवे; देखिये इनके कीनसे गुण है-

१ द्यौ:- आकाश तथा सूर्य। इनमें तेज है, सूर्य तो खयं-प्रकाशी है। इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो सकता है।

२ पृथ्वी — पृथ्वी सबका उत्तम प्रकार धारण और पौषण करती है। जो राजा धर प्रजाजनोंका इस प्रकार धारण-पीषण करता है वह स्थिर होता है।

३ पर्वत- अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं कभी पीछे नहीं इटते । इस प्रकार युद्धमें जो अपने स्थानमें स्थिर रहता है, भागता नहीं, वह राजा राष्ट्रमें स्थिर रहता है।

४ जगत्- चलता है, परंतु अपनी मर्यादामें घूमता है। इस प्रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता है वह स्थिर होता है।

इस प्रकारके गुण भारण करनेवाला राजा राजगहीपर स्थिर रहता है। इन गुणोंसे भी और अधिक एक गुण है--

५ विशां राजा ध्रुवः — प्रशाभीका रक्षन कंरनेवाला राजा स्थिर रहता है।

यह गुण सब गुणोंसे श्रेष्ठ है और इसके रहनेसे ही अन्य गुण वार्य करनेमें समर्थ होते हैं। 'राजा ' शब्दका ही अर्थ ( प्रजारंजकः ) प्रजाको प्रसन्न करनेवाला है । इस प्रकारके प्रजाकी प्रसन्नता संपादन करनेवाले राजाको ही इन्द्रादि देव राजगहीपर स्थिर रखनेकी सहाय्यता करें। इन देवताओंसे बोधित होनेवाले राज्यके लोग राजाकी सहाय्यता करें। इन देवतावाचक शब्दोंसे वोधित होनेवाले ये लोग हैं-

१ बृहस्पतिः, अग्निः-- ज्ञानी, विद्वान् सादि नाह्य बल,

२ हुन्द्र:- शूर वीर, सैनिक आदि क्षत्रिय बल.

३ वरुणः — वरिष्ठ लोक।

ये सब लोग उत्तम राजाकी सह।य्यता करें और उसकी स्थिरताके लिये प्रयत्न करें । इनकी सहाय्यता प्राप्त करेंक राजा संपूर्ण रात्रुओं को दूर करे, सब प्रजाजनोंमें एकता स्थापित हरे और राष्ट्रीय महासभाकी सहाय्यतासे अपनी हिषरता करे। राष्ट्रमहासभा भी योग्य राजाकी ही अपनी सहातुभूति प्रदान करें और अयोग्य राजाकी कभी सहाय्यता न दै।

इस प्रकार राजा और प्रजाको वहा बोध देनेवाला यह सूक्त है। आशा है कि ये दोनों इसका मनन दरके अधिकसे अधिक लाभ उठावेंगे।

## परस्पर प्रेम।

[सूक्त ८९] (ऋषः — अथर्वा। देवता — रुद्रः, मन्त्रोक्ताः।)

इदं यत्युण्यः शिरों दुत्तं सोमेन वृष्ण्यंम् । ततुः परि प्रजातिन हादि ते शोचयामसि शोचयांमास ते हार्दि शोचयांमास ते मनाः। वार्तं घूम ईव सध्य हु मामेवान्वेत ते मनाः॥ २॥

अर्थ- (प्रेण्यः इदं यत् वृष्ण्यं शिरः ) देम करनेवालेका जो यह गलवान् सिर है, जो (सोमेन दस्तं ) सोमने दिया है, (ततः प्रजातेन) उससे उत्पन्न हुए बलसे (ते हार्दि परि शोचयामसि) तेरे हृदये भाषींको उद्दीपित क्रते हैं ॥ १ ॥

(ते हार्दि शोचयामासि) तेरे हृदयके भागोंको उद्दीपित करते हैं, (ते मनः शोचयामसि ) तरे मनको उत्ते जित करते हैं, (चातं धूम इत्र) वायुके पीछे जिस प्रकार धूवां जाता है, उस प्रकार (ते सध्याङ् मनः मां एव अन्वेतु) तेरा अनुकूल मन मेरे पास ही आवे ॥ २ ॥

भाव र्ध- प्रेम करनेवालेका धिर और हृदय प्रेमके साथ ही उद्दीपित होता है ॥ १ ॥ हदयको और मनको उत्तेषित करते हैं जिस प्रकार घूवा बायुको अनुसरता है, उसी प्रकार मन हदयको अनुकूल होवे ॥२॥

## महीं त्वा मित्रावरंणी महीं देवी सरेखवी । महीं त्वा मध्यं सून्यां चुसावन्ती समस्यवाम् ॥ ३॥

सर्थ-(सिन्नाव्हणी त्वा महां)मित्र और वरण तुसको मुझे देवें, (देवी सरस्वती महां) सरस्वती देवी मुझे देवे । (भूम्या सध्यं) भूमिका मध्य तथा (उभौ अन्तौ) दोनों अन्तमाग (त्वा महां समस्यतां) तुसको मुझे देवें ॥ ३॥

भावार्थ - मित्र, वरुण, सरस्वती, भूमिका मध्यभाग और अन्तिम भाग ये सब इम सबको मिलाकर रखें ॥ ३ ॥

#### एकताका मन्त्र।

मनुष्यका सिर और हृदय प्रेमसे उत्तेजित होता है। इस प्रकार उत्तेजित हुआ और प्रेमसे भरपूर हुआ मनुष्य ही इस जगत्में कुछ विशेष कार्य करनेमें समर्थ होता है।

हृदयके अनुकूळ मन ऐसा होते कि, जिस प्रकार वायुकी

गतिके अनुकूल घूना होता है। सरस्वती अर्थात् विद्याकी और भूमि अर्थात् मातृभूमिकी अक्ति ये दोनों मनको ऐसा अनुकूल करें, कि वह कसी हृदयको छोडकर अर्थात् उस नेताके हृदयसे दूर न भाग जावें।

इस प्रकार मनसे छुविचार और हृदयसे भिक्त करते हुए मनुष्य उन्नत हो सकते हैं।

## शरीरने बाणको हराना।

### [सक्त ९०]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — रुद्रः।)

यां ते छुद्र इषुमास्यदङ्गिभ्यो हृदंयाय च । हृदं तामुद्य त्वद् वयं विर्षूचीं वि वृहामिस ।। १।। यास्ते <u>श</u>तं धमन्योऽङ्गान्यनु विष्ठिताः । तासां ते सर्वीसां वयं विर्विपाणि ह्वयामिस ।। २।। नर्मस्ते छुद्रास्यते नमः प्रतिहिताये । नमी विस्वृत्यमानीये नमो निर्पतिताये ।। ३।।

सर्थ — (रुद्रः यां इषुं) रह जिस वाणको (ते अङ्गेश्यः हृद्याय च आस्यत्) तेरे अङ्गों और हृद्यके लिये फैंकता है, (अद्य तां) आज उस वाणको (द्यं त्ल्रद् विष्ट्र्चीं) हम तेरेसे बिरुद्ध दिशासे (हृद्धं वि वृहामिस )इस प्रकार दूर करते हैं ॥ ९ ॥

(याः ते शतं धमनयः) जो तेरे श्ररीश्में सेंक्डों धमनियां (अङ्गानि अनु विधिताः) अनयवां में रहती हैं (ते तासां सर्वासां) तेरी उन सब धमनियोंसे (विषाणि निः ह्रयामसि) सय विषोको निश्शेष करते हैं ॥ २॥

हे रुद्र ! (ते अस्यते नमः) फेंकते हुए तुझे नमस्कार हो । (प्रतिष्टिताये नमः) फेंके हुए वाणको नमन हो । (विख्ज्यमानाये नमः) छोडे गये वाणको नमन हो और (निम्नतिताये नमः) छक्ष्यपर लगे वाणको नमस्कार है ॥ ३॥

भाषार्थ- शरीरमें लगे वाणको युक्तिसे इटाना चाहिये और शरीरको विषरहित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

# जल-चिकित्सा।

[सक्त ९१]

(अधिः — भृग्वंगिराः । देवता — यहमनाञ्चनं, मन्त्रोक्ताः । ) इमं यवमष्टायोगैः पंडचोगेभिरचर्कपुः । तेनां ते तुन्त्रोदं रपीऽपाचीनुमपं व्यये

11 8 11

अर्थ — (इमं यवं ) इस जीकी ( अष्टायामैः षड्योमैः ) आठ वैलजोडियोंनाले अथना ( षड्योमैः ) छः वैलजोडियोंसे की हुई ( अचर्छषुः ) कृषिसे उत्पन्न करते हैं। ( तन ते तन्त्रः ) उससे तेरे शरीरके ( रपः अपाचीनं अप-व्यये ) रोगनीजको निम्न गतिसे दूर करते हैं॥ १॥

न्यर्भुग्वाती वाति न्युक् तपति स्थैः । नीचीनेमुद्दन्या दुंहे न्युग् भवत ते रर्पः ॥ २॥ आपु इद् वा उं भेषुजीरापों अमीवचार्तनीः । आपुो विश्वंस्य भेषुजीस्तास्ते कृण्वन्त भेषुजम्॥ ३॥

अर्थ— ( चातः न्यक् चाति ) अपानवायु निम्न गतिषे चलता है, ( सूर्यः न्यक् तपति ) सूर्य निम्न भागमें तपता है, ( अक्या नीर्वानं दुहे ) गौ निम्न भागसे दूध देती है। इस प्रकार (ते रपः न्यक् भवतु ) तेरा दोष दूर होते ॥ २॥ ( आपः इस् वे ड भेषजीः ) जल निःसन्देह औषधी है, ( आपः अभीवचातनीः ) जल रोग दूर करनेवाला है, ( आपः विश्वस्य भेषजीः ) जल सन रोगोंकी औषधि है, ( ताः ते भेषजं कृण्वन्तु ) वह जल तेरे लिये औषध नावे॥ ३॥

जल सब रोगोंको दूर करनेवाली भौषाधि है, जल सब दोष शरीरसे दूर करता है और सब विष दूर करके आरोग्य देता है। जलप्रयोगसे अपानको निम्न गति होती है और उस कारण बदकोष्ठता दूर होती है। बदकोष्ठ दूर होनेसे पूर्ण आरोग्य होता है। इस आरोग्यके लिये उत्तम जीका अस साना चाहिये और

इस पथ्यके साथ अष्टांगयोग अथवा पढंगयोग करना चाहिये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रलाहार, धारणा, ध्यान छां। समाधि ये आठ अंग योगके हैं। पाहिले दो अंग अथवा अंतिम दो छोडनेसे, पंढगयोग होता है। इससे भी रोग दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है।



## अश्व।

### [ इक ९२ ]

(ऋषिः — अथवी । देवता — इन्द्रः, वाजी ।)

वार्तरहा भव वाजिन् युज्यमान् इन्द्रस्य याहि प्रस्ते मनोजवाः । युङ्गन्तं त्वा मुरुतो विश्ववेदस् आ ते त्वष्टां पृत्सु ज्वं देघातु ॥ १ ॥ ज्वस्ते अर्वन् निहितो गुहा यः इयेने वार्त ज्व योऽचंर्त् परीत्तः । तेन त्वं वोजिन् बलेनान् बलेनाजि जय समने पार्यिष्णः ॥ २ ॥

अर्थ — हे ( वाजिन्) अथ ! ( युज्यमानः वातर्रहाः भव ) जोतने पर वायुके वेगसे युक्त हो, ( इन्द्रस्य प्रसचे मनोजवाः याद्वि ) इन्द्रकी इस सिष्टमें मनोवेगसे चल । (विश्ववेदसः मरतः त्वा युजनतु ) सब झानसे युक्त मरनेतक चठनेवाले वीर तुमे नियुक्त करें। ( त्वष्टा ते पत्सु जवं आ द्धातु ) त्वष्टा तेरे पांवों में वेग रखे ॥ १ ॥

है ( अर्वन् ) गतिशाल ! (यः गुहा निहितः ते ज्ञवः ) को हृदयमें रहा हुआ तेरा वेग है, (यः इयेने वाते । उत परीत्तः ) जो वेग र्थेनपक्षीमें और जो वायुमें है और जो अन्यत्र भी है, हे (वाजिन् ) अश्व! (तेन त्वं बलवान् ) उम्र वेगवे तु वलवान् होकर (समने पारिविष्णुः ) संशाममें पार करनेवाला होता हुआ (आर्जि जय) युद्धमें विजय कर ॥ २॥

भावार्थ — घोडा नेगनान हो, चक्रनेके समय मनके बेगके समान शीघ्र दौडे । ऐसे घोडेवों वीर जोतें और ईश्वर ऐसे घोडेके पांचमें बढा वेग रखे ॥ १ ॥

जी वेग वायु, रथेन पक्षी भीर अन्य वेगवान् पदार्थों में है वह वेग इस घोडेमें हो। ऐसा वेगवान् भीर बलवान् घे। हा युद्धमें विजयको प्राप्त करनेवाला हो ॥ २॥

तुन्हें वाजिन तुन्वंश्रेनयंन्ती नाममस्मम्यं धार्वतु शर्म तुम्यम् । अन्हेंतो महो धुरुणांय देवो दिवी वि ज्योतिः स्वमा मिमीयात्

11 3 11

॥ इति नवमोऽनुवाकः॥

अर्थ-दे (चाजिन्) अथ ! (ते तनः तन्वं नयन्ती) तेरा शरीर इमारे शरीरको ले चलता हुआ (अस्मभ्यं वासं घावतु) इम सबके लिये अल्प कालमें पहुंचावे भीर (तुभ्यं शर्म) तुम्हारे लिये सुख देवे। (अम्हुतः देवः) अकु- टिल देव (धरुणाय) सबकी घारणाके लिये (दिवि ज्योतिः इव) सुलोकमें जैसा तेजस्वी सूर्य है, उसके समान (महः स्वं आ मिमीयात्) सबकी बहा तेज निर्मण करके देवे॥ ३॥

भावार्थ — यह पोडा मनुष्योंको अतिशीघ्र द्रतक पहुंचावे । वह खामीको सुख देवे और स्वयं सुखी होवे । युलोकों सूर्यके समान ऐसा घोडा यहां चमकता रहे ॥ ३ ॥

उत्तम घोडेका वर्णन इस सूक्तमें है। घोडा बलवान और चपल तथा शीघ्रणामी हो। युद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोडोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें। इसादि बोध इस सूक्तमें है।

॥ यहां नवम अनुवाक समाप्त ॥

## हमारी रक्षा।

[सूक्त ९३]

( ऋषिः — शन्तातिः । देवता — रुद्रः ।)

यमो मृत्युरंघमारो निर्श्वयो वृश्चः श्वींऽस्ता नीलंशिखण्डः।

देवजनाः सेनंयोत्तिस्थवांसस्ते अस्माकं परि वृज्जनतु वीरान् ॥१॥

मनंसा होमैहरसा घृतेनं श्वायास्त्रं उत राज्ञें अवार्य।

नमुस्ये | राष्ट्रेयः कुणोम्यन्यत्रासद्घविषा नयन्तु ॥ २॥

त्रायं वं नो अधविषाम्यो वधाद विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः।

अग्रीषोमा वर्रणः पूतदंक्षा वातापुर्जन्ययोः सुमृतौ स्यांम ॥ ३॥

अर्थ— ( यमः ) नियामक, ( मृत्युः ) मारक, ( अघ-मारः ) पापियोंको मारनेवाला, ( निर्ऋथः ) पाँडक, ( यभुः ) पोषक, ( रार्वः ) हिंसक, ( अस्त्रा ) श्रव्र फॅक्नेवाला, ( नीलिशिखण्डः ) नीले ध्वजसेयुक्त तथा ( देवजनाः ) सव दिव्यजन, ( सन्या उत्तिस्थिवांसः ) सेनाके साथ चढाई करनेवाले, ( अस्ताकं वीरान् परि वृक्षन्तु ) हमारे वीरोंको वचावे ॥ १ ॥

( असे शर्वाय ) अस फॅक्रनेवाले हिंसकके लिये ( उत भवाय राष्ट्रे ) और उन्नति करनेवाले राजाके लिये ( मनसा घृतेन होर्में: हरसा ) मनसे, घीसे, होर्मोंसे और शक्तिसे ( एक्यः नमस्येक्यः नमः क्रणोमि ) इन नमन करने थोग्योंको नमन करता हूं। ( अधिवाः अस्मद् अन्यन्न नयन्तु ) पापरूपी विषसे परिपूर्ण लोक हमसे दूर हों ॥ २ ॥

( विश्वेदेवाः विश्ववेदसः महतः ) सब दिव्य और सव जाननेवाले मरने तक कार्य करनेवाले वीर तथा (आग्नि-षोमौ पूतद्क्षाः वहणः ) अग्नि, श्रोम, पवित्र बलवाला वरण, ( अछविषाभ्यः वछात् त्रायध्वे ) पापियों के वधसे हमें बवादें। ( वातापर्जन्ययोः सुमतौ स्याम ) वायु और पर्जन्यकी सुमतिमें हम सदा रहें॥ ३॥

भावार्ध — सब इर्रवीर इमारे बालबचीं और इमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥ जो नमन करने योज्य हैं उनका मनसे और दानके साथ सत्कार किया जावे । पापी इस सबसे दूर हों ॥ २ ॥ सब देव हमें पापियोंसे बचावें और इम उनकी उत्तम मतिमें रहकर उत्तम कार्य करें ॥ ३ ॥

## संगठन का उपदेश।

### [ इक ९४]

(ऋषिः - अथर्वाङ्गिराः । देवता - सरखती । )

सं वो मनांसि सं वता समाक्तीर्नमामिस । अभी ये वित्रंता स्थन तान् तः सं नंमयामिस ॥ १ ॥

अहं गृंभ्णामि मनंसा मनांसि नमं चित्तमर् चित्ते भिरेतं। मम वर्शेषु हदंयानि वः कृणोमि ममं यातमर् वत्मीन एतं

11211

नेन

अति मे द्यात्राष्ट्रिया ओतां देवी सरंखती । ओतौ म इन्द्रंश्चाप्रिश्चध्यिस्मेदं संरस्त्रति ।। ३ ॥

अर्थ— ( यः मनांसि सं ) तुम्हारे मन एक भावसे युक्त करो, (व्रता सं ) तुम्हारे कर्म एक विचारसे हों, ( आक्त्रिः सं नमायसि ) तुम्हारे संकल्पोंको एक भावमं झुकाते हैं। ( व्यमी ये विव्रताः स्थन ) यह जो तुम परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हो, ( तान् वः सं नमयामिस ) उन सन तुमको हम एक विचारमें झुकाते हैं॥ १॥ ( अथर्व. ३।८।५ )

( अहं मन सा मनांसि गुभ्णामि ) में अपने मनसे ग्रुम्हारे मनोंको लेता हूं। ( मम चित्तं चित्तिभिः अनु आ-इत ) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ। ( मम चशेषु चः हृदयानि कृणोमि ) मेरे वशमें तुम्हारे हृदयोंको में करता हूं। ( मम यानं अनुवर्मानः आ-इत ) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहां आओ।।

( धावापृथिवी मे ओते ) बुलोक और भूलोक ये मेरेसे मिलेजुले हैं। (देवी सरस्वती ओता ) सरस्वती देवी मेरेसे मिलेजिले हैं। (इन्द्रः च अशिः च मे ओती ) इन्द्र और अगि मेरे साथ मिले हैं। हे सरखित ! (इस् ऋध्यास्म ) इसमें इम समृद्ध हों॥ ३॥ (अर्थव ५ ५१२३१९)

ये तीनों मंत्र पूर्वस्थानमें आये हैं। ऊपर उनका पता दिया है। इसिलिये विशेष स्पष्टीकरण पूर्वस्थानमें ही पाठक देखें। तृतीय मंत्रका चतुर्थ चरण इस सूक्तमें पूर्वकी अपेक्षा मिश्न है, परंतु वह अति सरल होनेसे विशेष स्पष्टीकरणकी अपेक्षा नहीं रखता।



# कुष्ठ औषधि।

[सक्त ९५]

(ऋषिः - भृग्वंगिराः। देवता - वनस्पतिः।)

अश्वत्थो देवसदंनस्तृतीयंस्यामितो दिवि । तत्रामृतंस्य चक्षणं देवाः क्रष्टंमवन्वतः ॥ १ ॥

अर्थ — ( इतः तृतीयस्यां दिचि ) यहांसे तीसरे युलोकमें ( देवसद्नः अश्वस्थः ) देवोंके बैठने योग्य अश्वत्य है। ( तत्र अमृतस्य चक्षणं ) वहां अमृतका दर्शन होनेके समान ( कुछं देवाः अवन्यत ) कुछ औषधिको देवोंने प्राप्त विया है॥ १॥ ( अर्थन. ५।४।३ ) हिरण्यश्वी नौरंचर्दिरण्यवन्धना दिवि । तत्रापृतंस्य पुष्पं देवाः कुष्ठंमवन्वत ।। २ ॥ गर्भी अस्योपंधीनां गर्भी हिमवंतामुत । गर्भी विश्वंस्य भूतस्येमं में अगृदं क्रंधि ॥ ३ ॥

अर्थ — (हिरण्ययी हिरण्यवन्धता नौः) सोनेकी बना और सुवर्ण है बन्धनोंसे बन्धी नौका (दिवि अचरत्) युलोकमें चलती है। (तन्न अमृतस्य पुष्पं कुछं) वहां अमृतके पुष्पके समान कुछ औषधिकों (देवाः अवन्वतः) देवोंने प्राप्त किया है॥ २॥ (अर्थवे. ५।४।४)

( स्रोपचीनां गर्भः आसि ) भौषिधयोंका मूल तू है। ( उत हिमवतां गर्भः ) और हिमवालोंका भी न्गर्भ है। ( तथा विश्वस्य भूतस्य गर्भः ) सब भूतमात्रका गर्भ है; ( मे हमें अगदं कृष्धि ) तू मेरे इस रोगीकी नीरोग कर ॥ ३॥ ( अर्थवं. ५।२५ ७ )

ये भी तीनों मंत्र पूर्व स्थानमें आ गये हैं। अतः पाठक इनका विवरण पूर्वस्थानमें देखें। तृतीय मंत्रमें कुछ पाठभेद हैं, परंतु उसके विशेष स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं हैं।

# रोगोंसे बचना।

### [ सक्त ९६ ]

(ऋषिः — भृग्वङ्गिराः। देवता — वनस्पतिः, स्रोमः।)

या ओर्षथयः सोर्मराज्ञीर्वृह्वीः श्वतिविश्वणाः । बृह्रस्पतिप्रस्तास्ता नी मुख्यन्त्वंहंसः ॥ १॥ मुख्रन्तुं मा शप्थ्यादेदथी वरुण्याद्भित । अथी युमस्य पद्वीशाद् विश्वंसाद् देविकिल्यिपात् ॥ २॥ पचक्षुंपा मनंसा यर्च याचोपितम जार्यतो यत् खपन्तः । सोमस्तानि खधर्या नः पुनातु ॥ ३॥

अर्थ— (याः सोमराश्चीः वह्नी ओषधयः) जो सोम शौषिष जिनमें मुख्य है ऐसी अनेक शौषियां हें श्रीर जिनसे (शत-विचक्षणाः) सैंकडों हार्य होते हैं, (वृहस्पति-प्रस्ताः ताः) ज्ञानीके द्वारा दी हुई वे शौषियां (नः संहसः मुञ्जन्तु) हमें पापक्षी रोगसे बचावें॥ १॥

(मा शपथ्यात् मुञ्चन्तु ) मुझको दुर्वचनमे हुए रोगसे बचावँ, (अथो उत चरुण्यात् ) और जलके कारण होनेवाले रोगसे बचावँ । (अथो यमस्य पङ्चीशात् ) अधवा यमके पाशस्वरूप असाध्य रोगोसे बचावँ तथा (विश्व स्मात् देविकिल्विपात् ) सब देवोंके संबंधके पापोसे उत्पन्न हुए रोगोसे बचावं ॥ २॥

(यत् चक्षुषा मनसा) जो पाप चक्ष और मनसे तथा (यत् च दाचा) जो वाणीसे (जाग्रतः यत् खपन्तः उपारिम) जागते समय और जो सोते समय इम (उपारिम) प्राप्त करते हैं (नः तानि) हमारे वह सब पाप (सोमः स्व-घया पुनातु) सोम अपनी शक्तिसे पुनीत करके दूर करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— सब भौषिधयों में सोम श्राषि मुख्य है। इन भौषिधयों से सेंकडों रोगों की चिकित्सा होती है। ज्ञानी वैद्य हारा ही ये भीषिध्या हमें रोगमुक्त करें ॥ ९ ॥

दुर्वचनसे, जलके विगडनेसे, यमके पाशक्ष दोषोंसे और सब पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे औपिधयां हमें बचावें ॥ २ ॥ अंख, मन, वाणी आदि इंदियों द्वारा जाव्रतावस्थामें और स्वप्नावस्थामें जो पाप हम करते हैं; उन पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंस सोम हादि औपिधयां हमें बचावें ॥ ३ ॥

#### पापसे रोगकी उत्पत्ति ।

इस सूक्तमं पापसे रोगोंकी सरपत्ति होनेकी बल्पना बताई है। सब रोग मनुष्योंके किये पापोंसे सरपन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपने आपको पापसे बचावेंग, तो निःसंदेह वे रागोंसे बच सकते हैं।

मनुष्य सोते हुए और जागते हुए अपने इंद्रियोंसे धनेक पाप धरते हैं और रोगी है ते हुए दु खी होते हैं। इनकी उचित हैं कि, ये पापसे यचे रहें और अपने इन्द्रियोंसे पाप न करें।

' शपथ ' अर्थात् गालिया देना, युरे शब्द गोलना और

क्रों घेक वचन कहना यह भी पाप है। इससे अनेक रोग होते हैं। क्रोंघ भी स्वयं रोग उत्पक्ष करता है। अतः इससे मचना उचित है।

राग होनेपर खीपधिप्रयोगसे रोगनिवाश हो सकती है, परंतु भीषघ ( खुद्दरप्रसिद्धसूत ) ज्ञानी वैद्यहारा विचारपूर्वक दिया हुआ होना चाहिये।

इस शीतिसे इस सूक्तमें बहुत उत्तम नोध दिये हैं। यदि पाठक इन सबका योग्य विचार करेंगे तो वे अपने आपको बहुत कष्टोंसे बचा सकते हैं।

# रात्रको दूर करना।

[ सक्त ९७ ] (ऋषिः — अथर्वा। देवता — देवः, मिन्नावरुणौ।)

अधिभूर्यक्षो अधिभूर्षिरंभिभूः सोमी अधिभूरिन्द्रेः ।
अभ्य दे हं विश्वाः प्रतंना यथासन्येवा विधेमाथिहीना हुदं हुविः ॥१॥
स्वधास्तुं मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावंत क्षत्रं मधुनेह पिन्वतम् ।
बाधेथां दूरं निर्फिति पराचैः कृतं चिदेनः प्र श्रंश्चक्तमस्मत् ॥२॥
हुमं वीरमत्तं हर्षेष्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रंभष्वम् ।
ग्रामुजितं गोजितं वर्जवाहं जयेन्तुमन्मं प्रमृणन्तुमोर्जसा ॥३॥

अर्थ— (यहाः अभिभूः) यज्ञ गनुका पराभव करता है, (अग्निः अभिभूः) अपि शनुका पराजय करता है, (सोमः अभिभूः) होन शनुका पराभव करता है, (इन्द्रः अभिभूः) इन्द्र शनुका पराभव करता है। (यथा अहं विश्वाः पृतनाः अभि असानि) जिससे में सब सेनाओंका पराभव कर्ल (यदा) इस प्रकार हम भी (अग्निहोन्नाः हदं हिनः विधेम) अगिशेत्र करनेवाले होवर इस हिनका समर्पण करेंगे॥ १॥

है (विपश्चिता मित्रावरुणा) ज्ञानी मित्र और वरुण । आपके लिये ( स्वधा अस्तु ) यह अज्ञभाग हो। ( प्रजा-चत् क्षत्रं इह मधुना पिन्वतं ) प्रजायुक्त क्षत्रिय वल यहां सींचो। ( निर्द्धात पराचैः दूरे खांघेथां ) दुर्गतिको दूर करके दूर ही नष्ट करो और ( कृतं चित् पनः ) किये हुए पापको भी ( असात् प्र सुसुकं ) हमसे दूर करो ॥ २ ॥

हे (सखायः) मित्रो ! (उन्नं प्रामितितं गोजितं वज्रयाहुं घीरं) उन्न स्वमावयुक्त, गांवहो जीतनेवाले, गौकी जीतनेवाले अथवा इदियोंको वश करनेवाले, वज्र घारण करनेवाले वीर, (शोजसा अज्ञा प्रमुणन्तं) यलसे शत्रुवलका नाश करनेवाले जार (जयनतं) विजय करनेवाले (इन्द्रं अनु संरमध्वं) इन्द्रके अनुकूल अपने सब व्यवहार करो ॥ ३॥

भाषार्थ — यश अर्थात् परोपकार, अभि, सोमादि श्राष्टि, द्वार ये सब अपने अपने शत्रुओंका दूर करते हैं। उस प्रकार में भी सेनासे आक्रमण करनेवाले शत्रुओंपर विजय प्राप्त दर्लगा। मैं इस विजयके लिये ऐसा आत्मसमर्पण कर्लगा जैसा अभिहे ज्ञमें हविद्रेव्य अपने आपका समर्पण करता है॥ १॥

इस राज्यमें सब क्षत्रियोंको उत्तम शूर्वीर बालबचे हों और वे राष्ट्रमें ऐसा प्रबंध करें कि, उससे सब दुर्गति नष्ट होवे कौर सब पाप दूर होवे ॥ २ ॥

जो रात्रुके गावको जीतनेवाला, शूर्वार, शस्त्र घारण करनेवाला अपने बलसे शत्रुसेनाका नाहा करता है, उस विजय मेपादन करनेवाले विरक्षे अनुकूल अपना आचरण करो ॥ ३ ॥

### विजयके साधन।

इस सूक्तमं विजयके कई साधन वर्णन किये हैं। प्रथम मंत्रमं

१ यहः — यह से विजय होती है। यह सबसे मुख्य सामन है। यह अर्थात 'सरकार, संगठन और उपकार।' सरकार करनेयोग्य जो हैं उनका सरकार करना, अपने अंदर संगठनसे बल बढाना और दुर्वलों के उत्पर उपकार करना यह यह है। इस यह से वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सब शत्रु दूर होते हैं। ये यह अनेक प्रकार के हैं। उन सबका यहां वर्णन करनेकी के इं आवश्यकता नहीं है। यज मातृभूमिका रक्षण करता है यह बात अर्थिन कान १२।१।१ में भी कही है; वह मंत्र यहा पाठक देखकर इसके साम उसकी तुलना करें।

२ अग्नि:— अग्नि शब्द सान, प्रकाश और उष्णताका गोध यहा लेना योग्य है। ज्ञान से विजय सर्वत्र होती है। प्रकाश भी विजय देनेवाला है और उष्णता अर्थात् गर्भी मनुष्यमें रही तो वह मनुष्य कुछ न कुछ पराक्रम करनेमें समर्थ हो सकता है।

रे सोम:— सोम आदि औषधियाँ रोगादि शतुओं दा परासव करती हैं।

४ इन्द्रः — शूर्यार शत्रुधेनाका पराजय करते हैं। यज्ञ कैसा हो १

विजयपाप्तिक लिथे यह कैसा हो ? इस प्रश्लेक उत्तरमें प्रथम

मत्रने वहा है कि जैसा अग्निहोत्रमें हाव आत्मसमर्पण करता है, अग्निहोत्र करनेवाले लोक अपनी आहुतियोंना जैसा समर्पण करते हैं, जिस प्रकार (न मम) इसपर अब मेरा अधिकार नहीं ऐसा कहते हुए समर्पण करते हैं, उस प्रकार जय आत्म-समर्पण होगा, तब शत्रुपर विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्त करनेवाले अपने आपका समर्पण पूर्ण रीतिसे करें, यही यज्ञ है और यही विजय देनेवाला है।

विजयके लिये (स्वधा अस्तु) स्वकीय धारणा शाफी चाहिये। अपने अंदर घारणा शाफी जितनी अधिक होगी उतना विजयप्राप्तिका निश्चय अधिक होगा।

साथ दो साथ क्षात्रियों में बीर पुरुष भी उत्तम प्रकार के निर्माण होने चाहिये। इन्हीं से विजय होती है। और सब लोगों का प्रयस्त इस कार्य के लिये होना चाहिये कि अपने राष्ट्र के अंदर जो विपत्ति है वह पूर्ण रूप से दूर हो। और सब लोग विपत्ति और कष्टसे सुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें।

सब लोग श्रूरवीर, प्रतापी और पुरुषार्थी मन्हन्यके अनुकूल अपना भाचरण करें और कभी प्रतिकूल आचरण न करें। क्यों-कि नेताके प्रतिकूल आचरण करनेसे नाश ही होगा और लास होनेकी आशा भी नहीं रहेगी।

इस प्रकार इस स्का विचार करके पाठक गोध प्राप्त कर सकते हैं।

## विजयी राजा।

1000E0000

[ शूक्त ९८ ]

(ऋषिः — अथवी । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रों जयाति न पर्श जयाता अधिराजो राजंसु राजयाते । चुर्कत्य ईडचो वन्चंश्रोपसद्यों नमस्योऽ भवेह

11 ? 11

अर्थ— ( इन्द्रः जयाति ) शूर पुरुषकी जय होती है, ( न पराजयाते ) कभी पराजय नहीं होती। ( राजस् अधिराजः राजयाते ) राजाओं में जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है उसकी शोमा बढती है। हे राजा! तू ( इए ) इस राष्ट्रमें ( चर्क्ट्रस्यः ईड्यः ) शत्रुका नाश करनेवाला और स्तुतिके लिये योग्य, ( वन्द्यः उपसद्यः नक्षस्यः अव ) वन्दनीय, प्राप्त करने योग्य और नमस्कारके लिये योग्य हो॥ १॥

भावार्थ — जो पुरुष श्रूर होता है, उसीकी जय होती है कभी पराजय नहीं होती। जो राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ वनता है वहीं अधिक प्रभावशाली, प्रशंसनीय, बंदनीय और उपास्य होता है ॥ १ ॥

१३ (अथर्व, माज्य, काण्ड ६)

त्विमिन्द्राधिराजः श्रेवस्युस्त्वं श्रेरिभर्भृतिर्जनानाम् । त्वं देवीविश्रं इमां वि राजार्युष्मत् श्वत्रमुजरं ते अस्त ॥ २॥ प्राच्या दिशस्त्विमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहन्छत्रुहािसि । यत्र यन्ति स्रोत्यास्तिक्षतं ते दक्षिणतो वृष्म एषि हर्व्यः ॥ ३॥

अर्थ-हे इन्द्र ! (त्वं अधिराजः) तू राजाधिराज कीर ( श्रवस्युः) कीर्तिमाने हो । (त्वं जनानां अभिभूतिः भूः) तू प्रजाजनींका समृद्धिकर्ता हो । (त्वं इमाः देवीः विद्याः विराज ) तू इन देवी प्रजाओंपर विराजमान हो । (ते आयुष्मत् क्षत्रं अज्ञरं अस्तु ) तेरा दोषयुयुक्त क्षात्र तेज जरारहित होवे ॥ २ ॥

है इन्द्र ! (त्वं प्राच्याः दिशः राजा असि) तू प्राचीन दिशाका राजा है। हे (सुत्रहन्) शत्रुनाशक ! (उत उदीच्या दिशः शत्रुहा असि ) और तू उत्तर दिशाके शत्रुओंका नाश करनेवाला है। (यत्र स्नोत्याः यन्ति ) जहां निदयां जाती हैं वहां तकके प्रदेशको (तत् ते जितं) त्ने जीत लिया है। तथा (खुवभः हन्यः दक्षिणतः पि ) बल-वान और आदरेष पुकारने योग्य होहर दक्षिण दिशासे तू जाता है ॥ ३॥

भावार्थ— उत्तम राजा कीर्तिमान और प्रजाओं की समृद्धि बढानेवाला होवे । अपनी प्रजाको देवी संपत्तिसे युक्त करे और अपने राष्ट्रका क्षात्रतेत्र बढाकर दीर्घ आयु भी बढावे ॥ २ ॥

चारों दिशाओं में शत्रुओं को पराजित करके राजा विजयी उने, बलवान बने और सबके आदरका पात्र बने ॥ ३ ॥

राजा विजयो होकर किस रीतिसे यशका मागी होता है, यह वात इसमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है। इस सूक्तका भाव भाते सरल कोर सुबोध है। 'शौर्य कौर वल वढाने भौर प्रजाकी समृद्धि वृद्धिगत करनेसे राजा विजयी होता है ' यह इस सूक्तका मुख्य भाषाय है।

## कल्याणके लिये यत्न।

[ धंत ९९ ]

(ऋषिः - भृग्वंगिराः । ईवता - वनस्पतिः, स्रोमः सविता च )

अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वाहरणार्द्धंवे । ह्वयांम्युग्रं चेत्तारं पुरुणांमानमेकुजम् यो अद्य सेन्यों विधो जिघांसन् न उदीरंते । इन्ह्रंस्य तत्रं बाह् संमुन्तं परि दद्याः

11 8 11

11 7 11

अर्थ — हे इन्द्र ! (पुर! अंहुरणात् ) पाप कर्म होनेके पूर्व ही (वरिमतः त्वा त्वा अभि हुवे ) श्रेष्ठ कर्मके कारण तेरी ही सब प्रकारसे पुकार करते हैं। तथा (उम्रं चेत्तारं) श्रूग्वीर चेतना देनेवाले (एकजं पुरुनामानं ह्यामि) स्रकेले परंतु अनेक यशोंसे संपन्न पुरुषकी हम प्रशंसा करते हैं॥ १॥

यः अद्य सेन्यः वधः ) जो आज सेनाका शस्त्र हमें मारनेके लिये ( उत् ईरते ) ऊपर उठता है, ( तत्र इन्द्रस्य याह्न समन्तं परि ददाः ) वहां प्रमुके बाह्न चारों ओर हम घरते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ — त्रिससे पाप कर्म नहीं होता है और जो श्रेष्ठ कर्म करता है, उसीको प्रशंसा करनी चाहिये। इसी प्रकार जो ग्रारवीर, जनताको चेतना देनेवाला और अनेक प्रकारसे यश प्राप्त करनेवाला है, उसीका गुणगान करना योग्य है ॥ १॥

िषस समय सेनासे इमला होता है और शक्से बार एक दूसरेकी काउते हैं, उस समय प्रभुके हाय ही रक्षा करते हैं ॥२॥

परि दश इन्द्रंस्य वाह संमुन्तं त्रातुस्त्रायंतां नः।देवं सवितः सोमं राजनसुमनेसं मा कणु स्त्रस्तर्ये॥३॥

अर्थ - (इन्द्रस्य बाहु समन्तं परि दद्यः ) प्रभुके वाहु चाराँ कोर इम धरते हैं, ( प्रातुः नः प्रायतां ) उस रक्षक बाहु इमारी रक्षा करें। हे ( स्रोम राजन देव सवितः ) साम राजा देव ! प्रमो ! (स्वस्तये मा सुमनसं कृणु) इत्याणके लिये मुझे उत्तम मनवाला कर ॥ ३॥

भावार्थ — ऐसे तथा अन्य प्रकारके कठिन प्रवंगोंमें प्रभुके दाय ही हमारी रक्षा करें । मनुष्यको यदि सचमुच कल्याणका साधन करना है तो वह अपना मन शुभ विचारोंसे परिपूर्ण रखे ॥ ३ ॥

#### कल्याणका मुख्य साधन

इस स्कर्मे जो कल्याणका मुख्य साधन कहा है वह देखने योग्य है---

स्वस्तयं सुमनसम्। ( मै. ३ )

'कल्याण प्राप्त करनेके लिये उत्तम-उत्तम मन होना चाहिये।' यदि मन उत्तम शुभ संकल्पोंसे युक्त हुआ, तो ही मनुष्यका सचमुच कल्याण हो सक्ता है। मनमें दोष रहे, तो अवस्य **इ**ष्ट होंगे। इसी प्रकार कितनी भी भापत्ति आ गई तो भी उस समय प्रभुका हाथ अपनी पीठपर है ऐशा विश्वास होना चाहिये, इस विषयमें देखिये---

सेन्यः वधः जिघांसन् उदीरते। तत्र रन्द्रस्य बाहुः समन्तं सः त्रायताम् ॥

(म, २,३)

' जब सेनाके शस्त्र वधकी इच्छासे ऊपर उठने हैं. तथ प्रभुका हाथ चारों ओरसे हमारी रक्षा करे। ' प्रभुका हाथ सब प्रकारधे हमारी रक्षा कर रहा है, यह विश्वास मनुष्यकी वडी शानित देता है और बल भी बढाता है।

इसके अतिरिक्त मनुष्यको तीन वार्ते ध्यानमें धारण करनी चाहिये- (१) पाप न करना, (२) श्रेष्ठ कर्म करना और (३) उप बनकर जनताको श्रेष्ठ कर्व करनेकी प्रेरण। करना। ये तीन कर्म करनेसे ही मनुष्य श्रेष्ठ और यशस्वा बनता है। पाठक इस सूक्तका बहुत मनन करें; क्योंकि यह छोटासा सूक्त होनेपर भी वहा उत्तम उपदेश देता है और मनुष्यका श्रेष्ठ होनेकी बेरणा करता है।

## विषानेवारणका उपाय ।

[ सक्त १०० ] (ऋषिः — गरुत्मान् । देवता — वनस्पतिः ।)

देवा अंदुः स्यो अदाद् द्यौरदात् पृथिव्यदात् । तिस्रः सरंस्वतीरदुः सर्चित्ता विष्दूर्वणम् ॥१॥ यद् वी देवा उपजीका आसिञ्चन् धन्वन्युद्कम् । तेनं देवप्रसतेनेदं दूपयता विषम् अर्सुराणां दुष्टितासि सा देवानामिस स्वसां । दिवस्पृथिन्याः संभूता सा चकर्थारसं विषम् ॥३॥

अर्थ- ( देवाः विषदूषणं अदुः ) देवोंने विषतिनारक उपाय दिया है। ( सूर्यः अदात् ) सूर्यने दिया है। ( छीः अवात, पृथिवी अवात् ) युलोक और पृथ्वी लोकने भी दिया है। (सचित्ताः तिस्नः सरस्वतीः अदुः ) एक विचार-बाली तीनों सरस्वती देवियोने ।वषनिवारक उपाय दिया है ॥ १ ॥

है (देवाः) देवो ! (उपजीकाः यतु उदकं ) उपजीक नामक औष्धियां जो जल (घन्वाने वः असिंचन् ) महदेशमें आपके समीप सींचती हैं, (तेन देवप्रस्तेन ) उस देवसे उत्पन्न जलसे (इदं विपं दूषयता ) इस विपक्षा निगा-रण वरो ॥ २ ॥

हे भौषिष । तू ( असुराणां दुहिता असि ) असरोंकी दुहिता है । (सा देवानां स्वसा असि ) वह तू देवींकी बहिन है। (दियः पृथिन्याः संभूता) गुलोक और भूलोकसे उत्पन्न हुई (सा विषं अरसं चक्रधं) वह तू विपक्ती निर्वल बना ॥ ३ ॥

भाषार्थ— पृथ्वी, सूर्य, वायु, जल आदि सब देव दिवको दूर करते हैं। तथा विद्याएं भी ऐसी हैं जो विव दूर करती हैं। १।। महदेशमें भी जो जल होता है वह तिप दूर करता है।। २।। भौपिंघ भी विष दूर करनेवाली है।। ३।।

यह सूक्त बडा दुवोंधसा है। पहिले मंत्रमें कहा है कि पृश्वी भादि अनेक देव विषनाशक गुण रखते हैं। अग्नि, जल, सोम आदिके प्रयोगसे विष दूर होनेकी बात वैद्यक्प्रयोगें भी कही है।

द्वितीय मन्नमें ' उपजीका ' मरुदेशमें जल उरपध करती है वह जल विषनाशक है, ऐसा कहा है। यह उपजीका कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता। ' उपजीक ' शब्दका अर्थ ' दूसरेके उत्पर रहकर अपनी उपजीविका करनेवाली। ' इससे संभव प्रतीत होता है कि वृक्षींपर उत्पन्न होनेवाली कोई वनस्पति हो, जिसमें रस बहुत आता हो। और जो मरुदेशमें भी विपुल रससे युक्त होती हो। इस वनस्पतिके रससे या उसके जलसे विष क्र होता है।

यह वनस्पति (असु-राणां दुहिता) प्राण रक्षण करने-वालोंकी सहायक और (देवानां स्वसा) इंद्रियोंके लिये भगिनीरूप है। अर्थान् यह आरोग्यवर्षक है, यह निर्भल भूमिमें सगती है और विष दूर करती है। वैद्योंको इस वनस्पतिकी स्रोज करनी चाहिये।

## बल प्राप्त करना।

### [सक्त १०१]

(ऋषः - अथवीङ्गिराः । देवता - ब्रह्मणस्पतिः ।)

आ वृंषायस्व श्वसिहि वर्धेस्व प्रथयंस्व च । यथाङ्गं वर्षतां शेष्ट्रतेनं योषितिमजेहि ॥ १॥ येनं कुशं वाजयन्ति येनं हिन्बन्त्यातुरम् । तेनास्य ब्रह्मणस्पते धर्तुतिवा तानया पर्सः ॥ २॥ आहं तैनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि । ऋष्ट्वभी इव रोहित्मनंबग्लायता सदौ ॥ ३॥

अर्थ— (आ वृषायस्व) बलवान् हो, (श्विसिष्टि) उत्तम प्राण धारण कर, (वर्धस्व प्रथयस्व च) बढ और अर्गोको फैला। (यथा হोपः अङ्गं वर्धतास्) जिससे प्रजननाग पुष्ट हो, और तू (तेन योषितं इत् जिहि) उससे स्रोको प्राप्त हो।। १॥

है ( ब्रह्मणहपते ) ज्ञानी ! (येन कुदां वाजयनित) जिससे कुश मनुष्यको पुष्ट करते हैं, (येन आतुरं हिन्बन्ति) जिससे रोगीको समर्थ बनाते हैं, (तेन ) उस उपायसे (अस्य पताः धनुः इव आतानय) इनका अंग धनुष्य जैसा फैला ॥ २॥

( अदं ते पक्षः तनोभि ) में तेरी इंद्रियको फैलाता हूं, ( धन्विन अधि ज्याम् इच ) जैसे धनुष्यपर बोरीको तानते हैं ( ऋशः रोहितम् इच ) जिस प्रकार रोछ हरिणपर धावा करता है ( अनवग्लायता सदा क्रमस्व ) न यहता हुआ आक्रमण कर॥ ३॥

(देखो अर्थर्व ॰ ४।४।७)

भावार्थ-- हे मनुष्य ! तू बलवान् वन, प्राणका बल बढा, शरीर पुष्ट कर, और मोटा ताजा कर । इस प्रकार सम शरीर उत्तम पुष्ट होनेके पश्चात र्ज्ञाको प्राप्त कर ॥ १ ॥

हे ज्ञानी पुरुष ! जिस उपायसे कुज़को पुष्ट करते हैं और रोगीको नीरोग करते हैं, उस उपायसे तुम्हारे सब रोगी भौर निर्वल लोग नीरोग और बलवान बनें ॥ २॥

घनुष्यकी डोरीके समान शरीरमें वल और लचीलापन होने और ऐसा बल प्राप्त करके हरिणपर रीछ इमला करनेके समान न यकते हुए तू सदा इमला कर ॥ ३ ॥

#### चार प्रकारका बल।

इस सूक्तमें चार प्रकारका वल कहा है । हरएकको यह चार प्रकारका वल प्राप्त करना चाहिये—

- (१) आ वृषायस्य= यह वीर्यका वल है, शरीर वीर्थ-वान हैं।
- (२) श्वसिर्वि= प्राणका बल बढे, श्रमका थोडासा कार्य करते ही श्वास लगना नहीं चाहिये:
- (३) वर्धस्व= शरीरकी लंबाई चौडाई पर्याप्त हो, मनुष्य अच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो;

( ४ ) प्रध्यस्त= इंग्एक अवयव अच्छी प्रकार पुष्ट हो।

यह चार प्रकारके बलोंका वर्णन है। मनुष्यको य चारों प्रकाक बल प्राप्त करने चाहिये। वीर्य, प्राण, कारीरकी वृद्धि और पृष्टि ये चार प्रकारके हैं। हरएक मनुष्यको अपना कारीर इन चनुविध्यलोंसे यक्त करना चाहिये।

कोई मनुष्य किसी कारण रोगी अथवा कृत हुआ तो उसकी उचित है कि वह सुयोग्य वैद्यसे चितित्सा करवाकर नीरोग और हृष्टपुष्ट बने। उत्तम हृष्टपुष्ट, नीरोग और बलवान, मनुष्य ही स्रीस संबंध करे। अन्य अज्ञक्त मनुष्य दूर रहे। तथा मनुष्य बलवान बनकर सदा पराक्रम करे।

## परस्पर प्रेम ।

### [सूक्त १०२]

(ऋषिः — जमद्शिः। देवता — सश्विनौ।)

यथायं नाहो अश्विना समैति सं च नर्तते । एवा मामिश ते मनेः समैतु सं चं नर्तताम् ॥ १॥ आहं खिंदामि ते मने राजाधः पृष्टचामिन । रेष्मिच्छिन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनेः ॥ २॥ आर्झनस्य मृद्धंस्य कुष्टंस्य नर्लदस्य च । तुरो भगंस्य हस्तांभ्यामनुरोधंनुमुद्धेरे ॥ ३॥

### ॥ इति दशमोऽनुवाकः॥

अर्थ - हे (अश्विनौ) अधिदेवो ! (यथा अयं वाद्यः सं एति) जिस प्रकार यह घोडा साथ-साथ जाता है, और (सं वर्तते च) मिलकर साथ-साथ रहता है, (एवा ते मनः मां अभि) इस प्रकार तेरा मन मेरे (सं आ एतु) साथ आवे और (सं वर्ततां च) साथ रहे ॥ १॥

( अहं ते मनः आ खिदामि ) मैं तेरे मनके। खींचता हूं (पृष्टवां राजाश्वः हव ) जिस प्रकार पीठके साथ बंधी गारीके। षोडा खींचता है। ( यथा रेक्म-छिन्नं तृणं ) जैसा वायुसे छिष्ठभित्त हुआ घास एक दूसरेसे लिपटता है, वैसा ( ते मनः मिये वेष्टतां ) तेरा मन मेरे साथ लिपटा रहे।। २॥

(तुरः भगस्य ) त्वरासे प्राप्त होनेवाले, भाग्ययुक्त, (आञ्चनस्य मदुघस्य ) अञ्चनके समान हर्षित उरनेवाले (कुष्ठस्य नलदस्य हस्ताभ्यां )कूठ और नलेके समान हाथोंद्वारा (अनुरोधनं उद्गरे ) अनुकूलनाको प्राप्त करता हूं ॥३॥

भावार्थ-- जिस प्रकार गाडीको जोते हुए दो घोडे साथ-साथ रहते हैं और साथ-साथ चलते हैं, उस प्रकार परस्परका मन एक साथ रहे, परस्पर विरोध न करे ॥ १ ॥

जिस प्रकार घोडा गाडीको अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार एक मनुष्य दूसरेके मनको खींचे और इस प्रकारके प्रेमके बतीबसे मनुष्य परस्पर संगठित होवें ॥ २ ॥

त्वरासे कोई कार्य करना, भाग्य प्राप्त होना. अजन आदि भोगविलास करना, हरएक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि अनेक कार्योमें परस्परको अनुकूलता परस्परको देखना चाहिये॥ ३॥

#### प्रेमका आकर्षण।

े एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको प्रेमके साथ आकर्षित करे और इस प्रकार सब मनुष्य संगठित होकर रहें। स्रीपुरुष, पितापुत्र, भाईमाई ..था अन्य मनुष्य एक दूसरेको प्रेमसे आकर्षित करे और सब संगठित होकर एक विचारसे अपनी उन्नतिका साधन करें।

## शत्रुका नाश।

[सूक्त १०३]

( ऋषिः - उच्छोचनः । देवता - इन्द्राग्नी, वहुदैवतम् । )

संदानं वो बृह्भितिः संदानं सिवता करत् । संदानं मित्रो अर्थमा संदानं भगी अधिना ।। १ ॥ सं पर्मान्त्समेवमानथो सं द्यांमि मध्यमान् । इन्द्रस्तान् पर्यहादीम्ना तानेग्रे सं द्या त्वम् ॥ २ ॥ अभी ये युर्धमायन्ति केत्त् कृत्वानीक्षः । इन्द्रस्तान् पर्यहादीम्ना तानेग्रे सं द्या त्वम् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे शत्रुओं ! (बृहस्पति। वः संदानं करत्) बृहस्पति तुम्हारा खंडन करे, (सविता संदानं) सिता नाश करे, (मित्रः संदानं, वर्यमा संदानं) मित्र और वर्यमा हुकडे करे, (भगः अश्विना संदानं) भग और अभि देव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥

शत्रुओं के (परमान् अयमान् अथो अध्यमान् सं सं सं द्यामि) दूरके, पायके और भीवके वैनिकॉको काटता हूं, (इन्द्रः तान् परि अहाः) इन्द्र उन समका निवारण करे। हे अमे! (त्वं तान् दास्ता सं द्य)त् उनको पाशके साधीन रख।। २॥

(केत्न फ़रवा) झण्डोंकी उठाकर (अभी ये अनीकशाः युद्धं आयन्ति) ये जो अपनी-अपनी टुकिबरोंके साथ युद्धके लिये आते हैं, (तान् इन्द्रः परि अहाः) उनका इन्द्र निवारण करे, हे अमे ! (त्वं तान् दाम्ना सं द्य) तू उनके पाश्ये बांधकर रख ॥ ३॥

आवार्थ — ज्ञानी, श्रूर, मित्र, न्यायकारी, धनवान, अश्ववान् ये सब राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपनी-अपनी शक्तिसे शत्रुका संहार करें, कोई डर कर पीछे न रहे ॥ १ ॥

शतुसेनामें जो पासवाले, बीचेक और दूरके सैनिक हैं, उनका निवारण किया जावे और जो पास मिलें उनको अपने आर्थान किया जावे ॥ २॥

जो सैनिक क्षण्डोंको उठाकर छोटे-छोटे विभागोंमें भिलकर हमला करते हैं, उनका भी पूर्वीक्त प्रकारसे नाश किया जावे ॥ ३ ॥

#### शत्रुका दमन ।

ाजिस समय राष्ट्ररक्षाका प्रश्न उपास्थित हो उस समय ( चृह-स्थाति ) ज्ञानीजन, ( स्विचता ) ग्रद वीर, ( मिन्न ) मिन्न-दलके लोग, ( अर्थ-मा ) न्याय करनेवाले, श्रेष्ठ कीन है और कीन नहीं इसका प्रमाण निश्चित करनेवाले, ( भगः ) ऐश्वर्य-सान, ( अश्विनों ) अश्ववाले अर्थात् घोडोंपर सवार होनेवाले वीर, ( इन्द्र ) नरेन्द्रमंडल, शूर, वीर, ( अग्निः ) प्रका-श्व आदि सब प्रकारके लोग अपने राष्ट्रकी रक्षांके लिये कटि-सब होकर हरएक प्रकारसे शत्रुका नाश करें और अपने राष्ट्रका

बचाव करें। इनमेंसे कोई भी पीछेन रहे, अपनी-अपनी शाकिके अनुसार जो हो सके, वह हरएक मनुष्य करे और अपने राष्ट्रकी रक्षा करे।

इस स्क्रमें जो देवतावाचक नाम आगये हैं वे देवोंके दिव्य राष्ट्रके अनेक भोहदेदार हैं, देवराष्ट्रमें उनके कार्य निश्चित हैं। वेहीं कार्य करनेवाले मानवराष्ट्रके ओहदेदार उसी प्रकारके अपने-अपने कार्य करें और अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, यह इस स्क्रका आशय है। जैसा देव करते हैं वैसा मनुष्य यहां करें और देव यन जाय।



## रात्रुका पराजय।

[ इक्त १०४ ]

(ऋषिः - प्रशोखनः । देवता - इन्द्राञ्ची, बहवो देवताः ।)

शादानेन संदानेनामित्राना द्यांमिस । अपाना ये चैपां प्राणा असुनासून्त्समं िछदन् ॥१॥
इदमादानेमकरं तपसेन्द्रेण संभितम् । अमित्रा येत्रं नः सन्ति तानेष्ठ आ द्या त्वम् ॥२॥
ऐनान् द्यतामिन्द्रामी सोमो राजां च मेदिनौ । इन्द्रों मुरुत्वानादानेमित्रेन्यः कृणोतु नः ॥३॥

अर्थ— (आदानेन संदानेन) पकडने और वश करनेसे (अमिश्रान् आ द्यामिस ) शत्रुओंको नष्ट करते हैं। (एवां ये च प्राणाः अपानाः ) इनके जो प्राण और अपान हैं उन (असून् असुना सं अविख्यम् ) प्राणोंको प्राणोंसे ही बाट बालता हूं॥ १॥

(इन्द्रेण तपसा संशितं) इन्द्रने तपके द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ (इदं आदानं अकरं) यह पाश मैंने बनाया है,
(ये अज नः आमिषाः सन्ति ) जो यहां इमारे शत्रु हैं, हे अमे ! (तान् त्वं आ द्य ) उनका तुनाश कर ॥ २ ॥

(इन्द्राक्की प्रनान् आ धर्तां) इन्द्र और अपि इनका नाश करे। (स्रोमः राजा च मेदिनौ) सोम और राजा मी बानंदसे यह कार्य करे। (मरुत्वान् इन्द्रः) मस्तोंके साथ इन्द्र (नः अभिष्रेभ्यः आदानं कृणोतु) हमारे शत्रुकोंके। पक्र रखे॥ ३॥

भाषार्थ — शत्रुको पकडकर उनको प्रतिबंधमें रक्षनेके द्वारा हम उनका नाश करते हैं। उनके प्राणींका चल ही हम कम

तपके द्वारा बनाया यह पाश है उससे शत्रुको बांध और उनका नाश कर ॥ २ ॥ सब देव शत्रुनाश करनेके कार्यमें हमें सहायता करें ॥ ३ ॥

### शत्रुको पकडना।

शतुको पढ़डकर उसको प्रतिबंध करना चाहिये। उसकी शतुताका प्रतिबंध हुआ तो शतु नष्ट हुआ, यह बात स्पष्ट है। अपने तपके प्रभावसे शतु प्रतिबंधित होता है और तप न होनेसे शतु प्रवल होता है। इस बातका हरएक मनुष्य अनुभव कर सकता है। इसिक्ये इसके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

## खांसीको दूर करना।

[ सक्त १०५ ]

(ऋषिः - उन्मोचनः। देवता - कासा।)

व्या मनी मनस्केतैः पंरापतंत्याञ्चमत् । एवा त्वं कासे प्र पंत मनुसोर्नु प्रवाय्यम्

11 8 11

नर्थ- (यथा माशुमत् मनः) जिस प्रकार शीष्रगामी मन (मनस्केतैः परा पर्तात ) मनके विषयों के साव कूर जाता है, (पवा) इत प्रकार, हे (कास्ते ) बांसी आदि रोग! (त्वं मनसः प्रवार्थ्यं अनु प्र पत ) तू मनके प्रवाहके क्यान दूर माग जा॥ १॥

यथा बाणाः सुसँशितः परापतंत्याशुमत् । एवा त्वं कासे प्र पंत पृथिव्या अनुं संवतंम् 11211 यथा सर्थेस्य रक्षमयंः परापतंन्त्याशुमत् । एवा त्वं कासे प्र पंत समुद्रस्यानुं विश्वरम् ॥ ३॥

अर्थ- ( यथा सुसंशितः बाणः ) जिस प्रकार भतितीक्ष्ण बाण ( आशुमत् परापतित ) शीव्रतासे दूर जाकर गिरता है ( एवा ) इस प्रकार, हे ( कासे ) खांसी ! ( त्वं पृथिव्याः संवतं अनु प्र पत ) तू पृथ्वीके निम्न स्थलमें गिर जा ॥ २ ॥

( यथा सूर्यस्य रइमयः ) जिस प्रकार सूर्याहेरण ( आद्युमत् परापतिन्ति ) वेगसे दूर भागते हैं, ( एवा ) इस प्रकार, हे (कासं ) खांसी । तू (समुद्रस्य विक्षरं अनु प्र पत ) समुद्रके प्रवाहके समान दूर गिर जा ॥ ३ ॥

भावार्थ- मन, सूर्यकिरण और बाण इनका वेग वहा है। जिस वेगसे ये जाते हैं, उस वेगसे सीसीकी बीमारी दर होवे 🛮 १-३ ॥

( संभवतः खासी निवारणका उपाय मनके नारोग, संकल्प और सूर्यिकरणके संबंधमें होगा । )

## घरकी शोभा।

[सूक्त १०६] (ऋषिः — प्रमोचनः। देवता — दूर्वाशालाः)

आर्यने ते प्रायणे द्वीं रोहन्तु पुष्पिणीः । उत्सें वा तत्र जायंतां हदो वां पुण्डरीकवान् ।। १।। अपामिदं न्ययंनं समुद्रस्यं निवेर्धनम् । मध्ये हृदस्यं नो गृहाः पंराचीना सुर्खा कुधि 11211 हिमस्य त्वा जरायुंणा बाले परि व्ययामिस । श्वीतहंदा हि नो भ्रवोग्निष्कंणोत भेषुजम् 11311

अर्थ- (ते आयने परायणे ) तेरे घरके आगे और पछि ( पुष्पिणीः दूर्वाः रोहन्तु ) पूलांसे युक्त दूर्वा पास उगे। (तत्र वा उत्सः जायतां ) और वहा एक दौद हो, (वा पुण्डरीकवान् हृदः ) अथवा वहां कमलींवाला तालाब वने ॥ १ ॥

( इदं अपां न्ययनं ) यह जलांका प्रवाहस्थान होवे, ( समुदस्य निवेशनं ) समुद्रके समीपका स्थान हो, (हदस्य मध्ये नः गृहाः ) तालाबके बीचमें हमारे घर हो, ( मुखाः पराचीना क्वाधि ) घरके द्वार परस्पर विरुद्ध दिशामें कर ॥ २ ॥

है शाले ! (त्वा दिमस्य जरायुणा ) तुम्ने शांतके भावरणसे (पारे व्ययामसि ) वरते हैं। (नः ज्ञांतह्नदाः भुवः ) हमारे लिये शीतल जलवाले तालाव बहुत हों, और हमारे लिये ( अग्निः भेषजं कृणात् ) अग्नि शीत निवारणका चपाय करे ॥ ३ ॥

भावार्थ- घरके आगे और पीछ द्वीका उचान हो, उसमें बहुत प्रकारके फूल उत्पन्न हों, वहां पानीका हौद हो, और कमलावाला तालाब हो ॥ १ ॥

घरके पास जलके प्रवाह चलें, घरका स्थान समुद्रके किनारंपर हो, अथवा तालाबके मध्यमें हो, और घरके दरवाले या खिडकियां आमने-सामने हों ॥ २ ॥

घरके चारों ओर जल हो, शीत जलके हाँद हों, और यदि सदीं अधिक हुई तो शीतिनिवारणके लिये घरमें अगि जला-नेका स्थान हो ॥ ३ ॥

घरके आसपासकी शोभा कैसी हो, यह इस स्काने उत्तम रीतिये बताया है। घरके चारों और बाग हो, कमलोंसे भर-पूर तालाब हो, जलके नहर बहें, उद्यान उत्तम हो और चारों ओर रमणीय शोभा बने। ऐसा सुरम्य घरके आसपासका स्थान होना चाहिये। घरके द्वार और खिडकियां आमने सामने हों, जिससे घरमें शुद्ध वासु बिना प्रतिबंध आ जाय। घरमें अग्नि जलती रहे । शीत लगने पर घरके लेग अग्निके पास आकर । शीतनिवारणका उपाय करें।

पाठक देखे कि वेदने कैसे उत्तम उद्यानयुक्त घरकी कल्पना जी है। इरएकको अपना घर जहांतक हो सेके वहांतक उद्यान और जलसे युक्त करना चाहिये।

## अपनी रक्षा।

[ सक्त १०७]

( ऋषिः — शन्तातिः । देवता — विश्वजित् ।)

तिश्वंजित् त्रायमाणाये मा परि देहि ।

त्रायंमाणे द्विपाच सर्वं नो रक्ष चतुं ब्पाद् यर्च नः स्वम् ॥ १॥ त्रायंमाणे विश्वजिते मा परि देहि ।

विश्वंजिद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुं ब्पाद् यच्चं नः स्वम् ॥ २॥ विश्वंजित कल्याण्ये मा परि देहि ।

कल्याणि द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुं ब्पाद् यच्चं नः स्वम् ॥ ३॥ कल्याणि सर्व्विदे मा परि देहि ।

सर्वेविद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुं ब्पाद् यच्चं नः स्वम् ॥ ३॥ सर्वेविद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुं ब्पाद् यच्चं नः स्वम् ॥ ४॥ सर्वेविद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुं ब्पाद् यच्चं नः स्वम् ॥ ४॥

सर्थ — हे (विश्वजित्) जगत्को जीतनेवाले ! (मा त्रायमाणाये परि देहि) मुझे रक्षा करनेवाली शाकिके लिये दे। हे (त्रायमाणे ) रक्षक शिक्ष ! (नः द्विपात् चतुष्पात् च सर्घ रक्ष ) हमारे द्विपाद और चतुष्पाद सबकी रक्षा कर भीर (यत् च नः स्वं) जो अपना धन है उसकी भी रक्षा कर ॥ १॥

हे ( त्रायमाणे ) रक्षक शक्ति ! ( मा विश्वजिते देहि ) मुक्षे जगत्का विजय करनेवालेके पास दे। हे जगण्जेता ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पाद संबर्धा रक्षा कर ॥ २ ॥

हे अगजजेता ! (मा कल्याण्ये परि देहि ) मुझे कल्याण करनेवाली शक्तिके आधीन कर । हे कल्याणि ! मेरे धन और दिपाद चतुष्यादकी रक्षा कर ॥ ३ ॥

हे कल्याणि । (मा सर्विविदे परि देहि ) मुझे सर्वज्ञ पास पहुंचा । हे सर्वज्ञ । मेरे धन और दिपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जगत्को जीतनेकी इच्छा करनेवाला रक्षकके सुपूर्व रक्षणीय वस्तुमात्रको करे। वह रक्षक सबकी यथायोग्य रक्षा करे। रक्षक उन सब पदार्थोंको विश्वविजयीके पास देवे। और वह विश्वविजयी सबकी योग्य रक्षा करे। यह सब रक्षा सबके कल्याणके लिये हो, अर्थात् सबकी रक्षांसे सबका यथायोग्य उत्तम कल्याण हो। कल्याण होनेका अर्थ यह है कि सब विशेष ज्ञानीके पास रहें क्योंकि सब प्रकारका कल्याण ज्ञानसे ही होगा॥ १-४॥

इस स्क्रिसे यह बोध प्राप्त हो सकता है- (१) हरएकको अपने अन्दर रक्षा करनेकी शाक्ति वढानी चाहिये। (२) में विजय प्राप्त करूंगा ऐसी महत्त्वाकाक्षा धारण करनी चाहिये (३) सबको अधिकसे अधिक कल्याण करनेके लिये यस्त करन चाहिये और (४) शानीको संगतिमें सबको लगना चाहिये।

१८ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ६ )

# मेघा बुद्धि।

### [ सूक्त १०८ ]

( ऋषिः — ग्रौनकः । देवता — मेघा ।)

त्वं नो मेधे प्रयमा गोश्विरखें मिरा गंहि । त्वं स्पेश्य रिक्षिमिरतं नो असि यिद्वर्गा ॥ १ ॥ मेधामहं प्रयमा ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मज्वतामृषिष्टुवाम् । प्रणीतां ब्रह्मचारिमिर्देवानामवेसे हुवे ॥ २ ॥ यां मेधामृभवी विदुर्ग मेधामसुरा विदुः। ऋषयो मद्रां मेधां यां विदुस्तां मध्या विश्वयामि ॥ ३ ॥ यामृष्यो भृत्कृती मेधां मेधाविनी विदुः। तया मामृद्य मेधयान्ने मेधाविनी कृण ॥ ४ ॥ मेधां सायं मेधां प्रावर्मेधां मुख्यन्दिनं परि । मेधां सूर्यस्य रिक्मिनिच्सा विश्वयामहे ॥ ५ ॥

अर्थ — हे (मेघे) मेथाबुद्धि। (त्वं नः प्रथमा खक्षिया अदि ) तृ हमारे पास प्रथम स्थानमें पूजनीय है। तू (गोभिः अध्वेभिः आ गृहि ) तू गौओं और घोडों अर्थात् सब घनोंके साथ हमारे पास आ। तथा (त्वं सूर्यस्य रिषमिभिः नः आ गृहि ) तू स्पैकिरणोंके साथ हमारे पास आ। १॥

( अहं प्रथमां ब्रह्मण्वर्ती) में श्रेष्ठ ज्ञानियोंसे युक्त ( ब्रह्मजूतां ऋषिस्तुतां ) ज्ञानियोंसे सेवित भौर क्रिकिशारा प्रशंसित ( ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां ) ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकार की गई ( मेघां देवानां अवसे हुवे ) मेघानुदिका इंदिबीकी रक्षाके लिये प्रार्थना करता हूं ॥ २ ॥

(ऋभवः यां मेघां विदुः) कारीगर जिस बुद्धिको जानते हैं, (असुराः यां मेघां विदुः) अब अर्थात् प्राणविद्यामें रमनेवाले जिस मेघां जानते हैं, अथवा असुरोंमें जो दुद्धि है, (यां मद्रां मेघां ऋषयः विदुः) जिस कस्याणकारिणी दुद्धिको ऋषि लोग जानते हैं (तां मिये आ विद्यामिस ) वह बुद्धि मेरे अंदर प्रविष्ट करते हैं ॥ ३ ॥

( भूतकृतः मेघाविनः भूषयः ) पदार्थोंको उत्पन्न वरनेवाले बुद्धिमान् ऋषि (यां मेघां विदुः ) जिस बुद्धिकी जानते हैं, हे अमे ! (तया मेघया ) उस मेधाबुद्धि (अद्य मां मेघाविनं कृणु ) आज मुसे बुद्धिमान् कर ॥ ४॥

(मेधां सायं) बुद्धिको शामके समय, (मेधां प्रातः) बुद्धिको प्रातःकाल, (मेधां प्रध्यं दिनं परि) बुद्धिको मध्य दिनके समय (मेधां सूर्यस्य रिमिभः) बुद्धिको सूर्यको किरणोंसे (चन्नसा आ वेश्ययामिस) और उत्तम वचनके अपने अंदर प्रविष्ट कराते हैं॥ ५॥

भावार्थ — धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य है वह सब प्रकारके धनके साथ इमें प्राप्त हो। यह भारणावती बुद्धि शानियोमें रहती है, ऋषि इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसकी प्रशंसा इम करते हैं। कारीगर, ऋषि और असुर जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध ये वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। बुद्धिमान् ऋषि जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध ये वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। सेवरे, दोपहर, शामको तथा अन्य समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमें सदुपदेश मिले। ११-५॥

यह स्क बुद्धिकी प्रशंसापर है। मेघाबुद्धि वह है कि जिसको धारणावती बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि जितनी अधिक होगी उतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होती है। लोग ऋषि-योंका विशेष सन्मान करते हैं इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि यी और रहती है। ब्रह्मचारीगण गुरुके सिन्निध रहकर इस बुद्धिकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं। यह बुद्धि रहनेसे ही मनुष्य इह परलोक्से उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है।

कारीगर लोगोमें एक प्रकारकी घारणावृद्धि रहती है,

अधुरों में विश्वको जीतनेकी महत्त्वाकांक्षा रहती है, ऋषियों में बहा सत्वगुणी बुद्धि रहती है, यह बुद्धि विशेष उन्न रूप में हमें प्राप्त हो। विशेष कर बुद्धिमान् आनी ऋषियों में जो विशास धुद्धि थी वैसी खुद्धि अपने अंदर बढानेका प्रयस्न करना चाहिये। प्राप्तःकालसे आयंकाल तक अपने प्रयत्नसे यह बुद्धि अपने अन्दर बढानेका प्रयस्न करना चाहिये। इरएक मनुष्य ऐसा प्रयस्नवान् हुआ तो वह इस बुद्धिको अवस्य प्राप्त कर सकेगा।

## पिप्पली औषधि।

[ सूक्त १०९ ] ( ऋषिः — अथर्चा । देवता — पिष्पली । )

विष्वली श्विममेषुज्यू इतातिविद्धमेषुजी । ता देवाः समंकल्पयाश्चियं जीवित्वा अलम् 11 8 11 विष्पर्यं : समवदन्तायतीर्जननाद्धि । यं जीवमश्रवमिहै न स रिष्याति पूर्रवः 11211 असंरास्त्वा न्याखनन् देवास्त्वोदंवपुन् पूर्नः । वातीकंतस्य भेष्जीमथी श्विप्तस्य भेषुजीम्

अर्थ— (पिप्पर्ला क्षित्रभेषजी) विष्वली औषधी उन्माद रोगकी औषधि है, (उत अतिचिद्धभेषजी) भीर महाव्याधिकी भौषधी है, (देवाः तां समकल्पयन्) देवोंने उसकी समर्थ बनाया है कि (इयं जीवितवे अलं) यह भौषधि जीवनके लिये पर्यप्ति है ॥ १ ॥

(जननात् अधि आयतीः) जन्मसे भाती हुई (पिष्पत्यः समन्दन्त) पिष्पली भौषिधयां बोलती है कि, इमकी (यं जीवं अञ्चवासहै) जिस जीवको खिलाया जावे (सः पुरुषः न रिष्याति ) वह पुरुष मरता नहीं ॥ २॥

त् ( वातीकृतस्य भेवजीं ) वात रोगकी औषधी ( अथी क्षिप्तस्य भेवजीं ) और उन्माद रोगकी भीवधी है, उस तुमको (असुराः त्वा न्यखनन् ) अपुराने पिंदेले खोदा या और (पूनः देवाः त्वा उदवपन् ) फिर देवाने लगाया था ॥३॥

भावार्य- पिप्पली औषघी उन्माद और वात अथवा महाव्याधिकी औषघी है। यह एक ही औषधी आरोग्य और दीर्घायुके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

को रोगी पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगसे दुःखी नहीं होता, यह इस भौषिकिकी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥

इस बातरोग और उन्मादरोगकी श्रीषाधिका पता पहिले अपुरोंको लगा, इसलिये इन्होंने इसको भूमीसे उसाडा और पश्चात् देवोंने इसको विशेषरूपसे बढाया ॥ ३ ॥

#### पिप्पली औषधि

पिप्पली औषाचे अदेली ही मनुष्यके आरोज्यके लिये पर्याप्त है, इतना निश्चयपूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय मंत्रमें है। को पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगी नहीं होता यह बात द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसे कहां है। इस विषयमें वैद्यक श्रंथोंमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है-

ज्वरक्षी वृष्या तिक्तोष्णा कद्वतिक्ता दीपनी मारुतश्वासकासऋेष्मक्षयञ्जी च। (रा. नि. न. ६) मधुना सा मेदोव्दिकफश्वासकासस्वरधी मेघामिवृद्धिकरी च । गुडेन सा जीर्णक्वराः मिमान्यहरी च। तत्र भागकं पिष्पल्या भाग-इयं च गुडस्येति।

'पिप्पलो उवरनाशक, वीर्यवर्षक है, मेद-कफ-शास-खांसी-ज्वर इनका नाश करती है; बुद्धि और भूखको बढाती है। शहरके साथ मक्षण करनेसे मेद, कफ, श्वास, खांसी और ज्यर दूर करती है, बुद्धि और पाचनशक्ति वढाती है। गुडके साथ भक्षण करनेसे जीणेज्वर और अमिमान्य दूर करती है। पिप्पली एक भाग और ग्रह दो भाग लेना चाहिये।

इससे पता लगता है कि इस पिप्पलीके सेवनसे कितना लाम हो सकता है और दें सिये --

(१) पिप्पली रसायन-बुद्धिवर्षक है। इस विषयम चरकेका कथन है-

तिस्रस्तिस्रस्तु पूर्वाह्ने भुक्तवाग्रे भोजनस्य च। पिष्पच्यः किंशुकक्षारमाविता घतभाजिताः। प्रयोज्या मधुसर्पिभ्यां रसायनगुणैविणा॥ (चरक वि. १)

धार्मे भूनी और पलाशके झारसे मिश्रित पिप्पलियां शहद और घोके साथ मिलाकर सबेरे तीन और भोजनके प्रधाद तीन खानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त होता है। यह रसायन बुद्धिवर्धक है। कमजोर वृद्धिवाले वैद्यकी अनुमतिके साथ इसका प्रयोग सरें।

(२) वर्धमानिषप्पलीरसायन- पहिले दिन दस पिप्पली दूधमें कषाय करके सेवन करना, दूसरे दिन बीस, नीसरे दिन तीस इस प्रकार दस दिन करना पश्चात् दसके अन्यातसे न्यून करके बीस दिन तक सेवन करना। पाष्टिक चावल दूधके साथ साना, और जितना पचन हो उतना दूध पीना और घी भी खाना । यह उत्तम मात्रा है, जो अशक्त हैं वे छः या तीनके अनुपातसे भी सेवन कर सकते हैं। इसके गुण बहुत हैं। मनुष्य पुरुदांग बन सकता है। परन्तु ये सब प्रयोग उत्तम वैद्यकी अनुकूलतामें ही करना चाहिये। अन्यदा हानिकी संभावना रहेगी।

## नवजात बालक।

### [ सक्त ११० ]

(क्रिपः — अथर्वा । देवना — अग्निः ।)

पुत्नो हि कमीडची अध्वरेषुं सुनाच्च होता नव्यंश्व सित्स ।
स्वां चिम्ने तुन्वं िष्प्रायंस्वास्मभ्यं च सौभगुमा र्यजस्व ॥ १॥
ज्येष्ठवन्यां जातो विचृतोर्यमस्यं सूल्वहेणात परि पाह्येनम् ।
अत्येनं नेषद् दुरितानि विश्वां दीर्घायुन्वायं ज्ञत्वारदाय ॥ २॥
ज्याम्रेह्वचंजनिष्ट वीरो नेक्षत्रजा जार्यमानः सुवीरः ।
स मा वंधीत पितरं वर्धमानो मा मातरं प्र मिनीजनित्रीम् ॥ ३॥

अर्थ-- तू (प्रत्नः हि अध्यरेषु कं ईड्यः ) पुरातन और यशॉम सुबसे स्तुति करने योग्य (सनात् च होता) सनातन कालसे दाता और (नव्यः च स्तिस्त ) नर्वान जैसा सर्वत्र विद्यमान है। हे अमे ! तू (स्वां तन्वं अस्म≠यं पिप्रायस्व ) अपने शरीर रूपी इस ब्रह्माण्डको हमें प्र्रारूपसे दे। और (सीभगं आ यजस्व ) उत्तम एथ्यं प्रदान कर ॥१॥

( ज्येष्ठ-इन्यां जातः ) ज्येष्ठका नाश करनेवालीम यह उत्पन्न हुआ हं । (वि-चृतोः यमस्य मूलवर्षणात् एवं परि पादि ) विशेष हिंसक यमके मूलछेदनसे इसकी रक्षा कर । (विश्वा दुरितानि एनं अति नेषत् ) सब दुःबाँसे इसे पार करा और (दीर्घायुत्वाय रातशारदाय ) सो वर्षकी दीर्घायुके लिये इसकी पहुचा ॥ २ ॥

(व्याघ्रे सिह्न) कूर दिनमें (चीरः सजिन प्र) वीर पुत्र उत्पन्न हुआ है, (नक्षत्र-जाः जायमानः सुधीरः)
योग्य नक्षत्रके समय उत्पन्न हुआ यह उतम वीर है। (सः वर्धमानः पितर मा वधीत्) वह बढता हुआ पिताको न मारे,
(जिनित्री मातरं च मा प्र मिनीत्) उत्पादक माताको भी दुःख न दे॥३॥

भावार्थ — ईश्वर पुरातन, पूजनीय, सुख देनेवाला, और नवीन जैवा मर्वत्र वर्तमान है। यह जगत् उसका शरीर है, वह हमें उससे सुख प्रदान करता है और ऐश्वर्य भी देता है॥ १॥

जिस स्रीकी पिंदली मंतान मरती है उस स्रीका यह पुत्र है, मानी यमके द्वारमें ही यह है, इसलिये नाल छेदनके समयसे ही इसकी रक्षा करी, इसके सम कष्ट दूर हों और यह दीर्घायु हो ॥ २ ॥

चाहे किसी भी अनिष्ट समयमें यह लडका उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यह उत्पन्न होनेके बाद उत्तम वीर बने, और बढता हुआ अपने माता पिताको कोई हेता न पहुंचावे ॥ ३॥

[यह स्क यांडामां क्रिष्ट है। इसके सत्य अर्थकां लोज विशेष करनी चाहिये। अभीतक इसके ठीक अर्थका निश्चय नहीं हुआ है।]

# मुक्तिका अधिकारी।

[ इक्त १११ ]

(ऋषिः — मथर्वा । देवता — अग्निः ।)

इमं में अमे पुरुषं मुमुम्ध्ययं यो बुद्धः सुर्यतो लालंपीति ।

अतोषि ते कुणवद् भागुध्यं यदानुंनमदितोसंति

11 2 11

अप्रिष्ट नि शंमयतु यदि ते मन उद्यंतम् । कृणोमि विद्वान् मेषुजं यथानुनमिति।संसि
देवैनसादुनमंदित्मुनमंत्तं रक्षंसुस्परि । कृणोमि विद्वान् मेषुजं यदानुनमिति।संति

11 3 11

पुनेस्त्वा दुरप्तरसः पुन्तिन्द्रः पुनुर्भगैः । पुनेस्त्वा दुविश्वे देवा यथानुनमदिवोसंसि

11811

अर्थ — हे अप्ते ! (यः बद्धः सुयतः लालपीति ) जो बद्ध मनुष्य उत्तम बद्ध होनेके कारण बहुतसा आक्षीश करता है, (में इमं पुरुषं मुमुन्धि ) मेरे इस पुरुषको मुक्त कर । (यदा ) जब मनुष्य (अनुनमदितः असति ) उन्मादरहित होता है (सतः ते भागधेयं अधि कृणवत् ) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे होगा ॥ १॥

(अप्तिः ते निश्वमयतु ) ते तस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न करे (यदि ते मनः उद्युतं) यदि तेरा मन उस्रह गया है। (यथा अनुनमिद्दाः असस्ति ) जिससे तू उन्मादरहित होगा, (भेषजं विद्वान् कृणोप्ति ) वैसा भीषघ जानता

हुआ में वसा करता हूं ॥ २ ॥

(देव-एनसात् उन्मदितं) देवसंबंधी पापसे उन्माद हुआ हो (राक्षसः परि उन्मत्तं) राक्षसके पापसे उन्माद हुआ हो, (विद्वान् भेषजं कृणोिम) में जानता हुआ औषध करता हूं (यदा अनुनमदितः असति) जिससे तू उन्माद-रहित हो॥३॥

(अप्सरसः त्वा पुनः दुः) अप्सरोंने तुझे पुनः दिया है, (इन्द्रः पुनः, भगः पुनः) इन्द्र और भगने तुम्हें पुनः दिया है। (चिश्वे देवाः त्वा पुनः अदुः) विश्वे देवांने तुझे फिर दिया है, (यथा अतुन्मदितः असि ) त्रिससे तू , वन्मादरित हुआ है॥ ४॥

भावार्थ— जो बद है और बंधमुक्त होने के लिये आफ्रोश करता है, उसकी मुक्तता होती है। जो उन्मक्त नहा बनता उसका भारय उदय होता है। १॥

जिसका मन उदास हुआ है उसको परमेश्वर ही शान्ति देगा। जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो धकता है॥ २॥

दैवी और राह्मसी पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते हैं, छनका उपाय करके उन्मादको दूर किया जा सकता है ॥ ३ ॥ अप्पार, इन्द्र, भग और सब इतर देव इनकी सहायतासे इस रोगीको पुनः आरोग्य प्राप्त हुआ है । अर्थात् इसका उन्माद इस हुआ है ॥ ४ ॥

### मुक्त कौन होता है ?

जो मनुष्य बद होनेकी अवस्थामें बद्धतासे त्रस्त हुआ होता है, और मुक्त होनेके लिये तहपता है, आक्रोश करता है और बद्धतासे पूर्ण असमाधान व्यक्त करता है, वह मुक्तिका अधि-कारी है, देखिये—

यः सुयतः बद्धः लालपीति, इमं पुरुषं मुमुन्धि ।

'जो उत्तम रीतिसे बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, उस पुरुषको मुक्त कर' जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहते हैं उनकी मुक्तता नहीं होगी। क्योंकि वे जन्मसे ही गुलाम हैं और गुलामीमें रहनेके लिये सिद्ध हैं और गुलाम रहनेमें आनन्द मानते हैं अथवा कई तो अपनी गुलामी सुदृढ होनेके लिये प्रयत्न भी करते हैं। ऐसे लोग तो सदा गुलामीमें रहेंगे ही। गुलामीसे सुकत वे होंगे कि जो गुलामीमें रहना नहीं चाहते

भौर मुक्त होनेके लिये तडफते हैं और गुलामीसे छूट जानेके लिये महाझाक्षीश करते हैं। 'में गुलामीसे संतप्त हुं, में इसके बाद गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देवो ! मुझे बन्धन तोडनेमें सहायता देशो, में मर आऊंगा परंतु गुलामीमें नहीं रहुंगा' इस प्रकार आकोश द्वारा जो अपने मनके भाव न्यक्त करता है वह मुक्तिका अधिकारी है। इस प्रकार आकोश करता हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद रहित होकर यस्न करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मत्रका उपदेश देशिये—

यदा अनुन्मदितः असति, अतः भागघेयं अधि कृणवत्। (मं. १)

'जब उन्मत्त नहीं होता, तब पक्षात् उसका दैव उदय होता है' अर्थात् देवल गुलामीके विरुद्ध मनके भाव प्रकट करनेते ही कार्य नहीं होगा, गुलामीस त्रस्त हुआ मनुष्य यादि पागक बनेगा और अयोग्य वर्तन करेगा, तो उससे उसका लाम नहीं होगा। अतः उसे उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिये, प्रस्युत दक्ष और योग्य दिशासे स्वकर्तव्यतस्यर होना चाहिये, तभी उसका भाग्य उदयको प्राप्त हो सकता है। बंधसे मुक्त होनेकी आतुरता, मनके भाव स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त करनेका वैर्य, दक्षतासे स्वकर्तव्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात् उसका भाग्य उदय होने लगता है।

सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय है। यह मुक्ति भाष्यास्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या रोगोंसे मुक्ति हों, ये नियम सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं।

#### मन उखड जानेपर।

मुक्तिका पथ बढा कठिन है, किसी समय सिद्धि मिलती है और किसी समय उलटी हानि भी होती है। हानिके समय मन उसड जाता है, उदास होता है, किंकर्त•यतामूढ होता है, उस समय—

यदि ते मनः उद्युतं, अशिः नि श्रामयतु । (मं.२)
पदि तेरा मन उन्नड गया हो, तो तेजस्त्री देव तुने शान्ति

देवे। ' उस समय मुक्तिकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रभुकी प्रार्थना करे, प्रभुसे शान्ति प्राप्त होगी। मन कितना भी दुःखी हुआ हो प्रभुकी शरणमें जानेसे उसे शान्ति प्राप्त होगी। अतः मुक्तिकी इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके समय प्रभुकी शरण लें, अथवा कभी उदासीनता न आ जाय इस लिये प्रतिदिन उसकी भक्ति करें। इससे मन शान्त रहेगा, प्रमाद नहीं होंगे और उज्ञतिका मार्ग सीधा खुला होगा।

### पापके दो मेद्।

पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबंधके पाप और दूसरे राक्षसींक कारण होनेवाल पाप। पृथ्वी, आप, तेज, बायु, भौषिध आदि अनेक देवताएं हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य करते हैं, भूमिका अपहरण, जलका विगाड करना, वायुको दोषी बनाना आदि जो हैं वे सब देवोंके संबंधमें पाप हैं। इन पापेंसे दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके कारण मनुष्य पाप करता है और दोषी होकर दुःख भोगता है। ये दो प्रकारके पाप हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने आपको बचावे, यह आदेश देनेके लिये निम्नालिखित मंत्रभाग है—

देव-पनसात् उन्मदितं, रक्षसस्परि उम्मसम्।
भेषजं कृणोमि यदा अनुनमदितः असति॥
( मं. ३ )

'देवताओं के संबंधके पायसे जो दोब हुआ है, और राक्षसों के पापसे जो दोष हुआ है, उनको दूर करने के लिये में उपाय करता हूं, जिससे तू उन्मादरहित होगा।' इस मंत्रका भाव सब पाठकों के ध्यानमें आ गया होगा। ये दो प्रकारके दोब दूर होनेसे ही मनुष्यका भाग्य उदय होता है और उसके बंधन दूर हो सकते हैं, तथा मुक्ति भी उसको मिल सकती है।

आन्तिम मंत्रका भाव यह है कि जो मनुष्य पूर्वेक प्रकार निर्दोष होता है, उसकी सब देवगण सहायता करते हैं और वह प्रमादरहित होता है।

यह सूक कुछ हिष्टसा है, तथापि इस दर्शामी हुई रीतिसे विचार करनेपर यह सूक कुछ अंशमें सुबोध हो सकता है।



# पाशोंसे मुक्ता।

### [ यक्त ११२]

(ऋषिः — अथर्षा । देवता — अशिः । )

मा ज्येष्ठं वंशीद्रयमंत्र एषां मूंळ्वँहैंणात् परिं पाद्येनम् ।
स प्राद्याः पाश्चान् वि चृंत प्रजानन् तुभ्यं देवा अनुं जानन्तु विश्वे ॥ १॥ उन्मुंश्च पाश्चांस्त्वमंत्र एषां प्रयंख्विभिरुत्सिता येश्विरासंन् ।
स प्राद्याः पाश्चान् वि चृंत प्रजानन् पितापुत्री मातरं मुख्य सर्वीन् ॥ २॥ येश्विः पाश्चैः परिंवित्तो विबद्धोङ्गेश्वङ्ग आपित् उत्सित्वः ।
वि ते म्रंच्यन्तां विमुचो हि सन्ति भ्रूणिश पूषन् दुरितानि मृक्ष्त्र ॥ ३॥

अर्थ— हे अमे ( अयं ज्येष्ठं मा घधीत् ) यह बढे भाईका वध न करे। ( एवां सूलर्बहणात् एनं परि पाहि ) इनके पूल विच्छेदसे इसकी रक्षा कर। ( सः प्रजानन् ) वह तू जानता हुआ ( प्राह्याः पाशान् विचृत ) पक्ष्डनेवाले रीमादिके पार्शीको बोल दे। ( विश्वे देवाः तुभ्यं अनु जानम्तु ) सब देव तुमे अनुमति देवें ॥ १ ॥

है अमे ! (त्वं पाद्यान् अन्मुञ्च) तू पाशों को स्रोल (येभिः त्रिभिः एषां त्रयः उत्सिताः आसन्) जिन हीनोंसे इनके तीन बन्धनमें पढे हैं। (सः प्रजानन्) वह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाद्यान् विस्तृत) पकडनेवाले रोगारिके पाक्षोंको स्रोल दे। (पितापुत्रो मातरं सर्वान् सुञ्च) पिता, पुत्र और माता इन सबको छोड ॥ २ ॥

(येभिः पारीः परिवित्तः विबद्धः) जिन पाशोंसे केठे माईके पूर्व विवाह करनेवाला बाधा गया है, ( अंगे अंगे क्यांपितः उतिसतः च ) हरएक अंगमें जकहा और बाधा है, (ते विमुच्यन्तां) वे तेरे पाश खुल कांय ( दि विसुचः सन्ति ) क्योंकि वे खुले हुए है। हे (पूपन्) पोषक देव! (भ्रूणिझ दुरितानि मृक्ष्व) गर्भवात करनेवाला शंकर विश्वमान पाप दूर कर ॥ ३

भाषार्थ-- छोटा भाई बड़े भाईके नाशके लिये प्रमृत्त न होते, किशीका मूल उच्छित्र न होते। रोग जहसे दूर हों और अब देवताकी अनुकूलता होते ॥ १ ॥

सब बंघन करनेवाले पाश तोड दे। तीन गुणोंसे तीन लोग बांधे गये हैं। रोग जडसे दूर हों और माता, पिता और पुत्र कष्टोंसे बचें ॥ २॥

किन कमजोरियों के कारण बड़े माईके पूर्व ही छोटा भाई शादी करता है, वे लोमके पाश हरएक अवयवमें बंधे हैं। वे पाश खुले हों और गर्भघात आदि प्रकारके सब दोष दूर हों॥ ३॥

स्क १९० के सहका यह स्का है अतः उसके साथ पाठक इस स्काब विचार करें। गृह सुख बढानेके उत्तम आदेश इस स्कामें हैं।

### ज्ञानसे पापको दूर करना।

[सूक्त ११३]

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — पूषा । )

त्रिते देवा अमृजतैतदेनंस्त्रित एनन्सनुष्येपि ममृजे। तत्रो यदि त्वा प्राहिरानुशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्त

11 8 11

मरींचीर्थूमान् प्र विशानं पाष्मञ्जदारान् गंच्छोत वां नीहारान् । नदीनां फेनाँ अनु तान् वि नंक्य भ्रूणिशि पूंपन् दुरितानिं मृक्ष्व

11 7 11

हाद्यधा निहितं त्रितस्यापमृष्टं मनुष्यैनुसानि । ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां तें देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु

11 3 11

॥ इति एकादशोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (देवाः एतत् एनः त्रिते अमृजत ) देवांन-इंडियोंने-यह पाप त्रितमें-मनमें-रखा और उसने (एनत् मनुष्येषु ममृजे ) यह मनुष्येमें रखा है (ततः यदि त्वा प्राहिः आनशे ) उससे यदि तुसे गठिया आदि रोगने पकड रखा हो, तो (देवाः ते तां ब्रह्मणा नाश्यन्तु ) देव तेरी उस पीडाकी ज्ञानके द्वारा दूर करें ॥ १ ॥

हे (पाष्मन्) हे पाषी ! (मरीचीः धूमान् प्रविद्या ) सूर्यकिरणोंमें या धुएमें घुस जा अथवा (उदारान् अनु गच्छ ) ऊपर आये भाषमें अनुकृततांसे जा, (उत वा नीहारान्) अथवा कुहरमें लीन हो। (नदीनां तान् फेनान् अनु वि नश्य ) नदीके उन फेनोंमें छिप जा, हे पूषा ! (भूणिझ दुरितानि मृक्ष्य ) गर्भषातकींमें पाषोंको रख॥ २॥

( त्रितस्य अपमृष्टं द्वादशया निहित ) त्रितका घोया हुआ पाप गरह त्रकारसे रखा है। यह ( मनुष्य-एन-सानि ) मनुष्यके पाप हैं। (ततः यदि त्वा त्राहिः आनशे ) उससे यदि तुमे गठिया आदि रोगने पक्का हो ( देवाः ते तां ब्रह्मणा नाशयन्तु ) देव तेरे उस रोगको ज्ञानके द्वारा नष्ट करें ॥ ३ ॥

भावार्थ — इन्द्रियोंका किया पाप मनमें इकट्ठा होता है और मनमें एकत्रित हुआ पाप मनुष्यमें व्यक्त होता है। यदि इससे विविध रोग हुए तब ज्ञानसे ससको दूर किया जा सकता है॥ १॥

स्पेकिरण, अन्धेरा, कुहरा, अथवा दूसरे स्थान कहां भी पापी गया तो उसका पाप दूर नहीं होता । उसका जितना पाप होता है उतना सब गर्भघातकीमें रहता है ॥ २ ॥

मनका पाप बारह प्रकारका समझा जाता है वह मनुष्यों में रहता है। उससे विविध रोग होते हैं जो ज्ञानपूर्वक उपाय करनेसे दूर होते हैं ॥ ३॥

इन्द्रियों द्वारा पाप किये जाते हैं वे सब संस्कार इपसे मनमें जमा होते हैं। उन पापोंका परिणाम मनुष्यशरीर में रोगों के इपमें दिखाई देता है। ये पाप कभी छिपाये नहीं जाते। सबसे अधिक पाप गर्भका घात करनेसे होता है। इनसे पापोंको दूर करना हो तो ज्ञानकी बृद्धि करनी चाहिये। क्यों के ज्ञानसे ही सब पाप दूर होते हैं।

॥ यहां पकाद्श अजुवाक समाप्त ॥

### यज्ञका सत्य फल।

#### [सक्त ११४]

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - विश्वेदेवाः । )

यद् देवा देवहेर्डनं देवांसश्रकृमा व्यम् । आदित्यास्तस्मान्त्रा यूयमूतस्यतेंने मुश्चत ।। १।। ऋतस्यतेंनांदित्या यर्जना मुश्चतेह नाः । युज्ञं यद् यज्ञवाहसः शिक्षंन्तो नोपेशेकिम ।। २।। मेदंस्वता यर्जमानाः सुचाज्यांनि जुद्धतः । अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षंन्तो नोपेशेकिम ।। ३।।

अर्थ— हे (देवासः ) देवो ! (वयं देवासः यत् देवहेडनं चक्तम ) हम खयं दैवो शक्तिसे युक्त होते हुए भी को देवोंका अनादर करते हैं, हे (आदित्याः ) भादित्यो ! ( यूयं तस्मात् नः ऋतस्य ऋतेन मुख्रत ) तुम सब उससे हमें यक्षके सत्य द्वारा छुडाओ ॥ १ ॥

है ( आदित्याः ) आदिलो ! हे ( यज्ञाः ) याजको ! हे ( यज्ञावाह्सः ) यह चलानेवालो ! ( यत् यहं शिक्षन्तः न उपशक्तिम ) यदि हम यक्षको शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको यथावत् न कर सकें ( नः ऋतस्य ऋतेन इह मुञ्जत ) हमें यक्षके सर्वदारा यहां मुक्त करो ॥ २ ॥

हे (विश्वेदेवाः) सन देवो । (वः शिक्षन्तः अकामाः न उपशेकिम) आपसे शिक्षा प्राप्त करते हुए इम विकल होकर यदि उसे पूर्ण न कर सकें, तो भी (मेदस्वता खुचा आज्यानि जुद्धतः) घत्रयुक्त चमससे घीका इवन करते हुए इम (यजमानाः) यजमान तो हो जावें ॥ ३ ॥

भावार्थ— देवोंके संबन्धमें जो तिरस्कार कभी-कभी हमसे होता हो, तो उस पापसे हम यक्तके सत्य फलके हारा मुक्त हों ॥ १ ॥

इम अपनी ओरसे सांग यज्ञकी तैयारी करते हैं तथापि उसमें जो श्रुटि होती हो तो उस पापसे हम यज्ञके सत्यफलद्वारा मुक्त हों ॥ २॥

हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे होता है उसका निवारण यज्ञमें जो घृतकी आहुतियां हम देते हैं, उससे हो और हम उत्तम यज्ञकर्ता बनें ॥ ३ ॥

मनुष्यके प्रयत्न करनेपर भी अनेक देश उससे होते हैं, सत्ययक्षसे ही वे दोष दूर हो सकते हैं। यक्त करनेक। भाव यह है कि जनताकी मलाईके लिये आत्मसमर्पण करना। यह यक्त सब दोषोंको दूर कर सकता है।

### पापसे बचना।

[सूक्त ११५]

( ऋषिः — ब्रह्मा। देवता — विश्वदेवाः।)

यद् विद्वांसो यदविद्वांस एनंशिस चकुमा व्यम्। यूयं नुस्तस्मानमुश्चत विश्वं देवाः सजीपसः ॥१॥

अर्थ-- (यत् विद्वांसः यद् अविद्वांसः ) जो जानते हुए अथवा न जानते हुए (चयं एनांसि चक्रम) हम पाप करें, हे (विश्वेदेवाः ) सब देवो ! (यूयं सजोषसः तस्मात् नः मुञ्चत ) आप एक मतसे उस पापसे हमें मुक्त करो ॥ १॥

१५ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ६)

यदि जाग्रद् यदि स्वप्नेनं एन्स्योक्तरम् । भूतं मा तस्माद् भव्यं च द्रुपदादिव मुझताम् ॥२॥ द्रुपदादिव मुमुखानः स्विन्तः स्नात्वा मलादिव । पूतं प्वित्रेणेवाज्यं विश्वं शुरुमन्तु मैनसः ॥३॥

अर्थ— (यदि जाम्नत् यदि स्वपन् ) यदि जागते हुए अथवा सोते हुए (एतस्यः एनः अकरं) में पापी होकर भी पाप करूं, तो (द्वपदात् इव ) ख्दंसे पशुको जैसा छोडकर मुक्त करते हैं उस प्रकार (भूतं भव्यं च तस्यात् मा सुञ्चतां ) भूत अथवा भविष्यकालका जो पाप है उससे मुझे छुडाओ ॥ १ ॥

(द्रुपद्।द् इच मुमुचानः) जिस प्रकार पशु बंधनस्तंभसे मुक्त होता है अथवा (मलात् स्विक्षः स्नारणा इव ) जैसे मलसे स्नानके भाद मुक्त होता है (पवित्रेण पूर्त आज्यं इच ) अथवा जैसे छाननीसे घी पवित्र होता है, उस मकार

(विश्वे मा एतसः शुम्भन्तु ) सब मुक्के पापसे पवित्र करें ॥ ३ ॥

भाचार्थ- जानते हुए अथवा न जानते हुए जो पाप इमसे हो, उससे छुटकार। प्राप्त करना चाहिये । १ ॥ जागते समय अथवा सांते समय जो पाप मुझसे हो, वह भूत कालका हो अथवा वर्तमान कालका हो, उससे खुटकारा

आप्त करना चाहिये ॥ २ ॥

जैसे स्तमसे पशु छूट जाता है, शरीरसे स्नानकेद्वारा मल दूर होता है और जैसे छाननेसे पृत पिनत्र बनता है, उस प्रकार में निरोष हो जाऊंगा ॥ ३ ॥

#### निष्पाप बननेके तीन प्रकार।

शुद्ध होनेके तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बहिःशुद्धि और संबंधशुद्धि । इसके तीन चदाहरण तृतीय मंत्रमें दिये हैं देखिये—

? अन्तःशुद्धि— (पिश्चित्रेण पूर्त आज्यं इत्र) छाननीसे जिस प्रकार घी शुद्ध होता है। घी छानते हैं, उससे घीके अंदरके मल दूर होते हैं, इस प्रकार मनुष्यके अन्तः करणके मल दूर करने चाहिये। यह अन्तः शद्धि है।

र यहिःशुद्धि ( मलात् स्नात्वा स्विन्न इव ) लंधे शरीरपर लगे हुए मलकी लान करनेसे शुद्धता होती है। यह बहिःशुद्धि है। मल शरीरपर बाहरसे लगता है उस प्रकार बाह्य दोषोंसे यह शुद्धता करनी होती है।

२ संबंधयुद्धि— (द्रुपदास् मुमुचानः इच) स्तंमके भेधनसे जैसे पशुको छुडाते दे अथवा फल परि- पक्ष होनेसे जिस प्रकार वह रुखसे छूट जाता है। उस प्रकार संबंधके लोभसे मुक्त होना। यह संबंधशुद्धि है।

इस प्रकार ये शुद्ध होनेके तीन मेद हैं। मनुष्यको भी जो निदोंषता प्राप्त करनी है, वह इन तीनों प्रकारको है। मनुष्य अपने संबंधोंको शुद्ध करे और पापी संबंधोंको दूर करे, अपनी बाह्य शुद्धता करे और उसके लिये अपना रहना—सहना पित्र रखे, तथा अपनी अन्तःशुद्धि करे और उसके लिये अपने निचारोंको पवित्र करे। इस प्रकार मनुष्य परिशुद्ध होता है।

मनुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागता हुआ अथवा सोता हुआ पाप करता है इन सब पापेंसे मुक्तता प्राप्त करनी चाहिये । परमेश्वरकी कृपा, ज्ञानियोंका सरसंग और आत्मशुद्धिका प्रयत्न करनेसे पापसे छूटना संभव है।

यह सूक्त विशेष महत्त्वका है। पाठक इसका अधिक विचार करें और सब प्रकारसे शुद्धता प्राप्त करेनका प्रयत्न करें।

### अन्नभाग।

स्कि ११६ ] (ऋषः — जाटिकायनः । देवता — विवस्तानः । यद् यामं चुकुर्तिखर्नन्तो अग्रे कार्षीवणा अभृविदो न विद्ययो ।

वैवस्वते राजेनि तर्जुहोम्यथं युज्ञियं मधुमदस्तु नोर्सम्

11 \$ 11

अर्थ— ( अग्ने कार्षीवणाः निस्ननन्तः ) पहिले कृषी करनेवाले लोग भूमिको बोदते हुए ( विद्या अन्नविदः न ) ज्ञानसे अन्न प्राप्त करनेवालोंके समान ( यत् यामं चन्नुः ) जो नियम करते रहे, ( तत् वैयस्यते राजनि जुहोमि ) उनको वैयस्यत अर्थात् बसानेवाले राजामें समर्पित करता हू। ( अथ नः यश्चियं अन्नं मधुमत् अस्तु ) अब इमारा यत्र नीय अन्न समुर होवे ॥ १॥

वैवस्वतः क्रणवद् भागधेयं मधुभागो मधुना सं संजाति । यात्रपदेने इषितं न आगन् यद् वां पितापंराद्धो जिहीडे यदीदं मातूर्यदि वा पितुर्नुः परि आर्तुः पुत्राच्चेतस एन आगेन् । यार्वन्तो अस्मान पितरः सर्चन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अंस्तु मृन्युः

11 7 11

11 3 11

अर्थ- (वैवस्वतः भागधेयं कृणवत्) सबको बसानेवाला राजा सबको सनका विभाग करे, (मधुभागः मधुना सं सुजाति ) अनका मधुर माग और मीठेके साथ युक्त करता है। ( मातः इषितं यत् एनः नः आगन् ) मातासे अरित इसा जो पाप इमारे पास कागया है, ( यत् वा अपराद्धः पिता जिहिन्डि ) अथवा जो हमारे अपराधसे पिताके की धसे इका है। २॥

( यदि मातुः यदि वा पितुः ) यदि मातावे और पितावे ( भ्रातुः पुत्रात् ) भाईवे और पुत्रवे ( इदं एनः नः चेतसः परि भागन् ) यह पाप हमारे चित्तके पास आगया है, ( याधन्तः पितरः अस्मान् सन्धन्ते ) जितने पितर इमसे धंबंधित हैं, (तेषां सर्वेषां मन्युः शिवः अस्तु ) उन सबका क्रोध इमारे लिये कल्याणकारी होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ-- प्रारंगमें खेती करनेवाले किसानीने जो नियम बनाये, वेही राजांक पास संगत हुए, उनके पालनसे सबकी अब मीठा लगने लगा और यज्ञके लिये भी समर्पित होने लगा ॥ १ ॥

राजाने भूमिते उत्पन्न हुए अजका योग्य भाग बनाया, उसको अभिक मधुर मानकर लोग सेवन करते हैं। उसी प्रकार मातासे और पितासे भी इमारे पास अज भाग आता है, उसका भी इस वैसा ही सेवन किया करें ॥ २ ॥

माता, पिता, भाई, पुत्र इनसे हमारे पास जो भाग भाता है, यदि उसके साथ उनका क्रोध भी हुआ है।, तो वह हमारे कल्याणके लिये ही होवे ॥ ३॥

#### प्रजाकी संमति।

सेती करनेवाले सब प्रजाजन स्वसंमतिसे आपसके बर्ताबके नियम करें, सब प्रजा द्वारा एकमतसे बनाये नियम राजा माने भीर उनके अनुसार राज्यशायन करे । ऐसा करनेसे राजा और प्रजाका उत्तम करयाण होगा भौर सबको अञ्चका स्वाद अधिक मिलेगा । राजा अधका योग्य भाग करके सबसे लेवे और

प्रजामें भी योग्य भाग बांट देवे । जो जिसकी प्राप्त हो उसमें वह संतुष्ट रहकर उसका मोम आनंदके साथ कर सीर कोई किसी दूसरेके मागका अन्यायसे हरण न करे । मातापिता आदिका जो दायमाग आतां है उसी प्रकार उनका क्रीभ मी भागा, तब भी उससे संतानका कभी अहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें माता पिताका प्रेम रहनेके कारण उससे संतानका हित ही है।गा ॥

### ऋणरहित होना।

[सूक्त ११७] (ऋषिः — कौशिकः। देवता — अग्निः।)

अपुमित्यमप्रतीतं यदासि यमस्य येर्न बलिना चरामि । इदं तदंशे अनृणो भैवामि त्वं पाञ्चांत विचृतं वेत्थ सवीन्

11 8 11

अर्थ- ( यत् अपामिश्यं अप्रतीत्तं आहिम ) जे। वापस करने योग्य परंतु वापस न करने के कारण में ऋणी रहा हूं, भीर ( यमस्य येन बालिना चरामि ) नियन्ताके वशमें जिस ऋणके बलसे पहुंचा हूं, है अमे ! ( इदं तत् अनृणः मवामि) अव मैं उस ऋणको चुकाकर ऋणरहित हो जाऊं, (त्वं सर्वान् विचृतान् पाञान् घेत्थ) तू सब ऋणके 📆 हेए पार्घोंको जानता है ॥ १ ॥

ड्रहैव सन्तुः प्रति दब एनज्ञीवा ज्ञीवेभ्यो नि हेराम एनत् । अपिनत्यं धान्यं? यज्ञघसाहिमदं तदंगे अनुणो भवामि ॥ २॥ अनुणा अस्मिन्नंनुणाः परेस्मिन् तृतीयं लोके अनुणाः स्योम । ये देव्यानाः पितृयाणाश्च लोकाः सवीन् पृथो अनुणा आ क्षियेम ॥ ३॥

अर्थ — (इह इव सन्त एनत् प्रांत दद्म) यहाही रहते हुए इस ऋणको चुका देते हैं, (जीवाः जीवेभ्यः एनत् निहरामः) इसी जीवनमें अन्य जीवोंके इस ऋणको हम निःशेष करते हैं। (यत् धान्यं अपिमत्यं अहं जघस) को धान्य उधार लेकर खाया है, हे अमे ! (इद तत् अनृणः भवामि) यह वह हें और इस रीतिस में ऋणरहिन होता हुं॥२॥

(अस्मिन् लोके अनुणाः) इस लोकमें इम ऋणरहित हो जाय, (परस्मिन् अनुणाः) परलोकमें ऋणरहित हो जाय, और (तृतीये लोके अनुणाः स्याम ) नृताय लोकमें भी इम ऋणरहित हो जाय; (ये देवयानाः पितृयाणाः स लोकाः) जो देवयान और पितृयानके लोक हैं, (सर्वान् पधः अनृणाः आक्षियेम) इन सब मार्गोमें इम ऋणरहित होकर रहें ॥३॥

भावार्थ — जो कर्जा लिया होता है वह समयपर वापस करना चाहिय। यदि वापस न किया जाय तो ऋण लेनेवाला दोषी होता है। इस दोषसे मुक्त होनेके लिये बीग्र ऋणमुक्त होनेका यस्न करना चाहिये। सब अपने पाश तोहकर पहिले ऋणमुक्त होना योग्य है॥ १॥

इस संसारमें जीवित रहनेतक ही अपने कजीसे मुक्त होना चाहिये, अधीत खयं किया हुआ कर्जी अपने बाल बचोंके लिये छोडना उचित नहीं । धान्यका कर्जा हो अथवा धन आदिका हो उसको शोंग्र वापस करना चाहिये ।

इस लोकका ऋण दूर करना चाहिय, परलोकके ऋणसे मुक्त होना चाहिये, और भन्य ऋणोंसे भी मुक्त होना चाहिये। देवयान और पितृयाणके सब स्थानोंमें ऋणरिहत होना योग्य है ॥ ३ ॥

मनुष्यको सब प्रकारके ऋणोंसे मुक्त होना चाहिये। ऋणो रहकर मरना योग्य नहीं है। यह सूक्त सुबोध है, इसिलेय अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है।

#### [ सक्त ११८ ]

(ऋषः - कौशिकः । देवता - अग्निः ।)

यद्धस्तांभ्यां चक्रुम किल्विषाण्यक्षाणां गृत्तुर्मुपु लिप्समानाः । उ<u>यंपु</u>क्ये उंग्रुजितो तद्याप्सरसावतुं दत्तामृणं नंः

11 8 11

अर्थ— (अक्षाणां गत्नुं उप लिप्समानाः ) जुए हे स्थानके प्राते जानेकी इच्छा करनेवाले हम (यत् इस्ताभ्यां किच्चियाणि चक्तम ) जो हाथोंसे अनेक पाप करते हैं। (तत् वः ऋणं अद्य ) वह हमारा ऋण क्षाज (उम्रेपश्ये उम्रजिता अप्सरसी अनुदत्तां ) उप्रतासे देखनेवाली और उप्रतासे जीतनेवाली दोनीं अप्सराएं हमसे दिलावें॥ १॥

भावार्थ — जुएके स्थानपर आकर जो पाप किया जाता है और अन्यत्र जो पाप होता है, उसी प्रकार जो हम ऋण करते हैं, उस सबको दूर करना चाहिये॥ १॥

उग्नैपश्ये राष्ट्रमृत किल्विषाणि यद्शवृत्तमन् दत्तं न एतत् । ऋणाक्रो नर्णमेत्सीमानो यमस्य लोके अधिरज्जुरायंत् 11 2 11 यस्मा ऋणं यस्यं जायामपैमि यं याचंमानो अभ्यैमि देवाः । ते वाचं वादिषुमीत्तरां महेर्वपत्नी अप्सरसावधीतम्

11 3 11

अर्थ - हे ( उन्नंपद्ये राष्ट्रभृत् ) उप्रतासे देखनेवाली और हे राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाली ! ( यत् अक्षवृत्तं ) हो जुएबाजीका पाप है और जो (किल्विषाणि) अन्य पाप हैं, (नः एतत् अनु दर्श्व) हमसे यह सब बदला दिया हुआ है। ( ऋणात् ऋणं न पत्स्मानः ) ऋणीं ऋणको वापस न प्राप्त करनेपर ऋण देनेवाला ( अधिरज्जुः यमस्य लोके नः आयत् ) रस्धी लेकर यमके लोकमें हमारे पास आवेगा ॥ २ ॥

हे (देवाः ) देवो ! (यस्मै ऋणं ) जिसको ऋण वापस करना है, (यस्य जायां उपैमि ) जिसकी स्रीके पास सद्दाध्य याचनार्थ जाता हूं, तथा (यं याचमानः अभ्येमि ) जिसके पास याचना करता हुआ पहुंचता हूं, (ते मत् उत्तरां वाचं मा वादिषुः ) वे मुझसे अधिक कठोर भाषण न करें। हे (देवपत्नी अप्सरसी ) देवपत्नी अप्सराभी! (अधीतं) स्मरण रखो यह मेरी प्रार्थना ॥ ३ ॥

भाषार्ध- जुएका पाप, अन्य पाप श्रीर ऋण यदि दूर न किया जाए तो हमें वंधनमें जाना पहेगा ॥ २ ॥ जिससे ऋण लिया है अथवा जिससे कुछ याचनाकी है, वह हमें दुरुत्तर न बोले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये॥ ३॥

्ये मंत्र कुछ अंशमें संदिरध हैं, इसिलेय इनके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण करना असंभव है। क्योंकि इनके कई शब्दोंका संबंध स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता । ]

#### [सूक्त ११९] (ऋषिः - कौशिकः। देवता - अग्निः।)

यददीन्यत्रृणमुहं कृणोम्यदांस्यत्रग्न उत संगृणामि । <u>वैश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्</u> <u>वैश्वानराय</u> प्रति वेदया<u>मि</u> यद्यृणं संगुरो देवतांसु । स एतान् पाशान् विचृतं वेद सर्वीनथं पुक्तेनं सह सं भवेष

11 8 11

11211

अर्थ-- (यत् महं मद्धियन्) जो में जुआ न खेलता हुआ (ऋणं) ऋण कर्ल, (उत अदास्यन् संगृणामि) भौर उसकी न चुकाता हुआ चुकानेकी प्रतिज्ञा करता जाऊं, हे अमे ! ( वैश्वानरः वासिष्ठः अधिपाः ) विश्वका नेता सबकी बसानेवाला अधिपति ( नः सुक्ततस्य लोकं इत् उन्नयाति ) हमें पुण्यलोकमें जाने योग्य अपर उठादे ॥ १ ॥

(वैश्वानराय यत् ऋणं प्रतिवेदयामि ) विश्वके नेताको में जो ऋण है वह कहूंगा, तथा (देवतासु यः संगरः ) देवताओं में जो प्रतिज्ञा हुई है, वह भी में कहूंगा। (सः एतान् सर्वान् पाशान् विचृतं चेद ) वह इन सव पाशोंको बोलनेश विधि जानता है। (अथ पक्षेन सह संभवेम ) अव इम परिपक्कि साथ मिल जांग ॥ २ ॥

भावार्थ-- जुआ न खेलता हुआ अन्य कारणसे जो ऋणमें करता हूं, और उसकी समयपर वापस न करता हुआ वापस करनेकी प्रतिज्ञा करता रहता हूं, उस दोषसे बचावे और ईश्वर मुसे ऊपर उठावे और पुण्य लोकमें पहूंचावे ॥ १ ॥

जो ऋण मैंने किया और उस संबंधमें जो प्रतिशाएं मैंनेकी उन सबकी में निवेदन करता हूं। इस प्रकारके पापोंसे ईश्वर मेरा बन्दाव करे, क्योंकि वहीं इन बंधनोंसे दूर करके हमें ऊ र उठानेके उपाय जानता है। हम परिपक्क हुए ज्ञानियोंके साथ रहें, जिससे इमसे दोष नहीं होंगे ॥ २॥

<u>वैश्वान्</u>रः पं<u>विताः सौ पुनातु यत् संग्रमंभिधावांम्याशास् । अनौजान्त्र सनंसा याचंसानो यत् तत्रैनो अप तद् संत्रामि</u>

11 3 11

अर्थ-- (पिवता वैश्वानरः मा पुनातु ) पिवत्र करनेवाला विश्वका नेता मुझे पवित्र करे। (यत् संगरं आशों अभिधावामि ) जिस प्रतिज्ञाको करता हुआ जिस आशाके पीछे में दौडता हं, (अनाजानन् मनसा यादमानः) न जानता हुआ तथापि मनसे याचना करता हुआ (तम्र यत् पनः) वहां जो पाप होता है (तत् अप सुवामि ) उसकों में दूर करता हूं॥ ३॥

भावार्थ — ईश्वर सबको पवित्र करनेवाला है, वह मुझे पवित्र करें। जिस आशाकें पीछे परकर मैं बारबार याचना करता हूं, वह सब पाप दूर होवे ॥ ३ ॥

इस सूक्तका भाव स्पष्ट है। ऋण मोचनके ये सब सूक्त यही उपदेश विशेषतया करते हैं कि कोई मनुष्य ऋण न ६रे, स्मीर यदि करे तो उसको ठीक समयपर वापस करे। दृथा असल्य प्रतिज्ञाएं करते न रहे। इल्यादि योष इन सूक्तींसे साराशक्ये प्राप्त होता है।

### मातापिताकी सेवा करो।

[ सक्त १२०]

(अधिः — कौशिकः। देवता — मन्त्रीकाः।)

यद्दन्तिरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यनमातरं पितरं वा जिहिसिम । अयं तस्माद् गार्हेपत्यो नो अधिरुदिक्षयाति सुकृतस्यं लोकस् स्मिमीतादितिनों जिनित्रं आतान्तिरिक्षम्भिर्यस्त्या नः । द्यौनेः पिता पित्र्याच्छं अंनाति जामिमृत्वा मार्न पत्सि लोकात्

11 9 11

11 4 #1

अर्थ — (यत् अन्तिरिक्षं पृथिवी उत द्यां ) यदि हम भन्तिरिक्ष, पृथिवी और यूलोक ही तथा (यत् मातरं पितरं वा जिहिंसिम ) यदि हम माता नौर पिताकी हिंसा करें, (अयं गाई पत्यः अग्निः) यह हमारा गाईपेख भिम (नः तस्मात् इत् सुकृतस्य लोकं उद्ययाति ) हमें उस पापसे उठा कर पुण्यलोक में पहुंचावे ॥ १ ॥

(अदितिः भूभिः माता नः जनिष्यं) अदीन मातृभूमि हमारी जननी है। (अन्तिरक्षं भ्राता) भन्तिरक्षं हमारा भाई है और (धोः नः पिता) गुलोक हमारा पिता है। वह (अभिश्वस्त्याः नः शं भवाति) विपित्ति हमें घनाकर कल्याणदायी होने (ज्ञार्कि ऋत्वा पित्र्यात् लोकात्) संबंधीको प्राप्त कर पितृलोक्षे (मा अवपित्स्) मत गिर जा॥ २॥

भावार्थ — इस संपूर्ण जगत्में हम कहीं भी हों, यदि हम वहा अपने मातापिताको कष्ट पहुंचाएँ, तो तेष्रस्त्री देव हमें उस पापसे मुक्त करे और पुण्यलोकमें जाने योग्य पवित्र हमें बनावे ॥ १ ॥

हमारी माता यह भूभि है और हमारा पिता यह युलोक है, अन्तरिक्ष हमारा आई है। इस प्रकार अगत्से हमारा संबंध है। यह सब अगत् हमारा कल्याण करे और हमें विपत्तिसे बचावे। कोई ऐसा संबंधी न होवे कि असके बारण हमें धितृलें। कोई गिरना पहे ॥ २॥

यत्रां सुद्दादीः सुक्कृतो मदंन्ति विद्दाय रोगं तुन्वर्राः स्वायाः । अश्लीणा अङ्गरहुंताः स्वर्गे तत्रं पश्येम पितरौं च पुत्रान्

11 3 11

अर्ध-(यत्र सुहार्दः सुकृतः) अहां उत्तम हृदयवाले पुण्यकर्ता पुरुष (खायाः तन्वः होगं विहाय ) अपने शरीरसे रागको दूर करके ( मदान्त ) आनंदित होते हैं, ( अंगैं: अश्लोणाः अहताः ) अंगोसे अविकृत और अकुटिल होकर (तन्न स्वर्गे पितरौ च पुत्रान् पद्यम ) उस खर्गमें पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

भाषार्थ- वहां शार्रारिक रांग नहीं होते और जहां हृदयके उत्तम भावसे पुण्यकरनेवाले लोग आनंदसे रहते हैं, वहां हम पहुंचें और सुदृढ अंगोंसे रहें और अपने पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

कोई मनुष्य अपने मातापिताको किसी प्रकारका कष्ट न देवे । मातापिताको कष्ट देनेवाले गिरते हैं । परंतु जो मातापिताको मुख देता है वह ऐसे श्रेष्ठ लोकमें पहुंचता है कि जहां कभी रोग नहीं हैंति और शरीर खत्थ रहता है। इसलिये हरएक मनुष्य अपने मातापिताकी सेवा करे और उनको सुख देव ।

# बंधनसे छूटना।

( ऋषिः — कौशिकः। देवता — मन्त्रोकाः।)

विषाणा पाशान् विष्याध्यसमद् य उत्तमा अधुमा वांरुणा ये। दुष्वप्नयं दुर्तितं नि ष्वास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्यं लोकम्

11 8 11

यद् दार्राण बुध्यसे यच्च रज्वां यद् भूम्याँ वध्यसे यचे वाचा ।

अयं तस्माद् गाईपत्यो नो अभिक्दिन्नयाति सुकृतस्यं लोकस्

11 7 11

उदंगातु भर्गवती <u>विचृती</u> नाम तारंके । प्रेहामृतंस्य यच्छतु प्रेतुं बद्धकुमोचनम् ॥ ३॥

अर्थ- ( ये अधमाः उत्तमाः ये वारुणाः ) जो अधम और उत्तम वरुण देवके पाश हैं उन ( पाशान् विशाणा अस्मत् अधि विष्य ) पाशोंको तोडता हुआ हमसे उन पाशोंको दूर कर । ( दुष्वपन्यं दुरितं अस्मत् नि ष्व ) बुरे स्वप्न और पाप हमसे दूर कर । ( अथ सुकृतस्य लोकं गच्छेम ) अब हम पुण्यलोक्में जावें ॥ १ ॥

(यत् दारुणि यत् च रज्वां वध्यसे ) जो काष्टस्तंभमें और रस्धीमें बाधा जाता है और (यत् भूम्यां ) जो भूमिम और ( यत च वाचा वध्यसे ) जो वाणीस बांधा जाता है, ( तस्मातू ) उस बंधनसे ( अथं गाईपत्यः अग्निः ) यह गाईपत्य अग्नि ( नः सकृतस्य लोकं इत् उत् नयास्यि ) हमें भुकृतके लोकमें ले जाता है ॥ २ ॥

(भगवती विचृतौ नाम तारके ) भाग्यवान छुडानेवाली और तारण करनेवाली दो देवताएं ( उदगातां ) उद-बको प्राप्त हुई हैं। वे दोनों ( अमृतस्य प्रयच्छतां ) अमृतका भाग देवें जिससे यह जीव ( बद्धक-मोचनं प्रेतु ) बद्ध भवस्थासे छूटनेका साधन प्राप्त करे ॥ ३ ॥

भावार्थ- निम्नस्थान, मध्यस्थान और उत्तमस्थान पर जो पाश हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न कर मनुष्य पापरहित होते और उसका चिन्ह उत्तम स्वप्न आना उसके अनुभवमें आजावे । इस प्रकार वह निर्दोष होकर पुण्यलोकको प्राप्त होवे ॥ १॥ को अनेक प्रकारके बंधन हैं वे सब ईश्वरकी कृपासे दूर हो जाय और हमें पुण्यलोक प्राप्त होवे ॥ २ ॥

बंधनसे मुक्त करनेवाली और रक्षा करनेवाली दो शाक्तियां हमें अमृतका माग देवें, जिससे हम बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्र हो जांय ॥ ३॥

वि जिंहीव्य लोकं क्रंणु वन्धान्ध्रंश्रासि वर्द्धकम् । योन्यां इव प्रच्युंतो गर्भः पथः सर्वा अनुं क्षिय

11811

अर्थ — ( विजिहीच्च ) विशेष प्रगति कर, ( लोकं कृष्ण ) अपने लिये योग्य स्थान बना । ( योन्याः प्रच्युतः गर्भ इव ) योनिसे वाहर आये बालकके समान ( यन्धात् यन्धक मुञ्जासि ) वैधनमे बन्धनके कारणकी भलग कर । ( सर्चीन् पथः अनुः क्षिय ) सब मार्गीमें अनुकूललांधे रह ॥ ४ ॥

भावार्ध- विशेष प्रगति वर, पुण्यस्थान प्राप्त कर, बंधनमं मुक्त हो, असे कि पूर्ण हुआ बालक माताके उदरसे छूटकर बाहर आता है और इस जगतमें अनुकूल परिम्थितिमें विराजता है ॥ ४ ॥

सब प्रकारके बधनों में मुक्त है। ना नाहिये और पूर्ण स्वा-तंत्रय प्राप्त करना चाहिये। इसकी सिद्धताके लिये मनुष्य पापसे दर हो जावे। कभी पापका विचारतक न वरे। विचार ग्रुद होनेसे स्वप्न भी उत्तम आने लगेंगे और कभी बुरे स्वप्न नहीं आवेंगे । सब बधन पारसं सुक्त होनेसे ही दूर हो सकते हैं भौर उस मजुष्यको उत्तम लोक प्राप्त हो मकते हैं। प्रण्यसे हो बधनसं मुक्तता करनेवाली शक्ति और आत्मरक्षा करनेवी

शक्ति प्राप्त हो सकती है और इशीसे आगे अमृतका लाम हो सकता है और पूर्णतया बधन दूर होकर पूर्ण स्वाधीन. ताका लाभ प्राप्त हो सकता है।

इसलिये इ मनुष्य ! तू विशेष प्रयत्नसे उन्नतिलाभ कर, पुण्यवान् वन, यंत्रनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वातंत्रयको प्राप्त कर और जगतमें अनुकुल परिस्थिति प्राप्त करके आनंदके साथ विराजमान है। जा।

# पवित्र गृहस्थाश्रम ।

(ऋषिः — भृगुः। देवता — विश्वकर्मा।)

एतं मागं परि ददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमजा ऋतस्य । अस्मामिर्दतं जरसः प्रस्ताद च्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम त्तं तन्तुमन्वेके तरन्ति येपां दुत्तं पित्र्युमाययेन । अबन्ध्वेके दर्वतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षान्तस स्वर्ग एव

11 8 11

11 2 11

अर्थ — हे (विश्वकर्मन् ) हे समस्त जगत्के रचियता ! तू (ऋतस्य प्रथमजाः ) सत्य नियमका पहिला प्रवर्तक है। इस बातको ( विद्वान् ) जानता हुआ में ( एतं भागं परि ददािम ) इस अपने भागको तेरे लिये पूर्णतासे देता हूं। ( जरसः परस्तात् अस्माभिः दत्तं अच्छिन्नं तन्तुं ) बुढावेके पश्चात् भी हमारे द्वारा दिया हुमा विच्छेदरित जो यज्ञका सूत्र है, उससे इम ( अनु संतरेम ) निश्चयपूर्वक अनुकूलताके साथ पार हो जांश्ये ॥ १॥

( एके ततं तन्तुं अनु तरन्ति ) कई लोग इस फेले हुए यज्ञसूत्रके अनुकूल रहकर पार हो जाते हैं । ( येषां आय-नेन पित्र्यं दस्तं ) जिनके आनेसे पितृसवंधी देय ऋणभाग दिया होता है। ( एके अवन्धु ददतः ) कई दूसरे बंधुगणींसे रहित होकर भी ( ददतः ) दान देते हैं वे ( प्रयच्छन्तः च इत् दातुं शिक्षान् ) दान देते हुए यदि देनेके लिये समर्थ हुए, तो (सः स्वर्ग एव ) वह स्वर्ग ही है ॥ २ ॥

भावार्थ — हे जगत्के रचियता प्रभो । तू ही सल्यधर्मका पहिला प्रवर्तक है, यह मैं जानता हूं, इसलिये में अपने भागको तेरे लिये समर्पित करता हु। इस समर्पणसे जो अविच्छिन यज्ञ बनेगा, उसकी सहायतासे इम दुःखके पार हो कायगे ॥ १ ॥

इस यज्ञका आश्रय करके ही कई लोग पार हुए हैं। जिनका कुछ पैतृक ऋण चुकाना होता है, वे बंधनीसे हीन होनेपर कठिन समय आनेपर भी उस ऋणको वापस करते हैं। ऐसे लोग जहां होतं हैं, वहा स्वर्गधाम हो जाता है ॥ २ ॥

अन्वारंभेथामनुसंरंभेथामेतं लोकं श्रद्धांनाः सचन्ते ।
यद् वां पृक्कं परिविष्टमुग्नौ तस्य गुप्तेये दम्पत्ती सं श्रेयेथाम् ॥ ३ ॥ ३ ॥ यृ यन्तं मनेसा बुहन्तंमन्वारोहामि तपेसा सयोनिः । उपेहृता अग्ने जुरेसः पुरस्तांत् तृतीये नाके सष्टमादं मदेम ॥ ४ ॥ शुद्धाः पूता योषितौ यिद्यां हमा ब्रह्मणां हस्तेष्ठ प्रपृथक् सादयामि । यत्कांम इदमेभिष्टिश्चामि वोहमिनद्रौ मुरुत्वान्त्स देदातु तन्में ॥ ५ ॥

सर्थ — हे (दरपती) ल्रापुरुषो ! (अनु आरभेधाम्) अनुकूलताके साथ शुभ कार्यका प्रारम करो, (अनुसंरभेधां) अनुकूलताके साथ इलवल करो । (एतं लोकं अइधानाः सचन्ते) इस गृहस्थाश्रमहर्षा लोकको श्रद्धा धारण करनेवाले प्राप्त होते हैं। (यत् वां पकं) जो तुम दोनोंका परिषक्ष फल (अग्नौ परिविष्टं) अग्निद्वारा सिद्ध हुआ है, (तस्य गुप्तये संश्रयेधां) उसकी रक्षाके लिये परस्पर आश्रित हो॥ ३॥

(तपसा यन्तं वृहन्तं यज्ञं ) तपसे चलनेवाले वहे यज्ञके ऊपर (सयोनिः मनसा अनु आरोहामि ) समान स्थानमें उत्पन्न हुआ में अनुकूलताके साथ मनसे चढता हूं, प्राप्त होता हूं। हे अग्ने ! (जरसः परस्तान् उपहूताः ) बुढा-पेके पिहेले बुलाये हुए हम (तृतीये नाके सखमादं मदेम ) तृतीय स्वर्ग धाममें साथ-साथ रहकर सुखको प्राप्त करें ॥ ४ ॥

(इमाः यश्चियाः शुद्धाः पूताः योषितः ) ये पूज्य शुद्ध और पवित्र क्षियां हैं, इनको (ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् साद्यामि ) शानियोंके हाथोंमें पृथक्-पृथक् प्रदान करता हूं। (अहं यत्कामः हदं वः अभिषिञ्चामि ) में जिस कामनासे इस रीतिसे तुमको अभिषिक्त करता हूं, (सः मरुत्वान् इन्द्रः ) मरुतिके साथ वह प्रभु (मे तन् ददातु ) मुशे वह देवे ॥ ५॥

भावार्थ— हे स्नीपुरुषो ! तुम दोनों इस गृहस्थाश्रममें प्राप्त होनेपर शुभ कार्य करते रही और उन्नतिके लिये इलचल करो । इस गृहस्थाश्रममें श्रद्धावान लोग ही सुखपूर्वक रहते हैं । लो इसमें परिपक्त हुआ हो और जो पूर्ण हुआ हो, उसकी रक्षा करनेके लिये द्वम दोनों प्रयत्न करो ॥ ३॥

जो यज्ञ तपसे होता है, उसीमें मन रख कर उसको पूर्ण करना योग्य है। इस प्रकार बुढापेतक कर्म करनेसे उच्च स्वर्ग-धाम प्राप्त होता है।। ४।।

ये पवित्र और शुद्ध कन्याएं हैं, इनकी ज्ञानियोंके हाथमें पृथक्-पृथक् अर्पण करता हूं। जिस कामनासे में यह यज्ञ करता हूं वह मेरी कामना सफल हो जावे॥ ५॥

#### पवित्र गृहस्थाश्रम ।

गृहस्थाश्रमको अल्यंत पित्र करके उससे आनंद प्राप्त कर-नेके विषयमें इस सूक्तमें बहुतसे अनमोल उपदेश दिये हैं। ये उपदेश हरएक गृहस्थाश्रमी पुरुषको मनन करने चाहिये। (१) संपूर्ण जगत्का निर्माता जो प्रभु है, वही सत्यनियमोंका पिहला प्रवर्तक है, ऐसा मानकर उसके लिये गुम कर्म करना, उसके लिये यज्ञ करना सौर जो कुछ करना हो वह उसकी प्रीतिके लिये करना चाहिये। इस प्रकारके शुभ कर्मों करनेसे मनुष्य उसमुक्त होता है। (२) इस प्रकारके यज्ञसे ही मनुष्यका बेडा पार होता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। (३) जैमा अपना किया हुआ कर्जी अदा करना चाहिये, उसी प्रकार पितृपितामहोंका किया हुआ कर्जी भी उतारना चाहिये। जहां विशेष आपत्तिकी अवस्था पाप्त होनेपर भी इस प्रकार ऋण वापस करते हैं और ठगते नहीं; वही देश स्वर्गधाम है। (४) गृहस्थाश्रममें स्नीपुरुष मिलकर रहते हैं, वे सदा शुभक्षमें करें, शुभ कर्मोंसे ही श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं। (५) जो परिपूर्ण हुआ है उसकी रक्षा कींजिये और उसकी देखकर अन्यक्ष परि-पक्तता संपादन करनेका यस्न करना चाहिये। (६) सन यह

१६ ( सथर्व, माध्य, काण्ड ६ )

ति होते है। इस प्रकारके यज्ञ करनेका विश्वार मनसे सदा करना चाहिये। (७) यदि वृद्धावस्थातक इस प्रकारके शुम कर्म किये तो उत्तम स्वर्गधामका आनन्द प्राप्त हो सकता है।(८) गृहस्थाश्रम करना हो तो पवित्र और शुद्ध स्त्रीके छाथ करना चाहिये। (९) स्त्रीको भी ज्ञानी मनुष्यके हाथमें समर्पित करना चाहिये। इस प्रकार पवित्र स्त्री और ज्ञानी पुरुष्ते जो गृहस्थाश्रम बनता है वह विशेष पुरुष्ट देनेवाला होता

है। (१०) ऐसी गृहस्थाश्रमकी अवस्थामें रहनेवाला मनुष्य ही अपनी कामना सिद्ध होनेका आनंद श्राप्त कर सकला है। प्रभु हसीको सिद्धि देता है।

इस सूक्तका इस प्रकार आशय है। जो पाठक इस सूक्तके मंत्रोंका अर्थ और भावार्थ विचारपूर्वक पढेंगे, वे यह आशय स्वयं जान सकते हैं। क्योंकि यह अतिस्पष्ट हैं।

## मुक्ति।

#### [सूक्त १२३]

(ऋषिः — भृगुः। देवता — विश्वेदेषाः।)

प्तं संधर्थाः परिं वो ददािष यं र्यविधिमावहीक्षात्वेदाः ।

अन्वाग्न्ता यर्जमानः स्वस्ति तं स्म आनीत पर्मे व्योमिन् ॥१॥

जानीत स्मैनं पर्मे व्योमिन् देवाः सर्थस्था विद लोकमत्रं ।

अन्वाग्न्ता यर्जमानः स्वस्ति। ष्टिपूर्वं स्म कृणुताविरस्म ॥२॥
देवाः पितंरः पितंरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि

अर्थ— हे (सधस्थाः) साथ-साथ रहनेवालो ! (यः एतं शेविधि परि ददामि ) तुमको यह सजाना में देता हूं, (यं जातवेदाः आवहात्) जिसको जातवेदाने तुमतक पहुंचाया है। जो (यजमानः स्वस्ति सनु आगन्ता) यजमान कुशलताके साथ आवेगा (तं परमे व्योमन् जानीत ) उसको परम स्वर्गमें स्थित जानो ॥ १॥

है (सघस्याः देवाः) साथ रहनेवाले देवो ! (एनं एरमे व्योमन् जानीत सम) इसकी परम स्वर्गधाममें स्थित जानी और (अत्र लोकं विद्) इसीमें यह लोक है यह समझों। (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यज्ञकर्ता सुखसे पीलेसे आवेगा। (असमै श्रष्टापूर्त आविः कुणुत सम) इसके लिये इष्ट और पूर्ति प्रकटतासे प्राप्त हो ऐसा करो॥ र॥

(देवाः पितरः) देव पितर हैं भौर (पितरः देवाः) पितर देव हैं अर्थात् (पितरः) पालक (देवाः) देवता हैं, पूजनीय हैं, भौर जो पूजनीय हैं, वे ही सच्चे पालक होते हैं।(यः अस्मि सः अस्मि) जो वास्तवमें में हूं, वही मेरी वास्तविक स्थिति हैं ॥ ३॥

भावार्थ — खर्वज्ञ देवने जो तुम्हारे स्थानतक पहुंचाया है, उस आत्मशाकिके खजानेको में तुम्हें देता हूं। इसीके पीछे-पीछे जो यजमान आवेगा और वह परम स्वर्गधामको पहुंच जायगा ॥ १ ॥

सत्कर्भ करनेवाला परम धाममें स्थित होता है, यह निश्चित बात है। यज्ञकर्ती उसी धाममें पहुंचता है, उसका इष्टापूर्तसे स्वागत करो ॥ २॥

स पंचा<u>मि</u> स दंदा<u>नि</u> स दं<u>जे</u> स दुत्तानमा यूषम् ॥ ४॥ नाके राजन् प्रति तिष्ठ तञ्चेतत् प्रति तिष्ठतु । विद्धि पूर्वस्यं नो राजन्स देन सुमना भन ॥ ५॥

हार्थ — . सः एखामि ) वह मैं पकाता हूँ, (सः द्वामि) वह मैं देता हूं, (सः यजे ) वह मैं यस करता हूं। (सः दक्तात् मा यूषं) वह मैं दानसे पृथक् न होऊं॥ ४॥

हे राजन ( नाके प्रतिविद्ध ) स्वर्गधानमें प्रतिष्ठित हो, ( सत्र एतल् प्रतिविद्यतु ) वहां यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित होवे । हे राजन् । ( सः पूर्तस्य खिद्धि ) हमारी पूर्तिका उपाय जान और हे देव । ( खुमजाः अख ) उत्तम मनवाला हो ॥५॥

स्राद्धार्थ — जो पालन करते हैं व देव हैं और जो दैवी मावसे युक्त हैं वे पालन करते ही हैं। मनुष्य अपनी योग्यता बाहर कितनी भी बतावे परन्तु जितनी अन्तरात्माकी अवस्था होगी उतनी ही उसकी वास्तविक योग्यता होगी ॥ ३ ॥ हैं यक्के लिये धन्न पकाता हूं, मैं दान देता हूं, मैं यह करता हूं। में दान करनेसे कभी निष्टत्त न हो हैं॥ ४ ॥ हवर्गदामने स्थिर हो जा। यह हमारा कमें स्वर्गने स्थिर रहे। अपनी पूर्णता करनेका उपाय जान और उत्तम मनसे युक्त हो॥ ५॥

मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह वात समरणमें रखनी चाहिये कि वाकिका खाना व्यवना क्षातामें है, बाहर नहीं है। अन्दरसे शाकि प्राप्त होनी है, याहरसे नहीं। बो इस करपनाको मनमें घारण करते हैं, वे स्वर्णधाममें पहुं-चते हैं। और जो धमक़ते हैं कि शक्ति बाहरसे प्राप्त होनी है, वे पीडे रह जाते हैं। जो सरकर्म करते हैं, वे ही स्वर्णधामको प्राप्त होते हैं, अन्य लोग पीछे रह जाते हैं। सरकर्मका अर्थ जनताका पाकन करना. हसी कार्यक्षे देवत्व प्राप्त होता है और

जिनमें देवत्व होता है, वे जनताका पालन करते ही हैं। मनुष्य भपनी शुद्धताके विषयमें लोंग मचाकर दूसरोंको ठग सकता है, परंतु सरकर्मकी कसीटीसे उसकी योग्यता वास्तविक जितनी होती है उतनी ही होती है, लोंगसे उसकी योग्यता बढती नहीं। मनुष्य पक्ताना, देना, सादि जो कर्म करे वह यज्ञके लिये सर्वात बनताकी भलाईके लिये ही करें और इस कमसे कभी पीछे न हटे। हसीसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वहां सुख प्राप्त होता है।

## वृष्टिसे विपात्तका दूर होना।

[ स्त १२४]

(ऋषिः — सधर्वा। देवता — मन्त्रोक्ता उत दिव्या आपः।) दिवो तु मां बृहतो अन्तरिक्षादुपां स्तोको अम्यपिष्ठह् रक्षेन । समिन्द्रियेण पर्यसाहसंग्रे छन्देभिर्युक्तैः सुकृतौ कृतेन

11 9 11

वर्ध— ( युहतः दिवः अन्तरिक्षात् ) बहे युलोक्डे धवकाशसे ( अपां स्तोकः रसेन मां अभि अपतत् ) जलके वृंदोंडे रससे मेरे ऊपर वृष्टि हुई है । हे धमे ! ( अष्टं हृन्दियेण पर्यक्षा ) में इंद्रियके साथ, दूध आदि पुष्टिरसके धाय, ( छन्दोंभिः यहें: खुक्ततों कृतेन को ) छन्दोंसे यहेंसे और पुण्य कर्म करनेवालोंके सकृतसे युक्त होकं ॥ १ ॥

सावार्ध- लाकाशमे उत्तम पवित्र जलकी दृष्टि होती है, इस दृष्टिसे अज रस दूध आदि उत्पन्न होता है, इससे यज्ञ होता है और यज्ञसे मुकृत होता है। यह सुकृत प्राप्त करनेकी इच्छा हरएकको मनमें धारण बरनी चाहिये॥ १ ॥ यदि वृक्षाद्रभ्यपेप्तत् फळं तद् यद्यन्तिरंक्षात् स उं वायुरेव ।
यत्रास्पृक्षत् तन्वोष्टे यञ्च वासंस् आपी तुदन्तु निर्म्नति पराचैः ॥ २ ॥
अभ्यक्षनं सुर्भि सा समृद्धिहिरंण्यं वर्चस्तदुं पृत्रिममेव ।
सवी पृवित्रा वित्ताष्यस्यत् तन्मा तारीनिर्मितिमी अर्रातिः ॥ २ ॥

॥ इति द्वाद्शोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यदि चुक्षात् फळं आभि अपप्तत् ) यदि यक्षधे फल गिरे अथवा (यदि अन्तरिक्षात् तस् ) यदि अन्तरिक्षात् तस् ) यदि अन्तरिक्षाते वह जल गिरे, तो (स उ चायुः एव ) वह वायु ही है अर्थात् वायुधे हो वह गिरता है। (यत्र तन्तः अस्पृक्षत् ) जहां कारीरके भागसे वह जल स्पर्श देरे अथवा (यत् चाससः) जहां कपरोंको स्पर्श करे, तो वह (आपः पराचः निर्द्राते नुदन्तु ) जल दूरमे हो अवनितको दूर करे॥ २॥

(अभ्यं जनं) तेलका मदेन, ( सुरिधे ) सुगंध, ( हिरण्यं ) सुगंज, ( चर्चः ) शरीरका तेत्र ( सा समृद्धिः ) यह यव समृद्धि है। (तत् उ पूजिमं एच ) वह जल पवित्र करनेवाला है। (सर्वा पवित्रा चितता ) सन पवित्र करनेवाला के। (सर्वा पवित्रा चितता ) सन पवित्र करनेवाला के। (सर्वा पवित्रा चितता ) सन पवित्र करनेवाला के। (अस्मत् अधि निर्श्वतिः मा तारीत् ) हमपर दुर्गति मत आवे और ( अरातिः मा उ ) शत्रु भी हमला न करे॥ ३॥

भावार्थ— यक्षते फल गिरनेके समान आकाशसे वायुमेंसे वृष्टिकी वृंदें हमारे पास वाती हैं। उस जलसे हमारा शरीर श्रीर हमारे वस्न मलरहित होते हैं। इस वृष्टिस बहुत धान्य उत्पन्न होने द्वारा हमारी विपात्ति दूर होवे ॥ २ ॥

शरीरको तंलका मर्दन करना, सुगंधिव व्यका उपयोग करना, सुवर्ण धारण करना, शरीर सुदील और तेजस्वी होना यह सब समृद्धिक लक्षण हैं। जल समृद्धिका लक्षण होता हुआ पवित्रता करनेवाला है, उससे सब जगत्में पवित्रता फैली है। इस जलसे विपुल धान्यकी उत्पत्ति होनेसे हमार्रा विपत्ति दूर हो जावे और सब संपत्ति हमारे पास आवे। शत्रु भी हमें कप्ट न पहुंचीवे॥ ३॥

आकाशसे पिवेत अमृत जलकी उत्पत्ति होती है। उससे धान्य, फल, पुष्प आदि तथा वृक्ष वनस्पतियां भी उत्पन्न होती हैं। घास आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पुष्ट और प्रसन्न होते हैं। अर्थात् इस प्रकार आकाशकी वृष्टि सब प्राणिमात्रों की विपित्ति काती है। यृष्टि न होनेसे सवपर विपत्ति आती है और यृष्टिसे वह दूर होती है यह जल गरीरको अंदरसे और बाहरसे निर्मल करता है, पवित्रता करना उसका खमाव धर्म

हैं। वस्त्र आदिकों भी यह पिनन्न करता है। जब इस प्रकार चत्तम वृष्टिसे पशुपक्षी और मनुष्य आनंदयुक्त होते हैं, तब मनुष्य अभ्यंगमान करते, सुगंध शारीर पर लगाते, मुदर्ण-भूपणोंको धारण करते हैं और उनका शारीर भी यथायोग्य पुष्ट और सुडील होना है। सर्वत्र पिनन्ता होती है और सब विपत्तियां दूर होती हैं यह शृष्टिकी महिमा है, इसलिये मानो, वृष्टि यह परमात्माको कृपासे ही होती है।

॥ यहां डादश अनुवाक समाप्त ॥

### युद्धसाधन रथ।

[स्क्त १२५] (ऋषः — अधर्वा । देवता — वनस्पतिः ।)

वर्नस्पते <u>बी</u>ड्वङ्गो हि भूया असत्संखा प्रतरंणः सुवीरः । गोभिः संनद्धो असि बीडयंस्वास्थाता ते जयतु जेत्वीनि

11 8 11

अर्थ — हे ( वनस्पते ) युद्ध वने रथ ! ( वीद्ध+संगः हि भूयाः ) तू सुदृढ अवयवीं युक्त हो । तू ( अस्म-स्मान प्रतरणः सुवीरः ) हमारा मित्र तारण करनेवाला और रक्षम वीरोंसे युक्त है । तू ( गोभिः संनद्धः असि ) गांके चमैकी रिस्थगोंसे ख्य कसकर वंधा हुआ है । तू ( वीद्धयस्त्र ) हमें सुदृढ कर और (ते आस्थाता जेस्वानि जयतु ) दुम्मपर चटनेवाला वीर विजय प्राप्त करे ॥ १॥

दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्घृतं वनस्पतिस्यः पर्याभृतं सहः । अपामोज्मानं परि गोभिरावृतिमिन्द्रंस्य वर्जं हविणा रथं यज इन्द्रस्यौजी मुख्तामनीकं मित्रस्य गर्भो वर्षणस्य नाभिः । स इमां नी हव्यद्वि जुषाणा देवे रथ प्रति ह्व्या शृंभाय

11 8 11

11311

अर्थ — (दिवः पृथिव्याः ओजः परि उद्धृतं) युकोक और पृथ्वीकोकका चल इस रथहपसे प्राप्त किया है और (वनस्पतिभ्यः सहः पर्याभृतं) वृक्षोंसे यह सामर्थ्य संप्रहित कियाहै। (अपां आतमानं गोभिः परि आवृतं) वलोंसे बने आतमाहप वृक्षसे उत्पन्न हुआ गाँके चर्मसे बाधा (इन्द्रस्य चर्ज्ञा रथं) इन्द्रके वज़के समान सुदृढ रथके। (हान्निषा यज्ञ) अन्नसे युक्त कर ॥ २ ॥

हे (देव रथ) दिन्य रथ। तू (ह्न्द्रस्य ओजः) इन्द्रका बल है, तू (मरुतां अनीकं) मरुतींका सेनासमूह, (मित्रस्य गर्भः) मित्रका गर्भ भौर (सरुणस्य नाभिः) वरुणकी नाभि है (सः त्वं) वह तू (नः हमां छ्ट्यदातिं जुषाणः) हमारे इस अन्नदानका सेवन करता हुंआ (ह्व्या प्रति गुआय) हवनीय अनकां प्रहण कर ॥ ३॥

भाषार्थ - रथ वृक्षकी लक्क वि बनता है। यह रथ हमारा सचा मित्र है, क्योंकि यह युद्धकी आपात्ति हमें पार करता है। यह रथ गोर्चमेकी रस्पीसे दढ वंधा है। इस सुदढ रथसे हमारी विजय निःसन्देह होगी ॥ १ ॥

पृथ्वी और युक्तोकका बल और वृक्षोंका सामर्थ्य इस रथमें इकट्ठा हुआ है। जलसे वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्षोंसे रथ बनता है; इसिलिये यह जलांका सात्मा ही है, इसको गोचर्मको रिस्सियोंसे वाधकर हढ बनाया है। अब यह इन्द्रेक बज़के समान हढ है। इस रथमें अन्नादि पदार्थ भरपूर रख ॥ २॥

सह रथ इन्द्रका बल, महतोंकी सेना, मित्रका गर्भ और वरुणकी नाभि है। अर्थात देवोंका सत्वरूप रथ है। यह रथ हमारे हम्यका सेवन करे अर्थात् इस रथेके साथ रहनेवाले वीर हमारे अन्नसे पुष्ट और सन्तुष्ट हों ॥ ३ ॥

्युद्धमं वहा महत्वका साधन रथ है। बीर लोग इसपर चढकर युद्ध करते और विजय कमाते हैं। यह रथ इक्षकी लक्ष्र-बीसे बनता है और गोके चर्मको रस्सीसे वांधकर सुदृढ बनाया जाता है। पृथ्वीपर यह रथ एक वड़ी भारी शक्ति है। मानो, इसमें देवोंका बल भरा है। इस लिये रथको अच्छी अवस्थामें रखना चाहिये और रथके सब कर्मचारियोंको यथायोग्य अजसे पुष्ट करना चाहिये।



( ऋषिः — अथर्वा । देवता — दुन्दुक्षिः । )

उपं श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुंक्त्रा ते वन्वतां विष्ठितं जर्गत् । स दुंन्दुमे सज्हरिन्द्रेण देवैदूराद् दवीयो अपं सेघ ग्रत्रून्

11 8 11

अर्थ— हे (दुन्दुभे) नगाडे । तू (पृथिवीं उत धां उपश्वासय) पृथ्वीमें और गुलोकमें भी जीवन उत्पच कर (पुरुषा विष्ठितं खगत् ते वन्वतां) बहुत प्रकारसे विशेष रूपमें स्थित जगत् तेरे आश्रयसे रहे । (सः इन्द्रेण देवैः सज्ः) वह तू इन्द्रके और देवींके साथ रहनेवाला (दूरात् द्वीयः) दूरसे दूर (श्रत्रून् अप सेघ) शत्रुक्षींका नाश हर ॥ १॥

भावार्थ — दुन्दुभिका शब्द होनेस लोगोंमें एक प्रकारका नवचैतन्य उत्पन्न होता है। इस लिये वीरोंको युद्धमें चेतना दैनेके लिये इस नगाडेका उपयोग करते हैं। इसमें दिन्य शक्ति है इसलिये यह शत्रुओंको दूरसे ही भगा देता है।। १ ॥

आ क्रेन्द्य बलुमोजों न आ घी आभि ष्टंन दुरिता वार्धमानः । अपं सेघ दुन्दुमे दुन्छनामित इन्द्रेस्य मुप्टिरेसि बीडयेस्न प्रामृं जं<u>यामीर्</u>टेमे जंयन्तु केतुमद् दुन्दुभिनीनदीतः । समर्थपणीः पतन्तु नो नरोसार्कमिन्द्र रुथिनी जयन्तु

11 9 11

11 \$ 11

अर्थ — हे ( दुन्दु में ) नगांदे ! ( आक्रन्द्य ) शत्रु हेनाको क्ला । ( नः ओछः खळं आधाः ) हमारे छंदर वीर्य छीर वल धारण करा । ( दुरिता चाधमानः अभि स्तन ) पापोंको साधित करता हुआ गर्जना कर । ( खुच्छुनां इतः अपनेघ ) दुःख देनेवालां शत्रु हेनाको यहांसे भगा दे । तू ( इन्द्रस्य सुष्टिः अस्ति ) इन्द्रश्री सुष्टि है, तू ( चीद्रयस्य ) सुद्द रह ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! ( अमुं प्र जय ) इस शत्रुसेनाको पराजित कर ( हमे असि जयन्तु ) ये वीर विशयो करें । ( केतुमत् दुन्दुभिः वावदीतु ) क्षेडेवाला नगाडा बहुत यडा नाद करे । ( नः नरः अश्वपणिः संपतन्तु ) हमारे वीर घोडोंसे युक्त होकर हमला करें भौर ( अस्माकं रिथनः जयन्तु ) हमारे रथी वीर जय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

भावार्थ— दुन्दुभिका भयानक शब्द सुनकर शत्रुसेना घषडा जाती है और अपने सैन्यमें वल और वीर्य आता है। अपने सैन्यके दोष दूर होते हैं और शत्रु भाग जाते हैं। अर्थात् यह दुन्दुभि एक प्रकारका यल है, इसलिये वह दुन्दुभि हमें यल देवे ॥२॥

यह दुन्दुमि शत्रुक्षेनाका पराजय करे, और हमारे सैन्यकी विजय होते । अपने राष्ट्रीय झण्डेके साथ दुन्दुमि वडा शब्द करें। उस शब्दके साथ हमारे बुद्धसदार शत्रुपर चढाई करें । और हमारे रथी जयको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

युद्धके स्थानपर नगाकेका शब्द सेनामें यहा उत्साह बढाता है। इसिलिये हरएक सेनाके साथ रणमेरी अर्थात् वढे नगाडे रहते हैं। यह एक विजय प्राप्तिका साधन है। इस दृष्टिसे यह दुन्दुभिका काव्य वडा मनोरंजक और पोधप्रद है।

### कफक्षयकी चिकित्सा।

### [सूक्त १२७]

( ऋषिः - भुग्वित्तराः । देवता - व्रस्पतिः, यह्मनाञ्चनं )

विद्वधस्यं वकासंस्य कोहितस्य वनस्पते । विसर्लकस्योपधे मोव्छिषः पिश्चितं चन यो ते वकास तिष्ठतः कक्षे मुन्कावपश्चितौ । वेदाहं तस्यं भेष्ठां <u>चीपुर्दुरसि</u>चक्षंणम्

11 \$ 11

11 3 11

वर्ध— हे ( वनस्पते ) भौषघ ! ( कलालस्य चिद्रधस्य ) कफक्षय, फोढे फुन्सी, ( लोहितस्य चिस्नस्पकस्य ) रुपिर गिरना भौर निसर्प अर्थात् त्वचाके विकारका ( पिज्ञितं मा चल लडिल्डफः ) मौस बिलङ्क होष न रहे ॥ १ ॥

हे (यलास) कफरोग ! (ते यो मुष्को कक्षे अपश्चितो ) तेरेषे बनी जो दो गिलिटियां कांश्वर्मे उठी हैं। (तस्य भेपजं अहं वेद ) उसकी औषध मैं जानता हूं। उसका (आभि चक्षणं चीपुद्धः ) उपाय चीपुद्ध औषधि है ॥ २ ॥

भावार्थ — बांसी, कफक्षय, फोडे, फुन्सी और त्वचापर बढनेवाळा विसर्प रोग, खांसीके कारणरक गिरना, और मांसमें दोष उत्पन्न होना, यह सब इस चीपुद्र नामक कीषधिसे दूर होता है ॥ १ ॥

जिस रोगसे गिलटियां बढती हैं, उसकी भी यही चीपुदु औषि है ॥ २ ॥

यो अङ्गचो यः कण्यों यो अक्ष्योर्विसर्वकः । वि वृंहामो विसर्वकं विद्रषं हृदयाम्यम् ॥ परा तमज्ञति यक्षमंमध्राश्चं सुवामसि

11311

सर्थ — (यः अंग्यः) जो अंगोंमॅ, (यः कर्ण्यः) जो वर्णमॅ, (यः अक्ष्योः) जो आंखोंमॅ, (यः विसर्पकः) जो विसर्प रोग है, (विसर्पकं विद्रघं हृद्यामयं) उस विसर्प, फोडे और हृद्यरोगको (विवृह्याः) न।श करते हैं। (तं अक्षातं यक्ष्मं) उस अज्ञात यक्ष्म रोगको (अघराञ्चं परा सुवामिस ) नीचेकी गतिसे दूर करते हैं॥ ३॥

भावार्थ — जो अंगोंम, कानोंमें, आंखोंमें, इदयमें, रक्तके अथवा मासके रोग होते हैं, जो विसर्प रोग हैं और फोडे फुन्सीका रोग है, अथवा इस प्रकारका जो अज्ञात रोग है, उसकी इस आविधि द्वारा हम निम्नगीतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

ं चीपुद्ध ' एक औषि है। यह नाम वेदमें है अन्य प्रंथोंमें नहीं मिलता। इस सूक्तमें इसका बहुत वर्णन है, परंतु यह वनस्पित इस समय अज्ञात ही है। इस कारण इस विषयमें अधिक लिखना असंभव है। इस औषिधकी स्रोज करनी बाहिये। इसका कोई दूसरा नाम आर्यवैद्यकप्रंथोंमें हो तो उसका भी पता लगाना चाहिये।

### राजाका चुनाव।

[ सक्त १२८ ]

( ऋषिः — अथवाङ्गिराः । देवता — स्रोतः, शकधूमः : ।)

शक्ष्मं नक्षत्राणि यद राजानमकुर्वत । भद्राहमंस्मै प्रायंच्छित्तदं राष्ट्रमसादिति ॥ १ ॥ भद्राहं नो सध्यंदिने भद्राहं सायमंस्तु नः । भद्राहं नो अहाँ प्राता रात्री भद्राहमंस्तु नः ॥ २ ॥ अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः स्वर्याचन्द्रमसीभ्याम् । भद्राहमस्मभ्यं राज्ञन्छकंध्म त्वं कृषि ॥ ३ ॥ यो नी भद्राहमंकरः सायं नक्तमथो दिवा । तस्मै ते नक्षत्रराज् शक्ष्मं सद्रा नमः ॥ ४ ॥

सर्थ— ( यत् नक्षत्राणि राकधूमं राजानं अकुर्वत ) जिस प्रकार नक्षत्रोंने शकधूमको राजा बनाया और( अस्में भद्राहं प्रायच्छत् ) इसके लिये श्रुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि ( इदं राष्ट्रं असात् ) यह राष्ट्र बने ॥ १ ॥

(नः मध्यंदिने भद्राष्टं ) हमारे लिये मध्यदिनमें शुभ समय हो, (नः सायं भद्राष्टं अस्तु ) हमारे लिये सायंकालका शुभ समय हो, (नः अहां प्रातः भद्राष्टं ) हमारे लिये दिनका प्रातःकाल शुभ हो और (नः राश्री भद्राष्टं अस्तु ) हमारे लिये रात्रिका समय शुभ हो ॥ २ ॥

है (शक्धूम) शक्धूम! (स्वं अहोरात्राभ्यां) तू अहोरात्रके द्वारा, (नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्यां) नक्षत्रों और सूर्य तथा चन्द्रमा द्वारा (अस्मभ्यं भद्राहं कृधि) हमारे लिये शुभ दिवस कर ॥ ३ ॥

है (नक्षप्रराज शक्षधूम) नक्षत्रोंके राजा शक्ष्म ! (यः नः खायं नक्तं अधो दिवा) जो हमारे लिये सायंकाल, रात्रि और दिनका (भद्राहं अकरः) शुभ समय बना दिया है, (तस्मै ते सदा नमः) उस तेरे लिये सदा नमन है ॥ ४॥

भावार्थ— सब नक्षत्रोंने मिलकर, अपना एक संघटित राष्ट्र बन जाय इस हेतुसे, अपने लिये एक राजा बनाया ॥ १॥ इसके बननेसे प्रातःकाल, मध्यदिनमें और सार्यकाल तथा रात्रिके समयमें सबको सुख होने लगा ॥ २॥

राजा सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र और अहारात्र द्वारा मनुष्योंका कल्याण करता है ॥ ३ ॥

बिस कारण राजा सन प्रजाजनोंका दिनरात हित करनेमें तत्पर रहता है, इस कारण उसका सदा सन्मान होना चाहिये

#### प्रजा अपना राजा चुने।

प्रजा अपनी उपतिके लिये स्योग्य राजाको चुने आर उसकी राजगद्दीपर पिठलाय, उसकी सँग्मान देवे और उसके शासनमें सराका उपभोग लेव । इस उपदेशको इस स्क्रम अलं-करिक द्वारा पताया है। अलंकार इस प्रकार है।

'आकादामें अनिक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर केाई संबन्ध नहीं था । यह अनवस्था उन्होंने देशी और अपना एक घडा राष्ट्र षनानेके लिये उन सबने मिलकर अपना एक गाजा चुना, उसका नाम चन्द्रमा है। इस राजाके राजगहोपर छाने के प्रधात सपकी चत्रम एखका लाभ हुआ और उनकी एव आवित्र में हट गईँ।

यह तो इसका उत्तानार्थ है, परंतु उसका वास्तविक अर्थ केपालंकारसे जाना जाता है और वह अर्थ सूचका गुरा अर्थ हैं। इसमें जो 'न-सत्र 'शाब्द है वह बाब्द क्षात्र धर्मसे रहित खागान्य प्रजा अर्थात जो प्रजा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती ऐसी प्रजा । झानी, व्यापारी और कारीगर यह प्रजा, इसमें क्षत्र वर्ग संग्रिलित नहीं। यह प्रजा--

इदं राष्ट्रं असात् इति। ( मं॰ १ ) भपना एक वटा राष्ट्र निर्माण करनेक लिय -

नक्षत्राणि राजानं यफुवर्त ॥

ध्वात्रयोंसे भिषा प्रजाओं अथवा क्षात्रगुणसे रहित प्रजा जनींने अपना एक राजा धनाया । 'पूर्वापर संबंधसे वह राजा क्षत्रियोंमें हे हुन। होगा। यह आशय 'शक्ष्यम 'शब्दसे भी ध्यक्त हो सकता है। खर्य ( शक ) समर्थ हो कर जो शत्र ऑको (ध) कंपायमान करता है उसका यह नाम है। सब प्रजा-जर्नोने देखा कि इस तेजरवी प्रस्पेक राजा यनानेसे इसके साम-र्थ्यकं कारण इमारे सब शत्रु परास्त होंगे । और शत्रु परास्त होनेसे हमें सुबका लाम होगा और दमारा राष्ट्र वटा तेलस्वी होगा।

इस प्रकार राजाका जानाव करनेसे उनको ' भावाह' ( यद्ध+अहं ) वत्याणका समय प्राप्त हुआ और वे सब भानंदरो रहने लगे। कोई राष्ट्र उनको कप्ट देनेके लिये उनके पास नहीं आया और सब प्रजा परे धानंदके साथ रहने लगी।

राजाका यह प्रताप देशकर सब उस राजाका धन्मान करने लगे । इस प्रहार जो मनुष्य अपने राष्ट्रके लिय सुयोग्य राजाका चुनेंगे और उधका आदर करने लगेंगे, वे सब सुक्षी होंगे। इसका विचार करके प्रशा अपने लिये उत्तन राजाकी ख़ने और यसी होवे।

[ सक्त १२९ ] ( ऋषिः — अथर्चाङ्गिराः । देवता — भगः । )

भगेन मा शांशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना । कृणोमि सगिनं माप द्वान्त्वरातयः 11 2 11 येनं वृक्षाँ अभ्यर्भवो भगेन वर्चसा सह । तेनं मा भगिनं कृष्वपं द्रान्त्वरातयः ॥२॥ यो अन्धो यः पुनः सरो मगी वृक्षेण्वाहितः । तेनं मा भागनं कृण्वपं द्वान्त्वरातयः 11 3 11

अर्थ- ( शांशपेन भगेन मेदिना इन्द्रेण ) शंशव वृक्षकी शीमाके समान आनंद करनेवाले इन्द्रसे (मा भगिनं क्रणोशि ) में अपने आपको माम्यशाली बनाता हूं। ( खरातयः अप द्रान्तु ) शत्रु दर् हों ॥ १ ॥

(येन पृक्षान् अभ्यभवः ) जिससे वृक्षोंका पराजय करता है, उस (भगेन वर्चसा सह ) माग्य भीर तेजके साथ (मा भगिनं कृणु ) मुझे भाग्यवान् वना और ( अरात्यः अप द्वान्तु ) शत्रु दूर भाग जांय ॥ २ ॥

(यः धन्धः ) जो अजमम और (यः पुनः सरः ) जो गारंगर गतिगला ( अगः चृक्षेपु आहितः ) नाग्यका अंश पक्षींमें रसा है ( तेन मा भगिने छुणु ) उससे मुझे भाग्यवान् धना, ( अरातयः अप द्वान्तु ) शृषु दूर भाग जाय ॥ ३ ॥

भाषार्थं — जिस प्रकार शंशापा यूक्ष सुंदर दीखता है, उस प्रकार ईश्वरकी कृपासे भाग्ययुक्त होकर मेरी सुंदरता बढें। साथ ही साथ मेरे राष्ट्र दूर भाग जावें ॥ १ ॥

जिम प्रकार यह यक्ष अन्य प्रक्षोंकी अपेक्षा अधिक सुंदर दीखता है, उस प्रकार भाग्य और तेज प्राप्त होकर मेरी शोमा यहे। मेरे शत्रु सुलस पूर हो जाय ॥ २ ॥

पूर्वोंमें को अन्नका माग और अन्य भाग होता है, उस प्रकार मुझमें पुष्टि और बल आवे। और मेरे शत्रु दूर हों ॥ ३ ॥ अपने अंदर पृष्टि, यल, भाग्य, ऐखर्य और सींदर्य वहें और अपने जो घातक शत्रु हैं वे दूर हो जाय। इस प्रकार इस स्कका षाशय सरल है।

### कामको वापस भेजो।

[ सूक्त १३० ] ( ऋषिः — अथर्वांगिराः। देवता — स्वरः। )

र्थाजितां राथजितुयीनांमप्सरसाम्यं स्मरः । देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामन् ग्रांचतु 11 8 11 असीं में स्मरतादितिं प्रियो में स्मरतादिति । देवाः प्र हिंणुत स्मरस्सी मामनुं शोचतु 11211 यथा ममु स्मरद्भा नामुख्याहं कदा चन । देवाः प्र हिंणुत स्मरमसी मामलं शोचत् 11 3 11 उन्माद्यत मरुत उर्दन्ति स्थि माद्य । अग्र उन्माद्या त्वमुसी मामन् शोचतु 11 8 11

अर्थ- ( रथजितां राथजितेयीनां अप्सरलां ) रथसे जीतनेवाली और रथसे जीतीगई कप्सराधींका (अयं स्मरः ) यह बाम है। हे देवो ! (सारं प्रहिणुत ) इस कामको दूर करो, ( असी मां अनुशोचतु ) वह मेरा शोक करे ॥ १ ॥

( असी में सगरतात् इति ) यह मुझे स्मरण करे, ( प्रियः में समस्तात् इति ) मेरा प्रिय मुझे स्मरण करे। हे देवो ! ( स्तरं प्रहिणुत ) इन कामको दूर कर । ( अली मां अनुदो।चलु ) वह मेरा दोक करे ॥ २ ॥

(यथा असौ मम रुमरात्) जिस प्रकार यह मेरा स्मरण करें (अमुख्य अहं कदास्त्र स ) उसका मैं कदापि स्मरण न कहं, हे देवी ! ( स्मरं० ) इस कामको दूर करो, वह मेरा शोक करे ॥ ३ ॥

हे मक्तो ! ( उन्माद्यत ) उन्मत्त करो । ( अन्तरिक्ष ! उन्माद्य ) हे अन्तरिक्ष ! उन्मत्त करो । हे अमे ! ( त्वं उन्माद्य ) तू उन्माद कर । (अस्तो मां अनुशोचतु ) वह मेरा शोक करे ॥ ४ ॥

#### कामको छीटा दो।

इसका आशय स्पष्ट है। किसीके विषयमें मनमें काम उत्पन्न हो आय, तो उसको जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ हो उसके पास वापस करना चाहिये। अपने मनमें उसको स्थान देना नहीं चाहिये। दूसरेके मनमें कितन। भी काम विकार रहे

परंतु उसको अपने मनमें स्थान देना नहीं चाहिये। जिस अवस्थामें दूसरे लोग-स्त्री या पुरुष-कामके कारण उन्मत्त, प्रमत्त और बेहोशसे होते हैं, वैसी अवस्था प्राप्त करनेपर सी कामका असर अपने मनपर नहीं होने देना चाहिये। इस प्रकार अपना मन काम विकारसे दूर रखना चाहिये।

[सूक्त १३१] (ऋषः — अथर्वाङ्गिराः। देवता — स्मरः)

नि शीर्षेतो नि पंत्तत आध्यो है नि तिरामि ते । देवाः प्र हिंणुत स्म्रम्सौ सामर्ख शोचतु ॥ १ ॥ अर्चुमुतेन्विदं मन्युस्वार्क्ते समिदं नमेः । देवाः प्र हिंणुत स्मरमुसौ मामर्च भोचतु यद् धार्वास त्रियोजुनं पंश्वयोजनमाश्विनम् । ततुस्त्वं पुनुरायंसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३॥

अर्थ- ( ते बाध्यः श्रीर्षतः पत्ततः ) तेरी न्यथाएं सिरमे और पावसे ( नि नि ति रामि ) विन्कुल इटा देता हं। है (देवाः ) देवो ! (सारं प्रहिणुत ) कामको दूर करो ( असी मां अनुशोसतु ) वह काम मेरे कारंण शोक करे ॥१॥ है ( अनुमते ) अनुमति ! ( इदं अनुमन्यस्व ) इसको तू अनुकूल मान । हे ( आफूते ) संकल्प । तू ( इदं नमः

सं ) यह मेरा नमन खींकार कर । हे देवो । कामको दूर करो, ओर वह मेरे कारण शोक करे ॥ २ ॥

(यत् त्रियोजनं घावसि ) जो तीन योजन दौडता है, अथवा (आश्विनं पञ्चयोजनं ) घोडेपरसे पांच योजन आता है, (ततः त्वं पुनः आयान्ति ) वहांसे तू पुनः आता है । नः पुत्राणां पिता असः ) हम पुत्रोंका तू पिता है ॥ ३॥ १७ ( अथर्व, भाष्य, काण्ड ६ )

यह सूक्त भी पूर्वस्क समान ही कामविकारको दूर कर-नेदी सूचना देता है। कामविकारको दूर करना चाहिये। जिस किसीके विषयमें काम विकार उत्पन्न हुआ है।, वह चाहे शोक करता रहे, या तडफता रहे, परंतु खर्यं उस कामके में नहीं होना चाहिये।

तृतीय मंत्रका कथन है कि चाहे कितना भी दूर-घरसे बहुत दूर-काम काजके लिये घरके मनुष्य क्यों न जाये, उनकी अपने घर अवश्य ही वापस आना चाहिये और घरके बाल बर्ट्चीका पालन करना चाहिये। अर्थात अपने घरमें आकर सोना चाहिये। बाहर दूसरेके घरमें सोना उचित नहीं। इस मंत्रका अर्थ प्रकरणा- जुकूल समझना चाहिये, अर्थात घरमें सोनेसे कामवशताकी संभावना कम होती है। इस विषयमें इतने संकेतसे ही पाठक जानसकते हैं कि, मंत्रका निर्देश क्या है। अधिक विवरणकी आवश्यकता नहीं है।

#### [ सक्त १३२]

(ऋषिः — अथर्षाङ्गिराः। देवता — सारः।)

यं देवाः स्मरमसिञ्चल्पस्वंश्वन्तः शोर्श्यचानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रणस्य धर्मणा ॥ १॥ यं विश्वे देवाः स्मरमसिञ्चल्पस्वंश्वन्तः शोर्श्यचानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रणस्य धर्मणा ॥ २॥ यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चद्रप्रस्वंश्वन्तः शोर्श्यचानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रणस्य धर्मणा ॥ ३॥ यमिन्द्राभी स्मरमसिञ्चताम्प्स्वंश्वन्तः शोर्श्यचानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रणस्य धर्मणा ॥ ४॥ यमिनद्राभी स्मरमसिञ्चताम्प्स्वंश्वन्तः शोर्श्यचानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रणस्य धर्मणा ॥ ४॥ यं मित्रावर्रणौ स्मरमसिञ्चताम्प्स्वंश्वन्तः शोर्श्यचानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रणस्य धर्मणा॥ ५॥

सर्थ— (देवाः, विश्वेदेवाः, एन्द्राणी, एन्द्रासी, मित्रावरुणी) देव, सब देव, इन्द्रशक्ति, इन्द्र भीर अपि तथा मित्र और वरुण ये सब देव (यंशोशुखालं स्मरं) जिस शोक करानेवाले कामकी (आध्या सह) व्यथाओं के साथ (सप्तु सन्तः सिद्धन्) बलके प्रतिनिधिभूत वीर्थमें सींचते हैं, (वरुणस्य धर्मणा) वरुण नामक जल देवके धर्मसे (ते तं तपामि) तेरे उस कामको तपाता हूं। अर्थात् उस तापसे वह तप्त होकर दूर होवे, और हमें कमी न सतावे॥ १-५॥

सब देवाने शरीरके अंदर जो रेत है उस रेतमें कामको रखा है। वहां रहता हुआ यह काम मनुष्योंको सताता है और विविध कह देता है। यह काम जो उस रेतके स्थानमें रहता है उसके साथ (आध्या सह) अनेक आधियां अर्थात् मानिसक व्यथाएं रहती हैं। काम जहां होता है वहां मानिसक कह बहुत होते हैं। इसका सिलसिका ऐसा है—

सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोघोऽभिजायते

॥ ६२ ॥

फोघाद्भवति संमोदः संमोहात्स्मृतिविश्रमः॥ स्मृतिश्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ६३ ( म॰ गाँ॰ २ )

' विपयों के संगसे काम होता है, कामसे कोष, कोषसे मोह,

मोहसे अम, अमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सर्वस्वनाश होता है। '

इस प्रकार कामके साथ नाश लगा है। अतः उसको दूर करना चाहिये। जितना धर्मानुकूल काम हो उतना ही लेना चाहिये। धर्मिनिक्द कामको छोड देना चाहिये। इसिलिये कहा है कि कामके साथ अनेक विपत्तियां लगी हैं। और विपत्तियों से मनुष्य (शोशुचान ) शोकाकुल हो जाता है। यह काम सबको शोकसागरमें डालनेवाला है: ( शुन् धातुके दो अर्थ हैं तेजस्वी होना और शोकयुक्त होना ) ये दोनों इसके कर्म हैं। स्मयं तेजस्वी दीखता हुआ सबको शोकमें डाल देता है। इसिलिये मनासंयमसे उसको तपाना या सुखाना चाहिये, जिससे वह दूर होगा और कष्ट न दे सकेगा।।

### मेखलाबंधन।

### [सूक्त १३३]

( ऋषिः — थगस्त्यः। देवता — मेखला।)

य हुमां देवो मेखंलामाव्वन्य यः सैन्नाह् य उं नो युयोर्ज ।

यस्यं देवस्त्रं प्रक्षिया चरांमः स पारामंच्छात् स उं नो वि ग्रुंआत् ॥ १॥ आहंतास्यभिष्ठंतु ऋषीणामुख्यायुंषम् । पूर्वी व्रतस्यं प्रावन्ती वीर्ष्या मनं मेखले ॥ २॥ मृत्योर्हं वंश्वचारी यदस्मि नियाचन् मृतात् पुरुषं यमायं ।

तम्हं ब्रक्षणा तपंसा श्रमेणानयेनं मेखंलया सिनामि ॥ ३॥ श्रद्धायां दृष्टिता तपसोधिं जाता स्वस् ऋषीणां भ्तक्रतां नुभूवं ।

सा नी मेखले मृतिमा चेहि मेषामधी नो घेहि तपं इन्द्रियं चं ॥ ४॥

वर्ध- (यः देवः इमां मेख्नकां आवदन्य) जिस भाषार्थ देवने इस मेखलाको मेरे शरीरपर गंधा है, (यः संननाइ) जो हमें तैयार रखता है और (यः उनः युयोजः) जो हमें कार्यमें लगाता है। (यस्य देवस्य प्रशिषा सरामः) जिस भाषार्थ देवके आशीर्वादसे हम व्यवहार करते हैं, (सः पारं इच्छात्) वह हमारे दुःबके पार होनेकी इस्म करे भीर (सः उनः विमुञ्जात्) वही हमें बंधनसे छुटावे॥ १॥

हे मेचले ! (आहुता अभिहुता असि ) तू सब प्रकारसे प्रशंसित है। तू (ऋषीणां आयुधं असि ) ऋषियोंका आहुप है। तू (ब्राट्सी भव ) शत्रुके वीरोंको मारनेवाली हो ॥ २॥

(यत् महं सृत्योः झक्षमारी अस्मि) विस कारण में मृत्युको समर्पित हुआ बद्धावारी हूं, उस कारण में (भूतात् पुरुषं यमाय निर्याखन् ) मतुष्य प्राणिगोंसे एक पुरुषको मृत्युके लिये मांगता हूं और (तं अहं) उस पुरुषको में (झक्षणा तपसा अमेण) भान, तप और परिश्रम करनेकी शिक्षिक साथ (एतं अनया मेखलया सिनामि) इस पुरुषको इस नेवलासे बांधता हूं ॥ ३ ॥

यह मेसला (अस्थाया दुक्किता) श्रद्धाकी दुहिता, (सपस्तः अधिजाता) तपसे उत्पन्न हुई, (भूतकृतां श्रद्धीणां स्वरा सभूव) भूतोंको वनानेवाले ऋषियोंको भगिनी हुई है। हे मेसले! (सा) वह तू (स मिति मेघां आधिष्ठि हे हमें उत्तम मुदि और धारणाशिक है। (अधो सपः इन्द्रियं च नः छोहि) और तपशिक और उत्तम इंदियां हमें प्रदान कर ॥ ४॥

मेखलाकी सब प्रशंसा करते हैं, वह मेखला त्रावियोंका शक्ष है। हरएक कार्य करनेके पूर्व कमर बांधकर तैयार होनेकी शिक्षा इपसे मिलती है। इस प्रकार किश्वद होकर कार्य करनेसे सब धन्नु दूर होते हैं। २॥

मेखला बांचनेका अर्थ कटिबद होना है। विशेष कार्यके लिये मेखला बंधन करनेसे मानो, वह मृत्युको स्वीकारनेके लिये हैं। सिंह होता है। यह ब्रह्मचारी मृत्युको स्वीकारनेके लिये ही तैयार होते हैं। इतना ही नहीं परंतु वे मनुष्यों मेंसे कई मनुष्यों को इस प्रकार मृत्यु स्वीकारनेके लिये तैयार करते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। शान, तप, परिश्रम खीर कटिबद्धता इन गुणोंसे के लिये ति स्वीक्र क्षी स्वीक्र स्

भावार्थ— गुर शिष्यकी कमरमें मेखला बांघता है और उसकी सत्कर्म करने के लिये, मानो, तैयार करता है । ऐसे गुरुके आशीर्बादके साथ जो शिष्य ब्यवहार करते हैं वे संपूर्ण दुःखोंसे पार होते हैं और अन्तमें मुक्ति भी प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

### यां त्वा पूर्वे भूतकृत ऋषंया परिवेधिरे। सा त्वं परिं व्वजस्व मां दीर्घायुत्वायं मेखले ॥ ५॥

अर्थ— हे मेखले! ( यां त्वा पूर्वे भूतकृतः ऋषयः परिवेधिर ) जिसं तुशको पूर्वकालके भूतोंको बनानेवीले ऋषि बाधते रहे ( सा त्व दीर्घायुत्वाय मां परिष्वजस्व ) वह तू दीर्घायुके लिये मुखे आलिंगन दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— मेखला श्रद्धांसे वाधी जाती है। उससे तप करनेकी प्रवृत्ति होती ह। श्रष्ठ ऋषियोंसे यह कटिबंधनका प्रारम हुआ है। यह कटिवधन सबको उत्तम बुद्धि, धारणा शाक्ति, इंद्रियशक्ति और तप देव ॥ ४ ॥

ऋषिलोग इस मखलाको बाधते हैं, शतः यह मेखला हमें दीर्घायु देवे ॥ ५ ॥

#### कटिचद्धता।

मेखलावधन ' कटिबद्धता ' का सूचक ह। हरएक कार्यके लिये किटबद्ध होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह कार्य बन नहीं सकता। भाषामें भा कहते हैं कि कमर कसके वह मनुष्य इस कार्यकों करने लगा है, अर्थात् कार्य ठीक होनेके लिये कमर कसनेकी आवश्यकता है। ऋषिलोग तथा ब्रह्मचारीगण मेखला वंधन करते ये इसका अर्थ यही है कि वे कमर कसके धर्म-कार्य करनेके लिये सदा तैयार रहते थे। इसी कारण वे यश प्राप्त करते थे।

धाधारण कार्य करनेमें कोई विशेष हर नहीं होता है, परंतु कई ऐने महान कार्य होते हैं कि उनके करनेसे प्राण जानेकी मी संमावना होती है। देशहित, राष्ट्रदित या जातिहित करने आदिके महान कार्योंमें कई मनुख्योंको अपने धर्मसकी आहुति देनी होती है, इस कार्यके लिये गुरु शिष्योंको तैयार करता है- एमां मेखलां आवयन्छ, संननाह, नः युयोज। (मं० १)

'हमारे गुरुने यह मेखला हमपर बाधी, उसने हमें तैयार किया और हमें सत्कार्थमें लगाया ' यह गुरुका कार्य है और यहीं विद्या सीखनेका हेतु है। विद्या पढ़कर ब्रह्मचारीगण जनपदोद्धार करनेक कार्यके लिये सिद्ध हो जावें और अपने आपको उस कार्यमें तत्परताके साथ लगा देवें। पाठशालामें पटानेवाले गुरु भी ऐसे हों, कि जो अपने विद्यार्थियोंको इस ढगसे तैयार करें और राष्ट्रीय विद्यापीठकी पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिये कि, जिनमें पढ़े हुए विद्यार्थी जनहितके कार्य करनेके लिये सदा तैयार हों, सदा किटचद्ध हों। जो शिष्य इस प्रकार अपने गुरुजीका आशीर्वाद लेकर कार्य करते हैं, उनका बेडा पार होजाता हं—

यस्य प्रांशाषा चरामः, स पारं इच्छात्, स नः विमुञ्चात्। (मं॰ १)

' जिस गुरु आशीर्वादको प्राप्त करके हम कार्य करते हैं, वह हमें दु:खसे पार करता है और बंधनोंसे मुक्त भी करता है।' ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य जहां होंगे उस देशका सीमाग्य हमेशा ऊंची अवस्थामें रहेगा । इसमें संदेह नहीं है ।

यह मखला इस प्रकार कटिबद्धताकी सूचना देता है इसी-लिये लीग उसकी प्रशसा करते हैं। हरएक कार्यका प्रारंभ कर-नेक पूर्व इसी कारण मेखला याची जाती है और इसी कारण इससे बानुका बल कम होता है।

विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य करनेके समय सवस्त्रनाशका अय होता है, मृत्युका भा भय होता है। यदि इस भयकी कल्पना न होगी तो वैसा समय आनेपर मनुष्य दर जायगा और पीछे हुउगा। ऐसा न हो इसलिये आरंभसे ही इस विद्यार्थीको यह शिक्षा दी जाती है कि---

अहं सृत्यो ब्रह्मचारी वालिए। (मं॰ ३)
' में मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूं।' ब्रह्मचारी समस्ता
है कि मैंने मृत्युको ही आर्लिंगन दिया है। मृत्युको ही स्वी॰
कारा है। जब कोई मनुष्य आनंदसे मृत्युका अतिथि बनता है,
तय और कौनसी असस्या है कि जिसमें उसको डर लग
जावे ' जिसन आनंदसे मृत्युको स्वीकारा उसका सब डर सिट
गया, क्योंकि सबसे बडे भारी डरको उसने हजम किया है।
ब्रह्मचारीको इस प्रकारको शिक्षा मिलनी चाहिये। इस प्रकारका निडर बना ब्रह्मचारी भी—

भृतात् यमाय पुरुषं निर्योचन्। (मं॰ ३)

' जनतास मृत्युके लिये एक पुरुषकी याचना करता है।' अर्थात् वह ब्रह्मचारी जैसा स्वय निर्भय होकर कार्य करता है, उसी प्रकार अन्य मनुष्योंको भी निर्भय बनाता है, इस निर्भय बने हए मनुष्य—

ब्रह्मणा, तपसा, श्रमेण, मखलया। (मं० १)
' झाने, तप अर्थात् शीतोष्ण सहन करनेकी शक्ति, परिश्रम करनेका वल और मेसलाबंधन अर्थात् कटिबद्ध होनेका
गुण ' इनसे युक्त होते हैं। और ओ इनसे युक्त होते हैं वे
सबसे श्रेष्ठ होते हैं।

मेखलाबंधनसे मति, धारणाबुद्धि, शीतोष्णसहन करनेका सामर्थ्य और गुहढ इदियकी प्राप्ति होती है। तथा दीर्घायु भी प्राप्त होता है। इस प्रकार मेखलाका महत्त्व है। पाठक इस स्कार अधिक विचार करें।

### शत्रुका नाश ।

सिक्त १३४]

(ऋषिः — शुक्रः। देवता — मन्त्रोक्ता, वज्रः।)

अयं बर्जस्तर्पयतामृतस्यावांस्य राष्ट्रमर्प इन्तु जीवितम् ।

शुणातुं ग्रीवाः प्र शृंणातृष्णीहां वृत्रस्येव श्राचीपतिः

11 8 11

अर्थरोधर् उत्तरेभ्यो गूढः पृथिच्या मोत्स्गत् । बज्जेणार्वहतः श्याम्

11 2 11

यो जिनाति तमन्त्रिच्छ यो जिनाति तमिर्छिहि । जिनतो वैज्ञ त्वं सीमन्त्रेमुन्वञ्चमनुं पातय ॥३॥

मर्थ- ( अयं ऋतस्य वज्रः तर्पयतां ) यह सत्यका शक्र तृप्ति करे, यह ( अत्य राष्ट्रं अवहन्तु ) इसके शत्रुभूत राष्ट्रका नाश करे और ( जीवितं अपहन्तु ) शत्रुके जीवनका भी नाश करे । ( शचीपतिः वृत्रस्य इव ) इन्द्र जैसे वृत्रका पराभव करता है, उस प्रकार यह शत्रुकी (गीचाः अणातु ) गर्दनींको काटे और (उष्णिहा प्र भूणातु ) धमनियोंको काट देवे ॥ 🕯 🛊

( उत्तरेभ्यः अधरः अधरः ) उत्कृष्टोंसे नीचे और नीचे होकर ( पृथ्विच्याः गृद्धः ) पृथ्वीमें छिपकर रहे और (मा उत्स्पत् ) क्मी ऊपर न आवे । तथा ( राज्रेण अवहतः शयाम् ) वज्रवे मारा लाकर पढा रहे ॥ २ ॥

हे बज़ ! (यः जिनाति तं आन्विच्छ ) जे। हानि करता है उसको हृढ निकाल । (यः जिनाति तं इत् जिह ) को **का पहुंचाता है उ**सीको मार डाल । (त्वं जिनतः सीमन्तं अन्वञ्चम् अनुपातय ) तू दुःख देनेवालेके |सिरको सीधा गिरा दे 🖁 ३ ॥

मादार्थ- यह बज बलका संरक्षण करता है और असलका नाश करता है। जो इस राष्ट्रका नाश करना चाहता है उद शत्रुका नाश इस वज़से होगा । यह वज़ उनका नाश करे जो दूसरों हो सताते हैं ॥ १ ॥

अञ्चल अव पतन होते, वे अपना धिर कभी उत्पर न करें और अन्तमें वज़से मारे जाकर भूमिपर गिर जावें । २ ॥ को दिनाकारण दूसरेका नाश करता है उसीका नाश करना योग्य है। उसी दुष्टका सिर काटा जावे ॥ ३॥

#### वजादि शस्त्रोंका उपयोग।

दुष्टोंका नाम करनेके कार्यमें ही किया जावे। सत्य पक्षकी सर्वा बता करने और अवत्यक्षका विरोध करनेके कार्यमें इन मालींका

उपयोग किया जावे । असत्पक्षके लोग समयसमयपर प्रबल भी क्ये आदि समाक्षींका उपयोग जनताकी हानि करनेवाले हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं। उनका पक्ष-ही ऐमा होता है कि, वह चनको उठने नहीं देता। जिडके मोरेण जनताकी हानि होती है, सब मिलकर उसका नाक करें।

िष्णा १३५ है

promote the section .

(ऋषिः - कुन्ना । में धारा - का भोजाता, घणा । )

गर्भामि वर्ल कुर्व इत्थं वज्रमा देद । इम्रान्धानुमा धातमेन मुवन्तेत मानीपति। 11 7 11

वर्ष — ( यत् वक्षामि बर्छ कुर्थि ) की पे लाई, समीत में माना मल मनाई । ( धार्म मार्च गाति ) ५स १५।६ में कह दावमें केता हूं और (अमुख्य क्षाध्याम भागमान ) ना गए । वाला है (शाकापाता मुक्का इव ) इन्द्र बैसे इवसे क्षता है।। १।।

यत पिर्वामि सं पिरामि समुद्र ईव संपितः । प्राणानुमुन्धं संपाय सं पिरामो अम्रं न्यम् ॥ २ ॥ एत् गिरामि सं गिरामि समुद्र ईव संगिरः । प्राणानुमुन्धं संगीर्यं सं गिरामो अम्रं न्यम् ॥ ३ ॥

अर्थ - (यत् पियामि संपियामि ) जो मैं पीता हूं वह ठीक पी जाता हूं। (समुद्रः इव संपियः ) समुद्र जैसे तू पी (अमुख्य-प्राणान् संपाय ) उस शत्रुके प्राणोंको पीकर (वर्य अमुं सं पियामः) हम उसको पी जाते हैं ॥२॥

( यत् गिरामि संगिरामि ) जो मैं निगलता हुं उसकी ठीक गलेंके नीचि उतार देता हूं (समुद्रः इव संगिरः ) समुद्रके समान तू निगल। (अमुख्य प्राणान् संगीर्थ) उसके प्राणांको निगलकर (वयं अमुं संगिरामः ) इम उसकी गलेंके नाचे उतार देते हैं ॥ ३॥

भावार्ध — जो में खाता हूं और गलेके नीचे उतारता हूं, उमका में अपने अंदर यल पैदा करता हूं। जिस प्रकार समुद्र निदयों और पृष्टि जलोंको पीता है और अपनाता है, उसी प्रकार में भी खाये और पीये हुए अन्नरसोंको अपनाता हूं भीर उनसे अपना बल बलाता हूं। और उस बलसे युक्त होकर हार्यम सत्य पक्षकां रक्षोंक लिये काल लिता हूं और दुष्टोंका नाका करता हूं। १-३॥

अपना षल बढ़ाकर उस बलका उपयोग दुष्टोंके दमन करनेके कार्यमें करना चाहिये।

### केशवर्धक औषधि।

#### [ स्क १३६ ]

(ऋषिः - चीतह्रव्योऽथर्वा । देवता - वनस्पतिः।)

देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामेस्योपधे । तां त्वां नितित्न केर्रोम्यो इंहेणाय खनामसि ।। १ ॥

दं हेप्रत्नान् जनगाजातान् जातानु वर्षीयसस्क्रिध

11 7

यस्ते केशोवपर्यते सम्लो यश्रे वृश्यते । इदं तं विश्वमेपच्यामि पिञ्चामि वीरुघा

11311

अर्थ— हे ओषधे ! तू (देवी देव्यां पृथिव्यां अधि जाता) दिव्य औषधी पृथिवी देवीम चत्पन हुई हैं। हें (नितरिन) नीचे फैलनेवाली औषधि ! (तां त्वा केदोन्यः इंहणाय खनामस्ति) उस तुम औषधिको केशोंकी सुरह करनेके लिये खोदते हैं ॥ १॥

(प्रत्नान् दंह ) पुराने केशोंको दढ कर, (अज्ञातान् जनय) जहां नहीं उत्पन्न होते वहां उत्पन्न कर । (जातान् उ वर्षीयसः कृषि ) और जो उत्पन्न हए हैं उनको बडे लंके बनाओ ॥ २ ॥

(यः ते केदाः अवपद्यते ) जो तेरा केश गिर जाता है, (यः च समूलः वृक्षते ) और जो मूलके सहित ह्रट जाता है, (इदं त विश्वभेषज्या वीरुधा अभिधिश्चामि ) इस केशको केशदीवको दूर करनेवाली लताके रससे भिगा देता हूं ॥ ३॥

भाषार्थ— नितत्नी नामक भीषधी पृथ्वीपर उगती है उसके प्रयोगसे केश सुदढ होते हैं। केश पुराने हों, जो दूटते हों, गिरजाते हों, इस भीषधी के रसके लगाने से वह सब दोष दूर होजाता है और बाल सुदढ हो जाते हैं। जहां बाल उगते नहीं यहां इस भीषधिका रस लगाने से बाल आते हैं और जहां आते हैं वहां के बाल बड़े लंबे हो जाते हैं। १-३॥

यह नितत्नी नामक औषधी केशवर्धक करके कही है, परंतु यह कौनक्षो औषधी है इसका पता नहीं बलता। वैद्योंको थीग्य हैं कि वे इस औषधिकी खोज करें और प्रकाशित केंर।

#### [ स्क १३७ ]

( ऋषिः — वीतह्रव्याऽथर्वा । देवता — वनस्पातिः । )

यां जमदंशिरखंनद् दुहित्रे केंश्ववर्षनीम् । तां बीतहंन्य आभर्दिसंतस्य गृहेभ्यः ॥ १॥ अभिश्चंना मेयां आसन् न्यामेनांनुमेयाः । केशां नुडा इंव वर्धन्तां शिर्णस्तें असिताः परिं॥ २॥ इंद्र मूल्मात्रं यच्छ वि मध्यं यामयीषषे । केशां नुडा इंव वर्धन्तां शिर्णस्तें असिताः परिं॥ २॥

मर्थ — (जमद्गिः यां केशवर्धनीं दुद्दित्रे अखनत्) अमद्गिने जिस केशवर्धक भौष्षिकां अपनी कन्याके निमित्त सोदा (तां स्रोतहृद्यः अस्तितस्य गृहेश्यः आभरत्) उसको वीतहृत्य अस्तिके घरोके लिये भर लिया॥ १॥

बो (अभी शुना मेया आसन्) केश अंगुलियोंसे मापे जाते थे वे (व्यामेन अनुमेयाः) हाथोंसे मापने योग्य होगवे। (ते शीर्ष्णः परि) तेरे सिर पर (असिताः केशाः) काले केश (नडाः इच वर्धन्तां) नरकट घासके समान बढें॥ २॥

हे भीषघे! (मूळं दंह) केशका मूल इड कर (अग्रं वि यच्छ) अप्र मागको ठोक कर और (मध्यं यामय) मध्यमागका नियमन कर। (ते शीष्णाः परि) तेरे सिरके कपर (असिताः केशाः नडाः इव वर्धन्तां) काले केश नरकट घासके समान बढें ॥ ३॥

उक्त केशवर्धक सीविधिके रसके उपयोगसे केश बहुत बढ जाते हैं। जलके स्थानमें जैसा घास बहुत बढता है उस प्रकार केश बढते हैं और केशोंके मूल भी सुदढ हो जाते हैं, इस कारण वे टूटते नहीं। यह केशवर्धक औषिधि वहीं है कि जो पूर्व स्कमें वर्णित है। यह औषिध अन्वेषणीय है। क्योंकि इसका पता नहीं चलता।

### क्षीव।

#### [ स्रक्त १३८ ]

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — वनस्पतिः।)

त्वं वीरुधां श्रेष्ठंतमामिश्रुतास्योषचे । इमं में अद्य पूर्वं क्वीवमीपुशिनं कृषि क्वीवं क्वियोपशिन्मयों कुरीरिणं कृषि । अधास्येन्द्रो ग्रावंस्यामुभे भिनन्वाण्डयोऽ 11 8 11

॥२॥

क्कीं क्रींबं त्वांकरं वधे वधिं त्वाकर्मरसार्सं त्वांकरम्।

कुरीरेमस्य शीर्षाण कुम्बं चाधिनिदंष्मसि

11 3 11

अर्थ — हे बोवधे ! (त्वं विद्यां श्रेष्ठतमा अभिधुता ) तु बौविध्योंमें सबसे अपिक श्रेष्ठ सर्वत्र प्रसिद्ध है.। ( अद्य इमं मे पूर्व ) त्राज इस मेरे पुरुषपञ्चते ( क्रीवं ओपिशनं कृषि ) क्रीब धौर खीसहश कर ॥ १ ॥

(क्रीवं सोपशिनं कृषि) क्रीव और ज्ञासहश कर। (अथों क्रुरीरिणं कृषि) और विरपर बाल रखनेवाला कर। (पथ इन्द्रः प्रावश्यां) भार इन्द्र दो प्रथरांचे (अस्य उमें आण्ड्यों भिनन्तु) इसके दोनों अण्डकोश क्रिका-भित्र करे॥ २॥

है ही ब! (रवा ही बं अकरं) तुझे ही ब बना दिया है। दें (बध्ने) निर्वल ! (रवा वर्धि अकरं) तुझे निर्वल बना दिया है। हें (अरस ) रसहीन! (त्वा अरसं अकरं) तुझे रसहीन बना दिया है। (अस्य शीर्षणि कुरीरं) इसके बिरपर बाल और उनमें (कुरबं क अधिनिद्ध्यसि ) आभूषण भी घर देते हैं॥ ३॥

ये ते नाडची देवकंते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम् । ते ते भिनश्चि श्चम्यंयामुख्या अधि मुक्कयोः ॥ ४॥ यथां नुडं कुश्चिष्ठने स्त्रियों भिन्दन्त्यक्रमंना । एवा भिनश्चि ते शेपोमुख्या अधि मुक्कयोः ॥ ५॥

अर्थ-- (ये ते देवकृते नाड्यों) जो तेरी देवाहारा बनाई नाडिया है, (ययोः बृष्णणं तिष्ठति) जिनमें बीर्ये रहता है, (ते ते अधिमुष्कयोः अधि) वे तेरे दोनों अण्डींके ऊपर (अमुष्या शम्यया भिनिया) इस दण्डेसे तोड देता हूं ॥४॥

(यथा स्त्रियः किश्वे नर्ड अश्मना भिन्दन्ति) त्रिस प्रकार स्त्रिया चटाई बनानेके लिये नर्कुलेको परवरींसे कूटते है। (पदा अमुख्य ते शोपः) इस प्रकार तेरा इदिय (ते मुख्कयोः अधि मिनन्नि) तेरे अण्डकोशोंके उत्पर

क्टता हुं ॥ ५ ॥

बैल घोडा आदि पुरुष पशुओंको पुरुषत्वस हीन बनानेके लिये वीर्यको नाहिया तोहना, अंटोंको क्टना, विषया करना या अखता करने आदिकी विधि इसमें लिखी है। किसी औषधिका प्रयोग भी कहा है, परंतु उस औषधिके नामका पता नहीं अगता है। वोर्यनाहिया काटना, अण्डकोशोको तोटना, इत्यादि बाते आज भी प्रसिद्ध हैं।

### सोभाग्यवर्धन।

[ सक्त १३९ ]

(ऋषिः — अथवी। देवता — वनस्पतिः।)

न्यस्तिका रुराहिथ समगुंकरंणी मर्म । शतं तर्व प्रतानास्त्रयस्त्रिशनितानाः । तयां सहस्रपृण्यां हृदंयं शोषयामि त

11 8 11

शुष्यंतु मिं ते हदंयमथी शुष्यत्वास्यम् । अथेः नि शुष्य यां कामेनाथो शुष्कांस्या चर ॥ २ ॥ संवर्ननी समुष्पुला वश्चु कल्यांणि सं तुंद । अमृं चु मां चु सं तुंद समानं हदंयं कृषि ॥ ३ ॥

अर्थ— ( मम सुभगंकरणी न्यास्तिका करोहिश ) मेरा सीभाग्य बढानेवाली और दोष दूर करनेवाली यह औषधी करपन्न हुई है। ( तब शतं प्रतानाः ) तेरी सी प्रकारकी शाखाएं हैं और ( त्रयास्त्रिशत् नितानाः ) तैतीस उपशासाएं हैं। ( तथा सहस्रपण्यों ) उस सहस्रपणी सीपिसे ( ते हृद्यं शोषयामि ) तेरा हृदय शुष्क करता हूं॥ ५ ॥

(ते हृद्यं मिय गुष्यतु) तेरा हृदय मेरे विषयमें विचारके सूख जावे। (अथो आस्यं गुष्यतु) और सुब सूब जावे। (अथो मां कामेन नि शुष्य) और मुझे कामसे शुष्क करके (अथो शुष्कास्या चर) शुष्क मुखवानी होकर चल ॥ २॥

हें ( वसु करवाणि ) पोषण करनेवाली अथवा पीले रंगवाली-श्रीर करवाण करनेवाली ! तू ( संयननी समुष्पला ) धेवन करने योग्य भीर उत्साह बढानेवाली है । तू ( अमूं संनुद् ) उसकी प्रेरित कर, ( मां च संनुद् ) मुझे प्रेरित कर । हमारा ( हृद्यं समानं कृषि ) हृदय समान कर ॥ ३॥

भावार्थ — सहस्रवर्णी सीविध सीमारय बढानेवाली सीर दोष दूर करनेवाली है। इसकी सैकडों शासाएं होती हैं। इससे सीपुरुष वीर्यवान होते हैं और परस्परके वियोगको सह नहीं सकत अर्थात् वियोग होनेपर सूख जाते हैं॥ १-२ ॥

यह वनस्पति पुष्टि करनेवाली और सब प्रकार भानेद देनेवाली है, उत्साह भी बढार्ता है, इसलिये गृहस्यों स्नीपुडवॉको सवन करने योग्य है। स्रीपुडवॉको परस्पर इच्छाकी प्रेरणा इसके सेवनसे होती है और दोनोंका हृदय समानतया परस्परके प्रति भाकित होता है। ३॥

यथौदकमप्पूषोपञ्चन्यास्यम् । एवा नि शुंन्य मां कःमेनाथो शुन्कस्या चर 11811 यथां नकुलो निन्छिद्यं संदधात्यहिं पुनेः । एवा कार्मस्य विन्छिकं सं बेहि वीर्यावित 11411

अर्थ- (यथा उदकं अपद्यः) जिस प्रकार जल न पीनेवालेका (आस्यं अप शुष्यति ) मुख सूख जाता है। ( एवा मां कामेन नि शुष्य ) इस प्रकार मेरे विषयक कामसे शुष्क होकर ( अथो शब्कारूया चर ) मुखे मुखवाली होकर

(यथा नकुलः अधि विच्छिद्य ) जैसे नेवला सांपको काटकर (पुनः संद्धाति ) फिर जोडता है। (प्या बीर्यावति ) इस प्रकार हे वीर्यावती औषधि ! (कामस्य विचिछन्नं ) कामके दूटे हुए संबंधको (सं-घेष्टि ) जोड दे॥ ॥

भावार्य- जिस प्रकार जल न मिलनेसे मनुष्य सुब जाता है, इस प्रकार कामसे खीपुरुष परस्पर प्राप्तिकी इच्छासे सुखते 美用木用

जिस प्रकार नेवला सीपको काटता है और पुनः जोडता है, उसी प्रकार वियुक्त ब्लीपुरुषोंको पुनः जोड देना योग्य है ॥५॥

#### सहस्रपणीं औषधि।

इस सुक्तमें सहस्रपणीं औषधीका वर्णन है । यह भौषधी स्त्री पुरुषोंको परस्पर संबंध करनेके योग्य पुष्ट और वीर्यवान बना देती है। इसके सेवन करनेपर खीपुरुषोंकी परस्परका वियोग बहन करना असंभव है। निर्वार्थ पुरुष भी बड़ा उत्साहसंपन्न होता है। इस प्रकारकी यह सहस्रवर्णी स्रोवधी कीनसी वन-रगति है, इसका पता आजकलके वैद्यकग्रंथोंसे नहीं चलता। वैयों हो इस विषयकी खोज करना चाहिये।

#### नेवलेका सांपको काटना और जोडना।

इस सुक्तके पंचम मंत्रमें ' नेवला सांपको काटता है और उसको फिर जोड देता है ' (नकुल: अहि विच्छिद्य पुनः संदधाति ) ऐसा कहा है । यह विश्वास प्रायः सर्वत्र भारतवर्षमें है अथर्ववेदमें भी यहां यहां बात कही है। अतः इस विषयकी खोज करनी चाहिये । यदि इस प्रकारकी कोई वनस्पति मिली तो बडी लाभकारी हो सकती है।

11 8 11

स्रिक्त १४० ]

( ऋषिः — अथवी । देवता — ब्रह्मणस्पतिः । )

यो ज्याघाववं रूढी जिधंत्सतः पितरं मातरं च। तौ दन्तौ त्रक्षणस्पते शिवौ क्रंणु जातवेदः

बीहिमचं यनमत्तमथो माषमथो विलंम ।

एष वा मागो निहितो रत्नधेयाय दन्ती मा हिंसिष्ट पितरं मातरं च

मर्थ- (यो व्याझी अवस्ता ) जो वापके समान बढे हुए दो दांत (मातरं पितरं च जिघतसतः) माता भीर पिताको दुःख देते हैं, हे ब्रह्मणस्पते । हे ( जातवेदः ) ज्ञानी ? ( ती दन्ती शिवी कुणु ) वे दोनों दांत कल्याण करने-वाले कर ॥ १ ॥

( मीहिं असं यवं असं ) चावल साओ, जो लाओ, ( अथो मार्च अधो तिलं ) उदद और तिल लावो। ( एप वां भागः रत्नघेयाय निहितः ) यह तुम्हारा भाग रत्नघारणके लिये निश्चित हुआ है। हे दांतो ! (पितरं मातरं च मां हिंसिष्टं) माता विताको कप्ट न दो ॥ २ ॥

१८ ( अवर्व. भाष्य, काण्ड ६ )

उपहूर्ती स्युजी स्योनी दन्ती सुमुङ्गली । अन्यत्रे वां घोरं तुन्वे १ : परैति दन्ती मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च

11 3 11

(स्युजी स्योनी सुमंगली दन्ती उपहृती) साथ साथ जुडे हुए सुम्नदायी मंगलकारी दोनी दांत प्रशंगनीय हैं। (वां तन्त्रः घोरं अन्यत्र परेतु) तुम्हारे शरीरका कठोर दुःख दूर होवे। हे (दन्ती) दांती। (पितर मातरं मा हिंसिष्टं) माता पिताको कष्ट न दो॥ ३॥

बालकोंको जिस समय दौत आते हैं, उस समय उनकी यहें कह होते हैं, उनमें भी दो दौत ऐसे हैं कि जिनके कारण बालकोंको यहा ही कह होता है। बालकोंको कह देख कर उनके मातापिता भी यह दुःखी होते हैं।

इस समय बालकको चावल, जो, चडद और तिल खाने देना चाहिये। जिस रीतिसे पचन हो जाय उस रीतिसे सम्छी प्रकार अज खाने देना चाहिये। इसके खानेसे दांत सुद्दढ होते हैं और रक्षोंके समान सुन्दर होते हैं।

वैद्योंको सोचना जाहिये कि, यह पण्य बालकोंस किस प्रकार कराना जाहिये। इरएक बालकको दोतोंका कछ होता है, यदि यह पण्य हितकारक सिद्ध हुआ, तो हरएक गृहस्थीका घर इससे लाम उठा सकता है।

### गौवोंपर चिह्न।

[सूक्त १४१]

( ऋषिः - विश्वामित्रः। देवता - अश्विनी )

वायुरेनाः समाकरत् त्वष्टा पोषीय धियताम् । इन्द्रं आभ्यो अधि नवद् ठुद्रो मुझे चिकित्सत् लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कणियोः कृषि । अर्कर्तामुसिना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु

11 8 11

11 5 11

यथा चुकुदैवासुरा यथा मनुष्या दित । एवा सहस्रवांवायं क्रणुतं लक्ष्मांश्विना

वर्ध— (चायुः एनाः संभाकरत् ) वायु इन गौओं को इक्ट्रा करे, (त्वष्टा पोषाय भ्रियतां ) त्वष्टा प्रशे करे, (इन्द्रः भाभ्यः अधिव्रवत् ) इन्द्र इनको पुकारे और (रुद्धः भूमने चिकित्सत् ) वह ब्रह्मिक लिये विकित्सा करे ॥ १॥ (लोहेन स्वधितिना ) लोहेकी शलाकांस (कर्णयोः मिथुनं कृषि ) कार्नोक अपर ओडीका चिन्ह कर । (अश्विनौ

लक्ष्म अकर्ती ) अश्विदेव चिन्ह करें, (तत् प्रजया बहु अस्तु ) वह सन्तितिके साथ बहुत हितकारी हीं ॥ २ ॥
(यथा देवासुराः चक्रः ) जिस प्रकार देवाँ और असुरोंने चिन्ह कियं, (उत यथा मनुष्याः ) और जैसे मनुष्य मी करते हैं, हे अश्विनी ! (एवा सहस्रायोषाय लक्ष्म कृत्युतं ) इस प्रकार हजार प्रकारको पृष्टोके लिये चिन्ह करें। ॥ ३ ॥

गौवोंको इक्टा किया जावे, उनकी यथोचित जल, घास आदि देकर पुष्ट किया जावे और उनकी रोगरहित रक्षा आवे। लोहेंके शक्स गौओंके कानींपर चिन्ह करना योग्य है। इससे पहचाननेमें सुभीता होता है। यह चिन्ह कानपर सब देशोंमें किया जाता है और इससे बहुत लाभ होते हैं। वेदमे अन्यत्र भी गौओंके कानींपर चिन्ह करनेका उल्लेख आता है।

( अयंर्व० १२।४।६ देखी )

# अन्नकी वृद्धि।

[सूक्त १४२]

(ऋषिः — विश्वामित्रः। देवता— वायुः)

उच्छ्रंयस्व बहुभेव स्वेन महंसा यव । मुणी हि विश्वा पात्राणि मा त्वां दिच्याश्वनिर्वधीत ॥ १॥ आशुण्वन्तं यर्व देवं यत्रं त्वाच्छावंदांमसि । तदुच्छ्रंयस्व द्यारिव समुद्र ईवेच्यक्षितः ॥ २॥ अक्षितास्त उपसदोक्षिताः सन्तु राश्चर्यः । पृणन्तो अक्षिताः सन्त्वचारंः सुन्त्विक्षेताः ॥ ३॥

॥ इति त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ ॥ इति वष्ठं काण्डं समाप्तम् ॥

सर्थ — हे यद ! (स्वेन महस्रा उच्छ्यस्व ) अपनी महिमासे ऊपर उठ और (वहुः भव ) बहुत हो, (विश्वा पात्राणि मृणी हि ) सब वर्तनोंको भर दे। (दिच्या अश्वीनः त्वा मा घर्यात् ) साकाशकी विजली तेरा नाश न करे।। १॥

( आश्वाण्यन्ते देवं त्वा यवं ) इमारी बात सुननेवाल देवरूपी तुझ यवको ( यत्र अच्छावदामि ) जहां हम उत्तम प्रशंसाकी बात कहते हैं, वहां ( द्योः इच तत् उळ्यस्व ) आकाशके समान ऊंचा हो भौर ( समुद्रः इच अक्षितः एथि ) समुद्रके समान अक्षय हो ॥ २ ॥

( ते उपसदः मक्षिताः ) तेरे पास वैठनेवाले अक्षय हों, ( ते राश्चयः अक्षिताः सन्तु ) तेर्रा राशियो अक्षय हों, ( पुणन्तः अक्षिताः सन्तु ) तृप्त करनेवाले अक्षय हों और ( अत्तारः अक्षिताः सन्तु ) खानेवाले भी अक्षय हों ॥ ३ ॥

अज्ञ आदि स्वाय पदार्थोंकी बहुत उत्पत्ति होने । वरंक घान्य मरनेके पात्र भरे हुए हों । और लोग उनको खाकर तृप्त हों, खानेवाले और खिलानेवाले भी उंत्रत हों । प्रति वर्ष घान्य वियुल पैदा हो और सब लोग सुखी हों ।

॥ यहां त्रयोदश अजुवाक समाप्त ॥

॥ अथवेवेद षष्ठ काण्ड समाप्त ॥

### अथर्ववेदके षष्ठ काण्डका थोडासा मनन

इस पष्ठ काण्डमें १४२ सूक्त हैं और उनमें निम्नलिखित विषयोंका विचार हुआ है। एक एक विषयका विचार करनेके समय निम्नलिखित प्रकरणोंके अनुसार सुक्तोंको विचार करेंगे तो पाठकोंको अधिक काम हो सकता है—

#### ईश्वर ।

ईश्वर संगंधी विचार करनेवाले निम्नलिखित मूक्त इस काण्डम है— '? अमृत प्रदाता इंश्वर, ३८ तेजस्वी इंश्वर, ३५ विश्वका सचालक देख, ३६ जगत्का एक सम्राट्, 'ये चार सूक्त परमेश्वरका वर्णन करते हैं '३३ ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य, ६१ परमेश्वरकी महिमा,' ये दो सूक्त परमेश्वरका लपार बल बता रहे हैं। यह परमेश्वर अपने हृदयमें दे यह बात '७६ हृद्यमें अग्निकी ज्योति।' इस सूक्तहारा प्रगट हो रही है और इसकी पूजा करनेका मार्ग '८० आत्मसमर्पण से इंश्वरकी पूजा, 'इस सूक्तहारा बताया है। यदि पाठक ये आठ सूक्त इकट्टे पढेंगे, तो यह विषय उनके ध्यानमें ठीक प्रकार आ सकता है।

#### आत्मोन्नति ।

आस्मोन्नातिके विषयमें निम्नलिखित सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं—

पापसे बनाव करनेके विषयमें '१११ झानसे पापको दूर करना, ११५ पापसे बचना 'ये दो सूक्त इकेंद्र विचार करने योग्य हैं। पापसे बचकर अपनी पवित्रता करनी चाहिये। इसिलिये इस विषयके सूक्त '६२ अपनी पवित्रता, १६ पापी विचारका त्याग करो, ४३ को घका शमन, १९ आत्मशुद्धिके लिये पार्थना, ५१ अन्तर्बाह्यशुद्धता, १८ ईप्यी निवारण 'ये हैं।

संपूर्ण उन्नतिक लिये ' १५ में उत्तम वन्ंगा, ८६ सवसे श्रेष्ठ बनना ' यह इच्छा चाहिये। इसीसे सब उन्नति होगी। यह इच्छा न रही तो उन्नतिकी संभावना नहीं है। इसी प्रकार अपने अंदर शक्ति है और ' ११ अपनी शक्तिका विस्तार' करना चाहिये यह प्रवल इच्छा अवस्य चाहिये। अन्यथा उन्नति होना कठिन होगा। ' ५८ यशकी रच्छा, ६९ यशकी प्रार्थना, ३९ यशस्वी होना, ३८

तेजस्विताकी प्राप्ति, ४८; ९९ कल्याणके लिये प्रार्थना' ये सूक्त मनुष्यको यशकी अभिलावासे उत्पर नठाना पाइते हैं। जो यश कमाना पाहता है वह 'पप उत्तम मार्गसे जाने 'को तैयार होता है और श्रेष्ठमार्गपरसे जानेके क्रिये '४० निर्भय धननेकी प्रार्थना' करता है। क्योंकि निर्भय धननेकी प्रार्थना' करता है। क्योंकि निर्भय धननेके बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और श्रेष्ठ बनेके बिना यशस्त्री भी नहीं हो सकता। हरएक मनुष्यको उपित है कि वह अपनी उत्तातिके '१०८ मेघानुद्धि 'की प्राप्तिके लिये यहन करे और अपने अन्दर उसकी मृद्धि करे।

#### मुक्ति।

मनुष्यकी भानतम श्रेष्ठतम अवस्था मुक्ति है। यह दर्शानिके लिये इस काण्डमें निम्नलिसित स्क हैं— ' दे बंधनसे सुक्त होना, १२१ बंधनसे छूटना, ११२ पाश्चोंसे छूटना, ११२ मुक्ति 'ये सुक्त देखनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि बंधनकी नियात किस प्रकार हो सकती है, इस विदयका अलंत महत्त्वपूर्ण सूक्त '१११ सुक्तिका अधिकारों है, इन सब सूक्तोंमें कहा है कि जनताके उद्धारके कार्यमें आत्मसमर्पण करनेके बिना सुक्ति मिल नहीं सकती। देवोंके संबंधी पाप मनुष्य करता है और राक्षसोंसे मिनता करना है, इसल्ये बद्ध होता है, इत्यादि भाव इन सूक्तोंमें विशेष रीतिसे देखने योग्य हैं।

#### अपनी रक्षा।

बालकसे लेकर एदत्क सब मनुष्य चाहते हैं कि अपनी रक्षा हो, में सुरक्षित रहूं। इस लिये वेदमें भी अपनी रक्षा करनेका विषय विषेष रितिसे कहा है। इस विषयके सूकत ये हैं— '५३, ७९, ९३, १०७ अपनी रक्षा, ३, ४, ४७ रक्षाकी प्रार्थना, ७७ सबकी स्थिरता ' इसादि सूकत इस विषयमें बहे उपयोगी हैं। अपनी रक्षा होनेका अर्थ यह है कि, अपना '८५ दुर्गातिसे बचाव 'करना इस कार्यके लिये अपने अनदर '१०१ बल प्राप्त करना ' चाहिये। बलके बिना कोई मनुष्य दुर्गतिसे अपना बचाव नहीं कर सकता। हरएकको किटबद्ध होकर अपने चवावका और अपनी उद्यातिका कार्य करना वाहिये। इसीलिये '१३३ मेखलाः

संधन 'करते हैं। यह सूक्त अनेक दृष्टियों से विचार करने योग्य है।

#### चिकित्सा ।

इस काण्डमें चिकित्सा विषयके सूक्त करीब २६ है। चिकित्सा विषय के सूक्त करीब २६ है। चिकित्सा विषय है। इस काण्डमें 'श्रय रोगचिकित्सा 'के १३, २०, ८५, १२७, य चार सूक्त हैं। इसी रोगके साथ 'खांसी ' का संबंध ह इसिल्य '१०५ खांसी को दूर करने 'का उपाय बतानेवाला सूक्त भी उक्त सूक्तोंके साथ ही पडना योग्य है।

'जलाचिकित्सा ' के सूक २३; २४; ५७, ९१ ये चार सूक हैं और 'सौरचिकित्सा ' का ५२ यह एक सूक हैं। रोगोत्पादक क्रमियों का नाश करने का हवन सूक्त ३२ में कहा है। 'सर्पविषानिवारण ' विषयपर सूक्त १२; ५६; ये दो सूक्त हैं और 'विषानिवारण ' पर १०० वां एक सूक्त विशेष महत्वका है और बढ़े खोज करने योग्य हैं।

१६ वें सूक्तमें ' औषिधरसपान ' का महत्तपूर्ण विषय है। 'केशवर्धन ' के विषयपर सूक्त २१; १३६; १३७ ये तीन सूक्त हैं। यह केशवर्धनका विषय सौंदर्यवर्धनकी द्ृिष्टेंसे अलान महत्त्वका है।

स्कत ३० में 'शमी भौषधि ', ४४ में 'रक्तकावकी भौषधि ', ५९ में 'अरुंधित औषधि , ९४ में 'कुछ भौषधि ', १०९ में पिष्पली औषधि 'ेका वर्णन बढ़ा उपयोगी है। भार्यवैद्यक्ता वेदमें मूल देखना हो, तो ये सूकत देखने योग्य हैं।

८३ स्वतमे 'गण्डमालाका निवारण'; ९३ में रोगोंसे बचना, 'ये वर्णन विशेष अन्वेषण करने योग्य विषय है। वीरोंके शरीरसे बाण निकालकर जनकी चिकित्सा करनेका विषय ९० वें सूक्तमें देखने योग्य है। 'दांतोंकी पीडा' निवारणका उपाय १४० वें सूक्तमें भी देखने योग्य है।

घोडा बैल आदिकोंको क्लीम बनानेका विषय १३८ वें सूक्त में है। यह सूक्त कई कारणोंसे विशेष खोज करने योग्य हैं।

चिकित्सा द्वारा रोगनिवृत्ति करके मृत्युको ही दूर किया जाता है। इस मृत्युके विषयके सूक्त १३; ४५, ४६ ये हैं। सब दुःबाँका कारण 'पाप 'है, यह बात सूक्त ३७ में कही है भीर इन कप्टोंको दूर करनेका विषय सू० २५ में है।

#### कुटुंबका सुख ।

गृहस्थाश्रम सब आश्रमोंका आधार है, यह आश्रम ब्रह्मवर्य-व्रतको समाप्ति होनेपर प्रारंभ होता है। बरके लिये वधूका खोज करने और 'कन्याके लिये वर 'की खोज करनेका विषय ८२ वें सूक्तमें कहा है। यह 'गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र' है यह बात सू॰ १२२ में दर्शायी है। 'विवाह 'विषयका ६० वें सूक्तमें वर्णन किया है। दम्यति अर्थात खीपुरुष 'परस्पर प्रेमसे रहें 'यह उपदेश सू॰ ८, ९ इन दो सूक्तोंमें विशेष बलसे कहा है।

तरुण पुरुष हो तरुण स्त्री की प्राप्ति होत ही वे अपने माता पिताको भूल न जांय इसलिये सुक्त १२० में 'मातापिताकी सेवा करों ' यह आदेश दिया है। ऋण करके तहवार चः।-नंसे गृहस्थाश्रम दुःखका सागर बनता है। इस लिये ' प्रागः रहिन होने 'का उपदेश सूक्त १९७-१९९ इन तीन सुक्तोंमें वडी उत्तम युक्तियों के साथ किया है। इसके पश्चात् क्रमप्राप्त विषय '७२ वाजीकरण, १७ गर्भघारण, ११ पुंसवन, ७८ स्त्रीपुरुषकी वृद्धि, ११० नवजात वालक' ये हैं। इस क्रमसे इन सुक्तोंका अभ्यास पाठक करेंगे, तो इन स्क्तोंसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतना होते हुए भी कार्मावेषयक संयम रखनेका उपदेश सू॰ १३२ में विशेष स्वानः धानीकी सूचन। देनेवाल। है । गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी काम विषयक संयम आवश्यक है। गृहस्थीका घर कैसा होना चाहिये, इस विषयका वर्णन सु० १०६ में पाठक अवस्य देखें। यह सूकत हरएक गृहस्थीको मार्गदर्शक होगा । अपनी परिस्थितिमें अपने घरकी शोभा जहांतक बढाई जा सकती है, बहा तक बढाना चाहिये, यह उपदेश वेद इस सूक्त द्वारा देरहा है।

गृहस्थियोंको ' ७० गांसुधार; १४१ गोवोंकी पर-चानके लिये चिन्ह करना, ९२ अश्वपालन करना, २७-२९ कवृतरकी पालना ' करना हत्यादि हिल्हें हैं।

#### राज्यव्यवस्था।

राज्यव्यवस्था विषयके सूक्त भी इस काण्डमें अनेक हैं।
सू॰ १२८ में प्रजा अपने राष्ट्रके लिये स्वसंमितिस 'राजाका
सुनाव 'करे ऐसा कहा है। इससे राजा प्रजाका हित करनेपर ही राजगहीपर स्थिर रह सकता है यह बात खयं सिद्ध हो
जाती है। तथापि 'राजाकी स्थिरता' का विषय सू०८७
और ८८ इन दो सूक्तोंमें विशेष रीतिसे कहा है। राजाकी

चित है कि वह ऐसा राज्यशासन चलांव कि. उसका 'विजय होत्रे 'यह विषय सूक्त २ और ९८ में पाठक अवश्य देखें।

राजाको दिनत है कि अपने शासनद्वारा वह अपने 'राष्ट्रकी देश्वर्यखुद्धि' (सू॰ ५४) करे, युद्धसामन रथ और दुन्दु- मि क्षादि (सू॰ १२५; १२६) तैयार रखे। शत्रुके भाते ही उसका पराजय करनेकी तैयारी रखे यह इस सब उपदेशका तात्पर्य है।

#### शत्रुनाश ।

शतुका नाश करनेका विषय जैसा राष्ट्रीय है वैसा ही वैयक्तिक भी है। इस विषयके सूक्त ६; ६५-६७; ७५; १०३; १०४; १३४-१३५ ये हैं। इनके बढ़े मननपूर्वक देखनेसे वंयिष्ठक शतु दूर करनेका और सामाजिक तथा राष्ट्रीय शतुको दूर करनेका शान पाठकाँको है। सकेगा। इस दृष्टिसे ये सूक्त बड़े मननीय हैं।

#### संगठन ।

इस काण्डमें संगठनका महत्त्व विशेष शीतिसे विशित हुआ है। सूर्व ६४ और ९४ में विशेषकर 'संगठन' का उप-देश किया गया है। 'परस्पर मिन्नता' का उपदेश ४२; / ८९; १०२ इन सूक्तोंमें किया गया है। सम लोग 'एक विचारसे रहें 'यह उपदेश मू० ७३-७४ में विशेष मनन करने योग्य है। ओर सूकत ७ में ' अद्घोदका मार्ग 'कहा है वह सबका ध्यानमें घरना योग्य है। क्योंकि अद्घेह शृति व बर्ताव करने के बिना संगठन दोना असंभव है। इसिलये यह अद्घेह सूकत पाठक विशेष सूक्षम दृष्टिसे पढें।

#### यज

'यश्च उन्नितं का विषय सू० ५ और ' यहंका सत्य फल 'मिलता है यह उपदेश 19४ वें स्काम मनन करनेयोग्य है। यज्ञसे योग्य समयपर दृष्टि होती है और '१२४ वृष्टिसे विपत्ति दूर होती है ' २२; ४९ मेघीका सवार होकर वृष्टि होती है। ७१, ११६; १४२ अन्न विपुल प्रमाण 'में प्राप्त होता है और सब कोगोंका कन्याण होता है।

इस प्रकार इम काण्डमें विशेष महर्त्वके विषय हैं तथापि कई सूक्त संदिग्ध, क्रिष्ट और समझमें न आनेवाले हैं। इस-लिये बहुतसे सूक्त सोजके ही विषय हैं। आशा है कि सब पाठक विशेष प्रयस्न करेंगे तो यह काण्ड भी विशेष प्रयस्नके पश्चात् सुनोध बनेगा और लाभदायी सिद्ध होगा।

' संपादक '

# अथर्ववेदके षष्ठ काण्ड की

### विषय-सूची।

| स्क | and the second            | রম্ভ       | स्क '                         | <b>हे</b> ब | सूक                                                 | वृ         |
|-----|---------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|
| •   | भऋण होना                  | ર          | १३ मृत्यु                     | २४          | ३८ तेजखिताकी प्राप्ति                               | ¥.         |
|     | व्यष्ठ काण्ड              | 3          | मृत्युके प्रकार               | २४          | तेजके स्थान                                         | *          |
|     | ऋषिक्रमानुसार स्क्रिवेमाग | 9          | १४ क्षयरोगका निवारण           | २५          | ३९ यशस्वी होना                                      | ጻ.         |
|     | देवताकमानुसार सूक्तविभाग  | 90         | कपक्षय                        | 24          | हजारों सामर्थ्व                                     | ¥          |
|     | स्कांके गण                | 90         | १५ में उत्तम बन्या            | 24          | यशका खरूप                                           | 81         |
| 3   | भमृत दाता ईश्वर           | 11         | में श्रेष्ठ बन्त्ंगा          | 25          | प्रभुकी मिक                                         | 81         |
| •   | एक देवकी भक्ति            | 19         | १६ औषधि रसका पान              | २६          | ४० निर्भयताके लिए प्रार्थना                         | ¥,         |
|     | <b>अ</b> हिंसकवाणी        | 12         | रसपान                         | २७          | ४१ अपनी शक्तिका विस्तार                             | *          |
|     | सत्यका मार्ग              | 13         | १७ गर्भधारणा                  | 20          | अपनी शक्तियां                                       | *1         |
|     | दी मार्ग                  | 13         | १८ ईव्यी-निवारण               | 26          | ऋषि                                                 | 86         |
|     | अथवीका अनुयायी            | 93         | दाहको दूर करना                | 26          | ४२ परस्परकी मित्रता करना                            | 81         |
| 2   | विजयी इन्द्र              | 93         | १९ आत्मशुद्धिके लिए प्रार्थना | 26          | कोध                                                 | ¥۷         |
| •   | इन्द्रके लिए सोमरस        | 98         | २० क्षयरोग निवारण             | 25          | ४३ को घका शमन                                       | *          |
| 3.8 | रक्षाकी प्रार्थना         | 18         | उवरके लक्षण और परिणाम         | 30          | दर्भ                                                | ¥          |
| •   | देवों द्वारा हमारी रक्षा  | 94         | २१ केशवर्षक औषधी              | ३०          | ४४ रक्तसावकी भौषधी                                  | *          |
|     | दो चहेर्य                 | 94         | २२ वृष्टि कैसे होती है        | 39          | ४५-४६ दुष्ट खप्न                                    | 80         |
|     | रक्षाका कार्य             | 94         | मेघ केसे बनते हैं             | 39          | पापी विचार                                          | 40         |
| لوأ | यह्रसे उन्नति             | 90         | २३ २४ जल                      | 32          | दुष्ट स्वप्न यमका पुत्र                             | 49         |
| •   | हवनसे आरोग्य              | 96         | अल चिकित्सा                   | <b>₹</b> ₹  | ४७ अपनी रक्षाकी प्रार्थना                           | 43         |
| ٤   | शत्रुका नाश               | 96         | २५ कष्टोंकी दूर करनेका चपाय   | 33          | ईश्वरके गुण                                         | 43         |
| ,   | शत्रुका लक्षण             | 16         | २६ पाणी विचारका त्याग करो     | ₹४          | ४८ कल्याण प्राप्ति की प्रार्थना<br>४९ मेघोंका संचार | 43         |
| v   | अद्रोहका मार्ग            | 98         | पापी मन                       | ३४          |                                                     | 44         |
|     | अद्रोहका विचार            | 95         | २७-२९ कपोतविद्या              | ₹४          | ५० धान्यकी सुरक्षा                                  | 44         |
|     | बलको वृद्धि               | 15         | ३० शमी भौषधी                  | 30          | धान्यके नाहाक जीव                                   |            |
|     | तीन उपदेश                 | 35         | बेती                          | ३७          | ५१ भन्तर्वात्य शुद्धता                              | प्ष        |
| 6.5 | दम्पतीका                  | , ,        | ३१ चन्द्र और पृथ्वोकी गात     | 36          | सामका माहात्म्य<br>जलका माहात्म्य                   | 46         |
|     | परस्पर-प्रेम              | ₹•         | ३२ रोग किमिनाशक हवन           | 36          | द्रोह न करना                                        | ५६         |
|     | भी और पुरुषका प्रम        | 39         | रोगनाशक इवन                   | 38          | ५२ सूर्य किरण विकित्सा                              | 44         |
| 90  | नाह्य शक्तियोंसे अन्तः-   | • •        | ३३ ईश्वरका प्रचण्ड सामध्ये    | 35          | सूर्यका महत्व.                                      | 40         |
|     | सक्तियोंका सम्बन्ध        | 21         | ३४ तेजस्वी ईश्वर              | 35          | ५३ अपनी रक्षा                                       | 40         |
| 11  | पुंसदन                    | 22         | ३५ विश्वका संचालक देव         | ¥0          | ५४ राष्ट्रके ऐश्वर्यकी दृद्धि                       | 49         |
|     | निस्वयसे पुत्रकी सत्पत्ति | 22         |                               | ¥9          | ५५ उत्तम मार्गसे जाना                               | 6.         |
|     | पुंचन और स्त्रेषूय        | २३         |                               | ¥9          | ५६ सर्पसे बचना                                      | Ęg         |
| 13  | सर्प-विषानिवारण           | <b>२</b> ३ |                               | ٧9          | ५७ जल चिकित्सा                                      | <b>£</b> ? |
|     |                           | 1          |                               | -           |                                                     |            |

| सूक्त       |                                          | <u> इप्र</u>   | सूक |                               | 58    | सूक्त |                            | 58   |
|-------------|------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|------|
|             | यशकी इच्छा                               | ६३             | ८६  | सबसे श्रेष्ट हो               | 20    | 998   | मन भाग                     | 998  |
|             | अरुम्धती औषधी                            | <b>£</b> 3     |     | सबसे श्रेष्ठ बनना             | 66    |       | प्रजाकी सम्मति             | 994  |
| •           | <b>अ</b> रुन्धती                         | Ęď             | ८७  | ८८ राजाको स्थिरता             | 22    |       | १९९ ऋण रहित होना           | 394  |
| ٤.          | विवाह                                    | 88             |     | स्थिरताके लिए                 | ९०    |       | मातापिताकी सेवा करो        | 996  |
|             | परमेश्वरकी गहिमा                         | EU             | ८९  | परस्पर प्रेम                  | 90    |       | बंधनसे छूटना               | 998  |
| 63          |                                          | ĘĘ             |     | एक्ताका मत्र                  | 88    | 955   | पवित्र गृहस्थाश्रम         | 930  |
| ĘĘ          |                                          | Ęv             |     | शरीरसे वाणको हटाना            | 89    |       | मुक्ति                     | 922  |
| ` `         | पारतंत्रयका घोर परिणाम                   | <b>&amp;</b> & | 51  | जल -चिकित्सा                  | 33    | 358   | वृष्टिसं विपत्तिका दूर होन | ११२३ |
|             | पाश तोडनेसे लाभ                          | 50             | 33  | <b>अ</b> श्व                  | ९२    | 924   | युद्धसाधन रथ               | १२४  |
| 58          | संघटनाका उपदेश                           | ĘS             | ९३  | इमारी रक्षा                   | 83    | 926   | दुन्दुभि                   | 924  |
| •           | ६७ शत्रु पर विजय                         | 69             | ९४  | संगठनका उपदेश                 | 38.   | 920   | कफक्षयकी चिकित्सा          | १२६  |
|             | मुण्डन                                   | 9              | 34  | कुष्ठ औषधी                    | 38    | 906   | राजाका चुनाव               | १२७  |
| -           | यशकी प्रार्थना                           | ७२             |     | रोगोंसे वचना                  | 94    |       | प्रजा अपना राजा चुने       | 926  |
| -           | गी सुधार                                 | 4              |     | पापसे रोगकी उत्पत्ति          | 38    | १२९   | भाग्यकी प्राप्ति           | 926  |
|             | अञ्च                                     | 4              |     | शत्रुको दूर करना              | 38    | 930·  | १३२ कामको वापस मेजी        | 1935 |
| ٠,          | अनेक प्रकारका अन                         | 98             |     | विजयके साधन                   | 90    | 933   | मेखला वंधन                 | 980  |
|             | धनके चार भाग                             | 48             |     | विजयी राजा                    | 90    |       | कटिबद्धता                  | 939  |
| u2          | वाजीकरण                                  | باو            | 99  | कल्याणके लिए यतन              | 96    | १३४.  | १३५ शत्रुका नाश            | 935  |
|             | ७४ एक विचारसे रहना                       | ७५             |     | कल्याणका मुख्य साधन           | 95    | 938-  | १३७ केशवर्धक आषधी          | 138  |
| <b>U</b> 4" | संघटना                                   | υĘ             | 900 | विष निवारणका उपाय             | 35    | 936   | स्रीव                      | १३५  |
|             |                                          |                | 300 | बल प्राप्त कर्ना              | 900 1 | 939   | सीमाग्यवर्धन               | 136  |
|             | एकताका बल                                |                |     | चार प्रकारका बल               | 909   |       | सहस्रपणीं भौषघी            | १३७  |
| 94          | शत्रुको दूर करना                         | 99             |     | परस्पर प्रेम                  | 909   |       | नेवलेका सांपको काटना       |      |
|             | शत्रुको भगाना                            | 30             | 903 | शनुका नाज                     | १०२   |       | और जोडना                   | १३७  |
| <b>0</b>    | इदयमें अमिकी ज्योति<br>अमिसे दिन्यदृष्टि | 30             |     | शत्रुका दमन                   | १०२   | 980   | दान्तोंकी पीडा             | १३७  |
|             |                                          | ७९             | dog | शत्रुका पराजय                 | 303   | 989   | गौवों पर चिन्ह             | 936  |
|             | हृदयका अप्रि                             | ७९             |     | रात्रुको पकडना                | 103   | 982   | अन्नकी मृद्धि              | 938  |
|             | सबकी स्थिरता                             | 60             |     | खासीको दूर करना               | 808   |       | अथर्व वेदके पष्ट-काण्डक    | Ī    |
| 98          | स्रोपुरुषकी वृद्धि                       | 60             |     | घरकी शोभा                     | 308   |       | थोडासा मनन                 | 180  |
|             | गृहस्थीकी पुष्टि                         | ۷۹ .           |     | भपनी रक्षा                    | 904   |       | ईश्वर                      | 980  |
| 93          | इमारी रक्षा                              | ۱ ۹۷           |     | मेघा बुद्धि                   | 908   |       | <b>भारमे। भ</b> ति         | 980  |
| ٥           | ईश्वरके भक्त                             | 63             |     | पिप्पली औपधी                  | 900   |       | मुक्ति                     | 980  |
|             | भात्म समर्पणसे ईश्वरकी पूजा              | 1              |     | नवजात बालक                    | 906   |       | अपनी रक्षा                 | 980  |
|             | कंकणका धारण                              | 62             | 199 | मुक्तिका अधिकारी              | 908   |       | चिकित्सा                   | 989  |
|             | कन्याके लिए वर                           | 63             |     | मुक्त कीन होता है ?           | 908   |       | कुटुम्बका सुस              | 989  |
|             | गण्डमाळाका निवारण                        | 64             |     | पाशों मुक्तता                 |       |       | राज्य-व्यवस्था             | 141  |
|             | दुर्गतिसे बचना                           | ८६             | 113 | <b>क्षानसे पापको दूर करना</b> | 992   |       | शत्रुनाश                   | 983  |
| ८५          | यक्म-चिकित्सा                            | 60             |     | यज्ञका सत्य फल                | 993   |       | <b>धं</b> गठन              | 985  |
|             | बरुण बुक्ष                               | 60             | 994 | पापसे बचना                    | 993   |       | य ज्ञ                      | 185  |
|             |                                          |                |     |                               |       |       |                            |      |

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | ; |
|   |  |  |   |